



# मौर्य साम्राज्य का इतिहास

#### लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार डी० लिट० (पेरिस) (गोविन्दवल्लम पन्न पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार तथा मगलाभमाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित)

> <sup>प्रकाशक</sup> श्री सरस्वती सदन मसूरी

प्रकाशक श्री सरस्वती सदन मसूरी (उत्तर प्रदेश)

> मुद्रक नरेन्द्र मार्गव मार्गव मूषण प्रेस बाराणसी

म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्ते : स श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ।।

(विशासवस)

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावास्थितस्यानुरूपाम्

यस्य प्राप्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री।

भारत में हिमालय से समुद्रपर्यन्त सार्वभौम साम्राज्य के उन्नायक राजनीति के महान् प्रवक्ता और प्रयोक्ता

आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य

और

भारतीय सम्यता, सम्फ्रति तथा धर्मको विश्व भर मे

व्याप्त करने का महान् उद्योग करने वाले

आचार्य उपगुप्त (तिष्य) की पुण्य स्मृति मे

#### प्रस्तावना

मारत के इतिहास में मीर्थ साम्राज्य का महत्त्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक <u>दिल्लेफर</u> ए॰ स्मिन् में इस साम्राज्य के संस्थापक वन्त्रपूप मीर्थ के राज्यदिस्तार का वर्णन करते हुए जिल्ला है, कि "दो हजार साल से भी अधिक हुए, भारत के प्रथम सम्राट ने उस बैक्तानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था विसक्ते लिये उसके विश्व उत्तराधिकारी मार्थ में आहे मरते रहे और जिसे सोलाल हों तथा समुद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीणें जो पृथिवी (भारत देश) है, वह एक चकवर्ती साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आपार्य वालक्ष्य में अपने वर्णन के वर्णन अर्थमालन में प्रतिपत्ति साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आपार्य वालक्ष्य में अपने साम्राज्य का क्षेत्र है, यह विचार आपार्य वालक्ष्य में अपने साम्राज्य की साम्रा

मोर्थ माम्राज्य के गौरवपूर्ण इनिहास को कमबद्ध एवं विश्वद रूप से किसने का प्रयत्न में न मृत् १९०५ में किया था, और उसके परिणासनक्य भेरा 'मोर्थ साम्राज्य का प्रतिहास' आज में ४२ वर्ष पूर्व १९२९ में प्रकाश में आया था। हिन्दी साहित्य में इस प्रत्य को ममृत्विद आवर प्राण्ट हुआ, और अधिक मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेकन ने १९२९ में ही इसे मगलाप्रमाद पारितोधिक द्वारा पुरस्कृत किया। नागरी प्रवारिणी समा, काणी, और मण्याताद हिन्दी मामिति, इन्तरि आदि अनेक साहित्यिक संस्थाओं में भी इस प्रन्य पर अनेक पुरस्कार एव पदक प्रवान किये। कविषय विश्वविद्यालयों ने इस प्रन्य को एम० ए० की पाइय पुरस्को में भी स्थान दिया।

चिरकाल से मेरी इच्छा थी, कि इस अन्य का नया संस्करण तैयार कहें। मत वर्षों में मोर्थ इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी नहें सामग्री भी प्रकाश में आपी है। पर अन्य साहित्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सका। इसका अवकाश सूझे अब प्राप्त हुआ, और 'मीर्थ साम्राप्य का इतिहास' के नमें संस्करण की पाठकों के सम्मुख रखते हुए मुझे हार्दिक प्रमुखता है। वस्तुत, यह पूर्णतया नया प्रन्य है, स्मॉकि इसे मध्य में स्वाप्त हुआ, कि मीर्थों के सम्मुख रखते हुए मुझे हार्दिक प्रमुखता है। वस्तुत, यह पूर्णतया नया प्रन्य है, स्मॉकि इसे मध्य में समावेषा हो आए। आशा है, प्राप्त सम्बन्ध में नो प्रमाप्त विपाद है, जिस सम्बन्ध में सावेषा हो आए। आशा है, प्राप्त स्वस्त स्वतेष अनुसब करेंगे।

मसूरी २७ मार्गशीर्ष, २०२७ ।

सत्यकेत् विद्यालंकार

#### प्रकाशक का निवेदन

हिन्दी में इतिहास और राजनीतिशास्त्र विषयों पर उच्चकोटि के प्रन्यों को लिखने के सम्मन्य में जो महत्त्वपूर्ण कार्य डा-असलेड्ड विवासकार ने किया है, पाठक उससे सकी-माति परिचित है। पारत का प्राचीन इतिहास, पारतीय सस्कृति, प्राचीन मारतीय राजबारत, मूरोप का आयुक्तिक इतिहास, एशिया का आयुक्तिक इतिहास आयि पर जो प्रन्य उन्होंने लिखे हैं, हिन्दी साहित्य में उन्हें अत्यन्त आदर को दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश शासन, बगाल हिन्दी मध्यक आदि ने अनेक पुरस्कारों हारा उनके प्रन्यों को सम्मानित किया है। इतिहास-विवयक उनके प्रन्य विवाधियों और सर्वतायारण पाठकों में इतने अधिक लोकियद हुए हैं, कि उनके पांच-भांच व इससे मी अधिक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा॰ सत्यकेचु विद्या-स्कार को विवयस के प्रतिपादन को सैनी अस्पन्त आवर्षक होती है, और वे ऐसी प्राचा उनके सन्यों को चुजांच तथा हुदयनगम हो। इंगीलिये मर्वतायारण पाठक प्री उनके सन्यों को श्रीच के नाय पढते हैं।

'भौयं साम्राज्य का इतिहास' डा० विद्यालकार का प्रथम प्रत्य था, जो मन् १९२९ के प्रारम्भ में प्रकाशित हुआ था। पर उनकी इम पहली रचना का ही अन्यधिक सम्मान हुआ, और इम द्वारा उन्होंने हिन्दी लेकको तथा इनिहास के विदानों में आदरणीय स्थान प्रार्थ कर लिया। चिरकाल हुआ, जबकि इम ग्रन्थ का पहला सम्कर्णावक कर समान्त हो गया था, पर इमकी मौय निग्न्तर बनी रही और बाजार में उपलब्ध न होने पर भी अनेक विश्वविद्यालयों ने अब तक मी इमें एम० ए० की पाठषपुत्तकों में स्थान प्रदान किया हुआ है।

'मीर्च साम्राज्य का इतिहास' के नचे सस्करण को पाठकों के सम्मृत्व रखते हुए हमें हार्विक प्रमन्नता है। यह पूर्णनया सशोधित एव परिवर्धित संस्करण है, जिसमें मीर्च इतिहास की उस सब सामर्थी का मानांवक र किया गया है, जो इस समय उपलब्ध है। बस्तुत, इसे नचा सस्करण न कह कर नया ग्रन्थ कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि इसे पूर्णनया नये मिरे के लिया गया है।

००३ पूछों, ३ नकशो तथा दस चित्रों से युक्त इस ग्रन्थ का मून्य हमने बहुत ही कम रखा है। मारत मरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की सहायना से जो प्रन्य प्रकाशित किये जा रहे हैं, उनकी तुलना में भी इसका मून्य कम है। हमें विश्वास है, कि डा० सप्योक्त विद्यालकार के अन्य ग्रन्थों के ममान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी जमत् द्वारा स्वापत किया जमया।

भारतीय पुरातत्त्व विभाग ने अपने सग्रहों में से इस ग्रन्थ में चित्र प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिये हम अपना आभार प्रगट करते हैं।

भी सरस्वती सदन, मसूरी

### प्रथम संस्करण की भूमिका से

अध्यापक सत्यकेतु विद्यालंकार ने यह मौर्य साम्राज्य का इतिहास बहुत ही अच्छा ग्रन्य बढे परिप्रम से और अध्ययन पुरस्सर, स्वयं सब मूलग्रन्यों को पढ़ कर और सुझ के साथ तथ्य का निर्णय किहुत हुए तैयार किया है। अब तक ऐसी रचना अग्नेजी में ही होती रही हैं। किसी वर्मचाद या सम्प्रदाय के विचारों से विद्यालकार जी के ऐतिहासिक विचारों पर मुलम्मा जरा भी नहीं।

पुराने हिन्दू पुराविदो की तरह और नये ऐतिहासिको की तरह ब्रन्थकार ने शिलालेल, प्राचीन पुस्तको तथा अन्य ऐतिहासिक साधनो से मौये राज्य की इतिवृत्ति सकलित की है। मैंने ठोक-बजा कर देल लिया, यह माल रखा है।

यह भागी हुई बात है कि ककतीं चत्रगुप्त मीर्थ अपने समय में दुनिया मर से सबमें गढ़ और वाली राजा थे। यह आज-कल के ऐतिहासिकों की स्वीकृत की हुई स्थवस्था है। किन्दु रूककों में विशासकत्त नाटककार ने स्केच्छों से मारतमूम अपने के उपक्रक में पुन्त पूर्व की तुलना विष्णू मन्यान से ही। असोकवर्षन चन्नगुप्त के पोता थे, जिनकी कीरि पर्यविक्त, हिमालय-मान उच्चे शिवासकों और चिरसाधिनी पृथ्वी पर सदा और मर्यवालि, हिमालय-मान उच्चे शिवासकों और चिरसाधिनी पृथ्वी पर सदा और मर्यवालि, हिमालय-मान उच्चे शिवासकों और चिरसाधिनी पृथ्वी पर सदा और वार्वार रहेगी। अशोक के पोते महाराज सम्प्रति ने दिलाण देशमात्र को जैन और अपर्य वार्वा हाला। अशोक ने तो सीक (यूनानी) राज्यों में, मिश्र (ईलिस्ट) में, और चीन के मिश्रा के स्वा कीर पार प्रति चार्विक से प्रति कर से साथ चर्म के आचार्य और पार पर प्रति के स्व स्व से के आचार्य और पार पर साथ उपयोग के प्रति कर से साथ चर्म के आचार्य की रापर पर पर पर पर से स्व साथ चर्म के आचार्य की रापर पर से पर पर से से साथ चर्म के आचार्य की स्व पर पर से से साथ चर्म के आचार्य की स्व साथ चर्म के साथ चरन के साथ चर्म के साथ चर्म के साथ चरन के साथ च्या के साथ च्या च्या के साथ चर्म के साथ च

ये मौर्स महाराजा वेद के कर्मकाण्ड को नहीं मानते ये और न ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊँवा मानते ये और न वे अपनी की तिनावाएँ उनसे लिखवाते थे। अपने वर्ल और अपनी बुद्धि के सहारे, सवाई, दया आदि अनीवदर और ऐहिक ६ मौं हारा मुस्ति-सिद्धि के पथ का प्रवार नक्कारे की चोट से दियनत तक करने वाले, सै वडो कक्कार एक में और कोडियों कानस्टेट्टाइन के अवनार से बढ़ मारत के ब्राह्म अविदेश के सिद्धि के पथ का प्रवार नक्कारे की काम नावाले हुए। ऐसे राजा न उनके पहले हुए वे और न अब तक हुए। असे यहां अपने को ईस्वर माननेवाले आहरण ऐसे लोकोत्तर सम्प्र्य हुए, मनुष्य को स्वतन्त्र बनाने वाले बुद्ध ऐसे लोकोत्तर आवार्ष हुए, वेसे हो लोकोत्तर हो साले वाले आरे हुए सो हुए सो बेद ले के हो सकते थे।

ऐसे महानुभावों का चरित आजकल की माधा में बढ़ करना एक घर्मकार्य ही, साहित्य में, समझना चाहिये। पण्डित सत्यकेतुची इस पूर्त की शून्त कर चिर-यश के मागी हए। उनको देश की ओर से बचाई है।

पाटलिपुत्र शुद्ध श्रावण शुक्ला ३, १९८५

काशीप्रसाव जायसवाल

## विषय सूची

| पहला अध्यायमाय युग क इातहास का उपलब्ध सामग्रा        | ,,  |
|------------------------------------------------------|-----|
| (१) प्राचीन मारत में इतिहास का ज्ञान।                |     |
| (२) कौटलीय अर्थशास्त्र ।                             |     |
| (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य।                         |     |
| (४) बौद्ध (सस्कृत और पालि) साहित्य।                  |     |
| (५) जैन (सस्कृत और प्राकृत) साहित्य।                 |     |
| (६) प्राचीन ग्रीक और लेटिन साहित्य।                  |     |
| (७) चीनी और तिब्बती साहित्य।                         |     |
| (८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष।                      |     |
| दूसरा अध्यायतिबिकम का निर्णय                         | Ęø  |
| (१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तियिकम की आधारशिला।     |     |
| (२) स्वीकृत तिथिकम पर विप्रतिपत्तियौ ।               |     |
| (३) विवेचना।                                         |     |
| तीसरा अध्याय-मागय साम्राज्य का विकास                 | 68  |
| (१) प्राचीन मारत मे साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति । |     |
| (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद।                       |     |
| (३) मगघकाउत्कर्ष।                                    |     |
| (४) साम्राज्यनिर्माण में मगध की सफलता के कारण।       |     |
| चोचा अध्यायचन्त्रगुप्त मौर्य और उसका शासन            | १०२ |
| (१) मोरियगण का कुमार चन्द्रगुप्त ।                   |     |
| (२) विदेशी आक्रमण।                                   |     |
| (३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव।    |     |
| (४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार। |     |
| (५) सैल्युकस का आक्रमण।                              |     |
| (६) चन्द्रगुप्त का शासन                              |     |
| र्पांचर्यां अध्यायचन्त्रगुप्त कालीन शासन-स्थवस्था    |     |
| (१) साम्राज्यकी शासन व्यवस्था।                       |     |
| (२) विजिगीयुँसम्राट्।                                |     |
| (३) मन्त्रिपरिषद्।                                   |     |
| , ,                                                  |     |

| (४) केन्द्रीय शासन का संगठन।                          |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| (५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग।             |     |
| (६) राजाकी स्वेच्छाचारितापर नियन्त्रण और जनताका शासन। |     |
| (७) गुप्तचर विभाग।                                    |     |
| (८) राजदूत।                                           |     |
| छठा अध्यायजनपदों, नगरों और प्रामीं का शासन            | २०१ |
| (१) जनपद का स्वरूप।                                   |     |
| (२) जनपदो का शासन।                                    |     |
| (३) नगरो का शासन।                                     |     |
| (४) ग्रामो का शासन ।                                  |     |
| त्तातर्वा अध्यायन्यायव्यवस्था                         | २३६ |
| (१) न्याय-विभाग का सगठन।                              |     |
| (२) वर्मस्यीय न्यायालय ।                              |     |
| (३) कण्टक जोधन न्यायालय।                              |     |
| (४) विधि (कानून) के विविध अगः।                        |     |
| (५) न्यायालयो की कार्यप्रिकया।                        |     |
| वाठवाँ अध्यायराजकीय आयव्यय                            | २६७ |
| (१) राज्य की आय के साधन।                              |     |
| (२) भूमिकर और भूमि से प्राप्त होने वाली आयः।          |     |
| (३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर)।                    |     |
| (४) विकी पर कर और चुगी से आय।                         |     |
| (५) राजकीय आय के अन्य साधन।                           |     |
| (६) राजकीय व्यय ।                                     |     |
| मर्वा अध्यायसार्वजनिक हित के कार्य                    | 798 |
| (१) सिचाई और जल-व्यवस्था।                             |     |
| (२) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा ।                    |     |
| (३) सार्वजनिक सकटो का निवारण।                         |     |
| (४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य।                      |     |
| इसवा अध्याय-विविध प्रकार के मार्ग और आने-आने के साधन  | 386 |
| (१) जलमार्ग।                                          |     |
| (२) स्वलमार्ग।                                        |     |
| व्यारहर्वा अध्याय-आर्थिक दशा                          | 117 |
| (१) कृषि।                                             |     |

| 14                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| (२) व्यवसाय और उद्योग।                                                  |     |
| (३) व्यापार।                                                            |     |
| (४) कृषको, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन ।                          |     |
| (५) दासप्रया।                                                           |     |
| (६) मुद्रापद्धति ।                                                      |     |
| (७) सूद पर उधार देना।                                                   |     |
| (८) नगर और ग्राम।                                                       |     |
| बारहवाँ अध्याय—सामाजिक बशा                                              | ३७९ |
| (१) समाज के विभिन्न वर्ग।                                               |     |
| (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति।                                      |     |
| (३) चार आश्रम।                                                          |     |
| (४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ।                                              |     |
| (५) तमाने तथा आमोद-प्रमोद।                                              |     |
| (६) मुरा, पानगृह ओर खनशालाएँ।                                           |     |
| (७) वस्त्र, प्रसाथन और मोजन।                                            |     |
| तेरहर्वा अध्यायश्रामिक सम्प्रदाय और विश्वास                             | 286 |
| (१) नये घार्मिक सम्प्रदाय ।                                             |     |
| (२) वैदिक धर्म।                                                         |     |
| (३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र ।                                          |     |
| चौदहवाँ अध्यायसैन्य संगठन और युद्धनीति                                  | 850 |
| (१) सेना का सगठन ।                                                      |     |
| (२) सैनिक उपकरण और अस्त्र-द्यास्त्र ।                                   |     |
| (३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूहरचना।                                 |     |
| पन्त्रहर्वा अध्यायचन्त्रगुप्त मौर्य की मृत्यु और राजा विन्युसार का शासन | RRR |
| (१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय।                                          |     |
| (२) घोरदुर्गिका।                                                        |     |
| (३) राजा बिन्दुमार का शासन ।                                            |     |
| सोलहर्वा अध्याय-राजा अशोक का शासनकाल                                    | 860 |
| (१) अशोक का सिहासनारोहण।                                                |     |
| (२) राज्यविस्तार।                                                       |     |
| (३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार।                               |     |
| (४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध                                        |     |
| (५) अशोकका शासन।                                                        |     |
|                                                                         |     |

| 6.8.                                                 |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| सतरहर्वा अध्याय-अज्ञोक की वर्शविषय                   | 400         |
| (१) 'घर्मे' का अभिप्राय ।                            | •           |
| (२) धर्मविजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन।          |             |
| (३) धर्मं विजय का क्षेत्र ।                          |             |
| अठारहवाँ अध्यायराजा अज्ञोक और बौद्ध धर्म             | ५२३         |
| (१) बौद्धधर्म की दीक्षा।                             |             |
| (२) बौद्धतीर्थों की यात्रा।                          |             |
| (३) बौद्ध अशोक।                                      |             |
| (४) बौद्धधर्मं की तीसरी संगीति (महासमा)।             |             |
| उन्नीसर्वी अध्याय—बौद्धधर्म का विदेशों में प्रसार    | 489         |
| (१) प्रचारक-मण्डलो का संगठन ।                        |             |
| (२) लका मे बौद्ध धर्मका प्रचार।                      |             |
| (३) दक्षिण मारत में बौद्धधर्म का प्रचार।             |             |
| (४) स्रोतन मे बौद्धधर्मका प्रचार।                    |             |
| (५) हिमवन्त देशों में प्रचार।                        |             |
| (६) यवन देशों में प्रचार।                            |             |
| (७) सुवर्णमूमि ये प्रचार।                            |             |
| बीसर्वा अध्यायअशोककालीन शासन-व्यवस्था और सामाजिक जीव | न ५७३       |
| (१) शासन की रूपरेखा।                                 |             |
| (२) राजा और उसकी परिषद्।                             |             |
| (३) महामात्र और अन्य राजकमचारी।                      |             |
| (४) शासनविषयक नीति ।                                 |             |
| (५) सामाजिक जीवन ।                                   |             |
| इक्कीसर्वा अध्याय—अशोक के उत्कीर्ज लेख               | €0 <b>9</b> |
| (१) चतुर्वेश शिलालेख ।                               |             |
| (२) लघुशिलालेख।                                      |             |
| (३) स्तम्म लेखा                                      |             |
| (४) लघुस्तम्म लेखा।                                  |             |
| (५) अन्य उत्कीर्ण लेख।                               |             |
| बाईसवी अध्याय-अज्ञोक की नीति का मृत्याञ्चन           | ६२२         |
| (१) धर्मविजय की नीति।                                |             |
| (२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रमाव।         |             |

| तेईसवी अध्याय-नौर्य युग के अग्नावज्ञेव        | € # & |
|-----------------------------------------------|-------|
| (१) अशोक के कर्तृत्व की स्मृतियाँ।            |       |
| (२) पाटलिपुत्र।                               |       |
| (३) साञ्ची।                                   |       |
| (४) सारनाथ, तक्षशिला और मरहृत ।               |       |
| (५) मौर्ययुगकी मूर्तिकला।                     |       |
| (६) मौर्य युग के सिक्के।                      |       |
| चौबीसवों अध्याय-मीर्य साम्राज्य का हास और पतन | 646   |
| (१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा।          |       |
| (२) राजा सुवश कुनाल।                          |       |
| (३) राजा दशरव (बन्चुपालित)।                   |       |
| (४) राजा सम्प्रति।                            |       |
| (५) यवन आक्रमणों का प्रारम्म ।                |       |
| (६) कलिङ्गराज सारवेल।                         |       |
| (७) राजा सम्प्रति के उत्तराधिकारी।            |       |
| (८) मौयौं के पतन के कारण।                     |       |
| परिकाट्ट (१) मीर्यवश-वृक्ष ।                  | \$78  |
| (२) आचार्य चाणक्य का जीवनवृत्त ।              | 490   |
| (३) सहायक पुस्तको की सूचि।                    | 900   |

#### चित्र-सूची

- (१) मारनाथ मे प्राप्त अफ्रोक-स्तम्म का शीर्यमाग
- (२) घौली मे प्राप्त शिला काट कर बनाया गया हाथी
- (३) साँचीकास्तूप
- (४) दीदार गज की यक्षी की मूर्ति
- (५) लोमश ऋषि की गुफा
- (६) लोहरियानन्दन गढ मे प्राप्त अशोक का स्तम्म
- (७) पाटलियुत्र मे उपलब्ध मृण्मृति
- (८) पाटलिपुत्र मे उपलब्ध खण्डिन मृण्मूति
- (९) मृण्मूर्ति का शीर्ष माग (पाटलिपुत्र)
- (१०) जैनमूर्ति का लिण्डत अधोभाग (पाटलिपुत्र)

#### नक्शे

- (१) बौद्ध युग के सोलह महाजनपद
- (२) मौयं साम्राज्य का विस्तार
- (३) अञोक की घर्म विजय का क्षेत्र



सारनाथ में प्राप्त अज्ञोक-स्तम्म का शीर्ष भाग

# मौर्य साम्राज्य का इतिहास

पहला अध्याय

## मौर्य युग के इतिहास की उपलब्ध सामश्री

(१) प्राचीन भारत में इतिहास का ज्ञान

वर्तमान समय मे भारत का प्राचीन इतिहास कमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य अत्यन्त विद्याल एव समृद्ध है, पर अभी इतिहास-विधयक प्राचीन ग्रन्थ अधिक सम्या में उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसी कारण मैक्स मूलर', फ्लीट' आदि अनेक विद्वानों ने यह मन प्रतिपादित किया है कि प्राचीन मारतीय पारलौकिक विषयो के जिन्तन में ही निमम्न रहा करने थे, इहलोक के मुखो तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली विद्याओं की ओर उन्होंने विद्येष ध्यान नहीं दिया था और इसी कारण उन्होंने अपने इतिहास को कमबद्ध रूप में उल्लिखन व सकलित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी। पर यह मत यक्तिमगत नहीं है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह जाता.कि प्राचीन भारतीय इतिहास-शास्त्र से मली मौति परिचित वे और अपनी घटनाओं को कमबद्ध रूप में सकलित करने को समस्ति महत्त्व प्रदान करते थे। उनकी दृष्टि में इतिहास का महत्त्व इतना अधिक था, कि वे उसकी गणना वेदों में करते थे। छान्दोग्य उपनिषद मे इतिहास को पाँचवाँ वेद कहा गया है. और कौटलीय अर्थशास्त्र में भी इतिहास की गणना वेदों में की गई है। महाभारत के अनसार वेदों के अभिप्राय को समझने के लिये इतिहास का अनुशीलन आवष्यक है। वहाँ लिखा है, कि "इतिहास और पुराण हारा वेदों के अर्थ को जाना जाए, जो व्यक्ति 'अल्पधन' हो वेद उससे भय खाना है।"" राजाओं के लिये जो दिनचर्या नीतिग्रन्थों में निर्धारित की गई है, उसमें इतिहास

<sup>8.</sup> Max Muller . The History of Sanskrit Literature, Page 9

R. Fleet: Epigraphy (Imperial Gazatteer of India, Vol II) Page 3

३. "इतिहासपुराणः पञ्चमो बेदानां बेद.।" छान्दोम्य ७।१।४

४. "सामन्यंजुर्वेदास्त्रयी । अथर्ववेदेतिहासदेदीच बेदाः ।" कौ. अर्थः १।२

 <sup>&</sup>quot;इतिहास पुराणाच्यां बेहार्थमृथवृहयेत् ।
 विभेत्यतस्यभृताहेवो मामयं प्रहरिष्यति ॥" महाः १, १, २०४ ।

के 'श्रवण' के लिये मी समय रखा गया है।' छात्योग्य उपनिषद में महाँव सनत्कुमार और नारद मुनि का एक सवाद आया है जिसमें सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने उन विद्यावों को निनाया है, जिनका कि उसने अध्ययन किया था। इन विद्यावों में इतिहास मी है।'

इसमे सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को सरक्षित रखने के साधन विद्यमान थे। कौटल्य ने अवशास्त्र मे अनेक ऐतिहासिक उदा-हरण देकर अपने मन्तव्यों की पृष्टि की है। उन्होंने लिखा है, कि "दाण्डक्य नाम के मोज ने काम के बन्नीमत होकर बाह्मण कन्या पर बलात्कार किया, जिसके कारण अपने बन्ध-बात्यवों और राष्ट्र के साथ उसका विनाश हो गया । यही गति वैदेह कराल की भी हुई । कोप के बज़ीमत होकर जनमेजय ने बाह्मणो पर अत्याचार किये और तालजब ने मुगुओ पर। लोम के बशीमत होकर ऐल ने चातुर्वर्ष्य से घन का कर्षण किया और सौबीर अजबिन्द ने भी। मान (गर्व) के कारण रावण ने परस्त्री को लौटाने से इन्कार किया, और दुर्योघन ने राज्य के अश को प्रदान नहीं किया। सद के कारण डम्बोदमव और हैहय अर्जुन ने जनता का अपमान किया। हुएँ के वशीमत होकर बातापि ने अगस्त्य को और वृष्णिसंघ ने द्वैपायन को पीडित किया। ये और इसी प्रकार के कितने ही अन्य राजा शत्र-यहवर्ग के वशीमृत हो जाने के कारण अपने-अपने राष्ट्रो तथा बन्ध्वान्यवो के साथ विनष्ट हो गये। इसके विपरीत शत्रु-षड्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेने और इन्द्रियजयी होने के कारण जामदग्य और नामाग अम्बरीष ने चिरकाल तक पश्चिवी का उपभोग किया।"" कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देकर अपने अन्तब्यों को पृष्ट किया गया है। "पत्नी के घर में छिपे हुए माई ने मद्रसेन की हत्या कर दी थी। माता की शस्या में घसकर पूत्र ने कारूश को मार दिया था। लाजाओं में मीठे विष को मिलाकर पत्नी ने काशिराज को मार दिया था। विष से बझाये हुए नपूरों से वैरन्त्य की, मेखला की मणि से सौबीर की, आदर्श (आयने) से जालब की और वेणी में छिपाये हुए शस्त्र से विदर्श की हत्या पत्नी द्वारा कर दी गई थी।"" यदि प्राचीन मारत मे राजनीतिक घटनाओं की स्मृति को स्थिर रखने के कोई साधन न होते, इतिहास से प्राचीन मारतीयों का कोई परिचय न होता, तो इस प्रकार के उदाहरण कदापि न दिये जा सकते । इतिहास के अभिप्राय को स्पष्टकरते हुए कौटल्य ने लिखा है--- "पूराण, इतिबत्त, आस्यायिका, उदाहरण, घर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इतिहास कहते हैं।"' ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में इतिहास

१. "पश्चिममितिहास भवणे ।" कौ. अर्थ. १।५

२. छान्बोस्योपनिषद् ७।१।१--२

३. की. अर्थ. १।६

४. की. अर्थ. १।२०

५. कौ. अर्थ. १।५

एक अस्थल विस्तृत विषय था, और इतिहास-संज्ञा का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता था। वर्तमान समय में जिन्हें सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उन सबका समावेश इति-हास में होता था, और उनके अतिरिक्त पौराणिक अनुभूति को भी उसी के अन्तर्गत किया जाता था। इसी कारण कौटस्य ने अर्थशास्त्र और समंग्रास्त्र को भी इतिहास का अग माना है।

महामारत में इतिहान के जिनप्राय का बढी स्पष्टता के साथ निक्ष्णण किया गया है। बहाँ लिखा है, कि इतिहासक्योग्रदीभ मोहस्थी अपकार को दूर करनेवाला है, उसके डार संसार के सब ओतों के स्वरूप को यथावन रीति से प्रकाशित न प्रपट किया लाए। ' इतिहास के प्रमोजन का इससे उत्तम प्रतिपादन सम्भवत सम्भव ही नहीं है। - जिस प्रकार प्रीपक प्रत्य के प्रकाश में काली बन्दु काली दिखने लगती है और क्वेत क्वा काल उसी प्रकार इतिहास का प्रयोजन यह है कि समाज, मानव जीवन जोर विषय के प्रकाश की अपने प्रयात वाथ पटनाओं को उनके यथानत कर में प्रयात कर रीत हो की उनके यथानत कर में प्रयात कर समाज तथा विषय में पटनाओं को उनके प्रयात है कि कार में नहीं रेख गाती रा इतिहास समाज तथा विषय में पटनाओं को उनके सही कर में नहीं रेख गाती । इतिहास समाज तथा विषय में पटनाओं को उनके सही कर में नहीं रेख गाती । इतिहास समोहरूपी अन्यकार को दूर कर हमें यह अपना प्रदान करना है, कि हम सबकों सही-सही कर में देख सके । जिन प्राचीन मारतीय विद्वानों ने इतिहास के इस बास्तिक प्रयोजन का निक्पण किया था, वे इस सास्त्र से अनिप्रत हो, यह कै से स्वीकार किया जा मतता है ?

मारतीयों ने इतिहास की उपेक्षा नहीं की, इस मत की पुष्टि के लिये अन्य मी अनेक यूकिरयी प्रस्तुत की जा नकती हैं। दिश्यणाप्य से नालुक्यों के दो राजवंशों ने सासत किया या। असम नालुक्य का के तामन का प्रारम्भ छठी तसी में हुआ था, और वह आठधी मरी के मण्य तक कायस रहा था। इन नालुक्य राजाओं की राजधानी नातायीं नाती मी। नातायीं के नालुक्य राज्य का अन्त राष्ट्रकूटों ह्वारा किया गया, और दसवीं सदी तक उनका दिक्षणाप्य रर अधिपत्य हा। यर दसवीं सदी के अनित्य भाग, और दसवीं सदी तक उनका दिक्षणाप्य पर अधिपत्य हा। यर दसवीं सदी के अनित्य भाग थे एक बार किर बालुक्यों के उत्तर में का प्रारम्भ हुआ, और उन्होंने राष्ट्रकूटों का अन्त कर दिक्षणाय्य में अपने शासन की स्वापित किया। चालुक्यों के इन दो राजवंशों के काल में लगानायों से सिया ना जनत्य था। यर पिछले चालुक्य वर्षा (जिसकी राजधानी कत्याणीं भी) के राजधों के शिकालेकों में दो सी वर्ष पूर्व के (बातायों के) चालुक्य राजाओं का इतिवृत्त उत्तर्शक्ति है। यदि प्राचीन मारत में ऐतिहासिक घटनाओं को लेकबढ़ करने या प्राचीन दिवह से विसर रखने के कोई सामन न हीते, तो स्वार्ट्स सदी के चालुक्य राजा छठी व सातानी सदी के

 <sup>&#</sup>x27;इतिहासप्रविपेन मोहावरणवातिना । सवलोकथ्तं गर्जं ग्रथावत् संप्रकागत्येत् ॥' नहानारतः १,१,४५

चालुक्य राजाओं के वृत्तान्त का अपने शिलालेकों में कैसे उल्लेख कर सकते थे ? प्राचीन भारतीयों के इतिहास-जान का यह अकाद्य प्रमाण है ।

कल्हण ने राजतरिङ्गणी नाम से काश्मीर के राजाओं का जो इतिहास लिखा है, उसमें उसने कहा है कि इस इतिहास को लिखने से स्वारह पुराने इतिहास-मन्दों का उपयोग किया गया है! प्राचीन भारत के अनेक इतिहास-मन्दा भी अब कोच ब्रारा घीरे-धीर उपलब्ध होने लग गये हैं। इनमें 'मल्बुशीमुलकल्य' विशेष कर से उल्लेखनीय है। पहले गुप्तकंश के राजाओं का परिचय नेवल शिलालेखों और सिक्को ब्रारा ही प्राप्त होता था। पर इस ग्रन्थ के रूप में अब गुप्त राजाओं का लिखत इतिहास भी उपलब्ध हो गया है।

प्राचीन प्रारतीयों द्वारा लिखित कमबद इतिहास के यन्य यद्यपि आजकल उपलब्ध नहीं हैं, पर ऐसी बहुतन्त्री सामग्री हमें अवस्य प्राप्त है, खिलका उपयोग कर सारत का प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। मीर्य वंदा के इतिहास की सामग्री तो विशेष पर में प्राचीन इतिहास तैयार किया जा सकता है। मीर्य वंदा के इतिहास की सामग्री तो विशेष पर में प्राचीन स्वाद के प्राचीन के किय पुरापों से संगृहीत है, अपितु बोद और जैन बाहमव में मी इस वदा के अनेक राजाओं का कृतात्री तिवाद कर से विशेष सामग्री को ना अपित सम्मान के सिंप सम्मान की स्वाद कर कर से प्राचीन सामग्री को अत्र मारा व संवर्धन के लिये सिद्योग तम्म तिवाद की भी। इसी कारण बौद तथा जैन सन्त्री में प्राचीन सामग्री को आठ मागों में बीटा जा सकता है—सस्कृत साहित्य, बौद माहित्य, जैन साहित्य, पीक विवयण, चीनी यात्रियों के विवयण, तिवादी सामग्री को आठ मागों में बीटा जा सकता है—सस्कृत साहित्य, बौद माहित्य, जैन साहित्य, पीक विवयण, चीनी यात्रियों के विवयण, तिवादी साहित्य और पुरातल्य-सम्बन्धी सामग्री। कोटलीय अर्थवाल्य वद्याप सक्तृत साहित्य के कन्तर्गत है, पर क्षांकि मोर्य इतिहास के सामग्री उसका विदेश सम्बन्ध है, अन उस पर इस पृथक कर से सकाश डालेंगे।

### (२) कौटलीय अर्थशास्त्र

मीर्य युग के इतिहास के लिये 'कोटलीयम् अर्थवास्त्रम्' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। चन्द्रमुप्त के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा पर प्रकाश डाकने और उस काल की शासन-पढ़ित का निक्रण करने के लिये हमने प्रधानतया इसी प्रत्य का उपयोग किया है। आपनी याजकय या किया करने के में के गुढ तथा मन्त्रि-पुरोहित थे। प्राचीन ऐतिहासिक अनुभृति के अनुमार उन्होंने ही नव नन्दो का विनाश कर चन्द्रमुण को मयय के राजीसहासन पर आक्त कराया था। उनके अनेक नाम थे। हेमबन्द्र ने अपि-धान चिन्तामणि मे उनके निम्नालिखत नाम उल्लिखत किये है—-बास्स्यायन, मल्लिनाय,

 <sup>&#</sup>x27;बृग्गोचरं पूर्वमूरिग्नन्था राजकथाश्रयाः । ममस्वेकावशगता मतं नीलमुनेरिष ॥' राजतरिङ्ग्रकी १।१४

कटल, चाणक्य, द्रामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त और अंगुल । सम्भवतः, इस प्रसिद्ध आचार्य का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त या। वह कुटल गोत्र मे उत्पन्न हुए थे, अतः उन्हें कौटस्य कहा जाता था। चणक उनके पिता का नाम था, इस कारण वह चाणक्य कहाते थे । सम्मवतः, द्रामिल नाम उनके अभिजन को सूचित करता है । कौटलीय अर्थशास्त्र इन्ही कौटल्य या चाणक्य की कृति है। इस जाचार्य द्वारा दण्डनीति या अर्थशास्त्र विषयक एक ग्रन्थ की रचना की गई बी, इस सम्बन्ध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। महाकवि दण्डी ने दशकूमारचरित में लिखा है, कि जाचार्य विष्णुगुप्त ने मौयौं के लिये छ हजार क्लोको में संक्षिप्त करके एक बन्य का निर्माण किया। कामन्दक नीतिसार मे विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित वर्षशास्त्र का इन शब्दों में उल्लेख किया गया है---"बज्र के समान ज्वलन्त तेज से युक्त जिसके अभिचार बज्र के आघात द्वारा श्रीसम्पन्न व मदढ नन्दरूपी पर्वत जड से उखड़ कर गिर गया, जिस परम शक्तिशाली ने अकेले ही अपनी मन्त्रशक्ति द्वारा मनुष्यो मे चन्द्र के समान चन्द्रगुप्त को राज्य दिलवा दिया, और जिसने अर्थशास्त्ररूपी महासमुद्र से नीतिज्ञास्त्र रूपी अमृत को प्राप्त कराया, उस विष्णुगृप्त को नमस्कार है।"" कौटलीय अर्थशास्त्र की अन्त. साक्षी द्वारा भी यही सुचित होता है, कि इस शास्त्र के रचयिता वही चाणक्य थे, जिन्होंने कि नन्दराज का विनाश किया था। वहाँ लिखा है कि 'जिसने बडे अमर्ष के साथ शास्त्र, शस्त्र और नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की।" अन्यत्र एक स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह कहा गया है कि कौटल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुनमतापूर्वक समझा और ग्रहण किया जा सके। इसमें व्यर्थ ग्रन्थ का विस्तार नही किया गया है, और इसके तन्त्व, अर्थ और पद सुनिश्चित है। "कौटलीय अर्थशास्त्र का अन्तिम श्लोक भी महत्त्व का है--- 'बहुधा शास्त्रो मे यह देखा जाता है कि उन पर किये गये आप्यो और मूल शास्त्र मे परस्पर विरोध रहता है। अत. विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों की रचना की और स्वयं ही उनपर माध्य भी लिखा।" इस ग्रन्थ की रचना कौटल्य ने शासन की विधि

 <sup>&#</sup>x27;इयनिवानीं आचार्य विष्णुगुप्तेन सौर्याचें बङ्भिः वलोकसहकीः संक्षिप्ता' वशकुमारचरित, उच्छवास ८

२. कामन्दक नीतिसार १।४-६

 <sup>&#</sup>x27;येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराक्षगता च नू: ।
 अमर्चेणोव्यतान्यास्तु तेन शास्त्रमित्रं कृतम् ॥' कौ. अर्थ. १५।१

 <sup>&#</sup>x27;नुस्तप्रहणविशेयं तस्वार्थपविनिध्यतम् । कौटल्येन इसं शास्त्रं विमुक्त क्रन्य विस्तरम्।' कौ. अर्थः १।१

 <sup>&#</sup>x27;बृष्ट्वा विश्रतिपत्तिं बहुषा शास्त्रेषु माध्यकाराणाम् । स्वयमेव विष्मुगुप्तस्थकार सूत्रं च भाव्यं च ॥' कौ. अर्थ- १५।१

के रूप में की थी, और दण्डनीति या राजनीति के सिद्धान्तों के साथ-साथ उनके प्रयोग या क्रियासकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि में रखा गया था, यह भी कीटकीय अर्थ-सारण में ही निकप्तित है। वहाँ लिखा है कि "सब शास्त्रों का अनुवीलन करके और प्रयोग (क्रियासक अनुमय) द्वारा कीटस्य में 'नरेन्द्र' के लिखे सासन की यह विधि बनाती है।" यह सासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिखे बनायी गई थी, इस विध्य बनाती है।" यह सासन-विधि किस नरेन्द्र या राजा के लिखे बनायी गई थी, इस विध्य में कोई निर्देश कीटकीय अर्थधास्त्र में नहीं गाया जाता। पर क्योंकि चालक्य ने नव नन्दों का विनाश कर कन्द्रपुत्त को मझष का राजा बनाया था, जता यह कल्पना असगत नहीं है कि इस सासन की रचना नरेन्द्र चन्द्रपुत्त के लिखे ही की गई थी, और इसका उद्देश्य भीयें साम्राज्य के इस प्रवर्शक कर पश्चम्वर्शन करना था।

प्राचीन संस्कृत साहित्य में व केवल वाजवय या कोटल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्वालो गर उससे उद्धरण भी विये गये हैं। वस्त्री के दशकुमारपरित से अर्थशास्त्र की अनेक स्वालो गर उससे उद्धरण भी विये गये हैं। वस्त्री के दशकुमारपरित से अर्थशास्त्र की अनेक स्वालो का नहीं किया गया है, वहीं साथ ही उल्लेक अनेक स्वास्त्र उससे उद्धरण विये हैं, जो कि कोटलीय अर्थशास्त्र से लियं गये हैं। विज्ञाल-दल-कृत मुद्राराक्षस नाटक में अनेक स्थानों पर जो दश्यनीति-विषयक मन्त्रस्य निरूपित हैं, उत्तर कोटलीय अर्थशास्त्र की छाया स्थन्ट रूप से विष्यमान है। किरियस स्थानों पर तो इस दोनों प्रस्ता के वाक्य और शब्द आप एक सद्देश हैं। महाकित बाले में प्रस्तु की स्थान प्रस्तु के अर्थिय प्रसाद स्थान कीटलिय सार्य के उपये प्रसाद स्थान कीटलिय सार्य के उपयेश प्रसाद स्थान कीटलिय सार्य के उपयेश प्रसाद स्थान कीटलिय सार्य के उपयेश विवास स्थान कीटलिय सार्य के उपयेश व्यास स्थान कीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय और निवास कीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय सीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय सीटलिय सीटलिय सार्य के उपयेश विवास कीटलिय सीटलिय स

बाजुमार बरित (उन्ह्वास ८) में उद्भूत यह बानस्य का शत अर्थशास्त्र में इस प्रकार क्लोक रूप में विद्यमान है—

'अनन्यात्रच प्रिया बृष्टा चित्तक्षामानुर्वातनः।' ५।४

- ३. रघवंश १७।४९
- उडाहरणार्थ कोटलीय अर्थशास्त्र के कवन कि "लोकसात्रावित् राजानमात्मात्र्य-प्रकृति सम्पन्न प्रियक्ति हारेणाययेत' (की. अर्थ- ५१४) को क्षाया मृत्राराक्षत के इस वाच्य में है— विजिनीपुरासमुग्न सम्पन्न: प्रियहितहारेणाव्यक्षणीय इति ।' (मृत्राराक्षत, अंक ४)
- ५. "कं वा तेवां साम्प्रतं येवामितनृशंसप्रायोपदेशनिवृं वं कौटिल्यशस्त्रप्रमाणम् ।"

 <sup>&#</sup>x27;सर्वशास्त्राच्यनुकस्य प्रयोगसृपलस्य च ।
 कौटल्येन नरेन्द्राचें शासनस्य विविः कतः ॥' कौ. अर्व. २।१०

२ "सत्यमाह चाणस्यः—"चिसज्ञानानुर्वोत्तनोऽनर्प्या अपि प्रियाः स्युः । इक्षिणा अपि तदमावबहिष्कृता देष्या भवेयः ।'

हुए 'कौबिरूस्य' को उनके अन्तर्गत किया है। इन सब निर्वेषो को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई स्पेंड नहीं रह जाता, कि प्राचीन लेक्क मी इस बन्य को कोटिल्य (केटस्प) या चाणस्य की रचना मानते थे, बोर उन्हें यह शी अमियत वा कि इसी वालस्य द्वारा नन्द-बस के सासन का अन्त कर चन्नुप्य मोर्थ को मत्यक का राजबिंहासन प्रदान किया गया था।

पर सब पिडान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। अनेक विडानो ने यह प्रतिपादित किया है कि कीटलीय अपंचारत्र जीपी सबी है 9,9 की रचना न होकर तौसरी या जीपी हिस्ती पर्चात् की कृति है। अपंचारत्र का अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका में प्रोकेश्तर आंकी ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका मनत्य्य है कि न यह अन्य मीर्थ काल में लिखा गया, और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति डारा की गई। वस्तुतः, यह एक सम्प्रदाय की कृति है। अपंचारत्र में स्थान-स्थान पर 'इति कोटल्य.' लिखकर कोटल्य या भाजवय के मत को उद्युत्त किया गया है। यदि कीटल्य स्वय इस प्रन्य के रचिता होते, तो उन्हें 'इति कोटल्य' 'जिसकर उनके मत को उदयुत करने की आवश्यक गा न होती।'

कीटलीय अर्थशास्त्र के रचियता और उसके काल के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। इस सब विवाद को यहाँ सक्षेप के साथ निटिष्ट कर सकता भी सम्भव नही है। पर क्योंकि हमने मौर्य युग की सम्यता, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक दशा आदि का निरूपण करने हुए प्रधानतया इसी ग्रन्थ को आधार माना है, अत. इस विवाद का अत्यन्त सक्षिप्त रूप से निर्देश करना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण गोपाल माण्डारकर के विचार में कोटल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौर्य यग मे सत्ता तक भी सदिग्य है। उनका कथन है, कि पत्रकाल ने अपने महामाध्य में मीयों का भी उल्लेख किया है, और चन्द्रकप्त का भी। पर उन्होंने कौटल्य या चाणस्य का कही भी उल्लेख नहीं किया। इससे यह परिचास निकाला जा सकता है, कि पत्रञ्जलि को कौटल्य का ज्ञान ही नही था, और कौटल्य का समय पतञ्जलि के बाद ही कभी होना चाहिये। क्योंकि पतञ्जलि शक्त राजा पृष्यमित्र (इसरी सदी ई० पू०) के समकालीन थे, अतः कौटत्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के सम-कालीन कदापि नहीं हो सकते। विन्टरनिटज ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है, कि मैगस्थनीय ने अपने यात्रा विवरण मे चाणस्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। मैगस्थनीज सैल्युकस के राजदूत की स्थिति में कई वर्ष तक चन्द्रगुप्त की राजसमा में रहा था। यदि वस्तुत: चाणक्य चन्द्रगप्त का गरु तथा पूरोहित होता, तो यह कदापि सम्मव नहीं बा कि मैगस्थनीज का ध्यात जसकी ओर न जाता।

सिंद यह मान भी लिया जाये, कि चाणक्य चन्द्रगुप्त का सन्त्री व पुरोहित या और उसी के कर्तृप्त से मौर्य साम्राज्य की स्वापना हुई थी, तो त्री यह स्वीकार कर सकना सम्मव नहीं है कि कौटलीय वर्षशास्त्र चाणक्य या कौटल्य की ही इति है। इस मन्तव्य की पुष्टि के लिये विविध विद्वानों ने निम्मलिखित युनितर्यां प्रस्तुत की है—(१) मौर्य युग के उल्लीणं

<sup>?.</sup> Jolly and Schmidts: Arthashastra pp 1-47

लेखों में राजा के लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण या उपाधि का प्रयोग किया गया है। अलोक और दशरम दोनों के लेखों मे यह जपामि पानी जाती है। पर कौटलीय अमेशास्त्र मे यह कही भी प्रयुक्त नहीं की गई। (२) मौर्य युग के सब उत्कीर्ण लेख पालि भाषा में हैं, जिससे यह मूचित होता है कि उस काल में पालि भाषा ही राज्य कार्य के लिये प्रयक्त की जाती थी। पर कौटलीय अर्थशास्त्र सस्कृत मे है। मौयों के बाद सालकाहत राजाओ वे भी प्राकृत माधा का प्रयोग किया। सस्कृत का प्रयोग विशेष रूप से वौषी सदी ईस्वी मे होना प्रारम्भ हुआ, जब कि गृप्त वश का झासन था। (३) समृद्रगृप्त की प्रशस्त (प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण) में राजा के लिये 'धनदवरुणऐन्द्रान्तकसम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में राजा को 'इन्द्रयम स्थान' कहा गया है। इससे यह परि-णाम निकलता है, कि राजा के विषय में जिस मावना को अर्थशास्त्र में व्यक्त किया गया है. वहीं समद्रग्प्त की प्रशस्ति में भी पायी जाती है। मौर्य युग के उत्कीर्ण लेखी में यह बाबना विद्यमान नहीं है। अतः अर्थशास्त्र का निर्माण गुप्त युग से हुआ सानना चाहिये, मौयं युग में नहीं। (४) कौटलीय अर्थशास्त्र में न कही चन्द्रगप्त का उल्लेख है और न उसकी राज-घानी पाटलिपुत्र का । यदि इस ग्रन्य का निर्माण बस्तृत चन्द्रगुप्त के शासन की विधि के रूप में किया गया होता, तो कही तो उसका तथा उसकी राजधानी का उल्लेख होना चाहिये या, जबकि अन्य कितने ही मौगोलिक स्थानो के नाम अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। (५) कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह मत प्रगट किया गया है, कि दुर्ग की प्राचीर प्रस्तरो द्वारा निर्मित होनी चाहिये, काष्ठ द्वारा नहीं । कौटत्य दुर्ग में काष्ठ के प्रयोग को अनुचित मानत थे। पर पाटलिपुत्र की खुदाई द्वारा यह ज्ञात हुआ है, कि मौर्य युग से पाटलिपुत्र के दुग के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया था। यदि अर्थशास्त्र का रचित्रता चन्द्रस्प्त का गुरु व मन्त्री होता, तो वह पाटलिपुत्र के दुर्ग के लिये काष्ठ का उपयोग कभी न करने देता। (६) मारत की बासन-पद्धति, सामाजिक जीवन और आधिक दशा के सम्बन्ध मे जो सुबनाएँ मैगस्यनीज के मारल विवरण से उपलब्ध होती है, वे उसमें सर्वथा भिन्न हैं जो कौटलीय अर्थशास्त्र में निरूपित है। उदाहरणार्थ, मैंगस्थनीज ने पाटलिपूत्र सदश नगर के शासन के लिये एक ऐसी सभा की सत्ता का उल्लेख किया है जिसके ३० सदस्य थे और जो ६ उपसमितियो द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन करती थी। इसी प्रकार सैन्य सञ्चालन के लिये भी भैगस्थनीज ने ३०सदस्यों की एक सभा का वर्णन किया है। पर कौटलीय अर्थभास्त्र में न कही नगर-सभा का उल्लेख है. और न कही सैन्य-मञ्चालन करनेवाली समा का। यदि कौटलीय अर्थशास्त्र का निर्माण मौयं युग में हुआ होता, तो उसमे उन ममाओं का निर्देश अवश्य होना चाहिये था, मैंमस्यनीय ने जिन्हें स्वय भारत में देखा या और जिनका उसने विशद रूप से वर्णन किया है। आर्थिक जीवन के विषय में भी मैगस्यनीज और अर्थशास्त्र के विवरणों मे बहुत मिन्नता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से सूचित होता है कि उसकी रचना के समय घातुविद्या मे भारतीय छोग अच्छी

उन्नति कर चुके थे, उन्हें बहुत-सी घातुओं का ज्ञान था, और घातुओं को तैयार करने तथा उनसे विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण मे वे पर्याप्त निपुणता प्राप्त कर चुके थे। पर मैगस्थनीज ने एक ऐसे युग के चित्र को प्रस्तुत किया है, जब कि बातुविद्या उन्नत दशा मे नहीं थीं। (७) कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन, नेपाल, बाहुलीक, कपिशा, बनायु आदि अनेक ऐसे देशों के नाम आये हैं, जिनसे भारतीय लोग बौथी सदी ई० पू० में परिचित नहीं हुए थे। विशेषतया, अर्थशास्त्र मे चीन का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, कि इस ग्रन्थ का निर्माण चौथी सदी ई०पू० के पर्याप्त समय पश्चात् हुआ । जिस देश को आजकल 'चीन' कहा जाता है, उसकी यह संज्ञा तभी प्रयोग मे आनी प्रारम्म हुई थी जबकि चिन राजवंश ने उस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चिन वश का यह उत्कर्ष तीसरी सदी ई० पु० के उत्तरार्घ मे हुआ था। अतः जिस ग्रन्थ मे चीन का उल्लेख हुआ हो, उसकी रचना तीसरी सदी ई० पू० से पूर्व के काल में कभी स्वीकृत नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में उल्लिखित अन्य भी अनेक देशों के साथ भारत का सम्बन्ध बाद के काल में ही स्थापित हुआ था। (८) कौटलीय अर्थशास्त्र में 'मूर्कु' शब्द अनेक बार प्रयक्त हुआ है। अनेक विद्वानों का मत है, कि यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द सिरिन्म (Syrigx) मे ही सस्कृत का सूर्ज्ज शब्द बना है। ग्रीक साहित्य मे इस शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग पोलिविअम (Polybius) द्वारा १८० ई० पू० मे किया गया था। इस दशा में जिस सस्कृत ग्रन्थ में सुरक्क शब्द प्रयक्त हुआ हो, वह जौथी सदी ई० पूर्व में विरचित कैंम हो सकता है ? दशकुमारचरितम्, हर्षचरितम्, मुद्राराक्षस, नाट्यशास्त्र आदि जिन अन्य प्राचीन मस्कृत ग्रन्थों मे मुरङ्ग शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका निर्माण छठी सदी ई० पू० या इसके बाद ही हुआ था, पहले नहीं। (९) कीटलीय अर्थशास्त्र मे जिस राज्य और उसके शासन का निरूपण है, वह विशाल चकवर्ती साम्राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य है। वह एक ऐसे यून को सूचित करता है, जब कि भारत में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की मत्ता थी और वे परस्पर सववं मे व्यापृत थे। इस ग्रन्थ की रचना एक ऐसे सुग मे कदापि नहीं हुई, जबकि मारत का बहुत बढ़ा भाग मौयों के शासन मे आ गया था, और इस विशाल साम्राज्य मे एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो गई थी।

यहाँ हमने उन युक्तियों का अत्यन्त सक्षेप के साथ उल्लेख किया है, जो कौटलीय अपंचारत्त के मीर्य युग में बिर्याचत होने के विरुद्ध वी जाती है। इस विषय पर बहुत-से विडानों ने अत्यन्त विद्याद रूप से विवेचन किया है, विसके कारण इस सम्बन्ध में बहुत-मत विक्तिस्त हो नये हैं। जोजी और स्मिद्स के अनुमार यह प्रन्थ तीसरी सदी ई०पू० की रचना है। विन्टर्निट्ड, कीय, स्टाइन और नाय आदि विडानों ने भी इसे तीसरी नवी ई०पू० या उसके भी पश्चाल निर्मित्त माना है। इन्हीं विडानों हारा प्रस्तुत युक्तियों का मार हमने उपर सक्षेप के साथ दिया है। पर ऐसे विडानों की भी कमी है, हो कि कीटलीय अर्थवाहन को चन्द्रगप्त मीर्थ के युग की कृति स्वीकार करते हैं। इनने प्लीट, जैकावी, मेयर और बेलोजर के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री काशीप्रसाद जायसवाल, नरेन्द्रनाय लाहा, देवदत्त रामकृष्ण शाण्डारकर, पी॰ बी॰ काने, नीलकान्त शास्त्री, रामचन्द्र दीक्षितार आदि विद्वानों ने उन यूनियों का विश्वय रूप से विश्वय क्रिया हुन जो किकोटलीय अर्थशास्त्र के मीयं यून का होने के विरोध में दी जाती है। यारतीय दिवा ग्राय: इस बात को स्थीकार करते हैं, कि यह प्रत्य योर्थ यून की होने ही रचना है और इसके ब्रारा चन्द्रगुप्त मौर्य के समय के मारत का सम्यिक रूप सार्य स्था

कौटलीय अर्थशास्त्र के शौथं युग का न होने के सम्बन्ध से जिन युक्तियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनका किस प्रकार विद्वानो द्वारा निराकरण किया जाता है, इस पर सक्षेप के साथ प्रकाश डालना भी उपयोगी होगा—

- (१) यह सही है कि राजा अशोक और दशरण के उत्कीम लेको में उनके नामों के माथ 'विवाना प्रिय.' विशेषण प्रमुक्त हुआ है। पर कीटलीय अर्थशास्त्र में अब मीर्यवश के किना राजा का नाम उत्किवित ही नहीं है, तो उसके साथ प्रमुक्त होनेवाले विशोधण या उपाणि के उत्किल का प्रम्त होनेवाले विशोधण या उपाणि के उत्किल का प्रमन्त होनेवाले विशोधण या उपाणि के उत्किल का प्रमन्त होनेवाले के साथ मा। देवा नामा प्रमुख्य में अगोक के समकालीन लका के राजा तिस्स या तिय्य के लिये मी 'देवाना प्रिय.' अपाणि का माथ ही थर-पुरत्त मीर्थ मौड धर्म का अनुवाणी नहीं था। अब यदि उसके नाम के माथ दर उपाणि का प्रमाण मा के साथ का अपाण मा प्रमाण नहीं किया। बरावर एका विशोधण ने मी अपने मव उत्कीणे के सो अपने माय का साथ प्रमाण प्रमाण प्रमाण नहीं किया। बरावर प्राविद्या से आधीक ने भी अपने मव उत्कीणे केसो में अपने नाम के साथ 'दिवाना प्रिय:' का प्रयोग नहीं किया। बरावर प्रशाहियों से आधीकिको को गृहा दान करते के सम्बन्ध में उसके वो लेख हैं, उनमें केनक 'राजा दिवसवी' लिवित है, 'देवाना प्रिय:' तहीं ।
- (२) मीर्य मुन के जो भी उल्कीण लेक इस समय उपलब्ध है, निस्सन्देह, वे सब पार्टि माया में है। पर इसका कारण यह है, कि उन्हें क्वेसायरण वनता के लिये उल्कीण कराया गया था। राजा अशोक ने वर्ष विकाय की जिस नीति को अपनाया था, उसका सन्देश वह सबसाया एक जानता की माया पार्टि ही थी, यह निर्ववाद है। पर विद्वान् लोग शास्त्र चर्चा और काव्य आदि के लिये मस्त्र करा उपयोग किया करते थे, यह भी क्वारिय है। कीटलीय अर्थशास्त्र की रचना नितिसास्त्र के परिवत्ता और विद्वानों के जिये की गई थी। वही उसका एटन पार्टि में करते थे। प्रत्य की माया वी ना वही उसका एटन पार्टि में करते थे। जिस राजा और उनके किम सन्दियों के आया उसके हारा प्यत्रवर्धन किया जाना था, वे भी शुश्चित्तत थे। इस दक्षा में यदि चालक्य ने अपने इस सम्य की रचना विद्यासाल की माथा में की हो, तो यह सर्वाय स्वामानिक था। प्राचीन मारत के नाटक-गाहिस्य से सस्त्र के साथ-साथ प्राकृत माया का भी प्रयोग स्वास्त्र या है। स्त्रयों और स्वक्तों आदि से प्राकृत को प्रयुक्त कराने श्री परस्पार सा अनुसूरण प्रायः सभी नाटक से किसकों आदि से प्रावृत्त को प्रयुक्त कराने श्री परस्पार का अनुसूरण प्रायः सभी नाटक से किसकों आदि से हम प्रत्य को काप सहस्त्र के साथ-साथ प्रावृत्त काप की प्रयाग सम्बन्ध की सम्वन्त वर्ष की भाषा सस्कृत

मानी जाती थी, और प्राकुत अन की प्राकुत । चाशक्य ने अपने प्रन्थ में जो संस्कृत माथा का प्रयोग किया, यह पुरानी परम्परा के अनुरूप ही था ।

- (३) कोटलीय अर्पशास्त्र के मन्तव्यों और विचारों की छाया वशकुमार चरित, मुद्रा-राक्षस आदि कितने ही प्राचीन चन्चों पर विद्यमान है, यह इसी प्रकरण में ऊपर प्रद-वित्त किया जा चुका है। राजनीति और वस्त्रीयास्त्र विचयक चन्चो पर कोटलीय अर्पशास्त्र का प्रमाव तो और मी अधिक स्पष्ट है। इस दशा में समृद्रगुन्त की प्रचलित पर मी यदि अर्पशास्त्र के विचारों की छाया विद्यार्थी पहे, तो इसमें आफ्यों की कोई बात नहीं है।
- (४) इसमे सन्देह नही, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में कही भी चन्द्रगप्त और पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं मिलता। पर इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता, कि कौटल्य का इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं या । कौटलीय अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक ग्रन्थ है, जिसमे राजनीति का शास्त्रीय रीति से प्रतिपादन किया गया है। उसकी रचना न संस्मरणो के रूप में की गई है. और न गेंजेंटियर के रूप में। उसमें राजाओं के जो नाम आये हैं, वे किसी मन्तव्य या सिद्धान्त की पष्टि के लिये ही हैं। राजा को काम, कोब, लोम, मान, सब और हुषं का परित्याग कर इन्द्रियात्रयी होना चाहिये. इस मन्तव्य का निरूपण करते हुए कौटल्य न भोज दाण्डक्य, वैदेह कराल, जनमेजय, अजबिन्द आदि कतिपय राजाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम भी अर्थशास्त्र में दिये गये है। पर चन्द्रगप्त के नाम का कोई भी प्रसग इस शास्त्र मे नही है। फिर भी अर्थशास्त्र में एक स्थान पर यह वाक्य विद्यमान है---'तेन गप्तः प्रभवति' (गुप्त इसी के अनुरूप करता है) । यहाँ गप्त में चन्द्रगुप्त ही अमित्रेत है, यह कल्पना असगत नहीं है। जिस चाणक्य द्वारा नन्दराज के हाथ मे गयी हुई पथिवी का उद्धार किया गया. उसी ने इस ग्रन्थ की रचना की, यह कथन भी अर्थशास्त्र मे विद्यमान है। पौराणिक अनश्रति द्वारा हमे ज्ञात है, कि नन्दवश के विनाश के अनन्तर चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के राजीसहासन पर आरूढ़ हुआ था, अतः जिस 'गुप्त' की ओर अर्थशास्त्र में सकेत किया गया है, वह यदि चन्द्रगप्त ही हो, तो इसमे आइचर्य की कोई बात नही।

जो मौगोलिक नाम अर्थशास्त्र में आये हैं ' वे वहां उत्पन्न या तैयार होनेवाली किसी बस्तु का उत्लेख करते हुए ही दिये गये हैं । कलिङ्ग और अङ्ग जनपदों के हाथी प्रसिद्ध ये, काशी का सूती कपड़ा बहुत उत्कृष्ट माना जाता था, ' नेपाल के कम्बल विख्यात ये,' और काम्बोज के पोड़े प्रसिद्ध ये । इसीलिये इन स्थानों का उत्लेख अर्थशास्त्र में विद्यमान है।

१. कौ. वर्ष. १।६

२. की. अर्थ. ११५

३. की. अर्थ. २।२

४. कौ. अर्थ. २।११

५. कौ. अर्थ. २।११

कीटल्प ने ममय का तो उल्लेख किया है, क्योंकि वहीं के पत्थार तोलने के बट्टे बनाने के लिये विशेष रूप से उपयुक्त थे, भर उसकी राजवानी पार्टालपुत्र का पूषक् रूप से उल्लेख करने को उन्होंने कोई आवश्यकता नहीं समग्री, क्योंकि वहां की कोई वस्तु ऐसी प्रसिद्ध नहीं थी कि उसकी नितंदन करना उपयोगी होता।

- (५) तुर्ण की प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ का प्रयोग न करके शिलाखण्डों और प्रस्तरों को प्रयुक्त करना चाहिलें, यह मन्तव्य कोटल्य ने सुरुष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। पर उन युग के सभी दुर्गों का निर्माण कोटल्य के इस मन्तव्य के अनुमादि किया जाए, यह कैसे सम्मव हो सकता था। खुदाई द्वारा पाटीलपुत्र के जो प्राचीन अवदोय रम समय उपलब्ध हुए हैं, उन पर हम अगले एक अध्याय से विश्वद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही प्रयोग है कि पाटीलपुत्र की खुदाई में काष्ट के जो शहनीर और कहियाँ मिली है, उनका उपयोग प्राचीर के लिये ही किया गया था—यह बान मर्वसम्मन नहीं है।
- (६) मौर्य युग मे स्थानीय स्वशासन सम्याओ का क्या स्वरूप था, इस विषय पर अगले एक अध्याय में विश्वद रूप से विचार किया जायगा। इससे सन्देह नही, कि चन्द्रगृप्त के काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और कौशास्त्री सद्दश नगरों में 'पीर' समाओं की सत्ता थी। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की पौर ममा का ही अपने मारत-विवरण मे उल्लेख किया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में किसी भी स्थानीय स्वशासन सस्या का विवरण नहीं मिलना. यद्यपि उनकी सत्ता के सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश वहाँ विद्यमान है । देश, ग्राम, जाति, कुल आदि की इन मस्याओं के (जिन्हें कौटन्य ने 'सब' सज्ञा दी है) धर्म, व्यवहार और चरित्र को अक्षपटलमध्यक्ष द्वारा निबन्ध प्रस्तकस्य भी किया जाताथा। पर इन सस्याओ (सघो या समाओं) की सदस्य सख्या किननी होती थी और उनके कार्य क्या होते थे-इन सम्बन्ध में कोई मी मुचनाएँ अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है, कि इनकी रचना, कार्य और सक्ति आदि परम्परा व प्रया पर आधारित थे, राजा द्वारा विहित व्यवस्था पर नहीं। कौटल्य ने अर्थशास्त्र मे या तो दण्डनीति के सिद्धान्तों का निरूपण किया है, और या उस नीति का जिसका अनुसरण विजिगीषु राजा को करना चाहिये । पुरातन परम्पराओं पर आधारित स्थानीय स्वशासन सस्थाओं के सम्बन्ध में विवेचन करने का अर्यशास्त्र मे कोई प्रसंग ही नही है। नगरो के शामन मे राजा-या केन्द्रीय शासन का क्या कर्तव्य है. इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है. क्योंकि नगरों के शासनाधिकारी 'नागरक' की नियक्ति केन्द्रीय शासन द्वारा की जाती थी।

सैनिक प्रबन्ध के लिये ३० व्यक्तियों की सभा और उसकी छः उपसमितियों का जो उल्लेख मैगस्थनीज ने किया है, उसकी सत्यना व प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। अनेक विद्वानों

१. की. अर्थ. २।१९

ने यह प्रतिपादित किया है, कि पाटलिपुन सनुस नगरों की गौर समाजो से संगठन व स्वरूप को ही पैरास्वर्गीय ने मूल से सेना के सम्बन्ध में जी उत्थिवित कर दिया है। मौर्य गुग के सैनिक प्रवन्ध के किये पदाति, अस्वारोही, रच जादि के छः विमाणों की सत्ता अवस्य स्वीकार्य है, पर उनके लिये छः उत्यवनितियों तथा ३० सदस्यों की एक समा की बात पूर्ण-रूप से विषयन्त्रीय नहीं मानी जाती। पर्याय्या, अख्वाप्यास, रचाप्यास, जादि के रूप में इन विमाणों की सत्ता कौटलीय अर्थकारल द्वारा भी सूचित होती है।

(७) यह सही है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में घातुओं को शुद्ध करने तथा उनसे अनेकविष बस्तओं के निर्माण का विशव रूप से वर्णन किया गया है। इसमे सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में धातुबिचा अच्छी उन्नत दशा में बी। पर मैंगस्थनीज ने मी मारतीयों के विषय में यह नहीं लिखा कि वे घातओं को पिघलाने व उन्हें शब्द करने के शिल्प से अनिमन्न थे। यह बात उसने दरदई (दरद) कोगो के विषय में लिखी है। दरदई लोगो के प्रदेश का वर्णन कर सँगस्थनीज ने ऐसी चीटियों का उल्लेख किया है, जो कि सोना खोदा करती यी और आकार में लोमडी के बराबर होती थी। ये चीटियाँ जो सोना खोदती थी, दरदई लोग उसे पशको पर लाद कर ले जाते में और कन्ची वात की दशा मे ही व्यापारियों को बेच दिया करते थे. क्योंकि ये दरदई लोग घात को पिघलाने तथा गढ़ करने के जिल्प को नहीं जानते थे। मैंगस्थनीय के समय में यदि दरद लोग धातुविद्या से अपरिचित हो, तो इसमे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि मौर्य यह के सभी भारतीय इस शिल्प से अनिभिज्ञ थे। साथ ही, यह मी नहीं मूलना चाहिये कि अनेक बीक लेखको ने भारतीया के बात जान और सोने चाँदी से निर्मित आमयणो आदि का उल्लेख किया है। डायोडोरस ने लिखा है, कि भारत की मृगि जहाँ अपने ऊपर सब प्रकार के फल उपजाती है, वहाँ मिम के गर्म मे भी सब प्रकार की धातुओं की अनियनत खाने हैं। उनमें सोना, चौदी, तास्त्रा और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है, तथा दिन व अन्य धात्एँ भी। इन धातुओं का उपयोग आमुषण, हथियार, युद्ध का साज-सामान तथा अन्य बस्तुओ के निर्माण के लिये किया जाता है। डायोडोरस के इस कवन की पुष्टि कौटलीय अर्थशास्त्र द्वारा होती है. क्योंकि वहाँ भाराओं का विशद रूप से विवरण विद्यमान है।

मैतस्मनीज के मारत-विवरण और कौटलीय अयंगास्त्र का तुल्तारमक अध्ययत करते का प्रयत्न अनेक विद्यानां द्वारा किया गया है। यर इस अध्ययन से कोई तिविचत परिणाम निकालते हुए यह अवश्य ध्यान ने रखना चाहिये, कि मैनस्थनीय का मारत-विवरण वर्तमान समय से अविकत्त रूप से उपलब्ध नहीं होता। उसके हुड अबाही इस समय प्राप्त है। मौर्य युग के मारत का अनुशीलन करते हुए उनका उपयोग अवस्य किया जा सकता है, पर जनको दृष्टि से रखकर कौटलीय अर्थवास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण मन्य के काल आदि के विषय में कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता। मैनस्थनीय एक विदेशी राजदूत था, जो हुड काल कक भारत में रहा था। यहीं निवास करते हुए उसने जो हुड देवा या सुना, उसे उसने लेखबढ़ कर दिया। उसका यह विवरण कौटलीय वर्षशास्त्र जैसे गम्भीर व प्रामाणिक ग्रन्थ का समकक्ष नहीं हो सकता।

(८) यह सही है, कि कोटलीय अवंधारण में चीन पट्ट और चीनमूमि का उल्लेख विद्याना है, जिससे यह मुचित होता है कि चीन देश कीटल को बात था। पर किन कश (जिसका प्रारम्भ तीवरी सदी हैं पूर्व के उत्तराध में हुआ था) से उस देश का नाम चीन पर, यह बात सर्वस्थात नहीं हैं। चीन के प्राचीन इतिहास का वहीं उल्लेख करना निर्मा कहें। पर अनेक विद्यानों ने यह मत प्रतिपादित किया है। कि चिन संश के उल्लेख से दूर्व मी चीन का एक माग चिन के ब्रह्माना की का में के प्रत्यों के इत्यानों ने यह मत प्रतिपादित किया है। कि चिन संश के उल्लेख के पूर्व मी चीन का एक माग चिन के ब्रह्माना की का सार को इस चिन या चीन का ब्रात्म हो। जीन से इतिहास में चिन राज्य की सत्ता थी, का तहीं, हो पर की हम सार को इस चिन या चीन का इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२ इंट पूर्व में प्रतिन मूर्म कहा नया हो। चीन के इतिहास में चिन राज्य की सत्ता ७२ इंट पूर्व में प्रारम्भ मानी जाती है।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे नेपाल, बाहलीक, कपिशा और बनाय आदि जिन अन्य देशों के जो नाम आये हैं, उनका चौथी सदी ई० पू० में मारतीयों को परिज्ञान नहीं या, यह निविचत रूप से कैसे कहा जा सकता है ? इस मन्तव्य के प्रतिपादक यह समझते है, कि सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व मारतीयों का हिन्दकश पूर्वतमान्त्रा के परिचम के प्रदेशों के माय कोई भी सम्बन्ध नहीं था। पर यह बात सर्वथा निराधार है। ईरान और वैविलोनिया जैसे पश्चिमी देशों के साथ मारत का व्यापारिक सम्बन्ध बौथी सदी ई० पू० से बहुत पहले स्थापित हो चुका था, इस विषय मे अनेक प्रमाण विद्यमान है। असीरिया के राजा सेन्ना-चरीब ने ७०० ई० पू० के लगमग अपने देश में कपास के पौदे लगवाये थे, और इन्हें उसने भारत से प्राप्त किया था। असीरिया जैसे पश्चिमी देश के निवासी कपास के भौदे को 'कन का वृक्ष' कहते थे। ईरान के हस्तामनी वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने हुए भारत पर भी आक्रमण किया था, और उसके कृतिपय प्रदेश भी राजा दारयवह प्रथम की अधीनता मे आ गये थे (५१८ ई० पू०)। दारयबह के उत्तराधिकारी राजा ख्ययार्श ( Xexxes ) ने जिस सेना को साथ लेकर श्रीम पर आक्रमण किया था, हीरो-दोतस के अनसार उसमें सिन्ध और गान्धार के सारतीय सैनिक भी सम्मिलत थे। स्वयार्थ का काल ४८५ ई० पू० से ४६५ ई० पू० तक है। सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूर्व से भारत के व्यापारी समद्र मार्ग द्वारा ईरान, बैबिलोन तथा अन्य पश्चिमी देशों मे आया-जाया करते थे। इस दशा मे यदि चौथी सदी ई० पु० मे लिखे गये कौटलीय अर्थशास्त्र मे कतिपय पश्चिमी देशों का उल्लेख वहाँ के पण्य के प्रसंग में हो गया हो, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

(९) संस्कृत का 'सुरक्क' शब्द श्रीक जावा में लिया गया है, यह सब विद्वान् स्वीकार नहीं करते। कतिपय भाषाशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया है, कि सुरक्क शब्द सम्बाली भाषा के 'सुरुष' के साथ सम्बन्य रखता है। सुरुष का अर्थ छित है। इसी प्रकार प्राचीन क्ष्मेर माया के 'रण्' शब्द का अर्थ भी छित्र है। सुरङ्ग इन 'सुरुण्' और 'रण्' शब्दों से भी बन सकता है। उसे भीक-मूलक मान कर कौटलीय अर्थशास्त्र के काल को निर्धारित करना समस्ति नहीं कहा या सकता।

(१०)यह सर्वथा सत्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र एक ऐसे युग के चित्र को हमारे सम्मल प्रस्तुत करता है, जबकि भारत बहत-से छोटे-बड़े राज्यों (जनपदों) में विभक्त था. और ये राज्य परस्पर संघर्ष में भी व्यापत रहते थे। पर नन्द वंश द्वारा सम्प्रणे भारत एक साम्राज्य के शासन में नहीं आ गया था। हमे ज्ञात है, कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे और वही दण्डनीति का अध्यापन करते थे। चन्द्रगप्त ने तक्षशिला में ही चाणक्य से दण्डनीति और यद्धविद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। अब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो चाणक्य और चन्द्रगप्त तक्षशिला में ही थे, और ग्रीक विवरणों के अनुसार वही चन्द्रगुप्त की सिकन्दर से मेट मी हुई थी। उस युग मे गगा-यमुना के पश्चिम के भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जिनमें से कुछ में वंशक्रमानुगत राजाओ का शासन था और कुछ में सब-शासन की सत्ता थी। श्रीक विवरणों से सुचित होता है, कि उत्तर-पहिचमी और पहिचमी मारत के जिन राज्यों के साथ सिकन्दर का सम्पर्क हुआ था, उनकी संस्या २८ के लगमन थी। इनमे जहाँ कठ, मालव और क्षद्रक जैसे शक्तिशाली गण-राज्य थे, वहाँ साथ ही केकय, अभिसार और गान्धार जैसे राजतन्त्र राज्य भी थे, जिनके राजा कौटलीय अर्थशास्त्र के शब्दों में 'विजिगीय' होकर साम्राज्य-विस्तार में तत्पर थे। कौटल्य के जीवन का बड़ा माग ऐसी राजनीतिक परिस्थित में ही अपतीत हुआ था। तक्षशिला का राजा आस्मि स्वय एक 'विजिगीव' था, और अपनी महत्त्वाकांका को प्रणं करते तथा अपने पडोसी राजा पोठ की विजिमीया से अपनी रक्षा करते के लिए सबतराज सिकन्दर की सहायता प्राप्त करने को भी उचित समझता था। कौटलीय अर्थकास्त्र मे मण्डल के सिद्धान्त पर आश्रित जिस कृटनय का निरूपण किया गया है, वह उस युग की वाक्कीक देश की परिस्थितियों के पर्णतया अनरूप है।

वौषी सथी हैं ० पू० के पूर्वार्थ में उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी आरत से सविष बहुत-में जनपद विद्यमान में, पर उस समय यह विचार मलीमाँति विकसित हो चुका चा कि हिमा-लय से समुद्र-पर्यंत्त जो वह मारतमृत्ति हैं, वह एक चक्कर्ती साझाव्य का क्षेत्र हैं कोटव्य ने इस विचार को अव्यक्त स्पष्ट रूप से प्रगट किया है। मगध के राजा इस विचार को क्रिया-न्वित करने के विये प्रयुत्ति हों, और उन्हें आधिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई भी। कोटलीय वर्षशास्त्र में जिस राजा को 'विद्याविनीत' करने के सामनो का विश्वद रूप से प्रविपादन किया गया है, उत्ते 'विद्याति' होंकर इसी लक्ष्य को पूर्ण करना है। कोटलीय अर्षशास्त्र जिन मौगोलिक और राजनीतिक परिस्वितयों में लिखा गया था, वे उद्य गुग को निव्हट करती है, जबकि एक ओर तो नारत में बहुत-से जनपश को भाषा थी, और हुसरी अर्थशास्त्र में जिस राज्य की शासन-पद्धांत का उल्लेख है, वह विशाल साम्राज्य न होकर एक साधारण जनपद ही हो, तो यह सर्वया स्वाभाविक है। कोटल्य भारत के बढ़े भाग को एक शासन में ले आने के छल्य को पूर्ण करने में अवस्य सकल हुआ, पर उसने अपने ग्रन्थ में जिस स्वप्नतीति का प्रतिपादन किया है, वह भारत की परम्परागत राजनीति थी और स्वाभाविक रूप से उसके प्रतिपाद विषय वे जनपद ही थे जो इस देश में सदियों से विख्यान थे।

(११) श्री भाण्डारकर ने मोर्थ गुग मे वाणक्य या कौटल्य नाम के किसी व्यक्ति की सत्ता मे ही जो सन्देह प्रगट किया है, वह सर्वथा निरावार है। पतञ्जलि के महाझाध्य मे वाणक्य शब्द न जाने से यह परिणाम कैसे निकाश जा सकता है, कि दूसरी सदी ई० दू० से पहले हस नाम का कोड व्यक्ति हुआ ही नहीं। महाप्राध्य न डितहास-प्रन्य है, और न पुराण है। वह एक स्थाकरण प्रन्य है, जिसमे व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के प्रयोजना ही शब्दों का उल्लेख किया गया है। उसमें जिन ऐतिहामिक पुरुषों के नाम न आये हो, उसमें निन ऐतिहामिक पुरुषों के नाम न आये हो, उसमें निन ने पीतहामिक पुरुषों के नाम न आये हो, उसमें निन ने सी स्थान जा सकता।

मैगम्यनीब के मारत-विवरण में मी कही वार्णक्य का उल्लेख नही हुआ है। इसमें श्री विन्दर्गित्द को बहुत आक्वर्य हुआ है, और उन्होंने भी मन्देह प्रगट किया है, कि वया करतुन वाण्यय चन्द्रगुरत का मन्त्री व गुरु वा। पर मैगस्थनीब के भारत-विवरण में गों मौर्य युगके किसी भी मन्त्री, सेनापित व अन्य सावनायिकारी का उल्लेख नही मिलता। श्री विन्दर्गित्द की आसका में तब तो कुछ बन्द होता, यदि मैनस्थनीब ने किसी अन्य मन्त्रीका उल्लेख किया होता। बस्तुन, भीक विवरण इतने अपूर्ण है, कि उनके आधार पर प्राथमीन ऐनिहासिक अनुश्रुति की किसी मान्यता को असन्य सिद्ध नहीं किया जा सक्ता।

(१२) कीटलीय अर्थशास्त्र में 'इति कीटल्य' 'कहकर आयार्थ वाणक्य या कीटल्य के मन कोउद्युव किया गया है, यह बात मही है। पर इसमें यह परिणान नहीं निकाला जा सकता, कि यह प्रत्य कीटल्य की कृति न होकर किमी अन्य लेखक हारा लिखा गया है। इस वय से अपने मत्त्रव्य की प्रत्य के कृति न होकर किमी का सुचक है, विसका अनुसरण प्राचीन मारत के अन्य भी अनेक प्रत्यों में किया गया है। वाल्यायन के कामसूत्र और राजशेखर-कृत काव्यमीमासा में भी इसी बीजी से लेखकों ने अपने मत्त्रव्यों का प्रयत्न किया है। इस प्रस्ता में यह भी च्यान देने थोग्य है कि कौटलीय अर्थशास्त्र में अन्त के ही भी 'इति कौटल्य 'कहकर किसी मत्त्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ उससे पुर्व अनेक आचार्यों या दिवार-स्था-दायां (बीचनसा, मानवा, आदि) के मत प्रयत्न करने अन्त में कौटल्य का मत्त्रव्य दिया गया है। यदि इस प्रत्य का लेखक कीटल्य न होकर कोई बन्य विद्यान होता, तो वह कही तो कोटल्य के मत्त्रव्य पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करता या किसी भी डीन प्रत्य यह सूचित करता है, कि कौटल्य ने इस ग्रन्थ में एक विशिष्ट शैली का अनुसरण किया है, जिसका अनुकरण बाद के अन्य भी कतिषय लेखको द्वारा किया गया।

कौटलीव अर्थशास्त्र की रचना चौथी सदी ई० पू० मे चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुई थी, इस मत की पुष्टि मे जो अनेक प्रमाण विविध विद्वानो द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकरण के प्रारम्भ में किया जा चका है। इस सम्बन्ध मे कनियय अन्य यक्तियों को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा । धर्मस्थीय न्यायाधीकों द्वारा प्रयक्त किये जाने वाले प्रकीर्णक नियमों का प्रतिपादन करते हुए कौटल्य ने एक नियम यह भी लिखा है, कि यदि कोई शाक्य, आजीवक आदि बुपल प्रवृजितों को देव-कार्य और पिनकार्य मे भोजन कराए, तो उस पर सौ पण जुरमाना किया जाए। यहाँ कौटल्य ने उन मिक्षओं का उल्लेख किया है, जो वैदिक परस्परा का अनुसरण कर सन्यास आश्रम मे प्रवेश नहीं करते थे, अपितु अन्य बेदविरुद्ध सम्प्रदायों के प्रवृज्ञित थे। ऐसे प्रवृज्ञिती मे कांटरूप ने जानयो (बौद्ध मिलओ) और आजीवको का उल्लेख किया है, और अस्यो के लिये 'आदि' जब्द प्रयक्त कर दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, कि कौटल्य ने इस प्रमग में निर्प्रन्थों या जैनों का नाम देने की आवश्यकता नहीं नमझी। इसका कारण यही हो मकना है, कि कौटल्य के समय में आजीवक और बौद्ध सम्प्रदायों की महत्ता जैन सम्प्रदाय की तुलना में अधिक थी। आजीवक सम्प्रदाय भी उन समय इतना महत्त्वपूर्ण था, कि अर्थशास्त्र में उसका पृथक् रूप से उल्लेख किया गया। हमें ज्ञात है कि मौर्य पुन में आजीवक सम्प्रदाय की स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थी। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार राजा बिन्दुसार (चन्द्रगप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी) ने पिङ्गलबत्स नाम के एक आजीवक साधु को अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिये नियुक्त किया था, और उसने यह भविष्यवाणी की थी, कि बिन्द्सार के पञ्चात अशोक पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आसद होगा। यदापि अशोक ने बौद धर्म को स्वीकार कर लिया था, पर आजीवक सम्प्रदाय की भी वह उपेक्षा नहीं कर नका था। इसीलिये उसने बराबर की पहाडियों में अनेक गहाएँ आजीवको के उपयोग के लिये दान की थी। मीर्य राजा दशरथ ने भी नागार्जनी पहाडियो मे तीन गहाएँ आजीवको को प्रदान की थी। अशोक और दशरथ दोनो के गुहादान सम्बन्धी लेख इन गहाओं की मिलियों पर उत्कीण है। देहली-टोपरा स्तम्म पर उत्कीण अशोक के लेख में भी आजीवकों का उल्लेख है, और वहाँ उन्हें निर्धन्यों (जैनो) से पहले स्थान दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि अशोक के समय मे जैनो की अपेक्षा आजीवको का महत्त्व अधिक था। पर बौद्धो और जैनो के समान आजीवक सम्प्रदाय देर तक मारत मे नहीं रहा। मौयं यग की समाप्ति के साथ ही प्राय इस सम्प्रदाय की मी समाप्ति हो गई। यदि कॉटलीय अर्थशास्त्र की रचना मौर्य यग के परचात् कभी (विशेष-

१. 'शास्त्राजीवकादीन् वृषकप्रविकतान् देवपितृकार्येषु भोजयतश्यात्यो दण्डः । '

कौ. अर्थ. ३।२०

तया तीसरी या चौथी सदी ई० प०) हुई होती, तो उसमें आजीविकों का एक प्रमुख 'बपल' सम्प्रदाय के रूप मे कभी उल्लेख नहीं हो सकता था।

'सघबलम' अधिकरण में कौटल्प ने अपने समय के कतिपय सघ-राज्यों का परिगणन किया है। ये सघ लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकूर, कुरु, पाञ्चाल, काम्मोज, सराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणि हैं। कौटल्य ने इनके साथ 'आदि' लगाकर अन्य सघ-राज्यो की सत्ता को भी मुचित किया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के प्रमुख सुघों को उसने नाम से निर्दिष्ट किया है। अब प्रश्न यह है, कि भारतीय इतिहास के किस युग मे इन सघो या गणराज्यो की सत्ता थी। मीर्य और सुद्ध बगो की शक्ति के क्षीण होने पर जब गण-राज्यों का पुनकत्थान हुआ, तो बहत-से गणराज्य मारतीय इतिहास के रगमञ्च पर प्रगट हुए, जिनमे बौबेय, आर्जनायन, उद्भवर, कुलन, कुनिन्द, महाराज आदि प्रमुख थे। गुप्तवश के उन्कर्ष मे पूर्व उत्तरी विहार में लिच्छवि गण की भी पन स्थापना हो गई थी। पर उस क्षेत्र मे बुजिक और मल्लक गण फिर कभी इतिहास में प्रगट नहीं हुए। यही बात करु, पाञ्चाल, महक, कुकर आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इन गणराज्यां की सत्ता न गुङ्कवश के पतन के बाद थी, और न गृप्त वश के उत्कर्ष से पूर्व । यदि कोटलीय अर्थशास्त्र का रचना-काल पहली या तीमरी-चौथी सदी ई० प० मे माना जाए, तो उसमे इन गणराज्यों के उल्लेख की कोई सन्तोषजनक व्यास्था कर मकना सम्भव नहीं होगा । बिजक और मल्लक गणो की स्वतन्त्रता का अन्त मगधराज अजातशत्र द्वारा किया गया था. और परिचमी नथा उत्तर-पश्चिमी भारत के गणराज्य पहले मिकन्दर द्वारा आकान्त हुए थे, और फिर चन्द्रगप्त ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। मधवत्तम् अधिकरण म कांटल्य ने उस नीति का प्रतिपादन किया है, जिसका प्रयोग नये जीते हुए सूध-राज्यों के प्रति किया जाना चाहिये, और साथ ही यह भी बताया है कि किस प्रकार के सबों से मैंत्री स्थापित करनी चाहिये और किन्हें नष्ट कर देना चाहिये। बजिक ओर मल्लक सद्श सघ राज्य मगब द्वारा जीते अवस्य जा चुके थे, पर उनमे अपने पृथकृत्व और स्वातन्त्र्य के विचार का अभी पूर्णतया अन्त नहीं हो गया था। 'सधवत्तम' में जिन प्रकार के 'अभिसहत' सघो के प्रति साम-दान की नीति का प्रयोग कर उनमें मैत्री सम्बन्ध रखने की व्यवस्था की गई है, बिजिक और मल्लक उसी प्रकार के सब थे। सब-राज्यों के जो निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है, वे उसके चौथी सदी ई० प० में विर्यायत होने को ही निदिष्ट करते हैं।

कीटलीय जर्षशास्त्र में 'जान्तीक्षकी' विचा ये माध्य, योग और लोकायत को अन्तर्गत किया स्था है।' न्याय, बैतीयक, मोमासा और वेदान्त जैसे आपं या आस्तिक हर्यमा का आन्तीक्षकी के अन्तर्गत रूप में उल्लेख न करना और लोकायत (वार्वाक) दर्शन को मी उनमें स्थान वेदा इन प्रत्य की प्राचीनना की और ही निर्देश करता है। कोटल्य की दूसिट में छ. अस्तिक दर्शनी में साक्य और योग प्रमुख थे, और वेदविबद दर्शनी में लोकायन

१. 'सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षको ।' कौ. अर्थ. १।२

या चार्कीक दर्शन की मुख्यता थी। हमे जात है, कि गुप्त बंध व उससे कुछ समय पूर्व ही न्याय जीर देवाल का महत्त्व बहुत बढ़ गया था, और देवनिषद्ध दर्शनों में भी बौद्ध और जैन दर्शन अमुलता प्रार्थ कर भी थी। कीटलीय वर्षकारण को उस काछ की रचना मानना होगा, उस कि सास्थ, योग और चार्बीक दर्शनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसा काल तीनरी-बौधी हैं० प० में न होकर उससे पांच छः सदी गहुले ही था।

ये सब युक्तियाँ हुमे इस परिणाम पर पहुँचने के लिये विवस करती है, कि कौटलीय अयंबाहरू चौची सदी है, पूर की हिति है। इसी कारण मौर्य युव की शासनरबहित, राज-नीतिक, सामाजिक और आधिक दसा तथा घर्म आदि के लनुशीलन के लिये इस प्रत्य का उपयोग किया जा सकता है। पर इस प्रस्य में सब्द अवस्य प्र्यान में रखना चाहिये, कि इस प्रत्य की रचना एक शास्त्र के रूप में की गई है। चाणक्य जहाँ दण्डनीति के प्रयोक्ता थे, वर्त्र वेंद्र उत्तके प्रवक्ता हो। थे। कोटलीय अयंबाहरू हारा एक ऐसं आवर्ध राज्य की कल्पना हमारे नम्मूल प्रस्तुत की गई है, जिसके प्रत्यो राज्य की कल्पना हमारे नम्मूल प्रस्तुत की गई है, जिसके प्रत्यो को पियुक्त करते हुए यह परक लिया जाता है कि वे जपने कार्य के लिये सर्वया उपयुक्त है। अध्वाहरू के इस प्रकार के प्रवास को हिए से स्वयं को क्या का सामन ऐसा ही आदर्श था। पर इसमें सन्दे नहीं, कि इस प्रत्य के बनुशीलन से मौर्य युक्त है। गरात का एक स्पट चित्र हमारे समस्य अस्तत हो जाता है।

कौटलीय अर्थकारत के रचना-काल के सम्बन्ध से जो विचार-विमसं हुआ है, उन गवको यहाँ हमारे लिये उन्मिल्यिन कर मकता न सम्बन्ध है, और न उसका विशेष उपयोग ही है। प्राचीन मारत में गुर-विद्या परम्परा डारा झान को मुरक्षित रखने की मार्थ थे। चालक्य जैसे प्रकाण्ड विद्यान की विचारसरणी उनकी शिष्य-परम्परा में स्थिर रहती थी। सम्भव है, कि कौटलीय अर्थकाम्त्र का बर्तमान रूप चौथी सदी ई० पु० का न होकर बाद के काल का हो। पर इसमें मन्देश नहीं, कि इस सम्ब में जो विचार पाये जाते हैं, उनके प्रवस्तंक, सकल्यिता और विवेक्त बही चालक्य थे जिन्होंने कि नन्य बस का अन्त कर मीर्य चन्न-गुन्न को समाब के राजनिहासन पर आस्ट करावा था।

हमने इस इतिहाम में 'कोटल्य' और 'कोटलीय अर्घशास्त्र' शब्दों का प्रयोग किया है। बहुसब्दक प्रत्यों में कोटल्य के स्थान पर 'कोटिल्य' और कोटलेय के स्थान पर 'कोटिलीय' गच्च प्रमुक्त किये जाते हैं। कोटल्य सही है या कोटिल्य, इस प्रस्त पर पिहानों में मतनेद हैं। इस शास्त्र की जो हस्तिशिवत प्राचीन पाण्डुकिलियों प्राप्त हुई हैं, उनने कोटल्य और कोटिल्य—दोनों ही पाट मिलते हैं। इसके प्राचीन माय्यो और टीकाओं से भी इस शब्द को दोनों ही प्रकार से लिखा नया है। प्राप्ता में इस आचार्य के लिखे कोटिल्य आप प्रमुक्त हुआ है, और विशास्त्रक से अपने प्रसिद्ध नाटक मूजाराक्षक में भी इसे 'कुटिल्यांत्र कार्यक्र कहा है। हैसण्यक्त अभियानिस्तामणिक दो मेरित संस्करणों में इस आचार्य की सम् 'कोटिल्य' लिखी गई है, और एक से कोटल्य। कामन्दक नीतिसार और उसकी टीकाओं में मी ये दोनों ही पाठ विद्यामान है। प्राचीन साहित्य के अन्य प्रमची में भी उहीं नहीं साणस्य के इस नाम का उल्लेख है, कहीं वह 'कोटल्य' रूप में है और कहीं 'कोटिल्य' रूप में । उल्लेख लेकों में भी यहीं गाठमेंद पाया जाता है। अलूर ते उपलब्ध विकास किया किया के एक विद्यालेख में 'कोटल्य' शब्द आया है। अलूर ते उपलब्ध विकास है। गुजरात में गमेसर नामक स्थान (बोल्का के समीप) से एक विज्ञालेख मिला है, जिसमें बाचेला राजा वीरस्वल के जैन प्रनी बत्तुवाल को राजनीति में 'कोटल्य' के समकक्ष कही गया है। यह लेख १२९१ विकास सवत् (१२३५ ई.० प०) का है। इन दो उल्लीफ लेखों में जहाँ 'कोटल्य' पाठ है। विद्यामा है। कामरूप के राजा मान्करवर्मन् का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध टूजा है, जिसमें 'कोटिल्य' पाठ के विद्यामा है। कामरूप के राजा मान्करवर्मन् का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध टूजा है, जिसमें 'कोटिल्य' का विद्यामा है। कामरूप के राजा मान्करवर्मन् का एक लेख निपनपुर में उपलब्ध टूजा है, जिसमें 'कोटिल्य' का विद्यामा की कामरूप के राजा मान्करवर्मन् का काल सातवी नदी ई० प० में है, और वह स्थानक्ष के राजा वर्षक्ष स्थान है। भामरूपल्य का काल सातवी नदी ई० प० में है, और वह स्थानक्ष कर राजा वर्षक्ष स्थान स्थानक्ष स्थान स्थानक्ष कर स्थान स्थानक्ष कर स्थान स्थानक्ष स्थानक्ष स्थान स्थानक्ष स्थानक्ष स्थानक्ष स्थानक्ष स्थानक्ष स्थानक्ष स्थान स्थानक्ष स्थानक्ष स्थान स्थानक्ष स्थानक्

क्यों कि प्राचीन ग्रन्थों और जिलालेन्यों में कौटल्य और कोटिल्य दोनों ही पाठ पाये जाते हैं. अत यह निर्णय कर सकता बहत कठिन है कि इनमें से कौन-मा पाठ मही है। तन्द बश का विनाश करने और चन्द्रगुप्त भीयं को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिये आचार्य चाणक्य को होसे साधनो का प्रयोग करना पडा था. जिन्हें कि सामान्य परि-स्थितियों में समुचित नहीं समझा जाता। शत्र के विनाश के लिये अर्थशास्त्र में विप. रूपा-जीवा आदि हीन साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। नन्दवंश के प्रति अन्यक्त अमात्य राक्षम को बन में लाने के लिये चाणक्य ने जो नीनिजाल फैलाया था. महाराक्षम में उसका विशद रूप में निरूपण किया गया है, और उसी के कारण दण्डनीति के टम प्रकाण्ट पण्डिन के लिये विशासक्त ने 'कटिलमित' विशेषण प्रयक्त करने में मकोच नहीं किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, कि नन्द वश का बिनाश करने ओर चन्द्रगत को राज्याभिषिक्त करने के प्रयोजन से चाणक्य ने जिस कटनीति का आध्य लिया था. उसी के कारण उसके कटिल होने की अनश्रति धीरे-बीरे विकसित हो गई थी. और इसीलिय उसे कीटल्य के स्थान पर कीटिल्य कहा जाने लगाथा। पर कीटल्य और कीटिल्य का यह भेद तान्विक नहीं है। क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में इसके दोनों ही पाठ विद्यमान है, अन उनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हमने इस इतिहास में 'कोटल्य' पाठ को प्रयुक्त किया है, क्योंकि हमे बह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

चाणनय याँ कीटत्य के व्यक्तिगन जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम बाते बात है। मीर्घ बस के चन्नापुत को पाटिल्पुत्र के राजांमहासन पर प्रतिष्टाधित करने और नतस्वदा का विनाण करने के मम्बन्ध में उत्तका जो कर्नृद्व बा, उसका यबास्थान उल्लेख किया जायगा। पर जहाँ तक उनके जीवन-परिक्य का प्रस्त है, प्राचीन अनुश्रुति उस सम्बन्ध में प्राप्तः चुप है। वे कहाँ उत्पन्न हुए वे और कहाँ के निवासी चे, इस विषय में भी अनेक सत है। कतिपय विद्वानों ने उन्हें दाक्षिणात्य प्रतिपादित किया है। इस मत की पृष्टि में जहाँ कीटलीय अर्थशास्त्र की अन्त साक्षी प्रस्तुत की गई है, वहाँ साथ ही हेमचन्द्र द्वारा चाणक्य के अनेक नामों में 'द्रामिल' और ''पिललस्वामी' नामों का भी उल्लिखित किया जाना एक प्रवल यक्ति के रूप में उपस्थित किया गया है। द्रामिल से हेमचन्द्र को दविड ही अभिग्रेन था। पक्षिलस्वामी भी चाणक्य का अन्यतम नाम था। इस शैली के नाम सदूर दक्षिण के द्रविड देशों में ही प्रयक्त होते हैं। पर बौद्ध ग्रन्थों में चाणक्य या कौटल्य को तक्षशिला का निवासी कहा गया है। महाबमों की टीका में चन्द्रगप्त और चाणक्य की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार चाणक्य का तक्षशिला का निवासी होना सर्वथा निविवाद है। पर अभिजन और निवास में मेद होता है। यह सम्भव है, कि चाणक्य का अभिजन सदर दक्षिण में हो, और वे द्वविड देश में उत्पन्न हुए हो, पर तक्षशिला में आकर निवास करने लगे हो । पर जाणक्य के अभिजन के सम्बन्ध में यह विचार किसी ठीस प्रमाण पर आश्रित नहीं है। हम केवल इनना ही जानते हैं, कि चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे, और दण्डनीति के पण्डिनो मे उनका प्रमास स्थान या । चन्ट्रगप्त उनका किएय था, और उन्होंने मगध में नन्द बदा के शासन का अन्त कर चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया था । नन्द वश का विनाशकर वे तक्षशिका वापस लीट गये था पाटलिएक में रहकर मीर्य माञ्राज्य के शासन का सञ्चालन करने रहे, इस सम्बन्ध में भी दो मत है। मद्राराक्षम के अनुसार चाणक्य ने मगध के पूराने अमात्य राक्षम को चन्द्रगुप्त का मन्त्रिपद स्वीकार करने के लिये तैयार कर लिया था, ओर उल्होने स्वय इस पद का परिन्याग कर दिया था। पर तिस्वत की बौद्ध अनश्रति के अनुसार वह बिन्दुसार के शासनकाल में भी मोर्य साम्राज्य के शासन का सञ्चालन करते रहे थे। यद्यपि संस्कृत और बौद्ध साहित्य चाणक्य के जीवन-वत्त के सम्बन्ध में सर्वथा चप है, पर जैन-साहित्य में उनके परिवार. जन्मस्थान तथा जीवन वत्तान्त के विषय में अनेक मुचनाएँ विद्यमान है। इनके आधार पर चाणक्य का जीवन-परिचय हमने इस ग्रन्थ के परिकाल्ट रूप में पृथक दिया है।

## (३) प्राचीन संस्कृत साहित्य

मीर्मवदा के इतिहान पर प्रकाश डालने वाले सस्कृत ग्रन्थों में पुराणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मून्य पुराण सस्या में अठार है, और उनमें मारत की प्राचीन ऐतिहासिक अतु-भृति नूरतिन है। वेदों के समान पुराण भी अव्यन्त प्राचीन है। जिस प्रकार वैदिक सहि-ताओं में मारत के प्राचीन ऋष्टियों की मुक्तियों स्वत्निल हैं, वेदे ही पुराणों में प्राचीन राज-वर्गों एव राजाओं के चरित, इतिवृत्त तथा आख्यान समृहीत है। पुराण वर्तमान मन्य में जिम रूप में मिलते हैं, वह चाहे बहुत पुराग न हो, पर उनसे सक्तिल अनुभूति अवस्य ही बहुत प्राचीन है। पुराणों में ही पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया मार्ट—"सुष्टिक उत्पत्ति किम प्रकार हुई, सुष्ट का प्रजय क्लिस प्रकार होता है, काल के विविध मत्यन्यर

कौन-से है, इन मन्वन्तरों में किन बशों ने शासन किया और इन बंशों एवं राजाओं के चरित क्या थे — इन पाँच बातो का बर्णन पूराणो में किया जाता है।" ऐतिहासिक दिन्द से मत्स्य, वाय, विष्णु, ब्रह्माण्ड, मागवत, गरुड और मविष्य पूराण अधिक महस्त्र के हैं। इन में प्राचीन राजवशो और राजाओं के सम्बन्ध में जो अनुश्रुति एवं इतिबन सकलित है, इतिहास के लिये उनका बहुत उपयोग है। इसमें सन्देह नहीं कि पूराणों में सकलित अन-श्रुति प्रायः अस्पष्ट है। पर उसका ठीक प्रकार से अनुशीलन तथा विवेचन करके मारत के प्राचीन राजवंशो, राजाओ और राज्यो के विषय मे परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह नही है. कि पुराणों में राजाओं और राजवशों की जो तालिकाएँ दी गई है, उनमें किसी निश्चित सबत का उपयोग नहीं किया गया। इस कारण प्राचीन भारत के कमबद्ध राज-नीनिक इतिहास को तैयार करने मे अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। पर प्राचीन समय में भारतीय लोग काल की गणना के लिये चतुर्यंग के विभाग का आश्रय ग्रहण किया करते थे। कृत, त्रेता, द्वापर और कलि-इन चार युगो में मारत के विद्वानों ने अपने देश की ऐतिहासिक अनश्रति को विभक्त किया था। पुराणो द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दिप्ट कर दिया गया है, कि कौन-से राजा कलियम के प्रारम्भ में हुए, कौन-से द्वापर में हुए, और कौन-से त्रेता या कतयग मे हुए। साथ ही, उनमे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जब कलियग का अन्त हुआ, तो कौन-से राजवश और उनके कौन-कौन से राजा किस-किस प्रदेश में शासन कर रहे थे। ऐतिहासिक दिष्ट से पूराणों की ये सूचनाएँ अत्यन्त महत्त्व की है। प्राचीन भारतीय राजवंशों और राजाओं के पौर्वापर्य तथा समय को निर्धारित करने में इसमें बहुत महायता ली जा मकती है। कठिनाई तब आती है, जब कि कल्पिय के प्रारम्भ का समय निष्चित करना हो। पुराणों के निर्माताओं या मकलियताओं के मम्मुख शायद यह कठिनाई नहीं थी। मारतीय इतिहास के तिथिकम के सम्बन्ध में जो सतसेद व विवाद है. उनका प्रधान कारण यही है। प्राचीन परस्परा के अनुसार यह माना जाता है. कि कल्टि-युग का प्रारम्भ अब मे कोई पाँच सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था। पर आधृतिक विद्वान यह स्वीकार नहीं करने । पीराणिक अनुश्रुति के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर और कलियगों के सन्त्रिकाल में हुआ था। यदिकलि के प्रारम्भ का काल अब से पाँच सहस्र वर्ष पृथ के लगभग माना जाए, तो पाण्डव राजा यिविष्ठिर का काल भी अब ने पाच सहस्र वर्ष पुर्व रखना हागा और अन्य राजाओं के काल का निर्दारण इसी तिथि या वर्ष के आधार पर करना होगा। इस प्रक्त पर हमे यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नही है। अगले अध्याय में तिथिकम की समस्या का हम विशव हम से विवेचन करेंगे। यद्यपि प्राणी से प्राचीन भारतीय राजवशो तथा राजाओ का सुनिश्चित रूप से काल-निर्धारण नहीं किया जा सकता, पर उनमे ऐसा इतिवत्त अवश्य सरक्षित है, जो प्राचीन इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मौर्य वश के राजाओं के केवल नाम ही पूराणों में नहीं मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध मे

१. बायु पुराण ४।१० और मत्स्यपुराण ५३।६५

कतिपय महस्वपूर्ण चटनाओं के निर्देश भी पौराणिक अनुश्रुति में विद्यमान है। मीर्य इतिहास के लिये इनका बहुत उपयोग है।

पुराणों की रचना का काल प्राय. हैस्वी सन् के प्रारम्य के परचात् की पहली-दूसरी मिदियों में माना जाता है। पर इसका जांक्रप्राय केवल यह है, कि इस काल में पूराण जपने लंगान रूप में आते थे। अत्यन्त प्राचीन काल से मारत के राजवारों और राजवां के मान्यस्थ में जो अनुशृति चली आ रही थी, महाँच बेदव्यास ने उसे सबसे पूर्व सकतित किया। इसी कारण बेदव्यास को अठारहो पुराणों का 'कर्ता' कहा प्राया है। पर वस्तुतः बेदव्यास पुराणों के कर्ता न होकर 'सकल्याता' हो थे। वैदिक अनुशृति के सकल्याता में उद्यार हो। यह वस्तुतः वेदव्यास हो प्राचीन यति है। का का महामारत-युद्ध के समय में हुए यो। वही कारण है, जो महामारत-युद्ध तक के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त का वर्षन पुराणों में मृतकाल के रूप किसा गया है। वाद के इतिवृत्त मो पुराणों में अनुत में किया गया है। वाद के इतिवृत्त मो पुराणों में अतुत में किया गया है। वाद के इतिवृत्त मो पुराणों में अतुत में मिदियों में मृतकाल के रूप में किया गया है। या वाद के इतिवृत्त का गर्यावित्य मा सक्त्यिता में अन्तुत की अनुन्धान पुराणों के कर्ता मा कर्त्यादता वेदव्यामा थे, अन बाद के इतिवृत्त का गर्यावित्य मा सक्त्याता मा सक्त्यिता में अनुवृत्ति के मिदिया मा या। महामारन युद्ध के बाद की नो मी अनुवृत्ति पुराणों में मा मा महास स्थाप मुत्र के बाद की नो मी अनुवृत्ति पुराणों में मा मा मा महामारन युद्ध के बाद की नो मी अनुवृत्ति पुराणों में मा मा महास स्थाप में है। मोर्थ वस के इतिवृत्त का उन्लेक्स मी गराणों में सिव्य-काल के रूप में से मी सह है। मोर्थ वस के इतिवृत्त का उन्लेक्स मी गराणों में सिव्य-काल के रूप में से मी सह है। मोर्थ वस के इतिवृत्त का उन्लेक्स मी

गुराणों के माथ हो किल्यूम राजवृत्तान्त नामक ग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक है। श्री नारायण लाग्यों ने अपनी प्रमिद्ध पुस्तक 'द ए, अ गार अकर' में इससे जो बहुत-से उदस्त पिये हैं, उनमें जान होना है कि कल्यिम के राजवची का इन ग्रन्थ में पुराणों की अर्थका सिक्तार में यर्गन विश्वा वया है। पर यह ग्रन्थ अवतक प्रकाशित नहीं हुआ है, और कुछ विद्वान इनकी प्रामाणिकता में भी ननदेह करते हैं।

प्राचीन मानतीय इतिहान के परिज्ञान के लिये पुराणो का किस अवा तक उपयोग किया जा नकता है, इन विषय पर भी विज्ञानों मे मतमेद रहा है। पर अब ऐतिहासिक उनका नि शक्क होकर उपयोग करने लगे हैं। पाजिटर के प्रयत्न से अब पौराणिक अनुश्रुति की प्रामाणिकना के सम्बन्ध में विज्ञानों को अधिक नमहेत नहीं रह नया है, यद्यपि उसका अनु-शोलक करते हुए विवेचनात्मक है दिस्कोण की विश्लेष रूप से आवस्यम्बता होती है।

कबि विशास्त्रम हारा विरोजन <u>प्युवा</u>रासस्य । नाटक एक ऐमा प्रत्य है, जो मीर्य वज के सस्यापक चन्नेंगून के राजनीतिक इतिहास के परिजान के नियं अत्यन्त महन्वपूर्ण है। विशासदत्त के काल के मध्यय में बिढानों में मतमय है। प्रोफेसर विल्मन ने इम किंवि काल काल कार्यद्वी मही में प्रतिपासित किया या उनकी मुख्य पुत्र च या थी, कि मुजराक्स के अतिम एक एक किंवि के उद्धियामान पृथियों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि मार्ट तीय मसलमान जाकात्वायों को म्हेन्डक समझते वे, और सारत पर मुसलिम आक्रमण बार- हवी सदी मे हए थे, अतः विशाखदत्त का काल बारहवी सदी में ही माना जाना चाहिये। यह सही है. कि मध्यकाल के भारतीय मसलिम आकान्ताओं को स्लेक्ख समझते थे। पर इस सजा का प्रयोग केवल मसलमानों के लिये ही नहीं किया जाता था। अन्य बिदेशी व विषमीं लोगों को भी हिन्दू म्लेच्छ ही मानते थे। मुमलिम तुर्की और अफगानों से पूर्व भी मुसलिम अरबो ने भारत पर आक्रमण किये थे, और मुहम्मद बिन कासिम तो मिन्ध के एक प्रदेश को अपनी अधीनता में ले आने में भी समर्थ हो गया था (७१२ ई०)। मद्राराक्षस में पथिबी या भारतभिम को म्लेच्छो द्वारा 'उदिज्यमान' होता हुआ बताया गया है। बारहवी सदी मे तो शहाबुद्दीन गीरी मारत मे अपना प्रभुन्व स्थापित करने मे सफल हो गया था। 'उद्विज्यमान' शब्द निरन्तर होते हुए आक्रमणो को निर्दिष्ट करता है। बारहवी सदी मे तो इस स्थिति का अन्त हो गया था, क्योंकि तब उत्तरी भारत पर मुसलिम आधिपत्य की स्थापना हो चकी थी। यदि 'म्लेच्छा' का अभिप्राय मनलमान ही समझा जाए, तो भी मद्वाराक्षस को आठवी या दसवी नदी की रचना मानना अधिक उपयक्त होगा. क्योंकि उस काल में ममलिम लोग भारत पर आक्रमण करने में नत्पर थे। पर बस्तर्ग विशाखदन ने जिन म्लेज्छों का उल्लेख किया है, वे मुमलमान न होकर वे शक थे जिन्होंने कि ग्प्त वश के शामन के समय भारतम्मि को 'उद्विज्यमान' कर दिया था और जिनमे अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये गुप्तवशी राजा चन्द्रगृप्त द्वितीय (३७८-४१४ ई० प०) को स्त्री का वैश बनाकर शकराज की हत्या करनी पडी थी। इस चन्द्रमप्त ने पहले अपन बडे माई रामगप्त के सेवक या भन्य के रूप मे गप्त साम्राज्य का सञ्चालन किया, और फिर राजा के रूप में । मदाराक्षम की नान्दी स्नुनि से स्लेच्छों ने उद्विज्यमान होती हुई पथिवी की 'बन्बुभून्य चन्द्रगुप्त' द्वारा रक्षा किये जाने के सम्बन्ध मे जो निर्देश है. वह सम्मवन गप्तवशी चन्द्रगप्त द्वितीय के विषय में ही है। अत यही मत समीचीन प्रतीत होता है कि विशाखदत्त का काल चीबी सदी ई० प० के अन्तिस भाग से था।

यदाप मुद्राराक्षम की रचना मौर्य का की स्थापना के सात सदी से भी अधिक ममय पच्चात् हुई थी. पर इनका क्यानक एतिहासिक तथ्यों पर आयापित है। चाणक्य ने नन्न- बग का विनास कर किय प्रकार चन्द्रगुल मोर्य को पार्टलपुत्र के रार्जीमहासक प्रभाग कराया, नन्द के पुराने अमारय राक्षस ने कंती चाणक्य और चन्द्रगुल की योजनाओं को विकल करने का प्रयन्न किया और किय प्रकार चाणक्य ने सब विचन-वायों को हैर कर चन्द्रगुल का न केवल अवाधित ज्ञामन स्थापित किया, अधितु राक्षम जैसे पुराने व योग्य अमार्यकों भी मौर्य मझाट् के प्रति कुत्र कर कर चन्द्रगुल का न केवल अवाधित ज्ञामन स्थापित किया, अधितु राक्षम जैसे पुराने व योग्य अमार्यकों भी मौर्य मझाट् के प्रति अनुस्का किया—यह सब कचा इस नाटक से अय्यन्त समोरञ्जक एव विश्वद कथे लिखी गई है। मुद्राराक्षम न के साहित्यक दृष्टि से एक अनुमम प्रन्य है, अपितु मौर्य साझ्य को स्थापना और चन्द्रगुल के प्रारम्भिक इतिहास के परिवान के योग अग्र हारा प्रामाणिक सामयी प्रस्तुत होती है।

मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कथा मुदाराक्षम के टीकाकार दुण्डिराज ने स्वलिखित

उपोर्चात में मी जिली है। हुन्दिराज का काल अठारहती सदी के प्रारम्भिक माग मे था, और वह चीकमण्डल के मोसले राजा शरमजी (शाहजी मोसले) के समकालीन थे। उन्होंने श्री स्थ्यकार्वोज्वरी के सरकाण में रहते हुए तथा उसकी प्रेरणा से सुद्राराक्षम पर अपनी टीका जिलती थी। विश्वालवर्त के मुद्राराक्षम के ममान दुन्दिराज होरा जिलित उपोर्च्यात मी प्रामाणिक ऐतिहासिक अनुभूति पर आवारिन है, और मुद्राराक्षम में बॉलत कवालक में पूर्व के इतिवृत्त को जानने के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है सर्वाप इस उपोर्च्यात में अनेक ऐसी बातें विव्यान हैं जिन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित्सागर मे भी नन्द और चन्द्रगृप्त के कथानक का विशद रूप से उल्लेख है। यह विशाल ग्रन्थ ग्यारहवी सदी की कति है, और इसके रचयिता मांमदेव का काल १०६३ से १०८१ ईस्बी तक माना जाता है। कथासरित्सागर की सब कथाएँ गुणाढ्य द्वारा रचित बृहत्कथा पर आधारित है। गुणाढ्य प्रसिद्ध सातबाहन राजा हाल (२०-२४ ई० प०) के समकालीन थे, और उसी की राजसभा के अन्यतम रन्न थे। उन्होंने पुरानी कथाओं को लेकर बृहत्कथा नामक एक विजाल ग्रन्थ की रचना की थी. जो पैकाची भाषा में था। राजा हाल के समय में भारत में तीन मख्य मावाएँ थीं. सम्क्रम, प्राकृत और देशभाषा । पर गणाढ्य ने अपने ग्रन्थ के लिये इन तीनों से से किसी का भी प्रयोग न कर पैकाची या मृतमाचा को प्रयुक्त किया। ऐसी अनुश्रुति है कि इस ग्रन्थ में सात लाख इलोक थे। दुर्भाग्यवंश इस समय यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि ऐमें कतिपय यन्थ अब भी विद्यमान हैं. जो कि इसके आधार पर बाद के काल में लिखें गये थे। छटी सदी में गग वझ के राजा दुविनीत ने बहत्कथा का संस्कृत में अनुवाद किया था। आठवी मदी मे नेपाल के बधस्वामी ने बहत्कथा श्लोक-सग्रह की रचना की थी. जिसका आधार गुणाढ्य की बृहत्कथा ही थी। काष्मीर मे क्षेमेन्द्र (१०५० ई०) ने बहत्कथा-मञ्जरी की रचना की, और इसी समय के लगभग सोमदेव (१०६३-१०८१) ने कथासरि-त्सागर की। ये सब ग्रन्थ गणाडय की बहत्कथा पर आधारित है, और इनमें जो कथाएँ दी गई है. वे प्राचीन ऐतिहासिक अनश्रति पर आश्रित है। यद्यपि ये कथाएँ प्राय अदमत एवं असम्बद्ध बातों से परिपर्क है. पर विवेकपर्वक विवेचन द्वारा उनसे ऐतिहासिक तथ्यों को पना लगा सकना कठिन नहीं है। नन्द वश के पतन और सौर्य साम्राज्य की स्थापना के सम्बन्ध मे अनेक कथानक कथासरित्सागर मे विद्यमान है, जिनका एतिहासिक प्रयोजन से उपयोग किया जा सकता है।

महाकवि कालिदास द्वारा विरावत वालिकालिमित्र नाटक मी मौर्य इतिहास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। गोर्थ वहा का अनिम राजा बृहहय था, जिसकी हत्या कर सेनानी पुष्पायित ने प्रमान के राजिंग्हासन को हत्यात कर निवाय ।। पुष्पामत का पुत्र अनिसिन्ध था। मालक्कालिमित्र नाटक की रचना इसी अनिमान्ध की क्या को क्रेकर की सहिंह। श्वारि इस नाटक का मौर्यवंश के साथ सीचा सम्बन्ध नहीं है, पर मौयं साम्राज्य के पतन-काल के विषय में इसमें अनेक महस्वपूर्ण सूचनाएँ विद्यमान है। महाकवि कालिदास का काल पाँचवी सदी ईस्वी में माना जाता है।

राजतराङ्गभी नाम से काश्मीर का जो इतिहास कल्हण ने लिखा है, उसे एक विशुद्ध इतिहास-प्रत्य कहा जा सकता है। इसमें अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ कर बारहकी सदी तक का काश्मीर का इतिहास कमबद्ध रूप से दिया गया है। मौर्य वशी राजा अशोक का शासन काश्मीर पर भी था। अत बहाँ के राजाओं का बुतान्त देते हुए कल्हण ने अशोक और उसके उत्तराधिकारियों का बुतान्त भी उल्लिखित कर दिया है, जिसे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के लिये प्रयन्त किया जा सकता है।

महाकवि भास द्वारा विर्याजन तेरह नाटक इस समय उपलब्ध है। इन्हें प्राय प्राइ-मीर्य काल को कपाओं के आधार पर लिला गया है। मागय साझाज्यके विकास के इतिहास के लिये यं बहुत उपनोगी है। विशेषनाया, प्रतिज्ञायीग्यरायण और स्वप्नवासवदत्ता जैसे नाटक भारत में माझाज्यवार-सम्बन्धी संघर्ष पर अच्छा प्रकाश दालते हैं।

सरकृत के अन्य अनेक प्रत्यो द्वारा भी मौर्य वध के विषय मे महत्वपूर्ण निर्देश प्रान्त होते हैं। वाणमट्ट द्वारा विरचित 'हंपंचरितम्' मे मौर्य वध के अन्तिम राजा बृहहय के विरुद्ध सेनानी पुष्यिमित्र के षड्यन्त का उल्लेख हैं। पतन्त्र जीत मुनिने पाणिनि की अप्टाञ्यायो पर 'महामाष्य मे के किएम दिल्या हिन से मौर्य वध के त्यान कर किएम साध्या पत्र ना है। महामाष्य मे के तिएम ऐति निर्देश मी विद्यामा है, जिनका सम्बन्ध चन्नपूष्त मौर्य के साब माना जाता है। पतन्त्र जि लुज वशी गजा पुष्यिमित्र के समकालीन से। शालिगृक जैसे निर्वक मौर्य राजा के शामनकाल मे सबनो ने मारत पर जो आक्रमण किया था, उसे उन्होंने स्वयं देखा था। महामाष्य में जहाँ यननो द्वारा साकेत और माध्यमिका नारियोंक आक्रान्त किया जाने का उल्लेख है, वहाँ साथ ही कितपय ऐसी घटनाओं को मी निर्देश्य किया गया है, जिनका सम्बन्ध मौर्य युग के साथ है। आधिक करक का निवारण करने लिये मौर्यों के देव-प्रतिमाओं का निर्माण कराया था और उनकी पूजा के लिये जनना को प्रेरित कर थन एकत्र किया था, यह हमें महामाष्य से ही बात होता है। महामाष्य में स्थान-स्थान पर ऐसे निर्देश भी विद्यान है, जिनसे मौर्य युव के हाम काल की मामाजिक आदि दशाओं पर प्रकाश परता है।

कात्यायन ने पाणिनि को अप्टाष्यायी पर वार्त्तिक लिले में । उनका काल पाणिनि और पतञ्ज्जि के बीच के समय में हैं । कितपय ऐतिहानिकों ने उनका काल तीसरी सदी ई० पू० में निर्घारित किया है । यद्यपि कात्यायन के वार्तिकों का सम्बन्ध स्थाकरण से हैं. पर उनमें कितपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं जो भी में इतिहास पर प्रकाश डालते हैं । राजा अपने के अपने उन्कीर्ण लेखों में अपने नाम के साथ दिवानावाल में विश्वेषण का प्रयोग किया है। यमैनियय को नीति को अपना कर अधोक ने साश्चात्विक की जो उपेक्षा की मी, अनना ने उसे पसन्द नहीं किया था। इसी कारण देवानां प्रियं, का अर्थ प्रवस्तित माचा में मूर्व हो गया, यह बात हमे कात्यायन के एक वार्तिक से ही ज्ञात होती है।

सस्कृत साहित्य के जन्य भी फितने ही भन्यों में भीयें युव के राजाओं और उनके साब सम्बन्ध रसनेवाली घटनाओं के निर्देश मिलते हैं। बहुत-से छोटे-बड़े जनपदों की जीत कर जो विकियों ए राजा दिवाल प्रधान्य करानों में तत्त्वर ये, जीत राजके पराक्रम के परिणामस्वरूप अगय के साम्राज्य का विकास हुआ, उनके विषय में बहुत-सी कथाएँ प्राचीन समय से प्रचलित थी। इन कथाओं का उल्लेख प्राचीन सस्कृत साहित्य के अनेक प्राची में प्रशावदा आ गया है। वहाँ इन सब प्राचों का प्रशावदा आ गया है। वहाँ इन सब प्रचां का स्वरूप पेने की आवश्यकता नहीं है। इन इतिहास में इम यमास्थान उनका उपयोग करेंगे ही।

ऐतिहासिकों के अनुवार सस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण प्रन्य भीय युग के लगमग के काल में ही अपने बर्तमान रूप में आये थे। रामायण और सहाभारत में यबाँप मारत की अप्यन्त प्राचीन अनुभूति वक्तिलत है, और उनका मुक्क्य बहुत पहले निर्मित हो चुका या, गर जिम रूप में वे वर्तमान समय में उपन्कृत होते हैं, ऐतिहासिक उन्हें बहुत पुराना नहीं मानने। रामायण को वे ४०० ई० पू० से २०० ई० प० तक के काल में विर्याल मानने हैं आर महामारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल में विर्याल मानने हैं आर महामारत को ४०० ई० पू० से ४०० ई० प० तक के काल को विर्याल मानने हैं। अरोक प्रमान मानने प्राचीन के स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वप्त में मान प्रमान के लिये महामान की स्वप्त में मान प्रमान महामान जाता है, और स्मृतियों का उनके तत्काल परचार्त का। इन प्रकार इम मानिहरूप का अनुवीनन भी भीयं युग के जीवन के विषय में परिवाल के लिये महासक हो मकता है। पर कोटलीय अर्थवास्त्र के रूप में इम युग का एक ऐसा विर्याल महासक हो मकता है। एर कोटलीय अर्थवास्त्र के रूप में इम युग का एक ऐसा विर्याल आवश्यकता नहीं रह जाती।

# (४) बौद्ध (संस्कृत और पालि) साहित्य

बौद्ध धर्म का प्राप्तमिव छठी नदी ई० पू० में हुआ था। बुद्ध शाक्य वण में उत्तन्त हुए थूं, और उनके धर्म-जवार के प्रधान केन मन्या, काशी, आवरती आदि के पूर्वी प्रवेश ही थे। पर उनके शिद्ध में बिहाओं के बुद्ध की शिहाओं का इर-दूर तक प्रचार किया था। सारवाध में धर्म-कक का प्रवर्तन करते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया था—मिक्सुओं वह कुनों के सुक के लिये और लोक पर दया करने के लिये विवरण करों। एक माथ दो मत जाओ। ' मिक्सुओं ने अपने बुद्ध के उपदेश का उत्साहपूर्वक पालन किया। एमी का यह परिणास हुआ, कि भी यूंग के प्रारम्भ से पूर्व ही बौद्ध धर्म का मारत में इर- इर तक प्रचार हो चुका था। पर भारत के शीमानतो तथा विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान छेन्न स्था दो स्था निर्मा सुवार हो चुका था। पर भारत के शिमानतों कर विदेश स्था में प्रविद्या राज्य अशोक और उत्तर्भ कुर स्थित मोद्यालिक्टन विच्य (या उरमुप्त) को प्राप्त है। उन्हीं के प्रयत्नों का यह परिणास हुआ, कि बौद्ध धर्म विस्वस्थापी

<sup>₹</sup> K.A. Nilakanta Sastri : A Comprhensive History of India Val.II p 641 ₹.The Age of Imperial Unity (Vidya Bhawan) p. 255

वर्म की स्थित प्राप्त कर सका। पिछले समय के बौढ लेखकों ने अशोक की कथा और घर्मप्रचार के लिये किये गये उसके प्रयत्नों को अत्यन्त गौरव के साथ अपने प्रच्यों में वर्षित किया। यही कारण है, कि बौढ साहित्य में अशोक के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री विध-मान है। स्थोकि अशोक मौर्य वश में उत्पन्न हुआ था, अतः बौढ ग्रन्थों में स्वामाविक रूप से उसके पूर्वज मौर्य राजाओं के विषय में भी अनेक कथाएँ एवं अन्य उपयोगी सूचनाएँ दे

श्रीलका मे बीद धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हुआ था। उनके पुत्र महेट और पुत्री सर्धामत के प्रयत्न से लक्षा के लोगों ने बीद धर्म को अपना लिला, और बहार के राजा भी तुक के अनुधायी हो गये। समयान्तर में लक्षा बौद धर्म का प्रत्न सहस्वपूर्ण केन्द्र बन गया, और बहा अके विहार स्थापित हुए जिनमें 'सहाविहार' और 'उन्तरिवहार' सर्वप्रधान थे। इन दोनों विहारों की स्थित अनिरुद्ध पंत्री 'हार्विहार' और 'स्थित' में वहुत से ऐसे प्रश्नों की रचना की, जिनसे लक्षा में बौद धर्म के प्रवेश नथा प्रमार का चुनात्त विवार कर से दिया गया है। महाविहार में 'अट्टकना महाविहां में 'अट्टकना महाविहां में 'अटकना महाविहां में 'अटकना के एक बिगान प्रमार का चुनात्त विवार कर से दिया गया है। महाविहार में 'अटकना महाविहां में 'अटकना महाविहां में साम एक बिगान प्रमार कि साथ खा। दुर्माय बात स्थान के बात की स्थान के स्थान

दीपबंसों के लेवक का नाम ज्ञान नहीं है। यह प्रस्य पद्य में है, और इनकी मापा पारित है। इसकी पद्य रचना को मुपरिष्कृत नहीं कहा जा नकता। महावमों के रचियता का नाम महानमों के रचियता का नाम महानमों के रचियता का नाम महानमों के एक्ट स्ति है। इसकी पद्य रचना के सिव्हानों में मत्त्रित्व है। इस्टिय बेहुत परिष्कृत है। इनके रचनाकाल के साम्चन्य में भी बिहानों में मत्त्रित्व है। दीपबंसी की प्राय चीची सदी की रचना माना जाना है, और महाबसों को पोचवी मदी के अनिम बरण या छठी बची की। लक्षा के साहित्य में इन प्रच्यो का प्राय वही स्थान है, जो प्राचीन प्रारणीय साहित्य में रामायण और महामायत का है, बचि कर परिवृत्ति के स्ति हम के पित हम प्रचीन का प्राय वही स्थान है, जो प्रचीन प्रारणीय साहित्य में रामायण और महामायत का है के प्रविवृत्ति के किये। राजा अजीक के काल का सुनियंचन रूप से नियारण करने में महाबत्ता में बहुत बहुत सहायता प्राप्त हुई है। मार्था के जुनार सुत्र के निवर्ष के एक साल परवाद राजा के बहुत तक स्वत्य प्रसाद हुई है।

यह भी महाबसो से दिया हुआ है। इस हिसाब से देवानांभ्रिय तिष्य (तिस्स) का सासत-काल २५% ई० पू० से २०% ई० पू० तक पढ़ता है। क्योंकि तिस्स आयोक का समकालीन पा, अर उत्तक काल भी तीनरी सदी ६० पू० में ही होना चाहिये। अयोक की तिथि को निर्धारित करने और उसके साथ-साथ पौर्वार्थ कम से उसके पूर्ववर्षत तथा परवर्ती अन्य मोर्थ राजाओं का समय निश्चित करने में महाबसों के इस विवरण से बहुत ठोस सहायता मिली है। महाबसों के 'देवाना श्रिय तिग्झामिसेको' और 'महिन्दागमनो' परिच्छेद मौर्थ इंतिहास के अनुवोलन के लिये दिवेश रूप से उपयोगी है। महाबंदी की टीका में चन्द्र-गृद्ध और वाणवस की क्या बहुत विन्तार के साथ यी गई है। हमने इस इतिहास में उनका विश्वह रूप से उल्लेख किया है। यह महाबसों टीका बारदुवी सदी में लिखी नाई थी। इसके

पालिसाया में लिखे गये कतिपय अन्य ग्रन्थों का भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। सद्धम्मसगृह (सद्धमंत्रंग्रह) में बद्ध से प्रारम्भ कर तेरहवी सदी तक था भिक्ष सब का इतिहास दिया गया है। बौद्ध धर्म की तीनो सगीतिया (महासमाओ) के उल्लेख के अनुलार इसमें उन जिक्षाओं के भी नाम दिये गये हैं, जिन्हें बर्म के प्रचार के प्रयोजन ने विविध देशों में भेजा गया था। यह ग्रन्थ चौदहवी नदी की रचना है, और इसका लेलक घम्मकित्ति महासामी नामक भिक्षु था। 'महाबोधि वस' मे अनुराधपूर (लका) मे आरोपित वोधिवक्ष की कथा दी गई है। प्रमण के अनुसार इसमें लंका मे बौद्धधर्म के प्रवेश गव प्रचार का बसान्त भी दे दिया गया है, जिसके कारण महेन्द्र और उसके पिता राजा अझोक का इतिवल भी इस ग्रन्थ में आ गया है। इस ग्रन्थ की रचना उपतिस्स नामक भिक्ष ने स्वारहवी सदी में की थी। थपवस में बद्ध की घातुओं (अस्थियों) पर स्मारक रूप से निर्मित स्त्रुपो का वर्णन एव इतिहास सकलित है। इसे तेरहवी सदी की रचना माना जाता है, और इसका लेखक वाचिस्सक नामक मिक्षु था। सद्धम्म सगह, महावोध वस और थुपबस-ये तीनो प्रन्थ लका में लिखे गये थे, और इनमें मार्थ इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाला जो भी विवरण मिलता है, वह सब प्राय दीपवसो और महाबसो पर आधारित है। बौद्धधर्म के प्रादर्भाव, विकास और प्रसार के सम्बन्ध में जो प्राचीन अनुश्रुति लका मे विद्यमान थी, उसी के आधार पर इन ग्रन्थों की रचना की गई थी। यही कारण है, कि इनसे कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सचनाएँ नहीं मिलती. जो दीपवसो और महावसो से विद्य-मान न हो।

पालि माषा के एक अन्य प्रकार के सन्य भी मौर्य इतिहास के लिये उपयोगी है। इन्हें अट्टक्स (अर्थक्स) कहते हैं। ये बौद्ध त्रिपिटक के अल्तर्सत त्रन्यों पर माध्यरूप में लिखे सर्वे हैं। पर इमने केवल मृल अल्प के अभिप्रास या अर्थ को ही स्पष्ट नहीं किया गया, अपिंदु उस ऐतिहासिक परिस्थित का भी विवरण वे दिया गया है, जिससे कि विवेचनीय मृल सन्य लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप इन अट्ट-क्साओं में बहुत-सी एसी

ऐतिहासिक सामग्री संकलित हो गई है, जिसका सम्बन्ध मारत के प्राचीन इतिहास के साथ है। महात्मा बुद्ध उत्तरी विहार के एक गणराज्य मे उत्पन्न हुए बे, अपने मन्तव्यो का प्रचार करते के लिये वे प्राय: मारत के मध्यदेश के विविध प्रदेशों में विचरण करते रहे. उनके शिष्यों ने मारत में दूर-दूर तक बौद्ध वर्म का प्रचार किया. और राजा अशोक के समय में लका आदि कितने ही विदेशों में भारतीय त्रिल धर्म प्रचार के लिये गये। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव, विकास एव प्रसार कब और किन परिस्थितियों में हुआ, इस विषय को अटट-कथाओं में जिस दग से स्पष्ट किया गया है, उससे उनमें बहत-सी ऐसी सामग्री मी आ गई है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिये उपयोगी है। क्योंकि मीर्य राजा अशोक का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है, अत. स्वामाविक रूप से अट्ठ-कथाओं में अनेक ऐमे कथानक व विवरण आ गये हैं, जिनका सम्बन्ध मौर्य युग से है। अटठकथाओं के रच-यिताओं मे बुद्धघोष का स्थान सर्वोच्च है। उनका काल बौथी सदी के अन्त और पाँचवी सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उन्होंने त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थों पर अटठकथाएँ लिखी. जिनमे विनय-पिटक की 'समन्तपासादिका' अटठकथा मौर्य इतिहास के परिज्ञान के लिय विशेष रूप से उपयोगी है। बौद्ध धर्म का विकास एवं प्रसार किस प्रकार हुआ, इसे समझन के लिये इस प्रन्य से बहुत सहायना मिलती है। इसमें बौद्ध धर्म की सगीतियाँ (महासभाओं) का भी विशद रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि तीमरी बौद्ध संगीत राजा अशोक के समय मे हुई थी, अत. मौर्य इतिहास के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भी इस अटठकथा में विद्यमान है। प्राचीन अटठकथाओं के आधार पर लिखिन बमत्थप्पकासिनी ग्रन्थ और नन्द पेतवत्थ में भी चन्द्रगप्त, चाणक्य आदि के विषय में कतिपय उल्लेख विद्यमान है. यद्यपि इन प्रन्थों से अधिक परिचय अशोक के विषय में ही प्राप्त होता है ।

बौद्ध यमें की नृतीय मगीनि के अध्यक्त स्थविर मोद्यालिपुत्र तिग्य ने कथावन्यु नाम क ग्रन्य की रचना की थीं। इसमें यह प्रतिपादित किया गया था, कि स्थित्याव ही वास्त्राविक वीद्ध वर्ष है, और जो अन्य बहुत-से सम्प्रदाय राजा अगोक के समय तक बौद्ध वर्ष में विक-नित हो गये थे, वे जब मिष्या है। बौद्धों के वार्षिक साहित्य में कथावन्यु को महत्त्रपूर्ण स्थान प्राप्त है, और उसे अभियम्म पिटक का अन्यतम अथ माना जाना है। त्रिपिटक कं अन्य अनेक सन्यों के समान कथावन्यु पर भी अट्ठकथा नित्वी गई थी, जो बौद्धगुत्र की पर महत्त्र कर साह्य कि सम्या के अनुशीलन के लिये उत्योगी है। मीथं युग की थार्मिक दवा पर भी इन सम्य से अच्छा प्रकाश पदता है।

त्रिपिटक और उसकी अट्टकयाओं के रूप से पालिशाया से लिखित बौद्ध धर्म का जो विश्वाल माहित्य है, उसके अनेक ग्रन्थ भौये इतिहास के अनुशीलन के लिये उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इन ग्रन्थों का मौये इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर मागय साम्राज्य के विकास के वृत्तान्त को जानने के लिये और बौद्ध युग की राजनीतिक, भीगोलिक, सामाजिक तथा आधिक दशा का परिचय प्राप्त करने के लिये इन प्रत्यों से अच्छी सहायता मिलती है। बिज्यनंत्र की शासनपद्धित का क्या राकल्प बा, और मणक के राजा जवातशरु द्वारा उसकी स्वरान्त्रता किस प्रकार अन्त किया गया, इसका विवरण अनुत्तर निकाय (मुत्तपिटक का अन्यतम प्रत्य) में विद्यमान है। मौर्य साम्राज्य के स्थापना का अन्ययन करते हुए हमें मागच साम्राज्य के किसान हो। मौर्य साम्राज्य के स्थापना का अन्ययन करते हुए हमें मागच साम्राज्य के विकास को भी दृष्टि में रखना होता है। मगय के राजाबों ने किमप्रकार उत्तरी विहार के गणराज्यों का अन्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसका परिज्ञान प्राप्त करने के लिये विधियक साहित्य बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से ऐतिहासिक तथ्य हम इस साहित्य के जान सकते हैं। हमने इस इतिहास में बौढ धार्मिक साहित्य का अनेक स्थानों पर उपयोग किया है।

मिलिन्द पन्हो एक अन्य पालि बन्ध है, जिसका सौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा मकता है। सौर्य युग के पतन काल में उत्तर-विषयी मारत के अनेक प्रदेश सायाय माझाज्य की अधीनना से मुक्त हो गये थे, और कतिपय प्रदेशो एर शीक (अवन ) आकान्ताओं ने अपने राज्य न्यापित कर लिये थे। ऐसा ही एक राज्य साकल या सामल (सियाल-कांट) का था. जिसका अन्यत्तम राजा मिनान्दर था। इसके काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतत्त्र है, पर वह निष्यत्व है कि उसका शासनकाल मौर्यवश्य के अत्तिन सर्वों या शुक्क वात्र के प्रारम्भ-समय में है। मिनान्दर ने बौढ धर्म की स्वीकार कर लिया था, और प्रवत्त नानतित से प्रजय्या भी ष्रहण कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से प्रजय्या भी ष्रहण कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से प्रजय्या भी ष्रहण कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से प्रजय्या भी ष्रहण कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से अपन्या भी ष्रहण कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से अपन्या भी प्रवृत्त कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से अपन्या भी प्रवृत्त कर ली थी। अपने युक्त नामतेत से अपन्य में मिनान्दर (सिलिन्द) ने जो प्रस्त किये, और नामसेन ने उनके जो उत्तर विये, सिलिन्दप्त ने में है से कहिलत है। यद्योप इस प्रन्य का विषय पासिक एवं वाहीनिक है, पर महास अनेक ऐते निर्मेश निर्मे हैं जो कि मौर्यपुण के पतनकाल के सम्बन्ध में महास अनते हैं।

बतंमान समय में बौदों का धार्मिक साहित्य प्रधानतया पाणिमाधा में ही उपलब्ध है। बौद्ध मं के अनेक सम्प्रयाय है, जिनमें स्ववित्वाद ( मेरवाद) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। लग्जा और दरात में इसी मम्प्रदाय का। प्रचार है। इसका निरिष्ठण शाणिमाधा में है। पर बौदों के सर्वित्तिवादी, महाधान आदि अनेक सम्प्रदाय ऐसे भी है,। जिनका निर्मिष्ठण सम्ह्रत में है। चीन आदि उत्तरी देखों में उत्तरी स्वयान प्रचार हुआ था। खेद है, कि संस्कृत का निर्मिष्ठण स्वयान स्वयान हों। होता। पर सस्कृत माधा में दिखें हुए दों हुए वर्ष वर्ष में के स्तिप्य अन्य ऐसे अन्य कर्त्रमान समय में प्रधार है, जो मौर्य का ने दिखें हुए दों हुण में प्रचार क्या पर सम्बन्ध के दिखान सम्बन्ध में मा है, जो मौर्य का के दिखान सम्बन्ध में मा अत्यन्त करते हैं। ऐसा एक प्रन्य दिख्याव-चान है, जो नेपाल में उपलब्ध हुआ है। इसे तीसरी सदी है ॰ प० की कृति माना जाता है, और इसके लेक्क का नाम बात नहीं है। यह जत्यन्त उत्कृष्ट, सर्व्य लिएन है। हांची बहुत-सी प्राचीन बौद्ध कथाए समृहीत है, जिनसे से कुछ का सम्बन्ध भौषे वंश के साथ है। विशेषतथा, दिल्यावदान के अन्तर्गत अशोकावदान तथा कुणालावदान से मौथे युग की ऐतिहासिक अनुश्रृति बहुत शुद्ध रूप से सुरक्षित है।

'जाज्यशी मूंग्लेकल्य' नाम का एक जन्म बौढ प्रन्य भी मारत के प्राचीन इतिहास के अनुसील के लिये अत्यस्त उपयोगी है। अहाराया बुढ के जन्म काल से आरम्भ कर आठवी सदी के मध्य कर का कमबढ़ राजनिक इतिहास के जन्म कम काल से आरम्भ कर आठवी सदी के मध्य कर का कमबढ़ राजनिक इतिहास कर जन्म के सकलित है। इसमें २००५ क्लोक है, जो सस्कृत माथा में है, और पीराणिक सैली में विर्या है। इसमें २००५ स्वोक है, जो सस्कृत माथा में है, और पीराणिक सैली में विर्याण है। इस में २००५ साण के कर में है एक सिल है कि सम्म का सिल है। स्वार्थ है। स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ का सिल है कि सम्म का सिल है। स्वार्थ है। स्वार्थ में अनेक महत्वमूर्य चाल इस अपने कि स्वार्थ में अनेक महत्वमूर्य चाल इस अपने कि स्वार्थ में अनेक महत्वमूर्य चाल इस अपने कि स्वार्थ में माथा में अनुवार किया गया है। अपने अधीक का उल्लेख मीर्थ राजाओं में न कर नन्दों के पूर्ववर्ती राजा के रूप में किया गया है। अपने अधीक महत्वमूर्य चाल इस अपने किया गया है। इस अपने प्राचीन मारत का राजनीतिक हिन्हाम जिल रूप में दिया गया है, यदाप वह व्यवस्थत एव मुस्पट नही है, पर मीर्थ राजाओं के विषय में इससे अनेक ऐसी बात जात होती हैं, जो आचीन अनुश्रुति व साहित्य मध्य अपने अपने साधी न अनुश्रुति व साहित्य मध्य अपने अपने प्राचीन के विषय में इससे अनेक ऐसी बात जात होती हैं, जो आचीन अनुश्रुति व साहित्य मध्य अपने अपने प्राचीन जीता है।

# (५) जैन (संस्कृत और प्राकृत) साहित्य

बौढ माहित्य के समान जैन माहित्य में भी मीधं इनिहास के सम्बन्ध में अन्यस्त महस्वपूर्ण सामग्री दिखमान है। जैन अनुश्रुति के अनुदार वाणक्य आर चन्द्रगुरा—दोनों ही जैन यम के अनुशायी थे, और अजोक के पीत्र (कुनाल के पुत्र) सम्प्राति ने जैन घर्म के देश-विदेश में सर्वत्र प्रसार के लिये बहुत कार्य किया था। इस दशा में यह सर्वपा स्वामा-विक है, कि जैन साहित्य में मीथे वश और उसके राजाओं के विषय से अनेक कथाएँ पायां जाएँ।

जैन धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय हूँ, हिराम्बर और स्वेताम्बर। इन दोनो मध्यदायों के न केवल धार्मिक साहित्य में यह है, असियु अनुकृति एव आल्यानों के साथ सम्बन्ध स्वत्वाला इनका साहित्य भी पृथक्-पृथक है। यही कारण है, कि सौर्य राजाओं के सम्बन्ध में जो कथाएँ व विवरण दिगम्बर सम्प्रदायों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सस्वापक राजा चन्द्र-पृथ्व ने शुद्ध र दिला के अवण्येलगोल नामक स्थान पर जाकर जनतन बत द्वारा जनती सुष्टा ने शुद्ध र दिला के अवण्येलगोल नामक स्थान पर जाकर जनतन बत द्वारा जालयाग किया था। पर स्वेताम्बर लोग इन जनुभृति को विदक्तमीय नहीं मानते। इसी प्रकार के मतमें ब अप मीर्य राजाओं के विषय में भी इन वेत सम्प्रदायों में विद्यमान है। पर इन सतमेदों के होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा, कि सौर्य दितहास के सम्बन्ध में जितनी सामधी जैन साहित्य में पायों आती है, उतनी गीनगिकत या बौढ़ साहित्य में नहीं है। विशेष-तथा, राजा चल्लापुन और सम्प्रति के विषय में बेन कमाएँ उत्यन्त विश्वस एन सुस्पर्ट है। चाणक्य के अस्मित्रत, कुछ तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में पौराणिक व बौढ़ साहित्य से कांद्र उपयोगी पूचनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर वेन साहित्य में न तेनळ जाणक्य के बात्यकाल तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में अनेक निर्देश विद्यान है, अपितु यह भी जिल्हा नथा है, कि इस आयार्थ में अपने जीवन का अनिय समय एक जैन मुनि के रूप में साति किया गा

दियम्बर साहित्य में हरियेण कृत बृहत्कयाकोप, प्रभावन्तकृत आराधनासत्कवाप्रमंथ, श्रीवन्द्रकृत कथाकोध और तीधदरकृत आराधनासत्ववाओष ऐसे कथान्य है, जिनने नीधदर के लोर चन्द्रपुत की कथा पर्याप्त विश्वस कर से दी गई है। हमने हरियेण और नीसदर के कथाकोष सन्कृत पद्य में है, और श्रीवन्द्र का कथाकोप प्राकृत पद्य में है। प्रमावन्द्र का आराधनामत्ववाप्तम् सहकुन यद्य में है। इन चारो कथा-प्रन्यों में हरियेणकृत बृह-त्कयाकोप सवसे प्राचीन है, ओर उत्तका काल दसवी नदी के पूर्वार्थ में माना जाता है। नीसदर का आराधना कथाकोप साल्द्रवी सदी की कृति है, और अन्य दो कथाकोधों का काल दसवी और मोन्कृद्वी मदियों के मध्यवनीं समय में है। दिगन्वर परम्यार का हो एक अन्य कथाकोध में किए दिन स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त कर कथाकोधों में क्ष्य कथाकोधों में क्ष्य क्षया कर कथाकोधों में क्ष्य क्षया कर कथाकोधों में क्ष्य क्षया के मन्त्रपूत के मन्त्रप्त में से मी मोन्कृद्वी सदी का ही माना जाता है। इन सब कथाकोधों में क्ष्य कुत्रप्त के मन्त्रप्त में क्ष्य क्षया है। विश्वस्ता महत्त्रपूत के मन्त्रप्त में क्षया विश्वस है। विश्वस्त सहत्त्रप्त के स्वाप्त कर क्षया कि से क्ष्य है। विश्वस्त सहत्त्रप्त के स्वाप्त करने के इत्य के इत्य के इत्य क्षय करनुपत के मान्य में पट चारह वर्ष के दुष्ति अन्तर्य निवास महत्त्रपत के मान्य में पट चारह वर्ष के दुष्ति अन्तर्य करनुपत के मुत्रपत सहल करने की कथा विश्वद कथा ने द्वार कर ने की हिस्स कथा ने साह क्षय करने के सुत्रपत करने की कथा विश्वद कथा ने दी गई है। गई में महित्र सहल करने की कथा विश्वद कथा ने दी गई है। गई है। गई है। क्षय करने की दिक्षणात्व में जान रात करने की कथा विश्वद कथा है। गई है। गई है। विश्वद सहल करने की कथा विश्वद कथा ने स्वाप्त करने कि मान्य क्षय करने कि स्वाप्त करने क्षय क्षय है। गई है। गई साह्य क्षय करने क्षय क्षय क्षय करने क्षय क्षय करने कि स्वाप्त करने कि स्वाप्त करने कि स्वाप्त करने क्षय करने क्षय करने क्षय करने का स्वाप्त करने कि स्वाप्त करने क्षय क्षय करने क्षय करने

जिन कथाकांधों का इसने ऊपर उल्लेख किया है, वे बहुत प्राचीन नही है। पर उनमें जो कथाएं पायी जाती है, वे प्राचीन जैन अनुभूति पर आधारित है। इन्हें शिवायों द्वारा अपनीत 'अनवती आराधना' से लिया माना जाता है। इस प्रत्य का प्रतिचार विषय मुनियों वा आचार था, जिसमे अपने मत्तव्य को स्पष्ट करने के निये कथाओं का भी सकेत परिताय वा वा वा के टीकाकारों ने कथाओं के सकेतों को पल्लीवत किया, जिसके परित्णानस्वर आराधना कथा माहित्य का विकास हुआ। शिवायों के 'अगवती आराधना' का कान्य प्रतिचार वा विकास के 'प्रावती आराधना' का कान्य प्रतिचार उल्लेख किया है, उन में जैन अनुभूति की वही प्राचीन कथाएं सक्तित है, जिस है मुने उसर उल्लेख किया है, उन में जैन अनुभूति की वही प्राचीन कथाएं सक्तित है, जिस है मुने उसर उल्लेख किया । पर कथाकोषों में सक्तित्य अनुभृति का आदिकीत मणवती आराधना' मं निर्दिष्ट किया याया था। पर कथाकोषों में सक्तित्य अनुभृति का आदिकीत मणवती आराधना से मी अधिक पुराना है। वस्तुतः, यह अनुभृति अत्याद प्राचीन है, और हसका सबसे पुराना क्ष्य उन 'पहाने' (अक्तीणों सामकोष्ठां) में पाया याता है, जो कि जैन आयम सबसे पुराना क्ष्य उत्त 'पहाने' (अक्तीणों सामकोष्ठां) में पाया याता है, जो कि जैन आयम

( गामिक साहित्य) के जग है। पहन्न सख्या में दस है, जो जैन आगम-साहित्य के परिशिष्ट रूप में हैं। इनमें से दो पहन्नों ( सत्तपरिता या मलपरिता और समार या संस्तारक) में चाणम्य की कथा बीजरूप से विद्यामात है। इनमें चाणस्य को जैन मुनि कहा गया है, और उनकी कथा महावीर द्वारा प्रतिपादित वर्धाचरण के समर्थन में द्वान्त रूप से दी गई है। पहन्नों का रचना-काल मुनिदिबत रूप से निर्धारित नहीं किया जा सका है, पर पहली सवी हैं पूर तक अवस्थ हो उनकी रचना हो जुकी थी। इस प्रकार कथाकों में सक्रमित कथाओं का सूत्र रूप से निर्देश उन प्रक्षों में भी विद्यामा है, जिनका निर्माण ईस्ती सन् के प्रारम्भकाल से भी पहले हों बका था।

दिगम्बर जैन साहित्य में कतिपय अन्य भी ऐमें प्रन्य हैं, जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा मकता है। ऐना एक प्रन्य तिलांयपण्णीत (मिलांकप्रकारित) है, जिसका रनना-काल तीसरी सदी ई० पू० के लगमग माना जाता है। इनके लेकक व्यानावार्य थे। तिलोयपण्णीम में व्यत्रमुत्त का एक ऐसे राजा के रूप में उल्लेख है, जो जिन-दीकाप्रहूण करनेवाले सुकुटयारी राजाओं में अलिम था। इनके अतिरक्त हरिवागुराण, उत्तरपुराण, जिलोकतार और यक्ला व क्यायलग टीकाएँ ऐसे प्रन्य है, जिनमें प्राचीन मारत के राजवची। तथा उनके काल के मम्बन्य में महत्वपूर्ण निर्वेश पाये जाने हैं। प्राचीन मारतीय रिविषक्षम के निर्वारण के लिये इनका विशेष उपयोग है। हरिवक पुराण, यक्का और अवस्थका आठवी तदी की रचनाएँ हैं. उत्तरपुराण नवी सदी की और त्रिलोकमार दनवी सदी की।

व्वेताम्बर सम्प्रदाय के भी अनेक ग्रन्थ भीय इतिहास के अनुशीलन के लिय उपयोगी है। मल आगम-प्रन्थों के अभिष्राय को स्पष्ट करने के लिये अनेक विद्वानों ने उनपर निर्य-क्नियाँ, माप्य, वर्णियाँ और टीकाएँ लिखी थी, जिनमे प्रसञ्जवश ऐसी कथाएँ भी दे दी गई है, जो प्राचीन इतिहास के परिज्ञान में महायक हो सकती है। प्राचीन आचार्य और मनि धर्मोपदेश करते हुए अपने मन्तव्यों की पृष्टि के लिये कनिषय उदाहरणों एवं दृष्टान्तों का भी सहारा लिया करने थे। इसीलिये मुल आगम माहित्य मे भी उदाहरणो व दष्टान्तो ने सम्बद्ध कथाएँ वीजरूप से विद्यमान है। पर उनको स्पष्ट करने तथा विश्वद रूप से निरूपित करने का कार्य उन विद्वानो द्वारा किया गया, जिन्होंने कि मुल आगमो पर निर्यक्तियाँ, चर्णियाँ आदि लिखी । निर्यक्तियो मे ये कथाएँ उल्लिखित अवश्य है, पर अत्यन्त संक्षिप्त रूप से। निर्विक्तियों के लेखकों ने कथाओं का मार मात्र दिया है. उन्हें विशद रूप से निरूपित नहीं किया। कथाओं को विशद रूप से लिखने का कार्य चूर्णियों, भाष्या और टीकाओं के केलको द्वारा किया गया है। इस प्रकार क्वेताम्बर साहित्य मे जो कथाएँ पायी जाती है. उनके चार स्तर है---सूत्र (मूल आगम के अग रूप), निर्युक्ति, चूर्णि तथा टीका या माध्य। जैनो के इस सम्पूर्ण कथानक साहित्य का यहाँ परिचय दे सकना सम्भव नही है, और न उसकी आवश्यकता ही है। हम केवल उस साहित्य का उल्लेख करेंगे. जिसका सम्बन्ध मौर्य इतिहास के साथ है।

जैन आगम (धार्मिक साहित्य) में द्वादश अंग, द्वादश उपाकुर, दस प्रकीर्ण (पद्म) चौदह पूर्व (पुरुष), छ. छेदसूत्र, चार मूल सूत्र और कतिपय विविध ग्रन्थ अन्तर्गत है। चार मन्त्र सुत्रों से से तीन के नाम निम्नलिखित है--उत्तराध्ययन सुत्र, आवश्यक सुत्र और दशबैकालिक सुत्र। छ. छेद सुत्रो मे दो के नाम निशीय सुत्र और बृहत्कल्प सूत्र है। इन पाँच सन्नो (जो जैन आगम साहित्य के अंगीमत हैं) पर जो निर्यक्तिया, चणिया तथा टीकाएँ या माध्य लिखे गये हैं, उनमे वे कथाएँ विद्यमान है जिनका मौर्य इतिहास के लिये उपयोग किया जा सकता है। मल आगम-ग्रन्थो पर जिन विद्वानों ने निर्यक्तियाँ लिखी, उनमें मद्र-वाह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सदबाह प्रसिद्ध श्रतकेवली मदबाह है या कोई अन्य-इस प्रश्न पर जैन विद्वानों में मतमेद है। पर अधिक प्रचलित एवं मान्य मत यही है, कि निर्युक्तियों के लेखक मद्रवाह श्रुतकेवली मद्रवाह से मिन्न थे, और उनका समय छठी सदी के पूर्वार्थ मे था। बृहत्कल्प सूत्र पर मद्रवाहु ने जो निर्युक्ति लिखी, उसमे मौर्य इतिहास की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। चाणक्य, चन्द्रगप्त, बिन्दुसार, अशोक, कृणाल तथा सम्प्रति के सम्बन्ध में इसमें ऐसी मूचनाएँ सक्षिप्तरूप से दी गई है, जिन्हें कि सम्बास-गणिक्षमाध्यमण नामक विद्वान ने अधिक विश्वद रूप ने अपने भाष्य में प्रतिपादित किया है। यह बुहत्कल्पमूत्र (मद्रबाह स्वामी की निर्यक्ति और सघदासगणिकमाश्रमण के भाष्य के के माथ) भीय इतिहास के सम्बन्ध में ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सघदासगणिक्षमाथमण का समय प्राय आठवी सदी मे माना जाता है।

उत्तराध्ययन सूत्र, आवस्यक सूत्र, दशवैकालिक सूत्र और निशीयसूत्र पर प्राचीन जैन विद्यानों ने जो निर्मुक्तियाँ, चूणियाँ एव टीकाएँ लिखी, उनमें भी ऐसी कथाएँ विद्याना है, जिनका मीयें हिनिहास के अपूरीलल के लिये बहुत उपयोग है। जिन विद्यानों ने इन मूल-पूत्रों या उनकी निर्मुक्तियां पर टीकाएं लिलकर प्राचीन कथालों को विद्यार रूप से उल्लिटनित किया, उन में आचार्य हरिमद्र का स्थान विशेष महत्त्व का है। उनका मार्चा मंत्री मंत्रा बाता है, और वे स्वेतान्यर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्यान् एव टीकाकार हुए है। आवस्यक सूत्र की निर्मुक्तित तथा चूणि से भी चन्द्रगुरत और वाणक्य की कथा सिक्षर रूप से विद्याना थी, पर हरिमद्र ने उत्त पर को टीका सस्कृत में लिखी, उत्तमें मीयें मात्राज्य के इन सस्यापकों का बृत्तान्त बटे विद्यार स्था सिद्ध है, और मीयें इतिहास के लिये यह बहुत उपयोगी है।

आवस्यक सूत्र की निर्मुक्ति, चूणि और टीका के समान उत्तराध्ययन सूत्र की निर्मुक्ति एव टीका आदि में भी मौर्य इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कचाएँ सकलित हैं। इस सूत्र की जो टीका इस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, उसकी रचना देवेन्द्रगणि नामक विद्वान्

बृहत्कल्य सूत्र टीका के अन्त में यह वाक्य उद्धरण-योग्य है—"श्री भव्रवाहरवामिविनि-मितस्वोपक्रिनिर्युक्तयुपेतं श्री संख्याकाणिकमा अमण सुनितेन रुपुआच्येण भूषितम्।"

ने को बी, जिनका समय ग्यारहवी सदी में माना जाता है। दशवैकालिक सूत्र और निशीय सूत्र की निर्युक्तियो, वूर्णियो और टीकाओ (भाष्यो) में भी मौर्य इतिहास की सामग्री विद्यमान है।

दवेतास्वर जैन सम्प्रदाय के ग्रन्थों में परिशिष्ट पर्व नामक ग्रन्थ का भी मौर्य इतिहास के लिये बहुत महत्त्व है। इसके लेखक आचार्य हेमचन्द्र थे। उन्होने त्रिषट्टिशलाकापुरुष-चरित नाम से एक विशाल ग्रन्थ की रचना की थी, जो दस पर्वों या खण्डों मे विभक्त था। इसी ग्रन्थ के परिकाप्ट रूप से उन्होंने परिजिष्ट पर्व या स्थाविरावलीचरित को लिखा था. जिसमें महाबीर के बाद के जैन आचार्यों या स्थविरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ संकलित है। त्रिपष्टिकालाकापुरुषचरित मे ३४,००० बलोक है. और उसमे २४ तीर्थकरो, १२ चक्रवितयो, ९ वासुदेवो, ९ वलदेवो और ९ प्रतिवासुदेवो के वृत्तान्त सकलित हैं। ये सब (जिनकी कुल सस्या ६३ है) महापुरुप अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी के समय तक हो चुके थे। अत स्वामाविक रूप में त्रिपिटिशलाकापुरुपचरित में महाबीर के बाद के अहंतो, आचार्यों व मनियां का बतान्त नहीं आ मकता था। इसीलिये हेमचन्द्र ने अपने महान ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में स्थितिराविल्चिरित या परिशिष्ट पर्व की रचना की. जिसमें महावीर के बाद के महापुरुषों के बत्तान्त को उल्लिखित किया। क्योंकि जैन अन्थति के अनुसार मौर्य बहा के अनेक राजा भी जैन धर्म के अनुयायी थे अनुस्वामाविक रूप से हेमचन्द्र ने इस ग्रन्थ मे उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं का भी सकलन कर दिया है। बस्तूत, इस युग के इतिहास के सम्बन्ध में जो भी आख्यान गायाएँ व अन्य वृत्तान्त जैन साहित्य में विद्यमान थे, प्राय उन सबका हेमचन्द्र ने परिक्रिप्ट पर्व में संगृहीत कर दिया है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी में था। उनसे पहले ही उस कथा-साहित्य का विकास हो चुका था, जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया है। आगम ग्रन्थों की निर्यक्तियाँ, चुणियो और टीकाओ मे महाबीर के समकालीन तथा बाद के ऐसे राजाओं के विषय में. जिनका जैन धर्म के महान आचार्यों के साथ सम्बन्ध था. जो भी सचनाएँ उपलब्ध थी. प्राय उन सबका उपयोग कर हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। इसी कारण ऐतिहासिक सामग्री की दिप्ट से यह ग्रन्थ बहुत महत्त्व का है, और मौयें इतिहास पर भी इससे बहुत प्रकाश पडता है। चन्द्रगप्त, बिन्दुसार, अशोक, कणाल, सम्प्रति आदि सभी भौये राजाओं का वृत्तान्त इस ग्रन्थ में विद्यमान है। हेमचन्द्र का समय बारहवी सदी में था. और वह गजरात के शक्तिशाली राजा मिद्धार्थ (१०९४-११४३) और कुमारपाल (११४३-११७४) का समकालीन था। राजा कुमारपाल को जैन धर्म मे दीक्षित करने मे भी उसे सफलता प्राप्त हुई थी। हेमचन्द्र ने त्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, और जैन विद्वानों से उसका स्थान बहुत ऊँचा है।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक अन्य महन्वपूर्ण ग्रन्थ 'मद्रवाहुचरित्र' है, जिसके रचयिता रत्ननिन्द थे। इसे सत्रहवी गदी की रचना माना जाता है। इस ग्रन्थ से आचार्य सद्रवाहु और उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों की कथा दी नई है। क्यों कि जैन अनुभूति के अनुसार महबाहु का चन्द्रणून के साथ सम्बन्ध था, और बारह कर्ष के बोर दुम्लिक की उनकी मविष्यवाणी को जानकर चन्द्रगुप्त ने मृत्रियत बारण कर पित्रा था, अतः स्वामाविक रूप से मदबाहुचरित्र में इस मीर्थ राजा की कथा भी विद्यमान है।

जिनप्रमासूरि द्वारा विरक्ति 'विविध तीर्थकल्य' अत्य ने भी मौर्थ इतिहास के सम्बन्ध में कित्यस्य महत्वपूष्टे मुक्तारी प्राप्त होंगी हैं। उस भग्य का एक माग 'पाटिलपुत नगर-कल्य' है, जिसमें चाणस्य द्वारा नन्दवक केविनाय, जन्दयुक्त मौर्य का राजा बनना और उसमें कक्षा के उत्पर्ध विन्दुमार, अशोकश्री, कुणाल तथा मध्यित का उल्लेख हैं। सम्प्रति द्वारा जैन समें के उत्पर्ध के लिखे जो महान् प्रयत्न किया गया, उसका विवरण भी इस प्रत्य में विया गया है। आचार्य विजयसासूरि का काल चौतहवी मदी में है, और उन्हें तुगलक सुल-ता मुहस्मदशाह के दन्वार में मस्मानास्यद स्थान प्राप्त था। विविध तीर्थकल्य प्रत्य भी देवेतास्य रास्प्रदाय का है।

मेन्नुङ्ग (चांदहवी सदी का पूर्वाच) विरावित 'विचारश्रेणी' ग्रन्थ मे भी मौर्य दितहान के माथ सम्बन्ध रखनेवाली कनिषय सूचनाएं विद्यमान है। महावीर के पश्चात् जैन धर्मे के जो प्रधान नेता व आचार्य हुए, ध्वनाम्बर मन के अनुनार उनका बुचान्त कम ग्रन्थ मे दिया गया है। सम्बन्धका, कनिषय राजवशी तथा उनके काल का भी इस ग्रन्थ में निर्देश हो गया है, जिनमें अन्यतम मौर्यवता भी है। तिथिक्रम के निर्णय के लिये इस ग्रन्थ से भी महायना मिलनी है।

जैन-साहित्य मे अन्य भी अनेक प्रत्य है, जिन्हें भीर्थ इतिहास के अनुवालिन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। वन्तुत, भीर्थ वश के बुत्तान्त के लिये जैन साहित्य पौराणिक और बौद---दोनों प्रकार के साहित्यों की तुलना मे कही अधिक समृद है। क्योंकि मीर्य राजा विशुद्ध क्षत्रिय न होकर 'ब्रास्व' या 'वृषक' बे, अत. पौराणिक अनुभृति मे उन्हें समुचित महत्त्व नहीं दिया गया। बौद्ध बन्दों में राजा अद्योक का वृद्दान्त बहुत विश्वय रूप के दिया गया है, क्योंकि उसने तवायत बुद्ध के अच्छानिक वर्ष को जपना क्षिया था। पर अन्य मौर्य राजाओं के विषय मे बौद्ध माहित्य से अपिक प्रकाश नहीं दकता। जैन अनुभृत्त के अनुस्तार चन्द्रपुप्त, बिन्दुसार जौर नम्प्रति जैन पर्म के अनुश्यायों में, और आवार्ष वाणक्य भी जैन ये। जैन बिद्यान पह मानते रहे हैं, कि मौर्य राजाओं में सम्प्रति बस्ते अपिक द्यक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण राजा था, और भीयों का अपकर्ष उसके पत्त्वात्व प्राप्त हुआ। इसीलियं उन्होंने अपने मन्यों में सम्प्रति कर बुद्धानियं उन्होंने अपने मन्यों में सम्प्रति कर बुद्धान विश्वय रूप में उत्ति किया है।

# (६) प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य

पाण्यात्य अगन् के माथ मारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सातबी स्वी ईम्बी पूर्व में भी पहले सानन के व्यापारी जल और म्थल मार्थों से व्यापार के लिये परिवसी देशों में जाया-आया करने थे। उनकी अनेक बिस्तवां भी पाचात्य देशों में पिदवय था। यहां कारण है कि गाइथोगोर में जैसे भीक दार्थीनक के विवारों पर उर्धानवरों के मत्त्रव्यों ना प्रवास म्यल्ट रूप में विद्यमान है। अरिस्टोक्सेनम (३३० ई० पू० के लगवना) नामक एक प्रीक लेखक ने एक भारतीय दार्शीनक का उल्लेख किया है, जिसने एयेन्स की यात्रा की थी, और जिनने वहीं मुकरान (मोक्टीज) के साथ दार्शीनक विषयों पर विवार विमर्श किया या। पाच्यात्य जनम् और सारन के इस सम्बन्ध का ही यह परिणाम था, कि सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व काल के भी अनेक धीक लेखकों ने यथने बस्थों में भारत आर उसके निवा-नियों के सम्बन्ध में जनेक महत्वपूर्ण वार्त लिखी हैं।

छठी सदी ई० पू० मे परिवास के राजा कुरु या नाइरम (५५८-५२९ ई० पू०) ने अपने साझान्य का विस्तान करते हुए मानन पर में आक्रमण किया, और आरन के जनर-परिवासी प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। सिन्य निर्दा से परिवास के प्रदेश इस समय परिवास नाझान्य के अन्तर्गत हो गये, और इसके कारण पाच्चात्य अवत्र के साव आरन का सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गया। परिवास नझाट वारचवह या डेरियम (५२२-४८६ ई० पू०) के जिलालेकों में मानत के इत प्रदेशों के परिवास नाझान्य से मस्मिलन हो जाने के कारण पाच्चात्य लेककों से मानत के इत्यास प्रदेशों के परिवास नाझान्य से मस्मिलन हो जाने के कारण पाच्चात्य लेककों का ध्यान मानत की और विशेष कर से आइस्ट हुआ, और इस कारण के अनेक क्षमों के साथ से मानत के सम्बन्ध में अनेक बाते पायी जाती है, जिन्हें ऐति-हासिक दृष्टि से उपयोगी समझा जा मकता है।

करिआन्डा का स्काइलैक्स प्रथम श्रीक लेखक था, जिसने कि भारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी थी। इसे पंशियन सम्राट् दारयवहु ने इस प्रयोजन से समूद्रयात्रा के लिये मेजा था, कि भारत के समूद-सट का जक्याहन कर उसके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी प्राप्त करे और यह पता खागांव कि सित्य नतीं कहाँ समृद में बाकर मिलती है। तीस मास की यात्रा के परवान बहु बमूद मार्ग द्वारा भारत पहुँचने में ममर्थ हुआ था, जीर उसने जो सूचनाएँ दारयबहु को प्रदान की थी, मारत के आक्रमण में पश्चिपन सफाद ने उनका उपयोग किया था। स्काइलैक्स द्वारा लिखित भारत-सम्बन्धी सन्य इन समय उपलब्ध नहीं है, पर उसका उपयोग बाद के बीक लेखकों ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तकों में इस यात्री द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। स्काईलैक्स ने अपनी प्रारत-यात्रा का प्रारप्त ५०९ ई० पू० में किया था। ५०० ई० पू० के लगभग मिलेटस् के हिकेटियम ने स्थार के स्थान पर एक पन्य लिखा था, जिसमें मारत का भी उल्लेख किया गया है। यह

प्राचीन प्रीक लेखको में हीरांडोटस (४८४-४२५ ई० पू०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने विद्य के इतिहास पर पुस्तक िरुकी, और उनमें भारत का भी बृत्तास्त उल्लिखित किया। हीरांडोटस के अनुसार मारत सम्य समार के पूर्वी माय में स्थित वार और सारतीय लोग उस प्राच्य में प्रदेश में निवास करते थे. वहीं सूर्य का उत्तर होता है। स्वामाविक रूप से हीरों-डोटस को भारत के उस उत्तर-पश्चिमी माय का अधिक ज्ञान वा, जो पर्वियम साम्राज्य के अस्तर्गत था। पर इस धीक ऐतिहासिक ने अनेक ऐसे लोगों व प्रदेशों का भी उल्लेख किया है, जो पर्वियम साम्राज्य के असीन नहीं थे। आरण्यक आक्षमों में निवास करतेवाले किया है, जो पर्वियम साम्राज्य के असीन नहीं थे। आरण्यक आक्षमों में निवास करतेवाले क्याय-प्राच्यों ने हीरांडोटस का व्यान विद्योप रूप वे आइल्ट किया था। पश्चों की हिंसा को ये पास समझते थे, और जनक में उत्तरफ होनेवाले कन्य, यूल, फल और नीवार सद्देश अम से ही अपना निर्वाह किया करते थे। दारयबहु के साम्राज्य में भारत के जो उत्तर-परिच्यों प्रदेश सम्मित्वल थे, उनके विषय में हीरोडोटस ने लिखा है, कि ये अप्यन्त समुद्ध थे, और अनुवर्ण की ३६० टेलेन्ट मात्रा में टेले के स्थ्य में इतान करिया करते थे। इतान अधिक आयरनी किसी अन्य प्रदेश से पर्यायन सम्राट् को प्रयान नहीं होती थी। इतन अधिक आयरनी किसी अन्य प्रदेश से पर्यायन सम्राट् को प्रयान नहीं होती थी। होती अधिक आयरनी किसी अन्य प्रदेश से पर्यायन सम्राट् को प्रयान नहीं होती थी।

हीरोडोटम के कुछ समय परवात् एक अन्य धीक लेखक हुआ, जिसने मारण के सम्बन्ध में एक पुत्रक लिखी थी। इसका जाम क्टीसप्त था, और परिवाय के समाद माटेंबर-क्मीड की राजसमा में यह मजह वर्ष (४१६-३९८ ई० वृ०) रहा था। यह समाद का राजवें या, और पारत के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करते का इसे अनुप्त अवसर प्राप्त हुआ था। इस डारा लिखित भारत-सम्बन्धी पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं है, पर बाद के धीक लेखकों ने इसकी पुस्तक से अनेक उद्धारण दिये हैं, जो अत्यस्त उपयोगी हैं। मारत की विकित्सायद्वीत पर इससे विशोध कर में प्राप्त की विकित्सायद्वीत पर इससे विशोध कर में प्रमुख ने लेख ने वर्टीस्पस के प्रमुख का सिवाय प्राप्त की विविक्ताय द्वित पर इससे विशोध कर में प्रमुख के लेखक ने वर्टीस्पस के प्रमुख का सिवाय प्रमुख हिंदा था, जो अब उपलब्ध हैं।

मीर्य काल से पूर्व के इन श्रीक लेखकों के शन्यों का नीर्य इतिहास के लिये विशेष उपयोग नहीं है। पर जिस प्रकार प्राचीन बीढ़ सन्यों से नीर्य युग के दूर्ववर्षी काल की आर्थिक व सामाजिक दशके संस्वत्य से अनेक सहत्त्वपूर्ण बात जात होती है, जैसे ही इन प्राचीन श्रीक लेखकों के विवरणों से उम युग की परिस्थितियों पर कुछ-न-कुछ प्रकाश अवस्य पर जाता है, जिनसे मोयों ने अपने विशाल साम्राज्य का विकास किया था।

चौथी सदी ई० पू० में सिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी को पार कर उसने भारत के अनेक राज्यों को युद्ध में परास्त किया, और सतलज नदी तक के प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित किया। यद्यपि उसका शासन देर तक इन प्रदेशो पर कायम नही रहा, पर उसके आक्रमण के कारण ग्रीस और मारत का मीघा सम्बन्ध स्थापित हुआ. और ग्रीक लोगों को भारत के विषय में परिचय प्राप्त करते का अवसर मिला। सिकन्दर के साथ अनेक ग्रीक विदान व लेखक भी भारत आये थे। उन्होंने मारत के सम्बन्ध में अपने सस्मरण व बत्तान्त भी लिखे. जो दर्भाग्यवश इस सभय उपलब्ध नहीं है। पर बाद के ग्रीक लेखका ने उनका उपयोग किया, और अपने ग्रन्थों में उनसे अनेक उद्वरण भी दिये। सिकल्दर के साथ आये हुए इन लेखको ने जहाँ अपने स्वामी की विजय-यात्रा का बत्तान्त लिखा, वहाँ माथ ही उन प्रदेशों के रीति-रिवाजो, प्रधाओं और शामन-मस्थाओं का भी उल्लेख किया. जिसपर कि सिकलर ने निजय पाटन की थी। इस लेखकों में सर्वप्रथम स्थान निजाकर्स का है। यह कीट का निवासी था, पर इसकी शिक्षा-दीक्षा मैसिडोनिया के राजदरवार मे हुई थी। यह सिकन्दर का सहपाठी भी था। मैं सिडोनियन सम्राट की विजय-यात्रा मे यह उसके साथ रहा था, और उसकी सामद्रिक सेना का प्रधान सेनापति था। नियार्कस का ग्रन्थ भी अब उपलब्ब नहीं है। पर एरियन और स्टुंबो जैसे बाद के ग्रीक लेखकों ने उसकी मल पस्तक में अनेक उद्धारण दिये हैं. जो बहुत महत्त्व के हैं। ओनेसिकिटम भी सिकन्दर की जलसेना का अन्यतम सेनापनि था. और मारत की विजय यात्रा में अपने न्वामी के नाथ रहा था। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डायोजेनम का वह अनयायी था, और स्वयं भी एक उत्कृष्ट दार्शनिक था। इसी कारण जब सिकन्दर ने तक्षशिका में प्रवेश किया. नो वहाँ के चिन्तको बबाद्याणों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये ओनेसिफिटस को निययन रिया गया । उसने सिकन्टर का एक जीवन ब सान्त लिखा था. जो अब नष्ट हो चका है। पर अन्य ग्रीक लेखको ने उसका उपयोग किया, और उसके मलग्रन्थ के अनेक अश बाद की ग्रीक पुस्तकों में विद्यमान है। अरिस्टोब लम एक अन्य ग्रीक लेखक था, जो सिकन्दर की विजय-यात्रा मे उसके साथ रहा था। उसने सिकन्दर की विजयो का विश्वद रूप से बत्तान्त लिखा था, जो अब प्राप्य नही है। पर एरियन और प्लुटार्क ने बाद में सिकन्दर की विजय-यात्रा के जो विवरण लिखे, वे प्रधानतया अरिस्टोबलस के ग्रन्थ पर ही आधारित है। इसी प्रकार क्लाइटार्कस, यमेनम, कैलिस्थनीज, डायोग्नेटस, किसिलस, पालीक्लाइस आदि अन्य भी अनेक विद्वान एव लेखक सिकन्दर की विजय-यात्रा मे अपने स्वामी के साथ रहे से, और उन्होंने उसकी विजयों के सम्बन्ध से अनेक प्रन्य िल्ले में। यद्यि ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है, पर इनके जो अद्य बाद के प्रीक लेखको द्वारा अपने प्रन्यों से प्रयुक्त किये गये, वे मौर्य इतिहास के अध्ययन के लिखे बहुत उपयोगी है। सिकन्दर का मारत-आक्रमण उस समय हुआ था, अबिक मगय के सम्राट् भारत के बड़े माग को अपनी अद्यो-नना में ले आने ये समर्थ हो चुके ये। मौर्य बन्द्रगुप्त ने इसी मागय साम्राज्य के सम्राट् को परच्युत कर पाटल्युत का राजसिहालन प्राप्त किया, और अपनी शक्ति का और अधिक विस्तार किया। गगा-यद्मना के परिचम से उस समय जो अनेक राज्य निव्यान से, उनके सम्बन्ध मे प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इन श्रीक लेखकों के विवरणों का बहुत अधिक सहस्त्र है। माणव, सुदक, कट, शिवि आदि गण-राज्यों की शासनपदानि का परिचय हमे प्रयानतया इन्हीं के लेखों ने प्राप्त होता है।

निकन्दर और मैन्युक्स के आक्रमणों के परिणामस्वरूप मारत का पाश्चात्य जगत् और विशेषतया ग्रीक राज्यों के साथ सम्बन्ध बहुत अधिक बढ गया। मीर्य राजाओं ने इन राज्यों में अपने राजदूत नियक्त किये, और सीरिया, मिस्र आदि के ग्रीक राज्यों ने भी मौर्य राजाओं की राजसभा में अपने राजदूतों की नियुक्ति की। मीरिया के राजा सैन्यकस ने मैगस्थनीज को चन्द्रगप्त सीर्य की राज्यसभा में अपना राजदत बनाकर भेजा था। वह चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा। वहाँ रहते हुए उसने शासन-प्रबन्ध, सैन्य-सचालन, समाज, राजदरबार, आधिक दशा आदि सब बानो का भली भाँति अनुशीलन किया। पाटलिपुत्र में रहते हुए मैंगस्थतीज ने जो कूछ देखा व सुना, उसे वह लेखबढ़ करना गया। उसने भारत विषयक जो विवरण लिखा, वह मौर्य यग के इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। चन्द्रगुप्त कालीन भारत का अध्ययन करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र के बाद इसी विवरण का स्थान है। दू ल की बात है, कि मैगस्थनीज का यह भारत विवरण भी अपने मल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं है। पर एरियन, स्टेबो आदि बाद के ग्रीक लेखको ने इसका समिवत रूप से उपयोग किया है. और उनके बन्धों से मैगस्थनीज के भारत-विवरण से जो उद्धरण दिये गये हैं, मौर्य युग के इतिहास के लिये उनका बहुत महत्त्व है। चन्द्रगप्त का उत्तराधिकारी मीर्य राजा बिन्दमार था। सैल्यकस ने डायमेचस को उसकी राजसमा मे अपना राजदूत नियुक्त किया था। सैन्युकम के बाद एण्टियोकस सार्टर के शासन-काल मे भी यही डायमेचस पाटलिपुत्र मे सीरिया का राजदूत रहा। सैल्युकस की जलसेना के सेनापति का नाम पेटोक्लीज था। उसे इस प्रयोजन से सीरिया के राजा द्वारा पूर्व की ओर मेजा गया था, कि वह एशिया के अज्ञात देशों का परिचय प्राप्त करें और उनके ... सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अपने स्वामी को प्रदान करे। इसने सिन्ध नदी और कैस्पियन सागर के समीपवर्ती प्रदेशों का अवगाहन किया, और इनके मम्बन्ध में एक पुस्तक भी लिखी। ग्रीक लोग पेट्रोक्लीज के इस ग्रन्थ को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते थे। स्टेबो ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। सिकन्दरिया (मिस्र) के पुस्तकालय के अध्यक्ष एरोजोस्यनीज (२४०-१९६ ई०पू०) की दृष्टि में भी यह ग्रम्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्णंथा।

सिकन्दर की मृत्यु के परचात् टाल्मी फिलेडेल्फस ने मिल में अपने पृषक् एवं स्वतन्त्र राज्य की स्वापना की थी। मिल्ल के इस मील राज्य का भी मारत के साथ राजनियक स्वन्य विद्यान था। टाल्मी फिलेडेल्फ्स ने डायोनीवियम नामक व्यक्ति को बारत (मीर्य नाजाज्य) के राजा के दरवार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। उत्तरे मारत के सम्बन्ध में कोई प्रम्य लिला या नहीं, यह ज्ञान नहीं है। पर इसमे मन्देह नहीं कि यह डायोनीवियम भी पर्यान समय नक मीर्य राजा चन्द्रगुण या अधिनवात (बिन्दुझार) की राजसभा में रहा था। टाल्मी के जल-नेनापति का नाम टिमोस्थनीख था। उसे मी मारन आदि प्राच्य होंगे के परिचय प्राप्त करने के लिये अंबा गया था।

मीयें युन के अस्तिम मात में पोलिबिअस तामक एक अन्य अन्यकार हुआ, जिमने कि अपने 'दितहास' में सैन्युक्स के बहाजों का बृत्तास्त लिखा था। इसके प्रन्य में सूचित होता है, कि सीरिया के राजा एण्टियोकत व ग्रेट ने मारत के राजा गोमागसेतन (सुमागमेत) के तथ मैंत्री सम्बन्ध में पारित किया था। यह मुमागमेत मीर्य माम्राज्य की शक्ति कें शिखिल होने पर उत्तर-पश्चिमों मारत में म्बतन्त्र रूप में शासत करने लगा था, ऑर मम्बदन मीर्य का का ही अस्पन्त राजकुमार था।

यदि इन सब ग्रीक लेखको के नारतसम्बन्धी विवरण इस समय उपलब्ध होने, नी निस्मन्येह सीर्थ इतिहास के विषय में हसारी जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती थी। पर लेद है, कि इनके प्रत्य अपने मुल्ल्य में अवन जार हो चुके हैं। केवल हीरोडोटम का प्रत्य है विस्मान केवल से उपलब्ध है। पर बाद के पायनाय लेकको ने अपने प्रत्यो में रक्ता उपयोग किया है। ईस्वी मन् का प्रारम्भ होने से पूर्व ही शक्त युप्ति, कृषाण आदि जातियों के मारत पर आक्रमण शुरू हो गये थे। इन जातियों ने मध्य एधिया, ईरान आदि के अन्य अनेक ऐसे प्रदेशों को भी जीन कर अपने अधीन कर तिथा था, जो पहले शीकी (वक्ता) के अधीन थे। इसी कारण बाद से श्रीक लोगों का मारत के नाथ सो घा सक्त्य नहीं रह गया, और विनक्ष कर कोई श्रीक यात्री मारन से नहीं आया। अत बाद के श्रीक लेखकों को मारत के मध्य मक्त के से श्रीक लोगों का मारत के नाथ नहीं स्वा में उन्होंने मारत के सम्बन्ध से भी पुरित्य प्राप्त करने का अवसन नहीं पिष्ठा। इस द्वा में उन्होंने मारत के सम्बन्ध से जो कुछ लिला, वह प्राप्ति हो कि स्व प्राप्त के सम्बन्ध से जो कुछ लिला, वह प्राप्ति अपने सक्त्य के लिखे उपयोग किया। इसीलियं उन्होंने सम्यनीत आदि के विवरणों का ही अपने सन्य के किये उपयोग किया। इसीलियं उनके सभी से स्वान-स्थान पर प्राचीन लेखकों के उद्धरण यात्री उनमें सारत के विवय से मारत के विवय से स्वान स्वान से ही कि प्राप्ति ही। सिस्सन्देह, ये उद्धरण सांव दिहास के लिखे उपयोगी है। स्व स्वान स्वान से ही कि उपने सारत के विवय से स्वान सारत के विवय से सांव से से सारत के विवय से सांव निहास के लिखे उपयोगी है।

बाद के जिन लेखकों के ग्रय इस समय उपलब्ध है, और जिनमें प्राचीन ग्रीक लेखकों के विवरण उदयत किये गये हैं, उनमें सहय निम्नलिखित हैं—

- (१) बामोबोरस सिल्युकन-इसका जन्म सिसली के अगीरीयम नामक स्थान पर हुआ या, और इसका काल प्रथम धातीब्द हैं पूर के पूर्वीय में था। उसने तीस साल तक निरन्तर परिश्मम करके बिल्जिबोचिका हिस्टीरिका (ऐतिहासिक पुस्तकास्त्र) नाम से एक विश्वाल प्रत्य की रचना की थी, विसर्वे ४० पुस्तकें सम्मिलित थी। इनमें से केवल १५ ही इस समय उपलब्ध हैं। इतमें पिकन्दर की विश्वय-यात्रा का विश्वय रूप से वर्णन किया गया है, और साथ ही मारत के सम्बन्ध में अन्य भी करियय बातें उल्लिखित है।
- (२) प्लुटार्क—यह बीस के एक छोटे-से नगर करोनिया का निवासी था, और इसका काल ४६ से १२० ई० यत तक था। इसकी शिखा एयन की प्राचीन एकेडमी से हुई थी, और इसने मिस्र और इटली में दूर-दूर तक पर्यटन किया था। यह कुछ समय तक रोम में गिरा पा, जहां डसे हेड्डियन (जो बाद में रोम का समाद बना था) के शिखा के कर में नियुक्त किया गया था। हेड्डियन के शामन काल में इसे उच्च राजकीय पदी पर नियुक्त किया गया, और बाद से यह कुछ समय तक डेल्फाई में अपोलों के मन्दिर का प्रधान पुरोहित भी रहा। प्लुटार्क में बहुत-मी पुस्तकों की रचना की, जिनमें मिकन्दर की जीवनीं भी एक थी। मिकन्दर ने भारत में जो बिजय-यात्रा की, उसके परिकृत के लिये इसकी यह पुस्तक भी अवस्य उपोपी है। सिकन्दर की बिजयों भें अनिरिक्त मारत के सण्यात्रा और अव्याद प्रस्तकों प्रमाने के स्वाद प्रस्तक में अवस्य उपोपी है। सिकन्दर की बिजयों में अनिरिक्त मारत के सण्यात्रा और अव्याद प्रस्तकों में स्वाद प्रस्तक में मी इसकी पुस्तक है महत्वपूर्ण मुक्ताएँ उपलब्ध होती है।
- (३) स्ट्रेबो—इसका जन्म ६३ ई० पू० मे एविया माइनर के अन्यतम ग्रीक नगर अमेनिया में हुआ था। इमने मुगोल पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था, जिसे प्राचीन ग्रीक साहित्य में अरयन्त उच्च स्थान प्राप्त है। यह ग्रन्थ १७ खण्डों में विश्वस्त हैं, जिनमें में पन्नहरूं खण्ड में ईरान और मारत का विश्वद रूप से वर्णन किया यया है। भारत के उत्तर-पण्डिमों आन के विषय में ग्रीक लोगों को जो जानकारी थी, उसे जानने के लिये यह खण्ड बहुत उपयोगी हैं।
- (४) फिली—यह एक रोमन विद्वान् था, जिसका काल २३ से ७९ ईस्वी तक था। डमने ३७ अच्छो में 'ब्राइतिक इतिहास' नाम से एक विद्याल द्वाच्य की रचना की थी, जिसमें मुगाल, प्राण्यास्त्र, नृददाजास्त्र, नसल विज्ञान आदि अनेक विषयों का समावेश है। अन्य देगों के साथ-साथ फिली ने मारत के मुगोल और यहाँ निवास करनेवाली विविध जातियों के सम्बन्ध में भी बहुत-सी महस्वपूर्ण बाते उल्लिखित की है।
- (५) टाल्मी—यह निस्न का निवासी था, और इसका काल दूसरी सदी ई० प० में माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषा और भूगोलवेत्ता था, और इसने ज्योतिष और मूगोल विषयों पर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्यों की रचना की थी। इसके न्यांल में मारत के सम्बन्ध में ओ अध्याय है, उनमें अनेक स्थानों और नगरों की स्थित को अक्षाक और देखाब द्वारा स्पष्ट किया गया है। मारत के प्राचीन मुगोल के परिचय के लिये टाल्मी का ग्रन्थ अस्यन्त उपयोगी है, यदापि उसमें वर्णित अनेक स्थानों का सही-

सही परिज्ञान अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। टाल्मी द्वारा बनाया गया सारत का नकला भी इस समय उपलब्ध है, यद्यपि इमे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

- (६) कटियस—इनका काल पहली सदी ई० प० में या, और यह रोमन सम्नाट् क्लाडियस का समकालीन या। इनका लिला हुआ मिकन्दर का इतिहास नामक प्रत्य इस मैंगिडोनियन आकान्ता की विजय-यात्रा और उनके समय के सारत पर अच्छा प्रकास डालता है।
- (3) एरियन---प्राचीन प्रीक लेखको से एरियन का स्थान अन्यन्त महस्वपूर्ण है। इसका जन्म ९६ ई० प० के लगमग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगमग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगमग हुआ था, और यह १८० ई० प० के लगमग हिम्से लिए यह प्राप्त किये, अगेर अगरे स्वामी की सेवा में रहते हुए किंग्यम तिक आक्रमणों का संतापितच्य भी किया। इसने मिकन्दर की जीवनी पर एक पहरवपूर्ण ग्रन्थ लिखा, जिसमें उसके राजिसहासन प्राप्त करने के समस्य में लगाकर उसकी मृत्यु तक का बृत्तान्त विज्ञ कर में लिला ग्राय है। इनने जो ग्रन्थ लिला, वह प्रधानन्त्र एरिस्टोबन्स और टाल्मी (जा वाद से ईजिय्द का प्रवन्त जो ग्रन्थ हिम्से प्रमुद्ध के प्रमुद्ध क्यों के आधार पर लिला ग्राय है। ये दोनों मिकन्दर के माम जातीन ये, और उसकी विज्ञव-यात्र में उनके साथ रहे थे। एरियन ने 'इण्डिका'नाम में एक अन्य ग्रन्थ की भी रचना की थी. असे सुन्यन्या मेग्यन्य की और एन्टोन्यनी जारा जिलान प्राचीन जन्म की भी प्रमुत्त की की एन्टोन्यनी जारा जिलान प्राचीन जाती है। स्वामी उनके साथ ग्राय प्राप्त के उत्त ग्रन्थों के आधार वे प्राचीन ग्रीन ग्रन्थ है। प्राप्त के इत ग्रन्थों को आधार वे प्राचीन ग्रीन ग्रन्थ में व्यव्य मान जाता है, व्योक्त उनके आधार वे प्राचीन ग्रीन ग्रन्थ है, जिल्हे विश्व लेखन के अपनी निजी जानकारी द्वारा लिला वे प्राचीन ग्रीन ग्रन्थों को जानकारी द्वारा लिला वे प्राचीन ग्रीन ग्रन्थों को जानकारी द्वारा लिला के प्राचीन ग्रीन जीन जीन जानकारी द्वारा लिला वे प्राचीन ग्रीन जीन जीन जीन जिला है। व्यापित जानकारी द्वारा लिला वे प्राचीन ग्रीन ग्रीन जीन जानकारी द्वारा लिला था।
- (८) जस्टिन—सह एक रोमन ग्निहासिक था, जिसके काल के सम्बन्ध में बिद्धानों में बहुन मनमें द है। पर उसने राजा किलिप (सिकन्दर का पिना) के बसजों का लेटिन भाषा में जो इतिहास जिया, बर बहुन मरूच का है। यह इतिहास भी पुराने इतिबृक्तों पर आधारित है, और इसके लिखे जस्टिन न पोस्पियम द्वारास (बहुली सदी इं० प०) ह्यारा जिसन पुरानन इतिबृक्त का आध्या निखा था। सिकन्दर की विजय-यात्रा पर जस्टिन के पत्य में अच्छा प्रकाश पहला है।

इन आठ लेलको के अनिरिक्त अन्य भी अनेक लेलक पाञ्चात्य जगन् मे हुए, जिन्होंने सीक और लेटिन मापाओं के अपने ग्रत्यों में मारत के सम्बत्य में लिखा। पिश्चया के सम्बत्य ओर सिकन्दर द्वारा मारत के साथ पाइचात्य करत् का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ था, उसी के कारण उन लेलको को मारत के विषय में जानकारी प्राप्त करते का अवसर सिला, और इन्होंने इस जानकारी को अपने श्रत्यों में सक्तिया किया। भीक साहित्य में कितिया अपने प्राप्त के सम्बत्य में महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ पायी जानी है। इनसे से एक का नाम परिच्यन मारत के सम्बत्य में महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ पायी जानी है। इनसे से एक का नाम परिच्यन मारिस एस्टिड (ऐपियन सागर का परिच्यन) है। इनसे लेलक वा नाम जात नहीं है। बिद्वानों ने इसे पहली सदी ई० पठ में

जिनित प्रतिपादिन किया है। सम्बन्धन , इसका लेखक मिस्र का निवासी कोई योक विद्वान् या, जो स्वय भी मामृदिक व्यापार के निवं एरिप्रियन सागर से आया-जावा करता था। योक लोग परिवास की नावी, लाल सागर और हिन्द महासायर को एरिप्रयन सागर कहा करते थे, और इम यम्ब मे लेखक ने उन नगरों और विस्तयों का वर्गन किया है, जो इन सागरों के तट पर विद्यमान से और जिनमें पाइचाल्य जनत् के व्यापारी व्यापार के लिये आया-जाया करते थे। भागत के ममृद तट पर स्थित बन्दरनाहों के परिचय के लिये आया-जाया करते थे। भागत के ममृद तट पर स्थित बन्दरनाहों के परिचय के लिये आया-जाया करते थे। भागत के ममृद तट पर स्थित बन्दरनाहों के परिचय के लिये यह प्रत्य बहुत उपयोगों है। प्रशंताच इसमें भारत के मम्बन्ध में अन्य भी बहुतनी बात दे यो गई है, जो पहली मरी ईम्बों के भारत के दियय में प्रकाश कालती है। प्राचीन समय में भागत और पाच्चान्य देशों के बोच में व्यापार का जो स्वरूप था, उनका परिचय प्राप्त कनने के निये यह प्रत्य महस्व का है। जिन हम का विदेशी व्यापार पहली सदी ईम्बों में विद्याना का उनका प्रकाश करना कर सक्ता अपना करने के निये यह प्रत्य महस्व का है। जिन हम का विदेशी व्यापार पहली सदी ईम्बों में विद्याना वहा उनका प्रकाश करना कर

श्रीक माहित्य में एक अन्य सन्य है, जिसका मारन के प्राचीन-इनिहास के साथ सम्बन्ध है। यह अपोलांतियस नामक दार्शनिक एव सन्त के जीवन चरित्र के रूप से हैं, जिसे एक/स्ट्रेट्स ने हिला था। किजांट्रेट्स का काल इसरी नदी है ०० में माता बाता है, पर उसने जिस दार्शनिक का जीवन चरित्र लिखा, उसका जन्म ईस्वी सन् के प्रान्तिक काल से एविया साइनर के अस्तस्त अपर ट्याना से हुआ था। अपोलीतियस प्रीस के प्राचीन दार्शनिक पेवोगोरस का अनुपायी था, और सन्त-महास्माओं का-मा जीवन व्यतीत करना था। न वह माम सक्षण करना था, और न सर्पत ही पोता था। बिचाह भी उत्तने नहीं किया था। भाष के रूप में अविवत विनात हुए उसने दूर-दूर तक यात्राएं की सी, और विद्या था। अपो करने हुए वह मारन मी आया था। मारन का प्रमाण करते हुए ऐसे इस देश के असने स्मृतियों और महास्माओं के सम्पर्क से आने का अवसर मिना था, और उत्तक रहन-महत, विचार एवं दर्शन आदि से उसने परिचय प्राप्त किया था। यही कारण है, कि क्लिलोस्ट्रेट्स के प्रत्य स्थान साथ से प्राचीन सामन से सम्बन्ध में उपयोगी सुचनाएँ प्राप्त की जानकी है।

प्राचीन पारचात्य साहित्य के जिन ग्रीक और लेटिन ग्रन्थों नथा उनके लेखको का हमने सही गरिज्य दिया है, उन नक्का मोर्य इतिहाम के माथ सीचा मायज्य नहीं है। इनमें में कुछ नीचे युगे प्रदेश की सदियों पर प्रकाश हानते हैं, और कुछ बाद की रिदेश ए। सिकन्दर की विजयात्रा और सैपस्थित का सागर-विवरण सदुवा प्रचो का मौर्य इतिहास के माथ सीचा सम्बन्ध है। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि ग्रीक और लेटिन मापाओं के अन्य प्रच्य भी मौर्य युग के मारत की इसा की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयोगी है, क्योंकि के उस काल पर प्रकाश हालते हैं, ओ या तो मौर्यों से कुछ समय पहले को है या कुछ समय बाद का। इसी कारण हमने यहाँ उनका भी उल्लेख कर दिया है।

## (७) चीनी और तिब्बती साहित्य

चीन और भारत का सम्बन्ध भी बहुत पुराना है। महामारत में चीन देश का उल्लेख है, और कौटलीय अर्थशास्त्र में चीनपड़ के रूप में उस देश से आनेवाले रेशमी वस्त्रों का निर्देश विद्यमान है। इससे सुचित होता है, कि मौर्य यग मे भारत और चीन में व्यापारिक सम्बन्ध की सत्ता थी। जब बौद्ध धर्म का विदेशों में विस्तार प्रारम्भ हुआ, तो अनेक बौद्ध प्रचारक चीन भी गये। तिब्बती साहित्य के अनुसार अशोक के अन्यतम पुत्र कस्तन द्वारा चोन के लोगों को बौद धर्म के साथ परिचय प्राप्त हुआ था। वीन के साहित्य के अनसार भी २१७ ई० प० के लगभग अनेक भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये चीन गये थे। पर चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का व्यवस्थित रूप से प्रवेश ६१ ई० प० से हआ। इस समय मिञ्ज-टी नामक राजा का चीन मे शासन था। एक दिन उसे स्वयन मे भगवान बद्ध के दर्शन हुए । इस महापुरुप और उसके धर्म के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के प्रयोजन से उसने अपने दूत भारत भेजे। उन्होंने भारत आकर बौद्ध पण्डिते के माथ सम्पर्क किया और बौद्ध पुस्तको का अवलोकन किया। स्वदेश को वापस लौटने हुए ये चीनी दूत मध्यदेश के प्रसिद्ध विद्वान काश्यप मातज्ज को अन्य अनेक पण्डिलो के साथ अपने देश ले गये। चीन जाकर काश्यप मातङ्क ने बौद्ध वर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। अनेक बौद्ध ग्रन्थों का भी उसने चीनी भाषा में अनवाद किया, और इस प्रकार चीन में बौद्ध धर्म का सुत्रपात हुआ। इस समय से भारतीय प्रचारक निरन्तर चीन जाते रहे, और धीरे-धीरे सम्पूर्ण जीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। पाँचवी सदी ई० प० मे आचार्य कमार-जीव ने चीन में बाँढ धर्म के प्रचार में विशेष तत्परना प्रदर्शित की। उसने बहुत-सी बाँढ पुस्तको का चीनी भाषा मे अनुवाद किया, और पाँचवी सदी से वह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई ु जिम द्वारा बहुत-मे भारतीय पण्डित चीन जाने लगे और बहुत-मे चीनी भिक्षु अपनी धर्म-पिपासा को शान्त करने के लिये भारत आने लगे। बहुत-मे बाँछ ग्रन्थ अपने मुल रूप मे अब नष्ट हो चुके हैं, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे अवतक मी विद्यमान है। बौद्धधर्म के इतिहास में मीयें राजा अशोक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः वीद्ध माहित्य में स्थान-स्थान पर उसके जीवनवृत्त तथा बाँढ धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके कर्न त्व का वर्णन पाया जाता है। प्रमञ्जवश, अन्य मोर्य राजाओं के सम्बन्घ में भी इन ग्रन्थों में उपयोगी सुचनाएँ दे दी गई है। यही कारण है. कि चीन मे विद्यमान बाँद्ध ग्रन्थ भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अनुशीलन के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। चीनी ग्रन्थों में मीर्य राजाओं के सम्बन्ध में किस प्रकार के इतिवत्त विद्यमान है, इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 'का-युएन-चु-

<sup>1.</sup> Rockhill : Life of the Buddha, Chapter VIII

<sup>2.</sup> Edkins: Chinese Buddhism p. 8

<sup>3.</sup> Ibid pp 87,88

लिन' नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से इस प्रकार कहा---"तुम्हें जानना चाहिये पालिनपुत (पाटलिपुत्र) नगरी में 'बृह-ह' (सस्कृत अनवाद-चन्द्रगप्त) नाम का एक राजा होगा। उसका एक पूत्र बिन्द्रपाल नाम का होगा। इस बिन्द्रपाल के सुसीम नाम का एक पुत्र होगा। हमें जात है, कि सुसीम अशोक का बड़ा माई था. और वौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सुसीम को मारकर ही अशोक ने मौर्य साम्राज्य पर अपना अधिकार किया था। फा-पुएन-च-लिन में संकलित यह अनुश्रुति मौर्य वश के इतिहास के परिज्ञान के लिये महायक है। क्योंकि अशोक मौर्य वंश का था, अत इस वश के सम्बन्ध म अन्य प्राचीन चीनी ग्रन्थों में भी बहुत-से इतिबृक्त विद्यमान हैं, जिनका उपयोग सौर्य इतिहास के अध्ययन के लिये किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण चीन और भारत का परस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक वढ गया था. कि छटी सदी के प्रारम्भ में चीन में निवास करनेवाले भारतीयों की संख्या ३००० में भी अधिक हो गई थी। चीन के अन्यतम राज्य वेर्ड के राजा ने इन भारनीयों के निवास के लिये अनेक विद्वारों का निर्माण कराया था. जो प्रधाननया लो-याग नामक नगर में विद्यमान थे। चीन में निवास करनेवाले य भारतीय बौद्ध-प्रत्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में व्यापत थे। उन द्वारा जहाँ चीन में भारत के धर्म और ज्ञान का प्रवेश हुआ, वहाँ नाथ ही उनके कारण भारत की ऐतिहासिक अनुश्रुति का भी चीनी लोगों को ज्ञान हुआ। इसीलिये प्राचीन भारतीय इतिहास और विद्यायतया भीयं इतिहास के अनुकालन के लिये चीनी साहित्य का भी बहुत महत्त्व है।

भारत और चीन का धर्म-सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर केवल भारतीय विद्वान व भिक्ष ही चीन नहीं गये. अपिन बहत-से चीनी भी भारत आये। बद्ध का जन्म भारत से हुआ था, और इसी देश में उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की थी। जिन स्थानों से . बुद्ध का सम्बन्ध था, बीद्धों की दृष्टि से वे पवित्र थे और उन्हें वे अपने तीर्थ-स्थान मानते थे। इसी कारण जब चीन. जापान आदि देशों से बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया. तो वहाँ से बहत-में यात्री इन तीर्थ-स्थानों का दर्शन करने के लिये भारत आने लगे, और सम्पूर्ण बौद्ध जगत् की दृष्टि मे भारत पुण्यमृमि व धर्मस्थली बन गया। साथ ही, चीन आदि के अनेक बीद राजाओं ने मगवान बुद्ध के 'कारीरो' (अवशेषो) की प्राप्ति के लिये भी अपने दूत-मण्डल भारत भेजे। बद्ध के शरीरों की उपासना तथा उन पर स्तूपों के निर्माण की प्रवृत्ति बौद्ध लोगों में विकसित हो गई थी। ये 'शरीर' केवल भारत से ही प्राप्त किये जा सकते थे। अत इन्हें लेने के लिये अनेक विदेशी भारत आये। बौद धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को प्राप्त करने के लिये भी बहत-से चीनी भिक्ष व बिद्वान भारत आये। ये न केवल पार्मिक पस्नकों को ही भारत से अपने देश ने जाने के लिये प्रवत्त हुए, पर उनके सही-सही अभि-प्राय की समझने के प्रयोजन से अनेक भारतीय विद्यानों को भी उन्होंने अपने देश में ले जाने का प्रयत्न किया । मध्य काल से नालन्दा और विक्रमशिला बौद्धधर्म के प्रधान केन्द्र थे। यहाँ के बिहारों मे हजारो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे. और इनके आचार्य अपनी विद्या और जान के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। इन विद्यापीठों में बौद्धधर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मी अनेक चीनी यात्री मारत आये।

राजा अशोक ने अपने माम्राज्य में बहुत-से स्तुपो, चैत्यो, सघारामो और विहारी का निर्माण करायाथा। ये इस समय नध्ट हो चके हैं, और इनके मग्नावशेष ही कही-कही अब विद्यमान है। पर चीनी यात्रियों के भारत आने के समय इनमें से कतिपय अविकल रूप में विद्यमान थे। हचएन-त्माग सदश चीनी यात्रियों ने इनका विश्वद रूप से वर्णन किया है। अशोक का बाँड धर्म के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था। अत उसके जीवनवत्त तथा कृत्या से परिचय प्राप्त करने की इन यात्रियों में उत्सकता थी। भारत में ग्रामण करते हुए इन यात्रियों ने अगोक की कीर्ति के जीते-जागते चिन्हों को अपनी आँखों से देखा. और अपने यात्रा-विवरणो में उनका उल्लेख किया। भारत के संघारामों में निवास करते हुए उन्होंने अशोक के जीवन बृत्तान्त के विषय में जो जानकारी प्राप्त की, उमें भी उन्होंने लेखबद्ध किया। यही कारण है कि भीय वश के इतिहास के लिये चीनी यात्रियों के विवरणों का बहुत महत्त्व है। इन यात्रियों में तीन उल्लेखनीय हैं. फाहियान, मगयून और हचुगुनु-साग। फाहियान का जन्म चीन के शान-सी प्रान्त मे बु-याग नामक स्थान पर हुआ था। जब वह तीन वर्ष काथा. उसे बौद्ध धर्म मे दीक्षित कर श्रमण बना दिया गया और उस समय की प्रधा के अन सार शाक्यपुत्र फाहियान कहा जाने लगा। चीन में रहते हुए उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की. और अपने देश में अप्राप्य धर्मग्रन्थों की तलाश में उसने भारत की यात्रा का निञ्चय किया। ३९९ ईम्बी मे उसने मारन के लिये प्रम्थान किया, और १४ वर्ष तक वह इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिला है वह जहाँ गुप्त युग की सामा-जिक, घार्मिक और राजनीतिक दशा के परिज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी है, वहाँ साथ ही उससे मौयं इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। फाहियान ने भारत की यात्रा करने हए अशोक डारा निर्मित बहत-से स्तुपो व सचारामो का अवलोकन किया था, और इस मीर्य वशी राजा के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की थी। इनका उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में किया है। मृगयून तुङ्ग-व्हा का निवामी था, ओर ५१८ ईम्बी में उसे बाई वंश की साम्राज्ञी ने श्रमण हर्ड-साग के साथ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों की खोज के लिये भारत भेजा था। भारत से वापस लौटने हुए ये चीनी बात्री १७० पुस्तक अपने साथ चीन ले गये थे। मुझ्यन द्वारा लिखिन भारन यात्रा का विवरण भी भौये इतिहास के लिये उपयोगी है। चीनी यात्रियों में हच्चएन-त्सांग सबसे प्रसिद्ध है। वह होनान प्रान्त में चिन-लिउन नामक स्थान पर उत्पन्न हुआ था (६०३ ई० प०)। १३ वर्ष की आयु मे उसने मिक्षु-वन ग्रहण किया, और २६ वर्ष की आयु में भारत यात्रा के लिये प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य बाँद वर्म का अध्ययन और चीन में अप्राप्य धर्मग्रन्थों को एकत्र करना था। चीन

<sup>1.</sup> Edkins: Chinese Buddhism, p 108

की पश्चिमी सीमा को पार कर हमूएन्-त्साग वक्षु नदी की वाटी मे पहुँचा, जो उस समय बौद्ध धर्म की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। मध्य एशिया का पर्यटन करते हुए इस चीनी यात्री ने हिन्दक्श पर्वतमाला को पार किया, और भारत की यात्रा प्रारम्भ की। पश्चिम से पर्व और उत्तर से दक्षिण-सर्वत्र मारत मे इसने भ्रमण किया। सोलह साल वह मारत मे रहा. और इस समय का उपयोग उसने बौद्धधर्म का अध्ययन करने और महत्त्वपूर्ण प्रन्थो के मग्रह में किया। चीन वापस लौटते हुए वह ६५७ पूस्तकों को अपने साथ ले गया। उसने अपनी भारत यात्रा का जो ब्तान्त लिखा, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का है। इप्राप्त-स्तांग जहाँ भी गया, वहाँ के दर्शनीय स्थानो का उसने विशद रूप से वर्णन किया है। वहाँ कितने विहार है, उनमे कितने भिक्ष निवास करते है, वहाँ के स्तुपो व मधा-रामा का निर्माण किसने और कब कराया, उनका सम्बन्ध किस ऐतिहासिक अनश्रति के माथ है-इन सब बातो का इस चीनी यात्री ने बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया है। क्योंकि राजा अशोक द्वारा बहुत-से स्तूपो, चैत्यो आदि का निर्माण कराया गया था, अतः स्वाभाविक रूप से इस मौयं राजा तथा उसके वश का इतिवृत्त ह्यएन्-त्माग के यात्रा विवरण में पर्याप्त विशद रूप से विद्यमान है। ह्यूएन्-त्साम सातवी सदी में भारत आया था। तब अंगोंक की मन्य हुए ८०० साल से भी अधिक समय हो चका था। पर उस द्वारा निर्मित बहुत-से चैत्य, स्तूप व सघाराम तब भी सुरक्षित दशा मे विद्यमान थे। अशोक-सम्बन्धी ऐतिहासिक अनुश्रुति और उसकी कृतियों की औंखों देखी दशा का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये हाएन-स्माग का यात्रा विवरण एक अद्वितीय ग्रन्थ है।

निज्जन के निवामी भी बीढ पर्य के अनुवायों है। चीन के समान वहाँ भी बीढ घर्य का प्रवार मारतीय आचारों डाग किया गया, और जनेक सारतीय स्वविदि ने विद्यानों ने बहु जाकर वीढ धर्म के प्रयो का निज्जानी भाषा में अनुवाद किया । जो बहुत-से बीढ धर्म के प्रयो को निज्जानी भाषा में अनुवाद किया । जो बहुत-से बीढ धर्म के साम सम्य भी विद्यमान है। इतमें कतिपद प्रम्य ऐसे भी हैं, जिनमें बीढ धर्म के साथ सम्यय प्रवार वाजी ऐतिहासिक अनुश्वित स्वक्ति हैं अध्योक और अध्योक की बा का व्यासन इति वाजी ऐतिहासिक अनुश्वित स्वक्ति हैं कि स्वक्ति धर्म के साथ स्वस्ताय रखने वाजी ऐतिहासिक अनुश्वित स्वक्ति हैं विद्यान के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है। अनेक आधुनिक विद्यानों ने निज्जती साहित्य का अनुशीलन कर उस अनुश्वित को सक्तिलत करने का प्रयत्न किया है, विश्वका सम्यन्य बीढ्यमें के साथ है। स्वामाविक रूप में इस अनुश्वित में राजा अशोक के साथ सम्बन्ध पत्नवेशी अनेक कराएँ मी पायो आती हैं, और उन्हीं द्वारा सीमं बढ़ा के इतिहास पर प्रकाश पदता है।

### (८) उत्कीर्ण लेख और अन्य अवशेष

मौर्य युग के बहुत-से उत्कीर्ण लेख और कृतिया (Monuments) इस समय मी विद्य-मान है। राजा अशोक ने जिन सैकडो स्त्रुपो, विहारो, जैत्यो और सघारामो का निर्माण कराया था, और जो सातवी सदी तक भी सुरक्षित दक्षा में विद्यमान थे, वे अब नष्ट हो चुके हैं। पर उनके कतिपय अवशोध व खण्डहर अवतक भी पाये जाते हैं। दक्षरण मौर्य द्वारा बनवायी हुई कुछ मुहाएँ भी इस समय विद्यमान हैं। उन्कीण लेखों की दृष्टि से मौर्य दूग के अवशोध अवस्ता समुद्ध है। इमने इस नवका दो एक अध्यायों में विश्वाद रूप से वर्णन किया है, अदः इनका यहाँ उल्लेख करने की आवस्यकता नहीं। निस्मन्देह, ये सब अवशोप मौर्य इतिहास के अनुतीलन के लिये बडे महत्व के हैं।

पर मीर्स युँग के उन्कीण लेखो और अन्य अवशेषो के अतिरिक्त कतियस अन्य भी ऐसे धिकालक आदि हैं, जो मोर्स इतिहास पर फ्रावा डाम्जे हैं। किल्क्स के राजा आराजेक का जो लेख हासीसुम्का नाम की पर्वन गृहा पर उन्कीण है, उनमें मीर्स युग के हाम काल के सम्बन्ध में कतियस महत्वपूर्ण मुक्ताएँ प्राया होगी है। मैसूर राज्य में अवण बेलगोंक जंन धर्म का प्रविज्ञ तीर्थ है। वहां चन्द्रगिरि पर्वन पर अनेक ऐसे लेखों की नत्ता है, जिनका सम्बन्ध मीर्स राजा चन्द्रगुल के मांच है। जैन जन्तुन्ति के जनुनार चन्द्रगुल ने बन्द्रगिरि पर्वत पर जनाव दार प्राण ल्यान किया था। इसी का बृतान्त इन लेखों में विद्याना है। सीराष्ट्र में गिरादार शिका पर शक काल्य क्रद्रामन का एक लेखा उन्कीर्य है, जिनमें मार्स मारादों द्वारा बनवायी हुई मुदर्धन झील की मरम्मन की बात लिखी गई है। इसी प्रकार के अन्य मी अनेक उन्कीण लेख इस सम्यय उपलब्ध हैं। जिनमें बार के काल के मीर्यों के सम्बन्ध में मुक्ताएं पायी जाती है। हमने प्रमावका इन मक्का इस पत्र के उल्लेख किया है, अत उन पर यहाँ पृथक कर्म में प्रकार झालने की आव्यकता नहीं है।

#### दूसरा अध्याय

# तिथिकम का निर्णय

# (१) प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिकम की आधारशिला

वर्तमान समय मे मारत में अनेक प्राचीन संवत् प्रचनित है, जिनमे विकस सवत् और सक्त सवत् प्रमान है। पर इन सबतो का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, यह पूर्णत्या स्पष्ट-नहीं है। प्राचीन साहित्य और विकालेखों में कतियय अन्य सवतो का भी प्रयोग किया गया है। पर उनके आधार पर विविध राजवंधों और राजाओं के पीवीपर्य एक काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयों हैं। बुढ़ और महाबीर जैसे यसंप्रवर्तकों का जन्म कद हुआ, कृष्ण किस समय में हुए, महाभारत का युढ़ कब हुआ, और चन्द्रगृत सौर्य, मानुगुत्त तथा किस्मादिय औं सामाधी राजाओं का बच्च काल या—रक्त सब प्रकाश पर विद्वानों में मतभेद हैं। वस्तुत, भारतीय इतिहास का तिधिकम एक विवादस्ता विषय है, और केवल प्राचीन साहित्य तथा विकालेखों के आधार पर उसका निर्णय कर सकता बहुत कठिल है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को बीठन कठिनाइयों का सामना करना पत्रता है।

नारत के निकट सम्पर्क में आकर पाश्चात्य विद्वानों ने जब संस्कृत साहित्य का अनुहोनिन करना प्रारम्भ किया, तो उनका प्यान पौराणिक अनुश्रुति के राजा चन्द्रमुख की
ओर आङ्ग्यट हुआ। प्राचीन श्रीक इतिहास से वे मली मिति पिरिचत थे। उन्हें ज्ञात चा,
क जब मैतिडोनिया के राजा निकन्दर ने अपने साझाज्य का विस्तार करते हुए मारत पर
आक्रमण किया, तो उचकी मेट सेखुमलेट्ट नामक महत्त्वाकाशी व्यक्ति से हुई थी। वे
यह भी जानते थे, कि निकन्दर के उनराधिकारी सैन्युकस ने पालिजीया के राजा सैज्ड्राकोट्ट के साथ एक सिन्य की थी। चन्द्रमुख और सैज्डुक्ट में ध्वनिसाम्य है, और
पालिजीया तथा पाटिलपुत्र मी एक ही नगरी को सूचित करते हैं। निस्तन्दि, आसतीय
तिषक्रम के निजय के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी, बसोक इसके आधार पर
राजा चन्द्रमुख के काल को सुनिवित्त कथा में निर्यारित किया जा सकता था। योक
इतिहास के अनुसार सिकन्दर ने चौथी सदी ई० पू० में भारत पर आक्रमण किया था, अतः
उसके समकालीन सैज्डुक्कोट्टस (चन्द्रमुख) का काल मी चौथी सदी ई० पू० में ही होना
चाहिये। इस सत का प्रताप्तत सकती पहले पहले पर विजयम जोनस द्वारा किया गया। २८
फरवरी, सन् १७९३ के दित उन्होंने अपने इस 'वाविक्यार' को बंगाल की रोयल एथिन
पाटिक सोसायटी के सम्मुख इस शब्दों में प्रतादिक्या था—

"हिन्दुओं और अरवो का विधानशास्त्र मेरी गवेचणाओं का प्रमुख विषय है। अतः आप यह आशा नहीं कर सकते, कि ऐतिहासिक ज्ञान के सम्बन्ध में मैं कोई नवीन बात आपके सम्मत्व उपस्थित कर सकूँ। इस क्षेत्र में मैं कभी-कभी ही कोई बात प्रस्तुत कर सकता है। पर आज मै एक 'आविष्कार' आपके सम्मुख रखने लगा है, जो अकस्मात ही मेरे ह्यान में आ गया है। इस पर मैं एक पथक निवन्त्र में विश्वद रूप से प्रकाश डाल्गा, जिसे मैंने सोमायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख छोड़ा है। मैंगस्थनीज ने जिस पालिबोद्या की यात्रा की थी और जिसका उसने वर्णन किया है, वह नगरी कहाँ स्थित थी, इसका निर्णय कर सकता बहुत कठिन समझा जाता रहा है। यह पालिबोध्या प्रयाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्राचीन काल मे प्रयाग राजधानी नहीं रहा। इसे कान्यकृष्ण भी नहीं माना जा सकता. क्योंकि पालिबोध्या और कान्यकृष्ण मे ध्वनि साम्य नहीं है। इसे गौड या लक्ष्मणावती भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह नगर बहत प्राचीन नहीं है। यद्यपि पालिबोधा और पाटलिएन में बहुत कुछ साम्य है, और ग्रीक लोगो डारा वर्णित पालि-बोध्या की परिस्थितियाँ भी पाटलियत्र की परिस्थितियों से वहन कछ मिलती-जलती हैं, तथापि इनका एक होना अब तक सूनिश्चित नहीं माना जा सकता था। इसका कारण यह हे, कि पाटलिपुत्र सोन ओर गङ्का नदियों के सगम पर स्थित था और ग्रीक लोगों की पालि-बोधा नगरी की स्थिति गंगा और एरानेबोअम नदियों के सगम पर थी। श्री द एन्विल के अनुसार एरानेबोअम यमना नदी का ही नाम है। इसी कठिनाई के कारण पालि-बोधा और पाटलिएन को एक समझ सकता सम्भव नहीं था। पर अब यह समस्या हरू हो गई है। इसका कारण यह है, कि दा हजार माल पुरानी एक पुस्तक से सोन नदी को हिरण्यवाह लिखा गया है, ओर निस्मन्देह एगनेबोअस हिरण्यवाह का ही रूपान्तर है. अद्यपि मैगस्थनीज ने असाववानता या अज्ञान के कारण इन दोनों को पश्चक रूप से लिखा है। इस आवित्कार के कारण एक अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाला जा सका है। यह है चन्द्रगुप्त ओर मेण्ट्राकोट्टस की एकता । मेण्ड्राकोट्टस के समान ही चन्द्रगप्त भी जो पहले एक साहसिक सैनिक था. बाद से उत्तरी भारत का राजा बन गया था और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजवानी बनाया था। उसके दरबार में विदेशी राजदूत भी आते थे। निस्मन्देह, यह चन्द्रगुष्न वही सेण्डाकोद्रम है, जिसने कि सैल्युकम के साथ सन्धि की थी। "

इन प्रकार सर विजियम बान्स ने पोराणिक अनुश्रुति और प्राचीन भारतीय साहित्य के चन्द्रगुन मार्थ और श्रीक विवरणों से नेण्ड्राकोट्टस को एक ही व्यक्ति प्रतिपादित किया, और पालिबांधा को पार्टाज्युव का रूपान्तर निर्वारित किया। इसस्थापना को विल्लोई, मैक्समृजर आदि विज्ञानों ने स्वीहत कर लिया और अनेक प्रमाणो द्वारा इसकी पुष्टि की।

<sup>1.</sup> Asiatic Researches, Vol. iv pp. 10-11

मैक्समलर ने इसे भारतीय तिथिकम की आधारणिला मानते हुए यह लिखा कि "केवल एक ही साधन है जिससे भारतीय इतिहास की ग्रीस के इतिहास के साथ जोडा जा मकता है. और भारत के तिथिकम को सही रूप से निर्घारित किया जा सकता है। यद्यपि बाह्यणो और बौद्धों के साहित्य में सिकन्दर के आक्रमण का कही उल्लेख नही है और निकन्दर के साथियो द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को मारत के ऐतिहासिक इतिबत्त के साथ मिला सकना असम्भव है, तथापि प्राचीन लेखको ने एक ऐसा नाम सरक्षित छोड दिया है जो कि सिकन्दर की विजयों के तत्काल पश्चात की घटनाओं की सही-सही व्याख्या कर देता है और जो पाश्चात्य तथा प्राच्य इतिहासों को मिलाने के लिये श्रांबला का कार्य करता है। यह नाम है सेण्डाकोट्स या सेण्डोकिण्टस अथवा संस्कृत का चन्द्रगप्त।"" इसी प्रसंग में आगे चलकर मैक्समूलर ने यह लिखा कि "जस्टिन, एरियन, डायोडोरम, मिक्यलम, स्टेबो, क्विन्टम, कॉटयम और प्लटार्क बादि प्राचीन लेखको द्वारा हमें ज्ञात है कि सिकन्दर के समय गङ्का के पूर्व के प्रदेशा पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था. जिसका नाम क्मैन्डमस था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात शीध ही सेण्डोकोटन या मेण्डोकिय्टम ने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की।" इसके बाद मैक्समलरने ग्रीक लेखको के विवरणो मे उल्लिखित सेण्ड्राकोट्टम की चन्द्रगुप्त के साथ एकता प्रतिपादित की है। जिल्मन, लैस्सन आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया, और सेण्डोकोट्रन तथा चन्द्रगप्त के एक होने की यह स्थापना प्राचीन भारतीय निधिकम की आधारणिला बन गई। पौराणिक, बौद्ध और जैन ऐतिहासिक अनुश्रृतियों मे प्राचीन राजवंशों की जो वंशावलियाँ दी गई हैं. उनके राजाओं के काल का इसी स्थापना के अनुसार निर्णय किया गया। ३२५ ई० पूर्व में मिकन्दर ने मारत पर आक्रमण किया था. और ३२३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त मीर्य पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आस्त हुआ था। ये दो तिथियाँ भारत के प्राचीन इतिहास से मुनिश्चित मान ली गई, और इन्ही के आधार पर अन्य प्राचीन राजवशो तथा राजाओं के काल का निर्णय किया जाने लगा। नन्द और बैजनाम आदि जिन राजवजो का उल्लेख पराणों में मौर्य वंज से पहले किया गया है. उनका काल ३२३ ई० पू० मे पूर्व निर्धारित किया गया, और शुक्क, कण्व, आत्ध्र आदि वशो का मीयों के पब्चान । पौराणिक अनुश्रुति में विविध राजवशो और उनके राजाओं का कुल गामन-समय भी दे दिया गया है। अन ३२३ ई० पू० को एक सुनिश्चित तिथि मान लेने के कारण बारतीय राजवशा के तिथिकम को निर्धारित कर सकना बहुत सुगम हो गया । वर्तमान समय मे भारत के प्राचीन इतिहास को लिखते हए इसी तिथिकम को प्रामाणिक मान जाता है, और प्राय. सभी विद्वान इसे तथ्य रूप से स्वीकार करते है।

<sup>1.</sup> Maxmuller: History of Sanskrit Literature, pp 141-143

# (२) स्वीकृत तिथिकम पर विप्रतिपत्तियाँ

ितस्सन्तेह, सर विलियम जोन्स ने जो 'जाविक्तार' बंगाल की रायल एषियाटिक सोसायटी के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वह प्राचीन मारतीय दिवाहा के अनुषीलन के लिये एक महत्वपूर्ण क्रान्ति केरूप में था। विर कालत क प्राप्त समी विद्वान्त है एक स्वर स्थापना के रूप में स्थीहत करते रहे। पर बाद में कतिपत्त विद्वानों ने इस पर विद्यानियारी उठाई, जोर इसे स्थीकार कर सकना उनके लिये सम्मय नहीं हुआ। इन विद्वानों में श्री. टी. एस. नारायण शास्त्री', श्री. एस. के. आचार्य' और श्री. टी. सुल्जाराव के नाम उल्लेखनीय है। इनमें श्री. नारायणशास्त्री ने मर विजियम जोन्स के मत पर अत्यन्त विद्याद हम से विद्यार-विद्याद स्थाद हम से विद्यार-विद्याद स्थाद स्

- (१) चन्नतपुर्त मौर्ष ने २२३ ई० पू० में मणय का राजसिहासन प्राप्त किया, यह मत प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक इतिबृक्त के अनुकूल नहीं है। भारतीय अनुभूति के अनुसार अब से कोई ५००० वर्ष पूर्व कल्युग का प्रारम्भ हुआ था। कल्युग में जिन राजवणी और राजालों ने मारत में शासन किया, उन सबका काल पुराणों में दिया हुआ है। इस अनुसार चन्नपुरत के राज्यारोहण की तिथि १५३५ ई० पू० है, ३२३ ई० पु० नहीं।
- (२) जिस समय गर विलियम जोल्म ने अपना 'आविष्कार' विद्वानों के सम्मुक प्रस्तुत किया था, तब केवल मीर्य वधी भन्दगुत का ही ऐतिहामिकों को गरिकान था। पर बाद में सिलालेखों के आबार पर गुलवाली मन्द्रगुत का भी पता ल्या, और साहित्यिक अनुभूति डारा भी हम चन्दगुत की मता प्रमाणित हो गई। बारतीय इतिवृक्त के अनुसार गुलवाल के इस चन्दगुत का काल ३२८ ई० पुत्र के लगमग पदता है। इस दक्षा में यह अधिक उपमुक्त होगा, कि प्रीक विवरणों के सेण्डाकोह्स को गुत्तवंशी चन्द्रगुत्य माना आए, न कि मीर्यवंशी चन्द्रगुत।
- (३) बारतीय टिनिक्न के अनुसार आस्थ्रवस से पूर्व भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हर। चन्द्रमूल सीमें का काल आस्थ्रवस से पहले हैं, और गुप्तकंशी चन्द्रगुप्त का काल आस्थ्रवस के बाद में। अत स्वासाविक रूप से यह सानता अधिक सगत होगा, कि मैन्युक्त ब्रासाविम मैन्युक्तिस्म के साथ सम्बिक्त आने का उल्लेख श्रीक विवरणों मे पाया जाता है यह गुप्त वशी पन्द्रगुप्त मा, मौथेवशी चन्द्रगुप्त नहीं।

Narayan Shastri The Mistaken Greek Syncronism in Indian History (Appendix of the Age of Shankar).

Acharya The Basic Blunder in Orientists' Reconstruction of Indian History.

(४) भारतीय इतिब्त्त के अनुसार आन्ध्र वंश का अन्तिम राजा बन्द्रश्री था, जिसे राज्यच्यत कर चन्द्रगप्त ने राज्यसिहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया था। बीक विवरणों से सूचित होता है, कि क्सेण्ड्रमस नामक राजा को मारकर सैण्डाकोट्टस ने पालि-बोध्या पर अधिकार किया था। यह निविवाद है कि मौर्य चन्द्रगप्त ने पाटलियत्र के जिस राजा का उन्मूलन कर राज्य प्राप्त किया था, उसका नाम नन्द था। नन्द और क्सैण्डमस मे ध्वनि साम्य नहीं है। यद्यपि श्रीक विवरण बहुत स्पष्ट नहीं है और उनमें परस्पर विरोधी बाते भी विद्यमान है, पर उन सब में उस राजा का नाम, जिसे मारकर सैण्डाकोट्स ने एक नये राजवंश की स्थापना की थी, क्सेण्ड्रमस, एण्ड्रेमस या एण्ड्रेमन लिखा गया है। इस राजा को नन्द के साथ कदापि नहीं मिलाया जा सकता। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्र-मण किया, तो गगा नदी के पूर्ववर्ती प्रदेशों पर जिस शक्तिशाली राजा का शासन था. कतिपय ग्रीक विवरणों से उसका नाम सेण्डाकोटम लिखा गया है। ग्रीक विवरणों का सार यही है, कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय मगध के राजसिद्वामन पर सेण्डाकोटस विराजमान था और इस राजा ने क्सेण्डमस का चात कर राज्य प्राप्त किया था। यह ग्रीक विवरण कल्पियगराजवत्तान्त मे उल्लिखित अनश्रति के सर्वथा अनकल है। कलियगराज-व सान्त के अनुसार एक पार्वत्य राज्य का अधिपति 'गप्त' नाम का राजा था. जिसके पौत्र चन्द्रगप्त ने नेपाल के एक राजा की कन्या से विवाद कर अपने महत्त्व को बहुत बढ़ा लिया था। नेपाल के इस लिज्छवि राजा की सहायता से चन्द्रमुप्त ने पाटलिपुत्र के आन्ध्रवंशी राजा चन्द्रश्री के राज्य मे प्रवेश पा लिया. और वहाँ वह सेनापित के पद पर नियक्त हो गया। बाद में उसने चन्द्रश्री का घात कर दिया, और उसके पुत्र पुलोमान के प्रतिम (रीजेन्ट) के रूप में स्वय राज्य का सवालन प्रारम्भ कर दिया। पर पुलोमान भी देर तक राजीमहासन पर आकृत नहीं रह सका। चन्द्रगप्त ने पूलोमान की भी हत्या कर दी, और आन्ध्रवश का उच्छेद कर राजगही पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विजयादित्य की उपाधि घारण कर चन्द्रगप्त ने सात साल तक मागव साम्राज्य का शासन किया। चन्द्रगप्त के पुत्र का नाम समूद्रगप्त था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, और स्लेच्छ सेनाओं की सहायता से चन्द्रगुप्त को मारकर स्वय पाटलिएत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यही बाद मे 'अशोकादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कलियुनराजबृत्तान्त से बिद्धमान गुप्त बश की स्थापना का यह इतिवृत्त प्रीक विवरणो से बहुत मिलता है। आन्ध्रवशी राजा जन्द्रश्री को बीक लेकको ने वसेण्ड्रमस नाम से लिखा है, जो सर्वधा सपत है। क्सेण्ड्रमस और जन्द्रश्री ने व्यतिसाय्य स्पष्ट है। इसी की हत्या कर सेण्ड्राकोट्टस या जन्द्रगुप्त ने मगव का राज्य प्राप्त किया था, और एक नये राजवा की स्थापना की थी। पर यह जन्द्रगुप्त भी वेर तक राज्यलक्षी का उपमोग नहीं कर सका

१. कलियुगराजवृत्तान्त ३।२

या। विदेशी म्लेक्ड सेनाओं की सहायता से इनके पुत्र ने अपने पिता का बात कर स्वयं राज प्राप्त कर लिया था। ओलारायण शास्त्री के कन्तुसार श्रीक विवरणों के लेक्क्राकेट्स आर लेक्ड्राकेट्स सिक्स व्यविकारों को मुचित करते हैं। तेक्ड्राकेट्स करवुप्त मही को लिंक्ड्राकेट्स महाजिल्ट्स समृद्रुप्त । विवत सेक्ड्राकेट्स राज के लेक्ड्राकेट्स समृद्रुप्त । विवत सेक्ड्राकेट्स राज के लेक्ड्राकेट्स काथ मेंट की बी वह समृद्रुप्त था, चन्द्रप्पत ने हो । इसी समृद्रुप्त ने स्टेक्ड (श्रीक आदि) सेनाओं की सहायता से चन्द्रपुत्त की हत्या कर राजीनहासन प्राप्त किया था। यही बाद में अशोका-दिव्य था अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और विवत राजा अशोक के बहुत-से उल्लोगों लेक्ब से ममय पाये जाते हैं, और विमने अपने ममकालीन ग्रीक राजाओं का इन उल्लोगों लेक्ब में मन्त्रपाये जाते हैं, और विमने अपने ममकालीन ग्रीक राजाओं का इन उल्लोगों लेक्ब में उन्लेख किया है, बहु पूत्र वार्धी अशोक नहीं। अत सर विजयम जेल्स और पारचार बहुतानों डागा प्रतिपारित श्रीक मममानयिकता (Geeck Synchronism) अशुद्ध व धामक आयागे पर आधित है। इसी के कारण मारतीय निविक्षम का जिस हम ने प्रसिद्ध मान जा सकता।

थी नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन ग्रीक विवरण विश्वसनीय नहीं है। भारत के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ उनमें विद्यमान है. वे प्राय अदम्त तथा असगत प्रकार की है। विशाल आकार की सोना खोदनेवाली पिपीलिकाओ (चीटियो) और उसी प्रकार की अन्य असम्भव बातो पर कौन विस्त्रास कर सकता है। यदि भारत के तिथिकम के निर्धारण के लिये विदेशी इतिहास का सहारा लेने की आवश्यकता समझी जाय. तो बह पश्चिया के प्राचीन इतिहास मे विद्यमान है। श्री शास्त्री ने सर विलियम ओन्स की ग्रीक समसामयिकना के मकाबले में एक पाँशयन समसामयिकता का स्थापित किया है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार भारत में विशाल मागत्र साम्राज्य का विकास हुआ था, वैसे ही हिन्दुकुश के पश्चिम के प्रदेशों से सुदिस्तृत पशियन साम्राज्य का निर्माण एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस प्रियन साम्राज्य का सम्थापक राजा कुरू या साइरस था, जिसका काल ५०८ मे ५२९ ई० पूर्व तक माना जाता है। छठी मदी ई० पूर्व में पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में तीन राज्या की सना थी—वैदिन्होंन का राज्य, मीडिया का राज्य और असीरिया का राज्य। इन तीनो से सम्बर्ध चल रहा था। पर इसी समय एक नई राजभित्त का प्रादुर्भाव हआ, जिसने देन तीनों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। यह शक्ति पर्शिया के छोटे-र में राज्य के राजा माइरम के रूप में थी। घीरे-घीरे नाडरम ने पश्चिमी एशिया के अन्य सब राज्यों को जीन लिया, और वह एक विसाल साझाज्य का **निर्माण करने मे समर्थ हुआ।** अपनी विजय-यात्राओं में साइरस ने कावल के प्रदेश पर भी आक्रमण किया और उसे भी अपने अधीन कर लिया। हिन्दुकुछ का समीपवर्ती यह प्रदेश उस समय मारन के अन्तर्गत था, और इसमे मारतीय सामा, वर्म और सस्क्रति की ही सत्ता थी। साइरम जो मीडिया, अमीरिया आदि के पश्चिमी राज्यों को जीत सकते में समर्थ हुआ, उसमें गान्धार के भारतीय

सैनिको का साहाय्य एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ५५० ई० पू० तक साइरस ने अपना विद्याल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जतः यह वर्ष पश्चिमा के इतिहास मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वर्ष मीडियन राज्य का अन्त और पश्चिमन साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, अतः इससे पश्चिया में एक नवे सबत का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'शक सबत' कहते है। हीरोडोटस ने लिखा है, कि पश्चिया के राजा काल की गणना के लिये इसी सबत का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि उत्तर-पश्चिमी मारत का इस पश्चियन साम्राज्य के साथ चनिष्ठ सम्बन्ध था. और साहरस ने इसके कतिपय प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित भी कर लिया था. अत. यह स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र के भारतीय भी अपनी काल गणना इस नये पर्शियन (शक) संवत से करने लगे, और मारत में भी यह प्रयक्त होने लगे। भारत के लोग इस सबत् को 'शक काल' कहा करते थें। इसका कारण यह है, कि उनकी दृष्टि मे पश्चिमी एशिया के प्रदेश शप्तद्वीप के अन्तर्गत थे। प्राचीन मारतीय अनुश्रृति के अनुसार मप्रदीपों में एक द्वीप जकदीप था. जिसमें प्राय सम्प्रण पश्चिमी एशियः सम्मिलित था। मन ने शको को कम्बोजो, पहलबो, पारदो और यवनो मे विभक्त किया है। यद्यपि परिचमी एशिया के सब निवासी शक नहीं थे, और वहाँ पहलव, यबन आदि अनेक जातियों का निवास था. पर भारत के निवासी उन सबके लिये शक सज्ञा को ही प्रयक्त किया करते थे। इसीलिये उन्होंने साइरस आदि पशियन राजाओं को 'शकनपति' कहा है। अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के अनन्तर साइरस ने जिस नये सवत का प्रारम्भ किया था. उसी को भारत में 'शककाल' या 'शकन्पतिकाल' कहा जाता था । यह 'शक काल' 'शालिबाहनशक-काल' से मिन्न था। पर आधनिक पाश्चात्य विद्वानों ने इस तथ्य को न समझ कर भारत के तिथिकम के निर्धारण में अनेक भयकर भले की है। प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने अपने यत्य पञ्चसिद्धात्तिका की रचना ४२७ बाद काल मे की थी। बाद काल को बालि-वाहन शाक मानकर विद्वानो ने बराहमिहिर का समय ५०५ ई० प० माना. जो भारतीय अनश्रति के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक था, अत. विकमादित्य का काल भी छठी सदी ईस्बी में मान लिया गया है। अब यदि बराह-मिहिर का समय ४२७ शककाल (राजा साइरस द्वारा स्थापित शक सबत) मे माना जाए. तो उसका काल दूसरी सदी ई० पू० (५५०-४२७=१२३) मे पड़ता है, जो सर्वथा संगत एवं भारतीय अनश्रति के अनरूप है। आभराज के अनसार वराहमिहिर की मृत्यु ५०९ शक (शक काल) मे हुई थी। शक काल का प्रारम्भ ५५० ई० पू० में मानने पर बराहमिहिर की मत्य की तिथि ४१ ई० पु० मे पडती है। इस प्रकार बराहमिहिर १२३ से ४१ ई० पूर तक अवस्य जीवित थे। यही समय था, जब मारत में राजा विकमादित्य

 <sup>&#</sup>x27;नवाधिक पठ-वत्ततसंस्य तके (५०९) वराहमिहिराचार्यो दिवं गतः ।' (जन्मकाछ में भाउवाजी द्वारा उद्धृत)

का शासन वा। वराहमिहिर और विक्रमादित्य दोनों का यही काल था। मारतीय अनुश्रुति के अनुसार यही बात तथ्य पर आवारित है, क्योंकि विक्रम संवत् का प्रारम्म ५७ ई० पू० मे हुआ था।

आधुनिक विद्वानों ने इसी प्रकार की भूल प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य के काल के सम्बन्ध में भी की है। भास्कराचार्य के ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि से सूचित होता है, कि वे १०३६ शकनपति काल मे हए थे। शकनुपतिकाल और शालिबाहन शाक को एक मानकर आधुनिक विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया है, कि मास्कराचार्य का काल ११५० ई० पू० में था। पर इस मत मे कठिनाई यह उपस्थित होती है, कि अलबरूनी ने अपने ग्रन्थों मे भास्कराचार्य और उसके सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। अलबस्नी ने स्थारहवी सदी के प्रारम्भिक भाग मे भारत की यात्रा की थी. और वह प्रसिद्ध तुर्क आकान्ता महमद गजनबी का समकालीन था। यदि भास्कराचार्य का काल बारहवी सदी (११५० ई०) मे माना जाए. तो अलबकनी के लिये उसका उल्लेख करना सम्मव ही नहीं हो सकता। अनेक पाश्चात्य विद्वानो ने भी इस कठिनाई को अनमव किया है। प्रो० वीवर ने लिखा है कि "मैं स्वीकार करता हुँ कि मैं इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ हूँ।" इसीलिये कतिपय विद्वानों ने यह माना है, कि मास्कराचार्य नाम के दो ज्योतिषी हुए थे। अलबरूनी ने जिस भास्कराचार्यं का उल्लेख किया है, वह सिद्धान्त शिरोमणि के लेखक से भिन्न था। पर यह मत युक्तिसगत नही है। यदि शकनुपति काल या शककाल को शालिबाहन शाक से भिन्न मान लिया जाए, तो यह समस्या स्वय हल हो जाती है। शककाल का प्रारम्म ५५० ई० पु॰ मे हुआ था। अत मास्कराचार्य का समय सातवी सदी मे पडता है, और उस दशा मे अलबरूनी द्वारा उसका उल्लेख किया जाना सर्वथा यक्तिसगत हो जाता है।

वाक काल द्वारा मारत में काल गणना की जाती थी, इसका एक प्रमाण बराहृमिहिर-सिहता में भी विद्यमान है। वहाँ राजा गुणिष्टिर के काल और शक काल से २५२६ वर्षों का अन्तर बताया गया है। 'मारतीय अनुभूति के अनुतार पाण्डव गुणिष्टिर का स्वर्गवास २०७६ ई० पूरु में हुआ था। २०७६ में से २५२६ घटा देने पर ५५० होय रह जाते हैं। वराहिमिहिर में गुणिष्टर की मृत्यु और शक के प्रारम्भ पर ५२६ वर्षों का अन्तर बताया है, उसके अनुतार शक काल का प्रारम्भ ५५० ई. पू. में माना जाना सर्वेषा उचित है। यही समय था, जबकि राजा साइरस ने पिंचयन साञ्चाज्य की स्वापना की थी।

श्री नारायण शास्त्री के अनुसार प्राचीन मारत का प्रासाणिक इतिहास और तिधिकम विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति मे सुरक्षित हैं। सब मारतीय विद्वान् कलियुग के प्रारम्भ को अब से प्राप. ५००० वर्ष पूर्व (३१०२ ई० पू० में) सानते रहे हैं। पाण्डब राजा

 <sup>&#</sup>x27;आसन् मधासु मुनयः शासित पृथिबी युधिष्ठिरे नृपतौ । षट्डिक् पञ्चिद्वयुतः शककालस्तस्य राजक्वा।'

यधिक्टर के पहचात सारत में जिन राजवंत्रों ने शासन किया. उनका और उनके राजाओं का सही-सही शासनकाल भी पूराणों में दे दिया गया है। इसे स्वीकृत न कर नये तिथिकम का निर्धारण करने का प्रयत्न सर्ववा अयक्तियक्त है। प्राचीन भारत में अनेक संवतों का प्रचलन था. जिन में मध्य निम्नलिखित बे-(१) कल्पब्द या कलियुग संवत-प्रारम्भ ३१०२ ई० पूर्वा (२) शक काल या शकन्पति काल-प्रारम्म ५५० ई० पूर्वा (३) श्री हर्षं काल-प्रारम्म ४५७ ई० पू०। (४) विकम सवत्-प्रारम्म ५७ ई० पू०। (५) शालिबाहन शाक-प्रारम्म ७८ ६० पू० । प्राचीन मारतीय बन्यों और शिलालेखों में राज-वंशों और राजाओं के शासनकाल का उल्लेख प्राय इन्ही संवतो में किया गया है। इस तथ्य की उपेक्षा करने के कारण पाइचान्य विदानों को भारतीय राजाओं के काल का निर्धारण करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा है। नेपाल के राजाओं की अनेक वंशा-विजयाँ इस समय उपलब्ध है। उनमें से अन्यतम पार्वतीय वंशाविल के अनुसार सूर्यवंश के सताईसवें राजा शिवदेव वर्मा का शासन काल २७६४ कल्यब्द के लगभग था। कल्यब्द का प्रारम्भ ३१०२ ई० पू० में मानने पर इस राजा का समय ३३८ ई० पू० में होता है। पर राजा शिबदेव वर्मा का एक दानपत्र भी उपलब्ध हुआ है, जिसमें ११९ हुए संवत् का उल्लेख है। कन्नीज के राजा हर्षवर्धन का काल सातवी सदी मे माना जाता है। यह राजा ६०६ ई० पू० के लगमग राजसिंहासन पर आरूढ हुआ था। इस आधार पर डा० फलीट ने यह प्रतिपादित किया, कि हवं सबत का प्रारम्म ६०६ ई० प० मे होने पर शिवदेव वर्मा का काल ७२५ ई० प्र० होना चाहिये, ३३८ ई० प्र० नहीं । इसी कारण उन्होंने पार्वतीय वशाविल के कालकम को अस्वीकार्य माना, और जिबदेव बर्मा का काल आठवीं सदी में निर्धारित किया। पर प्रश्न यह है, कि जीनी यात्री ह्युएन्-स्ताग के समकालीन राजा हर्ष-वर्षन द्वारा किसी नये संवत का प्रारम्म किया भी गया था या नहीं। चीनी या भारतीय किसी भी ग्रन्थ में इस हर्ष द्वारा किसी नये सबतु के चलाये जाने का उल्लेख नहीं है। कवि वाणमट्ट ने हर्ष का जो जीवन चरित्र 'हर्ष चरितम्' में विश्वद रूप से लिखा है, उमें भी इस राजा द्वारा किसी नये संवत के प्रारम्भ किये जाने की बात नहीं लिखी गई हैं। बस्तुत:, किसी अधिक प्राचीन हर्ष नाम के राजा द्वारा हर्ष संवत का प्रारम्भ किया गया था, जो विक्रम सवत की अपेक्षा भी अधिक पुराना था। अलबरूनी के अनुसार भी हुए संवत का प्रारम्भ विक्रम सबत से ४०० वर्ष पूर्व हुआ हा. जो सबंधा सही है । शिवदेव वर्मा के दानपत्र में यही हर्ष सबत् प्रयुक्त किया गया है। पार्वतीय वंशाविल मे ठाकूरी वंश के प्रथम राजा अंधु वर्मा का शासनकाल ३००० कल्यब्द (१०२ ई० पू०) मे प्रारम्म हुआ था। इस राजा ने ६८ वर्ष (१०२-३४ ई० पू०) तक शासन किया। राजा विक्रमाहित्य द्वारा अंश वर्मा के शासन-काल में नेपाल यात्रा का उल्लेख भी पार्वतीय बंधाविल में विद्यमान है। राजा विक्रमादित्य पहली सदी ई० पू० में हुए के, बीर उन्हीं के राज्यारोहण के वर्ष से विकम सबत् का ५७ ई० पु० मे प्रारम्भ किया गया था। भारतीय जनश्चति के अनुसार शिवदेव वर्मा और

अंजु वर्मा दोनों का जो समय पार्वतीय वंशाविक में दिया गया है, वह सर्वेषा सही है। उसे अजुद्ध मानने का कोई कारण नहीं है।

मारतीय इतिवृत्त के अनुसार विविव राजवंशों का जो शासन काल है, वह श्री नारायण झास्त्री के अनुसार निस्नलिखित है—

> प्रचीत क्या २१३३ ई० पू० ते १९९५ ई० पू० तक वीवतासा क्या १९९५ ई० पू० ते १६३५ ६० पू० तक सम्बन्ध १६३५ ई० पू० ते १५३५ ६० पू० तक स्पृत्र क्या १५३५ ई० पू० ते १९९ ई० पू० तक सम्बन्ध १९९ ई० पू० ते ८३१ ई० पू० तक सम्बन्ध १९९ ई० पू० ते ८३४ ई० पू० तक सम्बन्ध २२४ ई० पू० ते २२८ ई० पू० तक

इस तिथिकम के अनुसार जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पाटलिपूत्र के राजसिंहासन पर गुप्तवशी राजाओं का शासन विद्यमान था। ग्रीक विवरणों में मगध के जिस राजा क्सैण्ड्रमस का उल्लेख है, वह गुप्तवशी राजा चन्द्रगुप्त ही था, जिसने कि आन्धवश के राजा चन्द्रश्री की हत्या कर पहले चन्द्रश्री के पुत्र पुलोमान के प्रतिम के रूप मे शासन किया, और फिर पूलोमान को भी मारकर स्वय पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जिम सेण्डोकिप्टस ने तक्षशिला में सिकन्दर से मेट की थी, वह चन्द्रगृप्त का पुत्र समुद्रगुप्त था। इसी समुद्रगुप्त ने बाद मे विदेशी म्लेज्छ सेनाओं की सहायता से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और अपने पिता का चात कर मागच साम्राज्य को अधिगत कर लिया। यह गत स्वीकार कर लेने पर श्रीक विवरणो और मार-तीय इतिवत्त में संगति बिठा सकना भी सर्वथा सम्भव हो जाता है। विक्रम सवत् का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न पर ऊहापोह करने की आवश्यकता भी इस दशा मे नहीं रह जाती, क्योंकि मारतीय अनुश्रुति के अनुसार इस सबत् का प्रारम्भ राजा चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तवशी सम्राट् था, और इस वश के सस्थापक चन्द्रगुप्त में मिन्न था। इसी कारण इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। मुप्त वश के शासनकाल मे जिन विविध विदेशी जातियों ने मारत पर आक्रमण करने प्रारम्भ किये थे, और जिन्हें प्राचीन भारतीय सामृहिक रूप से 'शक' कहा करते थे, इस चन्द्रगप्त ने उन्हें परास्त कर 'शकारि' की उपावि बारण की बी। निस्सन्देह, श्री नारायण शास्त्री की स्थापना को सर्वथा उपेक्षणीय नही कहा जा सकता ।

#### (३) विवेचना

श्री नारायण शास्त्री ने प्राचीन सारतीय इतिहास के जिस तिथिकम का निर्धारण किया है. उसे स्वीकार करने में कतियय कठिनाइयाँ नी हैं। प्रथम कठिनाई राजा स्रष्टीक के सम्बन्ध में है। अशोक के जो बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस समय उपलब्ध हुए हैं, उनमें अनेक यवन (प्रीक) राजाओं का उल्लेख है। ये राजा अशोक के समकालीन थे. और इनके राज्यों में अपने वर्मविजय के संदेश को पहुँचाने के लिए उसने अन्त-महामात्रो की नियुक्ति की थी। अन्तियोक (एष्टियोनस), तरमय (टाल्मी), अलिकसन्दर (एलेग्जैण्डर) आदि इन राजाओं का काल बीक इतिहास के अनुसार सुनिश्चित है। ये बीक राजा तीमरी नदी ई० पू० में हए थे। अत अशोक का काल भी तीसरी सदी ई० पू० में ही मानना चाहिये। यदि मौर्यवंशी अशोक का काल पन्द्रहवी सदी ई० पू० में माना जाए, तो इस दोष का निराकरण कर सकना सम्मव नहीं होगा, क्योंकि उस काल मे पाइचात्य जगत में इन नामों के कोई राजा नहीं हुए। श्री नारायण शास्त्री ने इस समस्या का हुल करने का प्रयत्न यह प्रतिपादित करके किया है. कि प्राचीन जारतीय इतिहास में अशोक नाम के अनेक राजा हुए थे। एक अशोक मौर्य वंश का था, जिसका उल्लेख पूराणो मे विद्यमान है। दूसरा अशोक गुप्त वंश मे हुआ बा, जो गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का पत्र था। यह समद्रगुप्त मी कहाता था, और कल्यिगराजवृत्तान्त में इसे 'अशोकादित्य' भी कहा गया है। तीयरे अशोक का वर्णन कल्हण द्वारा विरचित राजतरिक्रणी में मिलता है। यह अशोक गोनन्द बश का बा, और इसके पितामह का नाम शकृति बा। इसने वौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बहुत-से स्तूपो, चैत्यों, विहारों और संघारामों का निर्माण कराया था। काश्मीर की राजवानी श्रीनगर की स्थापना मी इसी अशोक द्वारा की गई थी। इसके जासन काल में एवं उससे पूर्व विदेशी म्लेक्ड जातियों के आक्रमण भी भारत के क्षेत्र में प्रारम्भ हो गये थे. और इनमें अपने राज्य की रक्षा करने के प्रयोजन से इस अशोक ने 'अतेश' की आराजना कर जलोक नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अशोक नाम के जिस राजा के उत्कीर्ण लेख इस नमय प्राय. सम्पूर्ण भारत मे पाये जाते है, सम्भवतः बह यही अशोक था। राजतरिक्रणी में इस अशोक द्वारा जिन (बद्ध) के शासन को स्वीकार कर लेने और बहत-से बैत्यों का निर्माण करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह सही है. कि बौद्ध इतिवल के अनुसार बौद्धधर्म का सरक्षक व प्रसारक अशोक मौर्य वंश का था। पर इस सम्बन्ध में बौद्ध इतिवत्त को पूर्णतया विश्वसनीय नही माना जा सकता। श्री नारायण शास्त्री के अनुसार बौद्ध इतिबृत्त में दो अन्नोको को परस्पर मिला दिया गया है। जिस अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार में अपनी सम्पूर्ण सक्ति को लगा दिया वा, वह चक्रवर्ती सम्राट् नही वा, और जिस अशोक का साम्राज्य अत्यधिक विशास था वह बौद्ध नही था। पर इस युक्ति-परम्परा द्वारा अशोक-सम्बन्धी समस्या का समाचान नहीं होता । जिस बक्षोक के बहत-से जिलालेख इस समय पाये जाते हैं , निस्सन्देह वह बौद-धर्म का अनुवायी या और उसका साझाज्य प्रायः सम्पूर्ण जारत मे विस्तृत या। अशोक के शिलालेको द्वारा उसके साम्राज्य की सीमाओं का परिज्ञान प्राप्त कर सकना कठिन नही है। उसमें साम्राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों और सीमान्त पर विद्यमान राज्यों का मेद स्पष्ट

रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि बौद्ध धर्म का अनुवादी राजा अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। राजतरिक्कणी में जिस अशोक का उल्लेख किया गया है, यदि उसे मौर्य अशोक से मिश्र समझा जाए, तो जसे एक विशाल साम्राज्य का स्वामी मान सकता कदापि सम्भव नहीं होगा । सप्तबंकी समद्रगप्त (अशोकादित्य) का साम्राज्य अवस्य अत्यन्त विस्तृत था। पर वह बौद्ध नही था। उसने अपनी दिग्विजयों के उपलक्ष में अश्वमेश यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था, जो कोई बौद्ध सम्राट कदापि नहीं कर सकता था। समद्रगप्त के सम्बन्ध में जो शिलालेख उपलब्ध है वे सस्कृत मे हैं, जबकि बौद अशोक के लेख पालि माथा मे हैं। इस दशा में धर्म विजय की स्थापना के लिये प्रयत्नशील अशोक की गप्तवंशी समद्रगप्त से एकता प्रति-पादित कर सकता भी असम्भव है। राजतरिकणी मे जिस अशोक का उल्लेख है, वह बस्तत, मौर्यंबजी अजोक ही है। अत्यन्त प्राचीन काल के सम्बन्ध में राजतरिक्रणी के वत्तान्त पूर्णतया प्रामाणिक नहीं है। काश्मीर में जिन राजाओं ने पौर्वापर्य कम से शासन किया. उनका उल्लेख कल्हण ने कमश कर दिया। जब काश्मीर मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया. और वहाँ मौर्य बंध के राजा शासन करने लगे. तो इस वश के उन राजाओं को भी राजतरिकणी मे उल्लिखित कर दिया गया, जिनका शासन काश्मीर पर विद्यमान था। अशोक का शकृति के प्रपौत के रूप में उल्लेख सम्भवतः समवश है। श्री. नारायण शास्त्री के मन्तव्य में जो कठिनाई राजा अशोक द्वारा प्रस्तत होती है, उसका सतोषजनक रीति से निवारण कर सकना वस्तत. असम्भव है।

इस्की सन में ७८ वर्षों का अन्तर है। यदि महाबीर के निर्वाण वर्ष को शाक संबत्सर से ६०५ वर्ष पूर्व माना जाए, तो भी उनका निर्वाण वर्ष ५२७ ई० पू० ही निश्चित होता है। जैन अनुश्रुति में भी महाबीर के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में कतिपय मतमेद विद्यमान हैं, पर ये जेद कुछ वर्षों के ही है। जो भी विविध मत इस विधय में पाये जाते हैं, उन सबके अनसार महाबीर का काल छठी सदी ई० पू० में निर्धारित होता है। केवल राजाओं की बशावलियो द्वारा ही नही, अपित वामिक आवार्यों की जिस परम्परा का जैन साहित्य में उल्लेख है, उस द्वारा भी महाबीर के निर्वाण काल के विषय में इसी मत की पृष्टि होती है। महाबीर के पश्चात् जो केवली, श्रुतकेवली, दशपूर्वचर, एकादशाङ्क्रधारी, अंगधारी और एका क्रियारी जैन मनि हए, उन सबके बतान्त एव काल भी जैन साहित्य मे उल्लिखित है। प्रसगवश इन मनियों के साथ समकालीन राजाओं का भी जैन बन्धों में उल्लेख पाया जाता है। इस आचार पर जब महाबीर के काल पर विचार किया जाता है, तब भी यही परिणाम निकलता है कि महाबीर का काल छटी सदी ई० पू० में बा। अब बदि महाबीर के काल की छठी नदी ई० पू० में स्वीकार कर लिया जाय, तो इस बात में कोई सन्देष्ठ नहीं रह जाता कि चन्द्रगुप्त मौर्य का समय चौथी सदी ई० पू० मे होना चाहिए। जैन अनुश्रुति के अनुसार अनेक मौर्य राजा जैन धर्म के अनुयायी थे,अतः इस वश का जैसा विशव वृत्तान्त जैन साहित्य में विद्यमान है, वैसा पौराणिक साहित्य में नहीं है। श्री, नारायण शास्त्री के मन्तव्य के सम्बन्ध में यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान कर सकना सुगम नही है।

महात्मा बद्ध वर्षमान महाबीर के समकालीन थे। बौद्ध साहित्य से बद्ध का जो जीवन-वृत्तान्त दिया गया है, उससे सूचित होता है कि जब बुद्ध शाक्यों के राज्य में जा रहे थे तो उन्हें यह सबना मिली कि पावापरी में महाबीर का निर्वाण हो गया है। इसके कछ समय बाद तक बुद्ध जीवित रहे, और ४८ ६ ई० पू० के लगभग उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त की। बुद्ध के निर्वाण-काल के सम्बन्ध में भी अनेक मत है। कतियय विद्वानों ने उनका निर्वाणकाल ५४३ ई० पू० में प्रतिपादित किया है, कुछ ने ४८६ ई० पू० में और कुछ ने ४८३ ई० पू० में । इन मतो पर विचार विमर्श करने की यहाँ आवश्यकता नही है । पर सब विद्वान इस बात पर सहमत है, कि बुद्ध का काल भी छठी सदी ई० पू० में ही था। बौद वर्म का साहित्य लका, चीन, बरमा जादि विदेशों में भी विद्यमान है। चीन में तो एक ऐसे रिकार्ड की भी सत्ता है, जिससे बिन्दुओ द्वारा बुद्ध के काल का परिगणन किया गया है। बीनी रिकार्ड के अनसार बद्ध का निर्वाण वर्ष ४८६ ई० प० में ठहरता है, जो मत अधिक संगत है। क्योंकि राजा अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने तथागत के अष्टाज़िक वर्म के प्रचार के लिये अनयम उद्योग किया था. अत: बौद्ध साहित्य में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस राजा ने बढ़ के निर्वाण के कितने समय परवात मगध का राज्य प्राप्त किया। दीपवंसी के अनुसार अशोक ने बुद्ध के निर्वाण के २१४ वर्ष परचात् राज्य की प्राप्ति की थी, और २१८ वर्ष बाद उसका राज्याजियेक हुआ था। यदि वृद्ध के

निर्वाण काल को ४८६ ई० पू० में माना जाए, तो नवोक की राज्यप्राप्ति का वर्ष २७२ ई० पू० निर्वारित होता है, और राज्यानियेक का २६८ ई० पू०। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वीस और जैन जनुजूतियों के अनुकार भीर्य के प्रारम्य को चौधी सबी ई० पू० से पूर्व नहीं है जाया जा सकता, और भी नीरायण शास्त्री डारा इस वंश के काल को जो सोलहसी सदी ई० पू० में प्रारम्य हुआ निश्चित किया पया है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यद्यपि श्री नारायण शास्त्री द्वारा स्थापित मन सर्वेषा उपेसणीय नहीं है, पर ऐति-हार्षिक शोध की वर्तमान रद्या ने उसे मान्य समझ सकना कठिन है। इसी कारण इस प्रत्य में हमने विद्वानो द्वारा अमिमत मन्तव्य के अनुसार ही मीर्य राजाओं के तिथिकम को स्वीकार किया है।

#### तीसरा अध्याय

# मागघ साम्राज्य का विकास

# (१) प्राचीन भारत में साम्राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति

प्राचीन काल में जारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। अनय के प्रतापी और विजिनीयु राजालों ने इन सबको जीत कर जपने अवीन किया, और भारत के बहुत बड़े मान में एक विवार ला शिक्तालों साम्राज्य की स्वारत्त की। मीर्य बंध के खाइन काल में मनच का यह साम्राज्य अपने निकास की चरण सीमा की पहुँच गया था। चन्त्राच्या और बिन्दुत्ता जेंसे माने की पहुँच गया था। चन्त्राच्या और बिन्दुत्ता जेंसे माने की पहुँच गया था। चन्त्राच्या और बिन्दुत्ता जेंसे माने की स्वार्ट्य की मिनीय का सम्पूर्ण अये उन्हीं को नहीं दिया जा सकता। उनसे पूर्व भी मनच के बाईड्य, सैयुनाम, नन्द आदि राजवक्षों के राजा अन्य राज्यों को जीत कर एक विकास ली समाज्य के निर्माण के लिये तत्तर से, और उन्हों कपने प्रमाण से सिक्स के सिक्स करता मी प्राप्त हुई थी। मनच के इस उन्हों को मठी मीति तम्म ने के लिये तत्तर से , और उन्हों कपने प्रमाण से सिक्स का मीराज्य हुई थी। मनच के इस उन्हों को मठी मीति तम्म ने के लिये मोयों से पूर्व के इतिहास का भी सक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा।

भारत के प्राचीनतम राजवशो मे अयोध्या का ऐस्वाकव (सर्य) वंश, प्रतिष्ठान का ऐल वश और हस्तिनापुर का मारत वश सर्वप्रधान थे। ऐक्वाकव वंश में मान्धाता नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ था, जिसे पूराणो मे 'चक्रवर्ती और सम्राट्' कहा गया है। उसके सम्बन्ध ने पौराणिक अनश्रति से कहा गया है, कि सर्व जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के दासन में था। मान्धाता के दंश में ही दिलीप, भगीरय और रख जैसे राजा हए, जो बड़े प्रतापी थे। रखू के दिग्बजय का विशव वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघवश मे किया है। रामचन्त्र भी इसी ऐक्ष्याकव वदा मे उत्पन्न हुए थे। ऐल वदा के राजाओं में कार्तवीर्य अर्जुन महानृ विजेता था। पौराणिक अनश्रति के अनुसार उसने दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर मे हिमालय तक विजय की थी। हस्तिनापुर के मारतक्शी राजाओं में दुष्यन्त और मरत बड़े प्रतापी थे। भरत को भी चक्रवर्ती सार्वभीम सम्राट कहा गया है। पश्चिम में सरस्वती नदी से प्रारम्म कर पूर्व में अयोध्या के समीप तक के सब प्रदेश मरत के सीघे शासन में थे, और उत्तर मारत के अन्य बहत-से राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। अनेक विद्वानों का मत है, कि हमारे देश का भारत नाम भी इस राजा भरत के नाम पर ही पड़ा है। इसमें सन्वेह नही, कि प्राचीन काल में मारत में बहत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि पड़ीस के अन्य राज्यों को जीत कर चन्नवर्ती और सम्राट के पढ़ प्राप्त किये थे।

ऐतरेय ब्राह्मण मे काषवेय तुर, साहदेव्य, सोमक, साञ्जंय, सहदेव, वैवर्म मीम, गान्घार नग्नजित्, बम्मू, सुदास आदि बहुत-से राजाओं के नाम देकर उनके विषय में यह कहा है कि ये सब राजा सब दिशाओं से बलि (कर, में ट, उपहार) ग्रहण करते हुए आसुरावित्य के समान श्री से प्रतिष्ठापित वे। इसी प्रकार मैत्रावणी उपनिषद् मे सुसुम्न, मूरिसुम्न, इन्द्रसुम्न, कुबलयाश्व, योबनाश्व, अश्वपति, शन्नबिन्द्र, हरिश्चन्द्र, अम्बरीश, स्वयंति, भरत आदि बहुत-से राजाओं के नाम देकर उनके लिये 'महाधनुषंर' और 'चक्रवर्ती' विशेषणों का प्रयोग किया है। इनमें से अनेक राजा ऐसे भी है, जिनके विषय में पौराणिक अनुश्रृति द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जानी जा सकती है। प्राचीन मारत मे प्रत्येक शक्तिशाली राजा की यह महत्त्वाकाक्षा होती थी, कि राजस्य, वाजपेय और अश्वमेष यज्ञ का अनुष्ठान कर चक्रवर्ती और सम्राट् पदो को प्राप्त करे। शतपथ बाह्यण मे लिखा है—"राजा के लिये ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान से ही राजा बनता है।" जो राजा सम्राट का पद प्राप्त करना चाहे, उसके लिये बाजपेय यज का विधान या। शतपथ बाह्मण के अनुसार "बाजपेय से सम्राट् बनता है। राज्य हीन है, साम्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्राट् बनने की कामना करे।" सार्वभीम और चकवर्ती का पद प्राप्त करने के लिये अश्वभेध यज्ञ का अन्दान किया जाता था। इस यज्ञ मे यज्ञीय अव्व को विविध आमुषणो द्वारा अलक्कत करके लला छोड दिया जाता था। अस्व के साथ-साथ सेना चलती थी। यदि कोई राजा इस अब्ब की गति को रोकने का प्रयत्न करना. तो सेना यद द्वारा उसे परास्त करनी थी। जब यज्ञीय अश्व सब दिशाओं का परिश्रमण कर वापस लौट आता, तो विजयी राजा ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा सार्वमीम व चकवर्ती पद को प्राप्त करता था । बाह्मण ग्रन्थों मे कर, पाञ्चाल, कोशल आदि के अनेक ऐसे राजाओ का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अश्वभेष यज्ञ के अनन्तर ऐन्द्र महाभिषेक द्वारा यह सार्वमीम पद प्राप्त किया था। ऐतरेय बाह्मण के अनुसार कुरु के भारतक्शी राजा जनमेजय, शतानीक सत्रजित, यथाश्रीव्टि और दौध्यन्ति मरत ने तथा पाञ्चाल के राजा पैजवन सुदास और दुर्मख ने सार्वभौम पद की प्राप्ति की थी। शतपथ बाह्मण के अनुसार परीक्षित के बशाज जनमेजय, भीमसेन, उप्रसेन, श्रुतसेन तथा दौष्यन्ति भरत और शतानीक सत्रजित् कुरुदेश के ऐसे राजा थे, जिन्होंने अश्वमेय यज्ञ का अनुष्ठान कर सार्वभीम चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया था। कुठ के राजाओं के अतिरिक्तशतपथ बाह्मण में पाठवाल (यथा कैव्य और सवासाह), मत्स्य (यथा द्वैतवन व्वसन) और कोशल (यथा पुरुकूरस) के भी अनेक राजाओं का उल्लेख हैं, जो अक्वमेध यज्ञ द्वारा सार्वमीम पद को प्राप्त करने मे समर्थ हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मारत के अत्यन्त प्राचीन इतिहास में भी बहुत-से ऐसे राजा हुए, जिन्होंने कि अन्य राजाओं को जीत कर और उनसे अधीनता स्वीकार कराके सार्वभीम पद को प्राप्त किया था। प्राचीन साहित्य मे इन राजाओं के लिये प्रायः चक्रवर्ती और सार्वभीम शब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्राट्शब्द का नहीं । भारत के ये राजा अन्य राज्यों को

जीत कर बपनी सार्वेषीय सत्ता को स्वापित करने का प्रयत्न अवस्थं करते थे, पर परास्त राजाओं का मुलोच्छेद सहीं करते थे। वे जयर राज्यों की स्वतन्त्र व पृषक् सत्ता को नष्ट करना वार्ये वर्षांचा के विश्व मानते थे, और उनसे अवीनता स्वीकृत करा छेना ही पर्याप्त समझते थे। आर्ये राजाओं के साम्राज्यवाद का ग्रही रूप था।

पर मारत के कतिपय जनपदों में एक बन्य प्रकार के साझाज्यवाद का भी विकास हो रहा वा। मगय, जंग और वंग सद्दु माज्य राज्यों के राज्याओं में यह प्रदूषि विकसित होने लगी थी, कि वे जन्य राज्यों के वाची नार्य अर्थित विकसित होने लगी थी, कि वे जन्य राज्यों के वाची नार्य के समय में मगय का जरातन्त्र इसी प्रकार का राज्या था, जो जन्य राज्यों का मूलोज्छेद कर अपना विचाल काझाज्य स्थापित करने में तत्पर था। मुहामारत में संकित्त एक अनुस्तार "विकार प्रकार का राज्या था, जो जन्य राज्यों का मूलोज्छेद कर अपना विचाल काझाज्य स्थापित करने में तत्पर था। मुहामारत में संकित्त एक अनुस्तार "विकार प्रकार काहिएता की कन्यरा में बन्य कर देता है, उसी प्रकार करासन्य ने राज्यों को परास्त कर उन्हें गिरिकने में बन्द कर रहा हो, उसी प्रकार करासन्य ने राज्यों को परास्त कर उन्हें गिरिकने के बन सर राज्या । राज्यों के द्वारा यक करने की इच्छा से (यक में राज्यों की विक देने की इच्छा से) उस जरामन्य ने अत्यन्त कठीर तप करके उमापति महादेव की सन्य वार, और एक-एक करके राज्यों को परास्त कर अपने पास कैंद कर

जरासन्य का पूर्ववर्ती मागव राजा दीर्घ मी अन्य राजाओं का उच्छेद कर अपने साम्राज्य का विकास करने में तत्पर था। महाजारत में उसके संबन्ध में यह लिखा है, कि उसने बहुत-से राजाओं को हानि पहुँचामी हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुरुसान उठानें हुए वें, और इसी कारण उसे अपने बरू का बहुत चमच्च था।

मगण सद्दा प्राच्या जनपदों की साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी इस प्रवृत्ति का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी विद्यमान है। वहाँ जिल्ला है—प्राच्य दिशा में प्राच्यो के जो राजा है, उनका जीमपेक साम्राज्य के जिये ही होता है। असिष्यत होने पर ही वे समाद कहाते हैं। महामारत के समय के वीर्ष जीर अरासन्य इसी प्रकार के मागण राजा वे, जिन्हींने कि समाद पर प्राप्त किया हुआ था। चुकती जीर सार्वभीन पर की प्राप्ति के लिये तो सारत के मुमी आर्थ राजा प्रवास्त्रीक रहा करते हो, पर सम्राट पर की प्राप्ति प्राच्या राजाओं में ही विशेषता थी। बस्तुतः, भगण के राजाओं ने सारत के इतिहास में एक नवे प्रकार के

सामाज्यवाद का प्रारम्भ किया था, जो कि आर्थ मर्थादा के विपरीत था। मनम में यह प्रवृत्ति किन कारणों से विकासत हुई, इस प्रस्त पर हम इसी जम्माव में आमे चलकर विचार करेंगे। पर यह सुनिश्चित है, कि जरासन्य और उसके समय से पूर्व ही मगज में सामाज्य की जो प्रवृत्ति विकासत हो रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप मीर्थ बंस के राजा मारत में एक जरवनत विवास जीर सस्तिवाली साम्राज्य के निर्माण में सफल ही सके थे।

## (२) बौद्ध काल के सोलह महाजनपद

महामारत के समय मे अन्वक-विध्न सच के 'सच-मख्य' कृष्ण की घेरणा से इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवो द्वारा जरामन्य की शक्ति का अन्त किया गया था। जरासत्व के मरते ही उसका शक्तिमाली साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और इन्द्रप्रस्थ के राजा युविष्टिर का साहाय्य पाकर वे अधीनस्य राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये, जो पहले मगय के अधीन थे। महा-भारत के युद्ध के बाद कई सदियों तक मगध की राजशक्ति विशेष प्रबल नहीं हो सकी। बौद्ध युग मे एक बार फिर मगत्र की शक्ति का उल्कर्ष प्रारम्म हुआ, जो मौर्य राजाओ के शासन काल मे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। सगब के इस उत्कर्प की भली भाँति समझने के लिये बौद्ध यग के अन्य राज्यों को भी दृष्टि में रखना होगा। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानो पर सोलह महाजनपदो का उल्लेख किया गया है। प्राचीन मारत मे जो बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, उन्हें 'जनपद' कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध युग तक भारत के बहत-से पराने जनपदी की स्वतन्त्रता और पथक मत्ता का अन्त हो गया था, और उनका स्थान सोलह शक्तिशाली जनपदो ने लेलिया था, जो अब 'महा-जनपद' कहलाने लगे थे । बौद्ध साहित्य के ये सोलह महाजनपद निम्नलिखित ये-अग. मगव, काशी, कोशल, वृजि (विजिज), मल्ल, बस्म, चेदि, पाचाल, कुरु, मल्स्य, सरसेन, अश्मक, अवन्ति, गान्यार और कम्बोज । इन महाजनपदो मे से कूछ (जैसे अग, मगध, काशी, कोशल, बत्स, चेदि. कम्बोज और अवन्ति ) मे वशकमान्गत राजाओ का शासन था, और कुछ (जैसे वृजि, मुल्ल, पाचाल, कुर, कम्बोज आदि) में गणतन्त्र शासनों की सत्ता थी। इनमे मगध, कोशल, वत्स और अवन्ति के राज्य सब<u>से अधिक शुक्तिशा</u>ली थे। बींद्ध युग के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना यह है, कि मगध के राजा इनमें से बहुत-से महाजनपदों को जीत कर अपने अधीन कर सकने में समर्थ हुए, और इस प्रकार उन्होंने विशाल मीर्य साम्राज्य की स्थापना के लिये मार्य को प्रशस्त कर दिया।

बौद युग के इन सोलह महाजननदों की भौगोलिक स्थिति और उनकी राजनीतिक देशा का मक्षिप्त परिजय माजब माज्ञाज्य के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये उपयोगी है।

(१) अङ्ग-दिन महाजनवद की स्थिति समय के ठीक पूर्व में थी। समय और अङ्ग के तीच में बत्या नदी बहुती थी, जो इन दोनों जनवदों की सीमा का कार्य करती थी। अब की राजवानी का नाम भी बया या, जिसे उस समय मारत के छ बड़े नगरों में सिमा जाता था। चयान नदी पूर्वी देशों के जायार का बड़ा के न्यू वी। दीकान पूर्वी एशिया के जनेक प्रदेशों में मारतीयों ने जो उनिनेश्व बाद की नदियों में बताये थे, उनमें भी अस और बन्धा के निवारियों का महत्वां में नद्वां भी अस और जनिक प्रदेशों में मारतीयों के एक उपनिवेश का नाम हो चया था। निस्तान्तेह, जग जनवद की राजवानी के नाम पर ही उसका गह नाम रहा गया था।

मगव और अङ्ग जनवरों की सीमा निल्ली थी, अतः उनमें परस्पर सचर्च होना स्वाना-विक था। मङ्ग भी एक प्राच्य जनपद था, और उसमें थी सामाञ्य-विस्तार की प्रवृत्ति विद्याना थी। वहीं भी जनेक ऐसे राजा हुए, विन्हुलें कि पड़ीस के राज्यों को जीत कर अपने अधीन करने का प्रमूल किया। विदुर पण्डिक जातक में राज्यपृक्त अंग जनपद के अप्यतम नगर के रूप उल्लिखित किया प्रया है। राजगृह मण्यकी राज्यभानी था। उसका अङ्ग के अप्यतम नगर के रूप में उल्लिखित किया जाता यह सूजित करता है, कि किसी समय अङ्ग के राज्याओं ने मणय को भी जीत किया था। पर अङ्ग म देर तक मण्य को अपने अपने त्याना । छो तथी हैं कि पूर्व के प्रयाज में प्रमूल के ताज्य के लाव्य स्वान अपना अधिकार स्वापित या, मण्यके युवराज स्विष्ण विभिन्नार ने विसे सारकर क्या पर जपना अधिकार स्वापित कर लिया था। इस समय से अङ्ग मणय के राज्य के अन्तर्गत हों गया, और फिर कमी

बाहृंद्रव वश का अन्तिम राजा रिपुण्य था। उसके अमारण पुण्यिक ने अपने स्वामी के विकड विद्रोह कर उसे सार डाला, और अपने पुत्र बालक को मणब के राजसिहासन पर अमानि कराया। पुराणों में पुण्यिक को 'प्रणत-सामन्त' और 'नयबॉबर्त' विद्योगों में विद्राल किया है। निस्मत्तेह, वह एक विक्तवाली तथा महत्वाकांकी व्यक्ति सं मी निम्मत्ते के प्राप्त के प्रमुख्य के प्राप्त के प्रमुख्य के प्राप्त के प्रमुख्य के प्रम

कर महिन भी स्वकं राज्यही पर नहीं बैठा, विषयु वर्षने पुत्र विश्विकार को उसने राजा के यद पर व्यक्तियक्त किया। प्राचीन साहित्य ने महिन और विश्विकार दोगों को 'विश्विक कहा यदा है। मत्रक की तैस्य विश्विक में 'वेणीन' कहा यदा है। मत्रक की तैस्य विश्विक में 'वेणीन' कहा यदा है। मत्रक की तैस्य विश्विक में 'वेणीन' कहा वदा है। तथा है। यह करना हुजा करना था। वस्य स्वत्य होती थी, और इनमें संगिठत सैनिकों को 'वेणा ही युक्त करना हुजा करना था। वस्य सम्बद्धा सिह्य इसी प्रकार की एक सिनावाली सैनिक वेणि का तेना था, जौर इसीलिय वह 'वेणिय' कहाना था। महात्या बुक्क के समय में वेणिय विश्विकतार ही भगय का राजा था। वह अस्यन प्रवाभी और विश्विनीयुष्प, जोर नगक की पुरानी परम्परां का बनुष्य कर साम्राच्य-विस्तार के किये तत्यर था। अङ्ग जनपद की पुरानी परम्परां का बनुष्य कर साम्राच्य-विस्तार के किये तत्यर था। अङ्ग जनपद की पुष्प हप्तन्य सत्ता का उसी के द्वारा अन्य विश्व मां गां अपने प्रवास की स्वत्य हों से स्वत्य के साम्राच्या और उत्तर, परिचम तथा दक्षिण दिवालों से मी उसने जनेक राज्यों के विश्व युक्त किये। विश्व समय की राजा है की, अपनु विश्व-वक्ष को परस्त कर उसरी बिहार में अपनी बाहित का सिस्तार विद्या!

(३) काकी—दस महाजनपद की राजवानी वाराणसी नगरी थी। जातक कथाओं के अनुसार बाराणसी का सिस्तार बारत थोजनों मे था, और बहु जारत की तबसे बढ़ी नगरी थी। उनके राजा भी बड़े प्रतारों और महत्त्वकाशी थे। काशी जायब ने पढ़ोंस में ही कोसाल जगरद की स्थिति थी, जिसके राजधानी आवस्ती थी। काशी और कोषण में प्राम, सचवं होता रहता था। जातक कथाओं से सुचित होता है, कि अनेक बार काशी के राजा कोसाल को जीतने में भी समर्थ हुए थे, और उसकी राजधानी आवस्ती पर उन्होंने अधिकार सी कर लिया था। शोननय जातक में तो यहाँ तक लिखा है, कि काशी के राजा मनोज ने नोमल, जग और मगर—पीनो जनपदों को जीत कर बपने अधीन किया हुआ था। पर काशी का यह उन्हों दे राज मनोज ने नोमल, वस और साथ—पीनो जनपदों को जीत कर बपने अधीन किया हुआ था। पर काशी का यह उन्हों दे राज का साथ नहीं एह सका। बाद में नोसल के राजधानों ने उसे जीत लिया, और अपने राज्य के अन्तर्तत कर लिया।

(४) कोशल—इस महाजनपद की राजधानी आवस्ती थी। यह अविरावती (राजी) नदी के तर पर स्थित थी। कोशल को इसरी प्रसिद्ध नगरी साकेत (अयोध्या) थी। इस जनपद के पश्चिम में गोमती नदी, पूर्व में सवानीरा (वण्यक) नदी, जमर में नीगल की पदीन माला और दिख्य में स्थानिका नदी थी। आधुनिक समय का अवध प्रदेश प्राय वही है, जो प्राचीन समय के कोशल महाजनपद था। इस में ऐक्याकव वंध के इसिय राजा राज्य करते थे। पुराणों में इस ऐक्याकव वंध के इसिय एका प्राय करते थे। पुराणों में इस ऐक्याकव वंध के इसिय एका राज्य करते थे। पुराणों में इस ऐक्याकव वंध के इसिय एका साथ कर के प्राय करते थे। पुराणों में इस ऐक्याकव वंध में संगाविक विषक्त कर से दी गई है। छंडी सदी है ० पूर्व के प्रारच्य के सिय है। यह स्था प्रत्य का स्था जनपद की विषक्त करायों जनपद की व्यक्ति स्था का स्था जनपद की व्यक्ति स्था की स्था है। यह स्था यह काशों जनपद की व्यक्ति स्था की स्था है। से स्था की स्था है। इस स्था की स्था से साथ है। है की या साथ से साथ है कार से है कि जब महाकोशत ने अपनी करवा का विवाह विविद्यार के साथ किया.

तो उसने उसके स्मान और प्रसाधन का सर्च चलाने के लिए वहेज के रूप में काशी का एक प्रवेश उसे प्रदान किया था।

सहाकोश्वल के बाद उसका पुत्र प्रवेतनिय (प्येत्वदी) आवस्ती के राजीवहासन पर आवस्त्र हुवा! उसके वास्त्र काल में न केवल सम्पूर्ण काशी जनपर कोशल की असीनता में जा नजा अपित लेक वण-राजी कि स्वतन्त्रता में उस द्वारा असाप्त की गई। शास्त्र मा अपित लेक वण्डे प्रवेत कि स्वतन्त्रता में जिस द्वारा असाप्त की गई। शास्त्र मा असीनजित कंप्त के स्वतन्त्रता का असीनजित कंप्त ही प्रतापी और महत्वा काशी था। शास्त्रवण की स्वतन्त्रता का असिना स्वय के समल ही प्रतापी और महत्वा गया। प्रतेतनजित लोर विरुद्ध के समल लीन थे। बुद्ध असेन बार कोशल की राजवानी आवस्ती में गये भी थे। इसमें सर्वेद ही, कि बौद्ध युग के जनपरों में कोशल अवस्ता सावस्ता की यो और अस्त्र राज्यों को औत कर अपने उत्तर्व के लिये भी प्रयत्न काण लाल भी। पर कोशल के राजा माम की शास्त्र काली थी। पर कोशल के राजा माम की शास्त्र काली थी। सर कोशल के राजा माम की शास्त्र काली थी। मा रहा को जीत के राजा माम की शास्त्र काली थी। मा रहा को जीत को ने काण जीति परिचित थे। इसीलिये उन्होंने उसके में भी भाव रलना ही हितकर ममझा था। महाकोशल ने व्यत्नी पुत्री का विवाह समयसाव विस्तार के साथ किया था, यह अभी अपर लिखा जा चुका है। प्रवेतनिव है मी अपनी प्रवित्त का विवाह सम्बत्त वा स्वता है। स्वता कि स्वता का विवाह समयसाव विस्तार के साथ किया है। स्वति की स्वता की स्वता है। स्वता वा स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता वा स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता है। स्वता है। स्वता की स्वता है। स्वता की स्वता की स्वता है। स्वता है

मिषिका के विदेह बनगद का शासन पहले राजवन्त्र था। वहां के वशक्यानुसत राजा 'जनक' कहाते थे। यर कठी सवी हैं पूठ तक इस बनगद से राजवन्त्र सासन का अन्त होकर पणवन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी। शामित पर्व (महाभारत) में किस है, कि विदेह का राजा जनक बहुआन में हतना लीन हो गया था, कि उसे मोस इंटियोचर

वैशाली अत्यन्त अव्य और समृद्धिशाली नगरी थी। जातक कथाओं के अनुसार वैशाली तीन प्राचीरों से घिरी हुई थी, और प्रत्येक प्राचीर एक दूसरी से एक-एक गब्यूति की दूरी पर स्वित थी। इन प्राचीरों से तीन विशाल प्रवेश द्वार थे, जो ऊसे तोरणों और बुजों से बुजों ते वहां प्रति के ति हुए रही अत्यात समृद्ध से समझाली, वनधान्य से मरपूर, अत्यन्त रमणीक, बहुत-से समुद्यों से परिपूर्ण, विश्विष प्रकार को प्रमारातों से सुवज्जित, और वाण, पार्फ, उद्यान आदि से समझहत कहा नया है। वर्तमान समय से बिहार राज्य के मृत्यफरपुर जिले में बसाट नामक एक वाँव है, जो गण्यक नदी के विधात रपर परिपूर्ण के प्रवास नदी है।

विज्य-सथ और उसके अन्तर्गत गणराज्यो की स्वतन्त्रता का अन्त मगध के राजा अजातशत्रुद्वारा अपने अमात्य बस्सकार की सहायता से किया गया।

१. 'अपि गायां पुरा गीतां जनकेन वदल्यत ।

निद्वन्द्वेन विमुक्तेन मोक्षं समनुपत्रमता।।

अनन्तं वत मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिलायां प्रवीप्तायां न वे किञ्चित्रप्रसङ्घाते ॥' महाभारत, शास्त्रिपर्व १७।१८-१९।

स्थिति के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतमेद है। पर यह नगरी भी गोरखपुर के क्षेत्र मे ही थी, और बौढ युग का मल्क-संव इसी प्रदेश में विश्वमान था। मल्क-सव की स्वतन्त्रता का अन्त भी मनव के राजा अजातशत्रु द्वारा किया नवा था।

(७) बत्त-यह एक राजतन्त्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी कौशास्त्री थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबाद जिले में यमुना के तट पर कोसम नामक गाँव मे उपलब्ध हुए हैं। पौराणिक अनुभूति के अनुसार जनमेजय के वंशज (बौधी भीड़ी मे) निचक्ष के समय में हस्तिनापूर गंगा की बाढ़ में बह गया था, जिससे विवस होकर राजा निचक्ष कौशाम्बी में जा बसा था। निचक्ष के उत्तराधिकारियों ने कौशाम्बी में अच्छी स्थाति प्राप्त की. और वहाँ अनेक प्रतायी व शक्तिशाली राजा हुए । बुद्ध के समय में कौशाम्बी (बत्स महाजनपद) का राजा उदयन था। वह शतानीक परन्तप का पुत्र वा, और प्राचीन कौरव या मारत वंश मे उत्पन्न हुआ था। संस्कृत साहित्य उदयन-सम्बन्धी कथाओं से परिपूर्ण है। अवन्ति के राजा प्रद्योत से उसका निरन्तर संघर्ष रहा। इसी संवर्ष को लेकर महाकवि भास ने 'स्वप्नवासवदला' और 'प्रतिज्ञा-यौगन्वरायण' नामक नाटक लिखे थे. और कथा-सरित्मागर तथा बहत्कथामञ्जरी मे भी इस सम्बन्ध में कथाएँ विद्यमान है। उदयन जहाँ उत्कट बीर था, वहाँ चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह मली मौति अनुमव करता था, कि अवन्ति और मगभ जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीत कर अपने अधीन कर सकना सबम नहीं होगा। अत उसने इन दोनो राज्यों के साथ सन्ध्या कर ली थी. और अपनी शक्ति का उपयोग काशी, बंग आदि अन्य राज्यों को जीतने के लिये किया था। प्राचीन अनश्रति के अनुसार उदयन ने पूर्व में बग और कलिङ्क की विजय की थी, और दक्षिण में चोल और केरल राज्यों की । कथासरित्सागर से उसकी दिख्याय का जो वर्णन है, उससे लाट देश (दक्षिणी गुजरात मे), मिन्छ, पारसीक आदि देशों के भी उदयन द्वारा जीते जाने का उल्लेख है। सम्भव है, कि इस वर्णन में अतिकायोक्ति से काम लिया गया हो। पर इसे पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि उदयन एक विसवाली और महत्त्वा-काक्षी राजा था। उसकी कीर्ति चिरकाल तक स्थिर रही। बौद्ध, जैन और पौराणिक-सभी प्रकार के मारतीय साहित्य मे उदयन-विषयक कथाएँ विशव रूप से उपलब्ध है। उसकी मृत्यु के सदियो पश्चात् तक उसकी कवाएँ सर्वसाधारण जनता में प्रचलित रही। कालियास ने 'मेचदुतम' में भेच से कहा है, कि जब अवन्ति पहुँचना, तो वहा उन साम-बढ़ों से मिलना जो उदयन-सम्बन्धी कथाओं के जानकार है।

उदयन के परचात् नार अन्य राजाओं ने कौशाम्बी में शासन किया। पर ये राजा देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। मगम के सम्राटो ने वत्स देश को भी जीत कर अपने अभीन कर लिया।

(८) वेबि--वर्तमान समय के बुन्वेललण्ड का पूर्वी माग ही प्राचीन काल में चेदि महाजनपद था। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी, जो शुक्तिमती (केन) नदी के तट पर स्थित थी। आतक कथाओं ने इसी को सोत्थिवती नगरी कहा गया है। भौराणिक अनुभृति के अनुसार हस्तिनापुर के भारत वश में उत्पन्न राजा बच्च ने वेदि को जीत कर अपने अधीन किया था, और उसके वंशज वहीं चिरकाल तक श्रासन करते रहे थे। बौद्धकाल तक भी वेदि एक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य था, जो बाद में मगम के विजिगीयु राजाओं हारा औत

- (९) पांचाल-इस महाजनपद की स्थिति कोशल और बत्स के पश्चिम में तथा चेदि के उत्तर मे थी। प्राचीन समय मे यह जनपद दो मागो में विमक्त था. उत्तर पाचाल और दक्षिण पांचाल । वर्तमान समय का कहेलखण्ड उत्तर-पाचाल को तथा कानपूर व फर्रुखा-बाह के जिले दक्षिण पाचाल को सचित करते हैं। उत्तर पाचाल की राजधानी अहिच्छत शी और दक्षिण पाञ्चाल की काम्पिन्य। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आवला नाम का कसवा है, जिससे सात मील के लगभग दर प्राचीन अहिन्छत्र के अवशेष अब भी विद्यमान है। काम्पिल्य गंगा के तट पर कन्नीज के समीप था। दक्षिण और उत्तर पाचाल जनपदो को गगा नदी विमक्त करती थी। अत्यन्त प्राचीन काल में कुरु और पाचाल सारतीय धर्म, सम्यता और सस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। विदेह के तत्त्वचिन्तक राजा जनक की राज-ममा मे जो विद्वान व दार्शनिक एकत्र होते थे, उनमे कुरु-पाञ्चाल के बाह्मणी का स्थान सर्वोच्च था। महामारत के समय मे पाञ्चाल का राजा द्वपद था, जिसकी कन्या द्वीपदी का विवाह पाण्डव अर्जन के साथ हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थों में पाठन्वाल के अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जो अत्यन्त शक्तिशाली ये और जिन्होंने दर-दर तक पश्चिमी की विजय की थी। ऐसे एक राजा का नाम दुर्मुल था। छठी नदी ईस्बी पूर्व के प्रारम्म तक भी पाठचाल मे राजतन्त्र शासन की सत्ता थी। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उत्तराध्ययन सत्र में काम्पिल्य के राजा सम्जय का उल्लेख है, जिसने कि राजसिंहासन का परित्याय कर मनि वृत स्वीकार कर लिया था। पर बाद में विदेह जनपद के समान पाञ्चाल से भी राजतन्त्र शासन का अन्त हो गया, और वहाँ गणतन्त्र जासन स्थापित हुआ । कौटलीय अर्थशास्त्र से पारुचाल की गणना 'राजशब्दोपजीवि' सघो मे की गई है।
- (१०) कुष-प्रम महाजनपद की राजवानी इन्प्रस्थ थी। इस नगरी की स्थिति कर्तमान दिल्ली के समीप यमुना नदी के तट पर थी। मेरऊ, दिल्ली और उनके समीप के प्रदेश इन जनपद के अन्तर्गत थे। जातक कथाओं मे कुछ के अच्य भी जनेक नगरी का उल्लेख है. जिनमे हिस्सिग्धर (हिन्तगपुर), चुन्तकोदि्ठत, कुष्धी और वारणावन मुख्य है। बाह्मण प्रन्यो और महाभारत के समय मे कुछ राज्य अन्यन्त महत्त्वपूर्ण और शित्तवाली था। महाभारत की कथा का सम्बन्ध कुछ देश के कीरवो और पाण्यवो के साथ ही है। दुष्यन्त और सरत जैसे प्रतापी राजा कुछ देश के ही थे। पर बौद्ध युन में इस जनपद की स्थित वहुत कम हो गई थी, और वहाँ राजनन्व शासन का अन्त होकर पणतन्व शासन स्थापित ही गया था।

- (११) मस्त्य-इस महाजनगर की राजवानी विराह नगर या बैराट थी, वो वर्तमान समय के कथपुर ( राजस्थान) बोन में हैं। यह नगर बमुना के गिक्स तथा कुर के विराम परिचन में स्थित वा, और जरूर, ज्वाचुर तथा मराजुर के श्रेष्ठ इसके अन्तर्गत वे। अत्यन्त प्राचीन कमन में इसमें मी जनेक ऐसे राजा हुए, वो वह प्रतापी के और जिल्होंने अवस्थेन यज का का क्यूजान कर चक्रवर्ती पर भी प्राप्त किया था। बतपथ बाह्यण के अनुसार ऐसा एक राजा असन हैतवन था। पर सत्य का राजनीतिक इतिहास प्राप्त असात है। ऐसा प्रतित होता है, कि बौद युगतक भी इस सत्य राज्य की पृषक् व स्वान्य कप से सत्ता स्वाय राज्यों के समान मनम के विविगीयु राजाओं ने ही उसकी स्वतन्त्रता का भी अन्तर किया था।
- (१२) चूरलेल——स महाजनपद की राजधानी मयुरा थी, जो कीशान्ती और इन्द्रप्रस्य के समान यसुना के तट पर स्थित थी। महामारत के समय का प्रसिद्ध अन्यक्र-कृषिण
  स्या इती प्रदेश सिट्या था। कृष्ण इती सावके 'संध्युक्य' वे। मगक्ष के विकानीचू राजा जरासम्य ने अपने साम्राज्य का किस्तार करते हुए जनेक बार अन्यक-कृषिण सम्य ग्रस्तिन को छोड़कर
  सुद्गर डारका में जा वसा था। अन्यक-कृषिण सम्य के प्राचिन ताहित्य ने ऐसे
  निर्देश नहीं मिनले, जिनसे उत्तका कमव्य राजनीतिक इतिहास जात हो सह। ऐसा प्रतीत
  होता है, कि वाद में किसी समय अन्यक-कृष्ण जोग पुनः शुरसेन देश में आ बसे से, जोर
  जनके जनपद से गणतन्त्र शासन का जन्त होकर वशक्यानुगत राजाओं का सासन स्थापित
  हो गया था। मिन्नम निकाय में सुरसेन जनपद के एक राजा का उल्लेख है, विसका नाम
  जबनित्युक था। यह शासन मृति बुढ़ के अन्य निप्तत्व हो सा । जसरी मारत के अन्य
  जनपदी के समान यूरों के क्षेत्र से बौद धर्म का प्रवेश हुजा था। उस्ति मारत के अन्य
  जनपदी के समान बुरतेन की स्वतन्त्रता का भी मगफ द्वारा अन्त किया गया।
- (१३) अध्यक्त----यह महाजनपद गोदावरी नदी के समीपवर्ती प्रदेश मे था, और इसकी राजवानी पोतल या पोतिल नगरी थी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अस्मक के राजा ऐक्वाकव वश्च के थी, और अस्मक के नाम के एक ऐस्वाकव कुमार द्वारा ही इस राज्य की स्थापना की गई थी। बौद्ध साहित्य में अस्मक के अनेक राजाओं के नाम जल्लिखित हैं, जिससे सुचित होता है कि बौद्ध गुग में इस राज्य में राजतन्त्र शासन की सत्ता थी।
- (१४) अवस्ति—चेदि के दक्षिण-परिचम का प्रदेश आजकल मालवा कहाता है, और सम्बाददेश राज्य के अन्तर्यंत है। इसी को प्राचीन काल में अवस्ति सहाजनपद या अवस्ति-राष्ट्र कहा खाता था। इसकी राजधानी उज्जैन नथी थी। बौद काल में यह राज्य बहुत शिक्तशाली का, बीर उचके राजा पढ़ीस के बन्य राज्यों को जीत कर साम्राज्य-निर्माण के लिये तत्वर थे। अवस्ति का बुद का समकालीन राजा महासेन प्रधात था, जो

बरस के राजा उदयन को जीत कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्ताधील वा । बरस और अबन्ति के इस संघर्ष का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। मगघ के प्रतापी राजा विध्यु-नाम नित्यवर्षन ने आगे चलकर अवन्ति की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया ।

- (१५) पात्रवार—इस महाजनपद की राजवानी तकविका थी, वो बौढ काठीन मारत ने विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र था। राजविष्यती, पेधावर कोर काममी राजध हिन्दुकुष तक कि हुए परिवसीतर पारत (अब पाकिस्तान) के प्रदेश इन महाजनपद में सिम्मिलित थे। पोगिषक अनुभूति के अनुसार गान्यार के राजा हुकूषु के त्रच के थे। हुकूषु प्रिक्यत के ऐन बदी राज्य थ्वांन का पुत्र था, और उनने यमुना तथा सरस्वती निरियो के मध्यवर्ती प्रदेश में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। इसी हुकूषु का एक बस्त्र साम्यार था, जित्रम में आपने पाक्तिसान) के उत्तर-परिवसी प्रदेश में एक नथे राज्य की स्थापना की थी। इसी हुकूषु का एक वस्त्र साम्यार था, जित्रम में में हो इन राज्य का नाम गान्यार पड़ा था। इस जनपद के राज्याओं के विषय से अनेक बाने प्राचीन माहित्य में विद्या में अनेक बाने प्राचीन माहित्य में विद्या मान्यार कर राजितहासन पर राजा पुक्तमानि विराजमान था, जो मान्यराज विदित्यार का अमकालीन था। गान्यार की म्वतन्त्रता का अन्त पहुन्दे प्रविद्या (ईरान) के राजाओं द्वारा विद्या थया, और फिर मैनि-इतिवत आक्रान्ता विकस्तर द्वारा। बाद में वन्द्रपुन मौर्य ने इस मान्य मान्नाज्य में सिम्मिन विराजमान
- (१६) कम्बोक—गान्यार के परे उत्तर मे पामीर का प्रदेश तथा उनमें भी परे का वदल्या का प्रदेश प्राचीन स्मय में कन्नीज महाजनपद कहाता था। पर सब विवान करनोज की इन मीगोलिक स्थिति को स्वीकार नहीं करने। अनेक विवान ने कस्बोज को काशमीर के पुछ प्रदेश के देखिल व दक्षिण-पूर्व में स्थित प्रतिपादित किया है। सहामारत के अनुसार कम्बोज की राजवानी का नाम राजपुर था, विनका उन्लेख ह्याप्त्यामने मी अपने बामा-विवास में किया है। किया में इन राजपुर को काशमीर के दक्षिण में स्थित राजौरी में मिलाया है। कम्बोज में पहले वशकमानुमन राज्ञाओं का शामन था, पर बाद से बहुर्ग गलतन्त्र सामन स्थापन हो कम्बोज में कही कोटनीय अर्थगान्य में कम्बोज की गणना वार्तावास्त्रीपत्रीविवास में में ही गई है।

दन मोलह महाजनपदों के जितिस्का जन्य भी जनेक जनपदों की बीड युग में पृषक् व स्वतन्त कप में मता थी। कोझल के उनार और मल्लाग के परिक्योग्तर में (आयुनिक नेपाल के तरारे के प्रदेश में) जास्य जनपद था, जिसकी राजधानी किपिलवस्त्री थी। बुड का जन्म इसी के ममीप लूम्बिनिवन में हुआ था। बास्य जनपद के पहांस में ही कोलिया मल (राजवानी-प्रमाय),मोरिय गण (राजवानी-पिप्पलिबन), बुल गण (राजवानी-क्रमुण), माग गण (राजवानी-मुमुमार) और कालाम गण (राजवानी-क्रमुण) की स्थित थी।

गान्वार और कुर जनवदों के बीच में केकन, मडक, निगर्त और सीचेय जनवद से।
यही प्रदेश सर्वमान समय में पजाब (पिस्पी पंजाब जीर पूर्वी पंजाब) कहाता है। और
जिपक दिवाण में सिन्मु, विदित्त अन्यक्त और सीवीर जादि अन्य जनपदों को सिद्धा थी।
पर बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस कंग से उत्सेख हुआ है, उससे प्रतीव होता
है कि उस समय में ये सब अन्य जनपद अपने पड़ोसी शिस्तवाली महाजनपदों की किलीन-किसी रूप में अधीनता स्वीकार करते थे। कस्तुतः, बौद्ध काल में इन सोलह महाजनपदों
में मी समय, सरस, कोशल और अवीनत—में चार सबसे स्विक शासितवाली दे। ये जहाँ
जाने सामय, सरस, कोशल और अवीनत—में चार सबसे स्विक शासितवाली दे। ये जहाँ
समय सामय, सरस, कोशल और अवीनत—में चार सबसे स्विक शासितवाली दे।

#### (३) मगध का उत्कर्ष

श्रेण वल के सेनानी महिय ने समयराज बालक के बिरुद्ध वर्द्धमन कर किस प्रकार अपने पुत्र बिनिवसार को पार्टालयुन के राजबिहासन पर विद्यास, इसका उल्लेख करमर किया जा चुका है। सम्मवत, राजब बालक का हुमरा ताम कुमारसेन भी था। महाकवि बाल-महु ने हुयंचिरतम् में इस पद्धन्य का निर्देश किया है। महाकावि के उत्सव में महामास की विक्री के कारण जो झगडा उठ जवा हुआ था, उससे लाम उठाकर श्रेणिय महिय की प्ररंगा से तालजब नामक एक वैराल ने राजब हुमारसेन पर अकरसात् आक्रमण कर विदा जोरा उसे मीत के चाट उतार दिया। वावचह ने कुमारसेन को 'जवन्यव' लिखा है। यह सम्मव है, कि पुरिक्त के ववाज बढ़ आयंकुल के न होकर किसी आर्थिमक नीच कुक है हो। इस काल में मगय में आर्थ-निम्न सैनिक श्रेणियों की प्रवन्ता बी और उनके ताहसी नेता मगय के राजबिहानन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिये बहुयन्त्रों में तत्पर रहते थे। बाहूंद्रय कस के राजब रिपुल्य को 'जबन्यव' पुत्किक ने मारा, और उसके (पुळिक के) पुत्र बालक या हुमारसेन की महिय ने मरवा दिया।

विश्विसार बहुत शिन्तवाजी और महत्वाकाक्षी राजा था। उसका विवाह कोघल की राजकुमारी कोघलदेवी के माथ हुवा था। इसी विवाह में वहेंव में "महान चुक्त मूल्य के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश विश्वितार को प्राप्त हुवा था। कोघल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध हो जाने के कारण मनय को परिचन के स्वावित्त काशी का का जान का का किया के इस विश्विताली महाजनपद से कोई मम नहीं रह बया वा, और वह निवित्तत रूप में प्राप्त को आ सा साज्य-निवतार के रिचेष प्रयत्न कर सकता था। सब से पूर्व उसने अंग महाजनपद के राजा बहुबद्द पर आक्रमण किया, और उसे बीत कर अपने अधीन कर लिया। इसने कुछ समय पहले अग को तस्त के राजा (बातानीक और उसका पुन उदयन) अपने अधीन कर कुछ सा प्राप्त होता है, कि बरस दे राक अग को अपनी अधीनता में नहीं रख शका था, और जनसर पारूर यह स्वतन्त हो यथा था। पर अग की स्वतन्त्र तो उसका मही रह सभी। मगपराज

विनिवसार अंग से केवल अयोनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु मत्रथ की पुरानी परम्परा का अनुबरण कर उसने अंगरक बहुदला को मारकर उसके राज्य की मागय साझाज्य के साम मिला किया। अंग को जीत किने पर समय की सामित बहुत बद वही। अब वह साझाज्य-विस्तार के उस वोर संपर्य में प्रवृत्त हुआ, जिसका उस रूप विनिवसार के पुत्र व उत्तराधिकारी अजातव्य के सामन काल में प्रयट हुआ था।

मयम की पुरानी राजवानी निरिजर्ज थी। यह नगरी गंगा के उत्तर में स्थित विज्ञ-संघ के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं थी। इस पर विज्ञयों के निरन्तर आक्रमण होते रहते थे। इन्हों के कारण एक बार निरिज्ज में मयकर अनिकाण्ड मी हो। गया था। बिन्म्बार ने गिरिज्ज के उत्तर में एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजवृह था। इसे एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि वहीं से विज्ञयों के आक्रमण का अलीमीति प्रतिरोध किया जा सके।

विम्वलार के परवात् जजातवानु नगम का राजा बना। बौढ जनुभूति के अनुसार वह बढे उद्दूष्ण स्वमाव का या. और उसने अपने पिता तथा बढ़े माई दर्शक की हरया कर राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया था। विम्वसार को उसने कारानृद में बाल दिया था, जहाँ जज्ञ और जल के बिना उन्होंने माण त्याग दिये थे। अजातवानु के मय से उसके बढ़े माई वर्धक तथा सीलवन्त और विमल आदि छोटे माइयो ने मिल्नुवृत्ति ग्रहण कर ली थी। राज-विद्या या, जकातवान ने पर्यक्षित के अन्य राज्यों से सूब प्राप्त में किया पहला गुढ़ को का नम सहावनपर के साथ हुआ। विर का के के से के जनतर मणव और को जोज के सिन ही गई, और इस मिल को सिवर करते के लिये को साव के राजा प्रसेनजित् ने अपनी पुत्री विद्या राज्य के साव कर दिया। इसी प्रकार की सिवर करते के लिये को साव के राजा प्रसेनजित् ने अपनी पुत्री विद्या साव है सी का कर दिया। इसी प्रकार की सिवर करते के लिये को साव कर राजा प्रसेनजित् ने अपनी पुत्री विद्या साव के दिया। इसी प्रकार की सिवर करते के लिये को साव कर राजा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री विद्या राज्य सिवर्गजित ने अपनी पुत्री विद्या राज्य सिवर्गजित ने अपनी पुत्री विद्या राज्य सिवर्गजित ने अपनी स्वर्ग का साव स्वर्ग सिवर्गजित ने अपनी स्वर्ग का साव सिवर्गजित ने स्वर्ग का सिवर्गजित की साव का साव सिवर्गजित की स्वर्गजित स्वर्ग साव साव स्वर्गजित स्वर्णजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्णज्ञ साव स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्णज्ञ स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्णज्ञ स्वर्गजित स्वर्णज्ञ स्वर्गजित स्वर्जज्ञ स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्गजित स्वर्णज्ञ स्वर्य स्

विज्य-सथ की स्वतन्त्रता का अन्त अवातश्चनु के शासनकाल की प्रधान घटना है।
यह एडले लिला जा चुका है, कि विज्य-सथ से आठ गणराज्य सम्मिलित वे और उसकी
शासित बहुत अधिक वी। युद्ध ने उसे परास्त कर सकना समयराज के लिये सम्मव नहीं था।
कत उसने अपने मन्त्री वर्षकार के परावर्षों से संवर्गीति का आव्या लिया। अवातश्चनु के
संवर्षात की पर्दा और मन्त्री में नकली लडाई प्रविधात की पई, और अवातश्चनु के
वर्षकार को अपमानित कर अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। राजगृह से
विहस्तत होकर वर्षकार ने विज्य-संव की राजवानी वैशाली में आव्या प्राप्त किया, और
वहाँ में दर तथा प्रदान के उपायों से विज्यामें पूर डाल दी। जब वर्षकार को विस्वास
ही गया कि अब विज्य-संव में मजीमीति कुट एड पई है, तब उसने अवातश्चन के शास

तुरन्त आक्रमण कर देने के लिये सर्वेष चेव दिया। यथ तथा सथ राज्यों की शस्ति का मुख्य आधार उनका 'संहत' होकर रहना ही होता है। पर वर्षकार की संवतीति के कारण विज्ञ-संब की शस्ति को लिया होता है। पर वर्षकार की संवतीति के कारण विज्ञ-संव की शासित का मुख्य साक्ष्य होता, तो यह उसके सम्मुल नहीं टिक सका। वैक व्यनुष्ठ के अनुसार काणी और मल्ल जनपद ने इस मुद्ध में बिज्यों की सहायता की थी। सम्मवत्तः विज्ञ-सक के साथ हो काशी और मल्ल जनपद में इस मुद्ध में बिज्यों की सहायता की थी। सम्मवत्तः विज्ञ-सक के साथ हो काशी और मल्ल जनपद भी इस समय मगम के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, और अजातवानु ने उन्हें परास्त कर मागम साम्राज्य में साम्मिलत कर निया। ४५६ ई० पू० के ख्यामन अजातवानु के सासन का अन्त हुआ। तब तक अन, विज्ञ-काशी और सल्ल सहाजन-पद मगम की अभीनता से आ चुके ये, और वह मारत का सबसे अधिक शनितशाली राज्य वन गया था।

अजातवामु के बाद उदायीमड, जनुरुद जीर मुख्द कमशः मगध के राजसिंहासन पर आरुद्ध हुए। पर वे मगध के साम्राज्य का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई सहस्वपूर्ण कार्य सुष्टी कर सके। उदायीमड ने पाटलियुव की स्वापना की, और राजमृह के स्वाप पर उसे अपनी राजवानों बनाया।

मण्ड के बाद नागदासक मगत्र का राजा बना । उसका प्रधान अमात्य शिश्नाग था । नागदासक नाम को ही राजा था, वास्तविक राज्यशक्ति शिश्नाग के हाथ में थी। शिश्न-नाग ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया, जिस पर बाहंद्रय वश के अन्तिम मागध राजा रिप्रकाय का प्रधानामात्य पुलिक चला था। एक बार फिर मगध में राज्यकान्ति हुई। नागदासक को राजसिंहासन से ज्यत कर उसका अमात्य शिशनाग राजा बन गया। बौद्ध माहित्य के अनुसार पाटलिपुत्र के पौरो, अमात्यो और मन्त्रियो ने नागदासक को राज-मिन्नामन से च्यत कर 'साधसम्मत अमात्य शिशनाग' को राजा के पद पर अभिविक्त किया। शिश्वनाग अत्यन्त प्रतापी और महत्त्वाकाक्षी था। उसके शासनकाल में मागध साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ। उसके समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना अवन्ति महा-जनपद का मागव साम्राज्य में सम्मिलित होना है। अवन्ति के राजा प्रद्योत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह अत्यन्त प्रतापी राजा था। इसीलिये प्राचीन अनुश्रृति मे उसके लिये 'चण्ड' विशेषण का प्रयोग किया गया है। पर उसके उत्तराधिकारी बीर व प्रतापी नहीं थे। अवस्ति का विश्वनाग का समकालीन राजा अवस्तिवर्धन था। शिशुनाग ने उस पर आक्रमण किया, और उसे मारकर अवन्ति महाजनपद को मागघ साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया । सम्भवतः, शिशुनाग ने ही अवन्ति के साथ बत्स महाजनपद को भी जीत कर अपने अधीन किया था। अजातकात्रु द्वारा मगध के उत्कर्ष के लिये जो महत्त्व-पूर्ण कार्य किया गया था, शिश्नागने उसे और आगे बढाया, और अब अवन्ति, वत्स, विज्ञ और अंग महाजनपद मगव की अधीनता में आ गये। शिष्मुनाम का ही दूसरा नाम नन्दि-वर्षन था. और उसका जासनकाल भौषी सदी ई० पू० के प्रारम्म में था।

शियुनाय नित्वर्धन का पुत्र काकवर्ष महानन्त्री था। कुछ धन्यों में इसे ही कालाशोक के नाम से लिखा नवा है। इसने कुछ २८ वर्ष तक राज्य किया। इसके बासन-काल के स्वत्ये वर्ष में महात्या बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्व हो चुके थे। महात्या बुद्ध के निर्वाण का वर्ष ४८६ ई० पुत्र के लगमय माना जाता है। जत. काकवर्ष महानन्दी का खासन-काल ३८६-३५८ ई० पुत्र कपझना जाहिये। बौद्ध वर्ष की दितीय बमंसगीति (महासमा) इसी के समय में बैद्याली में सगठित की गई थी।

महानन्दी का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकवि बाणसदु ने 'हर्षवरितम्' में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छुरी मोक देने से उसकी मृत्यु हुई। जिस बड्यन्त्र द्वारा राजा काकवर्ण महानन्दी की हत्या की गई. उसका नेता महा पद्मनन्द था। यह जाति का गृह था. और अपने बाल्य तथा यवाकाल में इसे आजीविका के लिये अनेक कच्ट उठाने पह थे। पर देखने में यह अत्यन्त मन्दर था। धीरे-धीरे महानन्दी की रानी उसके वका मे आ गई. और रानी के माध्यम में राजा पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी की हत्या कर दी, और उसके पुत्रों के नाम पर बह स्वय राज्य का सञ्चालन करने लगा। महानन्दी के दम पुत्र हो। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय वे सभी कम आयु के थे। यही कारण है कि राजमाता का क्रपापात होने के कारण सब शासन-शक्ति महापद्म नन्द के हाथों में आ गई थी। बाद में इस महा-पद्म नन्द ने महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वय मगद्य का सम्राट बन गया। भारत के प्राचीन इतिहास में इस महापद्म नन्द का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। पूराणों में उसके नाम के साथ 'मर्वक्षत्रान्तक' (सब क्षत्रियों का अन्त करनेवाला) विशेषण का प्रयोग किया गया है, और माथ ही उन राजवशों के नाम भी दिये गये है, जिनका उच्छेद कर उसने अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित किया था । ये राजवश निम्नलिखित है-ऐस्वाकन, पाञ्चाल, काशी, हैहय, कलिजू, शरसेन, मैथिल, अस्मक, वीतिहोत्र और कौरव । ऐक्वाकव वश का शासन कोशल महाजनपद में था, और कौरव वश का कुरु तथा बल्स महाजनपदी मे। हैहय वश का शासन अनेक जनपदों में था। उस का मुख्य केन्द्र माहिष्मती नगरी में था. और उसकी विभिन्न शालाओं ने विदर्भ, चेदि आदि में अपने राज्य स्थापित किये थे। वीतिहोत्र वश भी हैहयवश की ही एक शासा था। महापद्म नन्द द्वारा जिन राजवंशो और राज्यों का उच्छेट किया गया, उनकी स्थिनि भारत के अध्यदेश तथा उसके समीपवर्ती दक्षिणापथ के प्रदेशों में थी। अक्सक जनपद को जीत लेने के कारण नन्द के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी तक पहुँच गई थी। वत्स और अवन्ति को शिस्नाम नन्दिवर्धन जीत चुका था, और विज्जिसम को अजातकत्रु । विस्विसार ने अग महाजनपद को मागध साम्राज्य के अन्तर्गत किया था। अब महापद्म नन्द ने पश्चिम मे काशी, कोशल, पाण्याल, कुरु और शुरमेन महाजनपदो की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया, और पूर्व में कुलिक्क महाजनपद की। पौराणिक अनुश्रुति मे महापद्म नन्द हारा जीते गये जिन राजवंद्यों व राज्यों

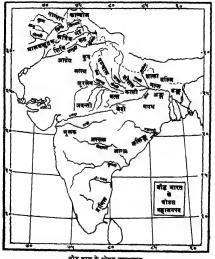

बौद्ध काल के सोलह महाजनपद

का उल्लेख हैं, उनमें से अनेक उससे पूर्व भी समय की सबीनता में आ चुके थे। काशी की स्वतन्त्र व पूक्क तरा कोसाल द्वारा नष्ट की था जुकी थी, और मैक्कि प्रदेश, जिससे विज्ञान के समय में ही समय की अधीनता में आ जुका था। अत्या-पीराणिक अनुमृति अतिस्वयोक्ति ते पूर्ण मतीत होती है। सम्मवन्तः, पुराणो में उस सव अत्या-पीराणिक अनुमृति अतिस्वयोक्ति ते पूर्ण मतीत होती है। सम्मवन्तः, पुराणो में उस सव अत्या-पीराणिक अनुमृति अतिस्वयोक्ति ते पूर्ण मतीत होती है। सम्मवन्तः, पुराणो में उस से अत्यान थे। इसमें सन्तेह नहीं, कि महाराण नन्द एक महान् विजेता था। पुराणों में उसे 'अतिस्वल' कहा पार्था है, और बीद साहित्य में 'उसस्तेष'। उत्कृष्ट बल या उस सैन्याणिक का उपयोग करके ही उसने 'स्व कवियो का अन्त कर' के पृथिबी पर अपने 'अनुलेबित साहत्त्र' की स्थापना करी

महापद्म नन्द के सम्बन्ध में पौराणिक अनुश्रुति की पुष्टि अन्य साधनों से भी होती है। कलिङ्ग (उडीसा) के हाथी गुम्फा शिलालेल द्वारा ज्ञात होता है कि कलिङ्ग को जीत कर वहाँ से नन्द जैन तीर्थक्कर की एक बहुमूल्य मूर्ति को उठवा कर अपनी राजधानी मे लिवा ले गया था। गोदावरी के तट पर नान्देड या नौनन्द देहरा नामक एक बस्ती है। सम्भवतः, महापद्म नन्द के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था। गोदावरी के दक्षिण मे उत्तरी कर्णाटक की भी नन्द ने विजय की थी, यह वहाँ के मध्यकालीन उत्कीण लेखो द्वारा सुचित होना है। इनमें कुन्तल के प्रदेश पर नन्द का शासन होने का उल्लेख है। कुन्तल वर्तमान माइसूर राज्य के उत्तरी प्रदेश के अन्तर्गत था। कथासरित्सागर में इस बात के निर्देश विद्यमान है, कि कोशल पर नन्द का आधिपत्य था। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ परिकाष्ट पर्व में समुद्र तक फैले हुए नन्द के राज्य का उल्लेख है। इन सब निर्देशों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि महापद्म नन्द के शासन काल में मागब साम्राज्य का बहत विस्तार हुआ था, और पश्चिम में यमना नदीं में लगाकर पूर्व में अंग और कलिज तक तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गोदाबरी और उससे भी परे तक के सब प्रदेश इस 'सर्वक्षत्रान्तक' सम्राट की अधीनता मे आ गये थे। विष्णुपुराण मे इस सम्राट के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है-- "उसके पश्चात् शुद्रा माता के गर्म से उत्पन्न उस महापद्म का शासन होगा, जो अतिलुब्ध (अत्यन्त लालची), अतिबल (अत्यन्त शक्तिशाली) और दूसरे परशुराम के समान सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला होगा। उससे लगाकर सब राजा शुद्र होगे। वह महापद्म अनुलंबितशासन (जिसके शासन का कोई उल्लंबन न कर सके) होकर एकच्छत्र रूप से पथिवी का मोग करेगा।" मागवत पूराण मे भी महानन्दी के पुत्र महापद्म नन्द को 'क्षत्रविनाशकृत' 'द्वितीय इव मार्गव' और 'अनुलंबितशासन' सदृश

 <sup>&</sup>quot;मागकार्न च विद्रुलं असं जनेती हवसं गंगाय पाययति । नागवं च राजानं बहुसिनितं पाये वंदानयति । नंदराजनीतं च कॉलगजिनं सॅनिवेस · · अंगमगय-वसं च नयति ।" हाचीगुरुका शिकालेक (बारवेल) ।

विद्योवको से विकृषित किया गया है। किछवुगराजवुत्तान्त मे जहीं सहायध नन्त हारा जीते गये प्रक्ताकत, पारण्याल, हेह्य, कीरव्य (कुरु), अर्देशन, सीमल, किछक्क आदि नुम-तियों व उल्लेख है, वहाँ यह मी सुचित किया गया है विज्याचल जीत हिमालय के कम्पवरीं सम्प्रूपं प्रदेशों पर उत्तका अनुलंधत शासन स्थापित था। साथ ही, उत्तके किये प्रकार हैं और 'प्रकल्चक' जैसे विवयण भी वहां प्रमुक्त किये गये हैं। इतने बड़े मुमाग को जीत कर यहापध नन्द अपार मू-सम्मत्ति को भी सिज्यत करने मे समर्थ हुआ था। मुद्राराक्त और क्वासित्सागर मे उसे 'वनवित्याद्रस्थकोटीक्तर' और 'प्रवाधकतकारी-नामिय' (९९ करोड का स्वामी) किसा गया है, जो उसके अत्यधिक धनी होने को स्वित करता है।

प्राचीन अनश्रति के अनसार महापद्म नन्द के आठ पुत्र थे। बीद्ध ग्रन्थ महाबोधि-बंडा में इन आठ पत्रों के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार है-पण्डक, पण्डगति, अवपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाक, दशसिद्धक, कैवर्त और धन । पुराणो से यह तो सूचित होता है, कि नन्द नी हुए थे, पर उनमे महापद्म नन्द के केवल एक ही पुत्र का नाम विद्यमान है। यह पुत्र समाल्य या सुकल्प था । पुराणो के अनुसार नवनन्दो (महापद्म नन्द और उसके आठ पत्रों) ने कुल मिलाकर १०० वर्ष तक राज्य किया। मत्स्य पुराण में महापद्म नन्द का शामन काल ८८ वर्ष लिखा गया है, और वाय पुराण मे २८ वर्ष। सम्भवत , मत्स्य पुराण मे अप्टा-विवाति मल से अध्दाशीति हो गया है। महापद्मनन्द और उसके उत्तराधिकारियों के जिल्हिया के सम्बन्ध में मतभेद हैं। महावसों में उनका शासन काल केवल २२ वर्ष उल्लि-खित है। पर यह निविवाद है, कि ये नन्द राजा अत्यन्त शक्तिशाली और समद्ध थे। जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो गगा के पूर्व मे जिस राजा का शासन था. उसे ग्रीक लेखको ने अग्रमस ( Agrammes ) या क्सैन्द्रमम (Xandrames) लिखा है। श्री राय जीवरी ने अग्रमस को औग्रसैन्य से मिलाया है, और यह प्रतिपादित कर कि महा-बोधिवंश के अनुमार प्रथम नन्द (महापद्म) का नाम उग्रसेन भी था. उन्होंने महापद्म नन्द के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम औग्रमैन्य माना है। उनके मत मे इसी औग्रमैन्य को ग्रीक लेखको ने अग्रमस लिखा है। इसमे सन्देह नहीं, कि गगा नदी के पूर्व के ग्रेसिआई ( Prasis प्राच्य ) राज्य का यह राजा अत्यन्त शक्तिशाली था। ग्रीक लेखकी के अनसार इसकी सेना मे २०,००० अक्वारोही और २,००,००० पदाति सैनिक थे। इन के अतिरिक्त २००० रथ (जिनमे से प्रत्येक मे चार-चार घोडे जुतते थे) और ३००० हाथी भी इस अग्रमस की सेना मे थे। कटियस ने अग्रमस की सेना में हाथियो की सख्या ३००० दी है, पर डायोडोरम ने इनकी मख्या ४००० लिखी है, और प्लुटार्क ने ६०००।

Ray Chaudhuri: Political History of Ancient India, pp 233-336 ₹ Ibid pp 236-237

प्राच्य (मगव) देश के राजा की सेना में हाबियों की संख्या वाहे कितनी ही क्यों न हो. पर यह निविवाद है कि वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय राजा था। साम्राज्य-विस्तार की जो प्रवृत्ति चिरकाल से मगध के राजाओं में विकसित हो रही थी, महापद्म नन्द और उसने पत्र समाल्य (या औग्रसैन्य) नन्द के शासन काल मे उसे बहुत सफलता प्राप्त हो बकी थी। सिकन्दर जो भारत में अधिक आगे नहीं बढा, उसका एक कारण मगध के इस राजा की प्रवल सैन्य शक्ति का मय भी वा। पर गगव के इस उत्कर्ष का प्रधान श्रेय महापद्म नन्द को ही दिया जाना चाहिये. उसके पुत्र को नही । सम्भवत: महापद्म का उत्तराधिकारी नन्द राजा जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं था। धन और शक्ति के गर्व में चर होकर वह प्रजा की परवाह नहीं करता था. और लोग उसे समिचत आदर प्रदान नहीं करते ये। साथ ही, ये नन्द राजा शृद्ध या शद्वप्राय भी थे। पूराणों में महापद्म नन्द की 'शद्रागमोंदमव' कहा गया है। वह महानन्दी की जिस रानी का पत्र था. वह शद वर्ण की थी। जैन ग्रन्थ परिशिष्ट पर्थ में उसे 'नापितसः' (नाई का पुत्र) कहा गया है। इसकी पुष्टि ग्रीक लेखकों के विवरण द्वारा भी होती है। कटियस ने लिखा है कि "उस (अग्रमस) का पिता वस्तुत. नाई था. और उसके लिये यह भी सम्भव नहीं का कि अपनी कमाई से पेट भी भर सके। पर क्योंकि वह करूप नहीं था. अत: रानी का प्रेम प्राप्त कर सकते में समर्थ हो गया । रानी के प्रभाव से लाग उठा कर वह राजा का विश्वासपात्र बन गया, और बाद में उसने घोखें से राजा की हत्या कर दी। राजपूत्रों का संरक्षक बनकर उसने शासन के सर्वोच्य अधिकार प्राप्त कर लिये, और फिर उन राजपुत्रो का भी चात कर दिया। वर्तमान राजा (अग्रमस) इसी का पत्र है।" नन्द वंश के कुल आदि के सम्बन्ध में अनेक मत है। पर यह निर्विवाद है, कि नन्द राजा विशुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। वे शुद्र या शृद्रप्राय ही थे। इस कारण भी प्रजा का उनके प्रति विशेष अनुराग नही था।

नन्दों की शक्ति का अन्त कर चन्द्रगुन्त गौयें ने मगय के राजींसहासन पर अपना अपिकार स्थापित किया। यह चन्द्रगुन्त अस्यन्त और आरस्त सहसी था। इसने न केवल प्रीक (यनन) आकात्ता सैन्युकस को परास्त किया, अपितु चारत के वड़े माग में मागव साम्राज्य का विस्तार भी किया।

## (४) साम्राज्य-निर्माण में मगध की सफलता के कारण

बौद युग में भारत मे जो सोलह महाजनपद थे, उन पर इसी जच्याय में क्रमर प्रकाश दाला जा चुका है। इन सोलह महाजनपदों में मृत्यु, कोशल, बृत्स और अवस्ति प्रमाव थे। इन वारों में शक्तिशाली राजाओं का शासन था, और ये वारो ही अपने-अपने साम्राज्यों

१. 'नम्बस्य न नीतं चक्रसी नापितसूरिति।' वरिविष्ट वर्व ६।२४४

<sup>3.</sup> Mccrindle: The Invasion of India by Alexander, p222

- के निर्माण के लिये प्रयत्नवील में । स्वामाधिक रूप से यह प्रस्त उत्पन्न होता है, कि साम्राज्य-निर्माण के इस समर्थ में समय की नयों सफल हुआ ? किन कारणों से मगम के राजा 'सम्पूर्ण पृथियी' पर अपना अनुलंधित शासन स्थापित कर सके ? सम्मवत, ये कारण निम्नलिखित में—
- (१) मगध के निवासियों में ऐसे लोगों की सख्या बहुत अधिक थी, जो विशुद्ध आर्य-जाति के नहीं थे। भारत में आयों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। पञ्चनद. कुरु, पाञ्चाल आदि प्रदेशों में आयों ने अपनी प्रारम्भिक बस्तियाँ बसायी थी। ज्यो-ज्यों वे पूर्व की ओर आगे बढ़े, उन्हें वहाँ के आर्यमिन्न निवासियों से अनेक युद्ध करने पहें। आर्य इनका सर्वनाश नहीं कर सके, अपित इन्हें अपनी अधीनता में ले आकर ही सन्ष्ट हो गये। यही कारण है, कि मगब और अग जैसे प्राच्य जनपदों में आर्य-मिन्न जातियों के लोगो की बहसंख्या थी। जब कोई विजेता जाति बहसख्यक विजातियो पर शासन करनी है, तो शासनकार्य में निरकुश होना उसके लिये आवश्यक व उपयोगी हो जाता है। मगध के राजा भी 'एकराट' व 'एकच्छत्र' शासक थे। जैसी स्वशासन सम्थाएँ कुरु, पाचाल आदि विशद्ध आर्य जनपदो मे विद्यमान थी, वैसी मगध मे नही थी। इसी कारण बाह्मण ग्रन्थों में यह कहा गया है कि प्राच्य देशों के जो राजा है, वे साम्राज्य के लिये ही अभिषिक्त होते है और सम्राट कहाते हैं। इन राजाओं की दृष्टि में आयों की प्राचीन मर्यादाओं और र्मान्यताओं का वह महत्त्व नही था, जो अन्य आर्य राजाओं की दृष्टि में था। इसी कारण प्रारम्म से ही इनमे एक ऐसे साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिसमे जीते हुए राजाओं का मुलोच्छेद कर दिया जाता था। मगध की इस प्रवत्ति पर इसी अध्याय मे ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है।
- (२) मनव के जिन सम्राटों ने साझाज्य-विस्तार में असावारण सफलना प्राप्त की वे विस्तु आर्थ नहीं से। महानम्म नन्द गृह या 'गृहप्रत्मा' वा नगम के अबन भी अनेक राजा गृहप्रत्म थे। पूर्व के प्रदेशों में को आर्थ वे में है, उन्होंने आर्थ-निम जातियों की हिन्सी से मी विवाह किये से। उनकी सत्तान वर्णनक थी। केवल सर्वनाघारण आर्थ ही नहीं, अपितु राजकुलों के पुरुष मी अपनी रसनगृह्वा को कायम नहीं रख नके थे। इत दशा में उनके यह सह स्वाप्त की अपनी रसनगृह्वा को कायम नहीं रख नके थे। इत दशा में उनका मान मान स्वाप्त की स्वाप्त की सामीन मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य राजाओं का मृत्योच्छेद करने के लिये प्रवत्त हों सके।
- (३) माथ की जनता में आर्थ मिन्न लोगों की प्रजुरता थी, अतः वहीं मृत सैनिकों को प्राप्त कर सकता बहुत मुगम था। कीटलीय अबंदाशक में मौक सेता के अतिरिक्त मृत और आटिकि सेताओं का भी उल्लेख निया यदा है। मृति (वेतन) प्राप्त कर जो पैनिक सेता में मनती होते थे, उन्हें "मृत" कहते थे, और अटबियों (जंगलों) के निवासियों की सेना को 'आटिकक' सेता। इन दोनों प्रकार के सैनिकों को प्राप्त करने की बैसी सुविधा

१. की. जर्थ, ९।२

मगय में थी, वैसी बरस, कोशल आदि जनपदों मे नहीं थी। यथय के समीप ही महाकान्तार था, जहाँ बहुत-सी आटविक जातियाँ बसती थी। आर्य-प्रिन्न लोगों में से मृत सैनिक मरती करना भी बहुत सुगम था।

(ण) प्राचीन काल में युद्धों के लिये हामियों का बहुत महत्त्व वा। चाणक्य ने लिखा है—"पात्राओं की विजय प्रधानतया हामियो पर ही आधित है। शत्रुओं की छावनी, हुएं आदि को कुचल टालने और तोट देने के लिये दन विद्याल शारीर वाले हामियों का बहुत उपयोग है।" इसीलिये चाणक्य ने विधान किया है, कि हामी का वस करने पर प्राणदण्ड दिया आए।" ये हामी प्राच्य जनपदों के ही अंच्ड माने जाते से। कलिक्क और अक्क हामी सर्वेश्वर वं।" जब अक्क जनपद मण्य के अन्तर्गत हो गया, तो वहीं के राजाओं के लिये हामियों को वहीं संख्या में प्राप्त करना सुगम हो गया। शीक लेककों के अनुनार प्राच्य राजा अन्तरम की दिना में हजारी हो से।

 <sup>&#</sup>x27;हिस्तप्रधानो विजयो राज्ञाम् । परानीक व्यह दुर्ग स्कन्धावार प्रमदेना द्वासिप्रमाण-शरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।' कौ. अवं. २।२

२. 'हस्तिचातिनं हन्युः।' कौ. अर्थः २।२

३. 'कलिञ्जगञ्जगञ्जाः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति कक्वाजाः ।' कौ. सर्व. २।२

#### चौया अध्याय

# चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन

# (१) मोरिय गण का कुमार चन्द्रगुप्त

मीर्य बच का संस्थापक बन्द्रयून था। उसी ने नन्द बचा के शासन का जन्त कर पार्टील-पुत्र के राजिहिहासन पर अपना आधिषस्य स्थापित किया था, और गगा के परिचम के विविध जनपदों को जीत कर हिन्दुकुश पर्वत माला तक मागथ साम्राज्य का विस्तार किया था। यह चन्द्रयुन्त कीन था, इस विषय पर प्राचीन साहित्य से अनेक मत पाये जाते हैं, जो निम्निलिखत हैं—

(१) नन्द वश के अन्तिम राजा धुमाल्य नन्द (या धननन्द) की एक पत्ती का नाम मूरा था। वह जाति से सुद भी। इसी से चन्द्रण्य का उम्म हुआ। मुरा का पुत्र होने के कारण हो वह "मीय" कहाया। विष्णुपुराण में लिखा है, कि "तब ब्राह्मण कीटन्य इन नव्द नवतों का नाश करेगा। उन (नन्दों) के अनाव में मीय पृत्रिकी का मोग करेंगे। कौटन्य ही 'उत्पन्न 'चन्द्रमुप्त को राज्य में अमिषकत करेगा।" श्रीधर स्वामी ने विष्णुपुराण की टीका करते हुए 'उत्पन्न 'चन्द्र की आवाद्या इस प्रकार की है—"नन्द की ही मुरा नाम की भाषाने ने उत्पन्न।" पीराणिक अनुभृति के अनुसार चन्द्रगुप्त मीये नन्द का ही पुत्र था, और उसकी माता का नाम मुरा था।

विशाखदतकृत मुद्राराक्षम नाटक के उपोद्घात मे टीकाकार दुण्डिराज ने चन्द्रगुप्त की कृषा विस्तार के साथ लिखी है। यह कथा इस प्रकार है—

किन्युग के प्रारम्य मे नन्द नाम के राजाओं का बातन था। इनसे मर्वाधिसिंद्ध नाम का राजा अपने पीरुव के नियं विस्थात था। वह 'नवकोटिखत' (नी सो करोड धन) का स्थामी था, और विरक्ताल से पृथिवी पर बामान कर रहा था। इस राजा के बक्रमास आदि कुलीन बाहुण का अनात्य थे, जिनमे राजास नाम का बाहुण बहुत प्रसिद्ध था। यह राज्य स्थानीति में अनीण, पाइनुष्य का जाता, शुंचि (कच्चिर) और अव्यन्त सूर्य था। नन्द राजा इसका बहुत मान करते थे, और राज्य का सञ्चालम इसी के हाथों में था। राजा की यो पिलावी थी, सुनन्दा और मूरा। सुन्द्रम-बडी थी, और मुन्त और गुन्त लाति से वृषक (नृष्ट) थी। वह जवन्त लाव्य से युक्त और सीणवादी होने के कारण पति को बहुत प्रयंथी। एक बार कोई तेपीनिष्ट (तपस्ती) किति राजा के बर आयो। पत्तिकों के साथ राजा ने बप्यो पा पत्तिकों से साथ राजा ने बप्यो पा पत्तिकों से साथ राजा ने बप्यो पा पत्तिकों के साथ राजा ने बप्यो पा पत्तिकों के साथ राजा ने बप्यो पा पत्तिकों के साथ राजा ने बप्यो पा पा विस्थे

(चरणोवक) के नी बिन्तु मुनन्ता के सिर पर जा पड़े, और एक बिन्तु मुरा के। मुरा ने इस बिन्तु को बड़े मस्तिमास तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रहण किया। यह देख कर वह बाह्यण अतिथि बहुत प्रसन्न हुवा।

समीचित समय के परचाल् मुरा के एक पुत्र उत्तरक हुवा, को बहुत गुणी था। यही मीचे कहाया। सुन्तरा ने मांत के एक पिषक को बन्न दिया, विवर्त नी टुकडे करा के राक्षस ने मांत के एक पिषक को बन्न दिया, विवर्त नी टुकडे करा के राक्षस ने प्रकार के राक्षस ने प्रकार के राक्षस ने प्रकार के प्रक

एक बार की बात है, कि निहलद्वीप के राजा ने मोम का बना हुआ एक ऐसा खेर पिजरे में बन्द करके नन्दों के पास मेजा, जो देखने में बिलकुल जीवित प्रतीत होता था। सिहल के राजा ने इस शेर को अजते हुए यह कहलवाया, कि जो कोई पिजरे को खोले बिना ही इस होर को पिजरे से बाहर कर देगा, वही बस्तुत सुमति (बद्धिमान) है। नन्द कुछ मी न समझ पाए. वे देखते ही रह गये। चन्द्रगप्त अभी जीवित था। वह पिजरे में बन्द होर के रहस्य को समझ गया। उसने लोहे की शलाका को गरम कर शेर को छआना प्रारम्म किया। शेर मोम का बना हुआ था। गरम लोहे के स्पर्श से वह पिघल गया, और पिजरे से बाहर हो गया। यद्यपि नन्द चन्द्रगुप्त को जिन्दा नहीं रखना चाहते थे, पर क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से सबको चमत्कृत कर दिया था, अत. विवश होकर अब उन्होंने उसे भिम के नीचे बने हए गुप्तगृह से छुटकारा दे दिया। इस चन्द्रगुप्त मे राजा के सब लक्षण विद्यमान थें। इसकी बाहुएँ बुटनों को छूती थी। यह औदार्य (उदारता), शौर्य, गाम्भीय और विनय का मण्डार था। ऐसे गणी व्यक्ति को भी वे दृष्ट नन्द सहन करने को उद्यत नही में। कुछ समय पृथ्वात उन्होंने एक बार फिर चन्द्रगप्त की हत्या के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। वे इस प्रतीक्षा में थे कि कोई उपयक्त अवसर आये और वे चन्द्रगप्त का घात करा सके। प्रतीक्षा के इस काल के लिये उन नन्दों ने उसे 'अन्नसन्न' का अधिकारी नियत कर दिया था। चन्द्रगप्त नन्दों के मनोमावों से मलीमाँति परिचित था, और वह मी उनकी और से सावधान था।

एक दिन चन्द्रगुप्त ने एक ऐसे बाह्यण को देखा, वो अस्पन्त कोधी स्वमाव का था। उसके पैर में कुता का असमाग चुम गया था। इससे वह इस्ता मुद्ध हुमा, कि उसमे उस कुता को कह से उसाह फेकने का यल प्रारम्म कर दिया। यह देसकर चन्द्रगुप्त मोर्थ ने सोचा, कि सदि शह बाह्यण नर्यों पर कुछ हो जाए, तो उनका विनाश किये दिना कमी नहीं सानेना। यह विचार करके चन्द्रगुप्त उस बाह्मण की तेवा में उपस्थित हुआ और उसकी सेवा करते लगा। इस बाह्मण का नाम विष्णुप्त था। औरान्स (शुक्राचार्थ के सम्प्रदाय की) दण्डतीति और ज्योतिपदास्त्र का यह पर्याप्त माने की को उसकी सेवा माने की प्रवास माने की

एक दिन चाणक्य नन्दों को मुनित्वाला में गया, और बही जाकर अप्रावन (प्रधान आसन) पर बैठ गया। नन्दों को जब यह जात हुआ, तो उन्होंने समझा कि कोई साधारण बहुक अद्यासन पर जा बैठा है। उन्होंने आदेवा दिया, कि उसे अप्रावन से उठा दिया जाए। राजाजा के अनुसार बरू कम अप्रायन के उठा दिया जाए। राजाजा के अनुसार बरू कम अप्रायन के स्वायन से उठा दिया गया। इस पर क्षेत्र से आविष्ट हो चाणक्य ने मुनित्वाला के बीच में अप्रायन से उठा दिया गया। इस पर क्षेत्र से आविष्ट हो चाणक्य ने मुनित्वाला के बीच में अप्यान नन्दों को जब कम उठा उठा कर नहीं केंक दूंगा, विचा को नहीं बांचुगा। यह घोणणा करके चाणक्य मुनित्वाला से बाहर निकल यथा, और पाटलिपुत्र से भी अन्यत्र चला गया। गर्व से उन्मस्त नन्दों ने उसकी कोई परवाह नहीं की, और उमे मनाने के लिये कोई यत्न नहीं किया। चन्द्रमुत्त मी इसी समय पाटलिपुत्र को छोड़ कर चाणक्य के तास गया, और उसके आश्रय में रहने लगा।

सुप्राराक्षम का जांग्रेव्यात जिल्लोवां के वृष्टिराज चोडमण्डल के जोमल (जोसले) व्या के राजा बाहुजी के समकालीन थे। मोसले वसी बाहुजी का साल १५६२-१५२२ वरा। हृष्टिराज ने यह उपोर्ट्यात लाजारूवी नथी के प्रारम्भ में लिल्ला था, अत. इसकी प्रामाणिकता में मन्देह होना स्वामाणिक है। पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होया, कि हृष्टिराज ने इसे किसी प्राचीन अनुजात के आवार पर ही लिल्ला होगा। विष्णु पुराण की टीका में टीकाकार श्रीयर ने यह प्रगट किया है, कि चरनुगुर मौर्य नन्दराज का पुत्र या, और उसकी मुरा सकल मार्या से उत्तयन हुआ था। पर हृष्टिराज के अनुसार चन्नुप्त नव का पीत्र वा, पुत्र नही। पर श्रीयर और दृष्टिराज दोनी इस बात में एकमत है, कि मुरा नन्द की अन्यस्तर मार्या थी, और चन्द्रप्त का जन्म नन्दवस में ही हुआ था। मुरा आपित से सुरा नन्द की अन्यस्तर मार्या थी, और चन्द्रप्त का जन्म नन्दवस में ही हुआ था। मुरा आपित से सुत्र वा जुन्त थी। नन्द के अन्य पुत्र मी थे, चाणवस की सहायता से जिन्हे मारकर स्वापित है स्वय पाटलिपुन के राजांसहासन पर अपना अधिकार स्वापित किया था।

(२) सोमदेवकृत कथामरिस्सायर (कथापीठलम्बक, तरक्ष्म ५,६) में चाणक्य और चन्द्रमृत्व के सम्बन्ध मे एक अन्य कथा विद्यमान है, जिसे सक्षेप के साथ इस प्रकार लिखा जा सकता है—

बररुचि, व्याहि और इन्द्रवस तीन सहपाठी थे। राजा नन्द कुछ समय के लिये सयोध्या आये हुए थे। तीनो सहपाठियो ने सोचा, गुक्दक्षिणा की व्यवस्था करने का यह अच्छा अवसर है। क्यों न नन्द के पास जाकर मिक्षा माँगी जाए। मिक्षा की आक्षा से वे नन्द के म बन पर गये। पर ज्यों ही वे राजप्रासाद के समीप पहेंचे, राजा की मत्य हो गई। इन्द्रदत्त परकाया-प्रवेश मे प्रवीण था। योग-विश्वा द्वारा उसने राजा नन्द के मत शरीर मे प्रवेश कर लिया। परकाया प्रवेश से पूर्व उसने अपने साथी वररुचि से कहा, कि तमने मिका मागने के लिये अकेले मेरे पास आना, और जब तक मैं नन्द के शरीर में रहें, व्याहि मेरे शरीर की रक्षा करता रहे। इन्द्रदत्त के शरीर को एक पूराने मन्दिर के एक कोने से छिपा कर रख दिया गया, और इन्द्रदत्त नन्द के मृत शरीर में प्रविष्ट हो गया। राजा को फिर से जीवित देख कर उसके अनुवर व पार्श्ववर बहुत प्रसन्न हुए। नन्द के मन्त्री का नाम शकटार था। वह अत्यन्त चतुर और चाणाक्ष था। पूनर्जीवित होते ही नन्द ने शकटार को आजा दी, कि वरश्वि को एक करोड सुवर्ण मद्राएँ दे दी जाएँ। इस आजा से शकटार को बहत आश्चर्य हुआ। मत राजा का पुनर्जीबित हो जाना, तरन्त याचक का मिक्का के लिये उपस्थित हो जाना और राजा द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को एक कोटि सवर्ण-मदाओं का दान दे देना-ये बाते बस्तत. आश्चर्य की थी । शकटार जैसे ब्रिज्यान अमास्य की वास्तविक बात समझने मे कठिनाई नहीं हुई। शकटार ने राजा की आज्ञा के अनुसार जिस्रा तो दे दी, पर मन में यह विचार किया कि नन्द का पुत्र अभी बालक है, और राज्य के शत्रओं की कमी नही है। अत यदि यही राजा बना रहे, तो अच्छा है। मुझे इस देह की रक्षा करनी ही चाहिये। यह सोचकर शकटार ने राजकर्मचारियों को यह आजा दी कि राज्य में जो भी मुदें हो, उन्हें तुरन्त जलवा दिया जाए। गुप्तचरों ने इन्द्रदक्त की देह का भी पता कर लिया, और उसे मी अग्नि के अपित कर दिया गया। अब इन्द्रदत्त के लिये केवल यही मार्ग होय रह गया. कि वह नन्द के झरीर को ही स्थायी रूप से अपना ले। क्योंकि अब नन्द का शरीर या और इत्वदस की आत्मा-अस, वह योगानन्द कहा जाने लगा । योगानन्द या इन्द्रदत्त ने व्याडि से परामर्श करके यह विचार किया, कि शकटार सब बात जानता है. अत. स्वामाविक रूप से उसका यही प्रयत्न होगा, कि जब नन्द का पुत्र चन्द्रगप्त बडा हो जाए. तो उसे ही राजा के पद पर अभिविक्त किया जाए। अतः इस अमात्य को अपने मार्ग से हटाना आवश्यक है। उसने शकटार पर यह अभियोग लगाकर कि उसने एक जीवित बाह्मण को जलवा दिया है. उसे सन्तान सहित एक बन्द स्थान पर कैंद करवा दिया। अब योगानन्द निश्चित्त हो गया था। उसने वरशिव को अपना प्रधान अमास्य नियक्त किया. और निविचल्त रूप से राज्य करने लगा ।

योगानन्द (या इन्द्रदत्त) का असली नन्द की रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हिरप्यकृत रक्षा नया। इस बीच में शकटार के सब पुत्रों की मृत्यु ही चुकी थी। कैद में शकटार और उसकी सन्तान के लिये दिन अर में केवल एक बार सोजन सेजा जाता था. और बह भी इतना कम कि एक व्यक्ति के जिये भी पर्याप्त नहीं होता था। इस वधा में सकटार जीवित बच नया, यह भी आस्वर्य की बात थी। वररुचि ने दया कर उसे बच्चना-गार से मुक्त करा दिया। पर सकटार का गन बहुत जलान था। उसने निश्चय किया, गार से मुक्त करा दिया। पर सकटार का गन बहुत जलान था। उसने निश्चय किया, एक बाहुया मिला। बहु कोच से पृथ्वी को सोव रहा था। सकटार ने उससे प्रत्य किया, आप पृथ्वी को इस प्रकार क्यों सोट रहे हैं? बाहुया ने उत्तर दिया— मैं यहाँ से कुला को उसाद रहा हूँ, स्थोंकि इसने मेरा पैर जस्मी कर दिया है। शकटार ने यह सुनकर लोचा, इस बाहुया बारा मेरा कार्य दिव हो सकेगा। नाम थान पृथ्वर उसने कहा—कल राजा नक्य केयही स्थाद है। मैं आपको वहाँ आने के लिये निमन्तित करता हूँ। दक्षिणा में आपको एक लाख सुवर्ष मूदार्य, प्रदान की आयंगी।

बागाबय ने निसन्त्रण स्वीकार कर किया, और अगले दिन यथासमय आढ मे मुख्य होता के स्थान पर बैठ गया। चुल्यु नाम का एक अन्य बाह्यण खा, जो आढ मे मुख्य होता कराना चाहता या। धकटार ने नम्ब के सम्मूल समस्या अस्तुत की। नन्द ने आदेश दिया-सुबन्धु मुख्य होता का स्थान अहण करेगा, दुसरा बाह्यण इस पद के थोग्य नहीं हैं। मय से कापता हुआ बाकटार जाणब्य के पान गया, और सब बाते उसकी तेवा मे निवेदन कर दी। बात्य होता बात चुनरे हो बाणव्य कीय से अल उठा। खिला खोल कर उठाने प्रतिक्रा की— सात दिन के अन्य-अन्य-रही इस नन्द का बिनाख करने छोड़ ना। नन्द के विनाया के बाद हो मेरी यह खुली हुई बिखा वय पायगी। अपनी प्रतिक्रा को पूर्ण करने के लिये जाणक्य ने अधिकार किया का आध्या लिया। चकटार की सहायता से प्रतिक्रा तित नन्द की मृत्य हो गई। योगानन्द के पुत्र हिर्च्यापुत की सी सकटार द्वारा हरस करा दी गई, और बारत्यिक नन्द के पुत्र चन्द्रपुत को राजीसहासन पर आसीन कराया गया। चकटार की बारत्यिक नन्द के पुत्र चन्द्रपुत को राजीसहासन पर आसीन कराया गया। चकटार के बारत्यिक नन्द के पुत्र चन्द्रपुत को राजीसहासन पर आसीन कराया गया। चकटार के बारत्य के प्रति न कि नह चन्द्रपुत के अधानमन्त्री का पद स्वीकार करे। चाणक्य को मन्त्री और चन्द्रपुत को राजा बनाकर सकटार ने सात्ति की सीस ली, और पुत्रशोक से पीडित इस वन को चला गया।

कयासरित्सागर की अन्य अनेक कथाओं के समान चन्द्रगुप्त, चाणव्य और नन्द की इस कथा में भी अनेक असम्बद व अविश्वसनीय बातें विद्यमान हैं। इसका आधार ही परकाया प्रवेश हैं, जिसकी सचाई में विश्वसा कर सकना सम्मव नहीं है। कथासरित्सागर के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्द का ही गुन था, और वही पाटलिगुन के राजसिहासन का वास्तविक अकारी या। वह दासी-गुन या गुरा माता का गुन न होकर नन्द की एकमान सन्तान था, और उसकी माता सामव राज्य की रानी थी। विष्णु पुराण और दुष्टिराज की कथा से इसका यही तात्त्विक मेद हैं।

(२) लंका की बौद्ध अनुभूति में चन्द्रगुप्त भीयें के वंश व जाति के सम्बन्ध में एक सर्वेषा भिन्न मत पाया जाता है। महावसों में इस विषय में ये पक्तियाँ आयी है—काला- सोक के दस पुत्र वे। इन दस आहमों ने बाईस वर्ष तक शासन किया। उनके पश्चात् नव-नत्यों ने कमश्व: राज्य किया। इनके शासन का काक जी बाईस वर्ष ही था। इन सब नत्यों में नवें नन्य का नाम भन नन्य था। याणकर (वाणवय) नाम के ब्राह्मण ने चच्छ कोच से इस सननन्य का विनाझ किया, जीर मोरिस खतियों। (मौर्स क्रियों) के बचा में उल्लाह श्रीसम्पन्न मनसुप्त को तकक वस्तु डीप का राजा बनाया। (महाबसों ५।१४-१७)

चन्त्रगुरत और वाणस्य का यह परिचय शुवक्ष्य से है। पर इसमें यह सर्वया स्पष्ट कर दिया गया है कि चन्त्रगुरत का जन्म नीरिय लिक्यों के बंध में हुझा था। महावंसी के टीकाकार ने वाणस्य और चन्द्रगुरत के सम्बन्ध में अधिक विश्वद रूप से प्रकाश डाला है, जो स्म प्रकार है—

इस प्रकार है-"यहाँ यह उचित होगा कि इन दोनों (चाणक्य और चन्द्रगुप्त) के विषय में लिखा जाए। यदि मुझसे पूछा जाए कि यह चाणक्क किसका पुत्र या और कहाँ रहता था, तो मै उत्तरदूगा कि यह तक्षांशिला का रहनेवाला या और वहीं के एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह तीनों वेदो का जाता, जास्त्रो से पारगत, मन्त्रविद्या से निपूण और दण्डनीति का आवार्य था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वह कर्तव्य समझ कर अपनी माता की सेवा करने लगा। यह बात जगविवित थी कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। एक दिन की बात है, कि उसकी माता रो रही थी। चाणक्क ने अपनी माता के पास जाकर प्रश्न किया---'मां, तुम रोती क्यों हो ?' माता ने उत्तर दिया- 'त्रिय पुत्र, तुम्हारे मान्य में छत्र वारण करना लिखा है। तुम छत्र वारण करने और राज्यश्री से युक्त होने का प्रयत्न क्यो नहीं करते ? राज-कुमार प्राय. अपने कुटुम्बियो को मूल जाते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुम भी मुझे और मेरे प्रेम को मूल जाओगे ? यदि ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इसी सम्भावना से रो रही हूँ।' यह सुनकर चाणक ने फिर प्रक्न किया---'मा, भेरे कौन-से अंग पर श्री अकित है ?' माता ने उत्तर दिया-भेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दाँत पर।' यह सुनकर जाणका ने अपना दाँत तोड़ दिया, और वह सण्डदन्त होकर अपनी माता की सेवा करने लगा। उसका केवल दाँत ही नहीं टूटा हुआ था, अपितु उसके अग भी टेड़े थे, और उसका शरीर कुरूप था।

"इसी बीच में चाणक पुष्पपुर गया। वहाँ का राजा चननन्य अब पहले के समान कृपण नहीं रहा था। धन को दबा कर रकते की प्रवृत्ति का परिस्पाय कर उसने अब बान-पुष्प करना प्रारम्भ कर दिया चा, विसक्षे कारण उसका मन 'मञ्जरिय मक' से विर्यहित हो गया था। उसने एक पूनियाला बनवायी हुई थी, जिसमें बह बाहुणों को बान दिया करता था। साधारण बाहुणों को एक लाल दान में दिया जाता था, और संब-बाहुणों को एक कोट। बाथक्क भी दस मुनियालाल में गया, और अध-सहाय या सब-बाहुण के असन पर जा बैठा। बथासमय राजा नन्य मुन्दर बस्त पहनन्त सौर बहुत-से मनुष्यों के साथ मुनियहाला में बादय। प्रवेश करते ही उसकी वृद्धिर वाथक्क पर पड़ी, जो अझसन पर "रात्रि के समय चाणकक राजकमार पञ्चत (पर्वतक) के कुछ साथियों से मिला। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह पर्वतक को राज्य दिला देगा। उनकी सहायता से उसने राजकमार से भी भेट की। पर्वतक को अपने साथ मिलाकर और उमे शीध राज्य दिला देने की आशा दिलाकर उसने राजप्रासाद से बाहर निकलने के उपायो पर सोचना प्रारम्म किया। अन्त मे राजकुमार की माता से चाबी मगवाकर उसने गुप्त मार्ग को खोल लिया, और राजकुमार के साथ इसी गप्त मार्ग से राजप्रासाद से बाहर हो गया। वे दोनो विन्ध्या-चल के समीप के जगलो की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर चाणक ने धन एकत्र करना श्रुक किया। एक काहापन (कार्षापण) के आठ काहापन बनाकर उसने ८० करोड कार्षापण एकत्र कर लिये। इस धन को गप्त कोष में रखकर अब चाणक्क ने किसी ऐसे राजकुमार की हद प्रारम्भ की, जो जन्म से भी कुलीन हो। तब पूर्वकथित बन्द्रगप्त से उसकी मेट हई। यह चन्द्रगुप्त मोरिय क्षत्रियो के क्या मे उत्पन्न हुआ था। इसकी माता मोरिय नगर की रानी थी। इस मोरिय नगर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जब एक शक्तिशाली राजा ने मोरिय नगर पर आक्रमण कर वहाँ के राजा को मार दिया, तब चन्द्रगुप्त की माता गर्मवती थी। अपने गर्म की रक्षा करने के लिये रानी गप्त वेश में अपने माइयों के साथ पुष्पपुर चली आई। माइयों के सरक्षण में वह पृष्पपुर में ही निवास करती रही। गर्म का समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पर शत्रओं से उसकी रक्षा करना कठिन जान माता ने उसे उक्सली में डालकर एक बोच-द्वार पर रख दिया। जिस प्रकार राजकुमार योष की रक्षा चन्द नामक बषम द्वारा की गई थी. बैसे ही इस राजकुमार की रक्षा भी बन्द नामक बुषम ने की। बाद में एक गोपालक ने राजकुमार की रक्षा का भार अपने अपर के लिया। क्योंकि प्रारम्भ में इसकी रक्षा भी बन्द ब्रारा की गई की, अतः इसे 'बन्दगुप्त' नाम दिया गया। अब बन्दगुप्त की आयु इस्थ पशु बराने के योग्य हो गई, तो जम गोपालक के अन्यतम शिकारी नित्र ने उसे अपने पास रक्ष लिया। वह शिकारी बन्द-गुप्त को अपने साथ के गया, और वह उसी के वर पर रहने लगा।

"एक बार की बात है, कि चन्द्रगप्त अन्य लडकों के साथ पश बरा रहा था। लडकों ने एक खेल खेलना प्रारम्भ किया। इसे वे 'राजकीय खेल' कहते थे। खेल में चन्द्रगुप्त ने राजा का पद ग्रहण किया. और उसके साथियों ने उपराजा, न्यायाचीश आदि के अन्य राजकीय पद। कछ को चोर और डाक बनाया गया। इस प्रकार अपने साथियों को विविध व्यक्तियो की मुमिकाएं प्रदान कर चन्द्रगुप्त 'राजसिंहासन' पर बैठ गया, और उसके सम्मुख चोरी और डकैती के अमियुक्तो को न्याय के लिये उपस्थित किया गया। सरकार और अभियुक्त दोनो की ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्षी पेश किये गये, और दोनो पक्षो द्वारा यक्तियाँ प्रत्यक्तियाँ प्रस्तुत की गई। न्यायाधीशों ने निर्णय किया कि अभियक्तों के विरुद्ध चोरी और डकती का अभियोग सिद्ध हो गया है, और उन्हें हाब तथा पर काट दिये जाने का दण्ड प्रदान किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये 'राजा' चन्द्रगप्त ने आजा दी, कि अमियक्तों के हाथ और पैर काट दिये जाएँ। इस पर 'राजपुरुवों' ने कहा-'देव ! हमारे पास कुल्हाडे तो है ही नहीं।' यह सुनकर चन्द्रगप्त ने कहा-- 'यह राजा चन्द्रगुप्त की आज्ञा है, कि इनके हाथ और पैर काट दिये जाएँ। यदि तुम्हारे पास कुल्हाहे मही है. तो लकडी का डण्डा बनाओ और उसके आगे बकरे के सीग लगाकर कुल्हाडा बना लो।' राजपुरुपों ने यही किया। कुल्हाडा बना लिया गया, और अभियक्ती के हाथ तथा पैर काट डाले गये। अब चन्द्रगुप्त ने फिर आज्ञा दी---'इनके हाथ पैर फिर जुड़ जाएँ।' यही हुआ, और उनके हाथ पैर फिर जुड गये।

"वाणक लड़ा हुआ यह पृथ्य देल रहा था। वह बहुत आस्वर्यान्वत हुआ और चन्द्रगुरत से प्रमावित मी। वह बालक चन्द्रगुरत के साथ गाँव मे गया, और शिकारी के सम्मुल एक हज़ार कार्यागण रलकर बोला—'अपने इस पुत्र को तुम मेरे साथ कर दो। उसे मैं सब शिकाएँ पूँगा।' शिकारी ने उसकी बात मान ली, और चाणकक चन्द्रगुरत को अपने साथ ले गया। उन के तागे को सुवर्ग तुन्न के साथ बट कर उसने चन्द्रगुरत के गले मे डाल दिया।

"वाणक्क ने इसी प्रकार का सुवर्णसूत्र कुमार पर्वतक के गले मे भी डाल रखा था। जब मे मौतों कुमार (बन्द्रपूत और पर्वतक) वाणक्क के साथ रह रहे थे, दोनों को एक-एक सुपता आया। दोनों ने अपने-अपने सुपते वाणक्क को सुनाए। उन्हें सुनकर वह जान गया कि प्रवेतक राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा, और वन्त्रपुत बीध्र ही अन्युदीप का सम्राट बनेगा। पर उसने सह बात कुमारी से नहीं कहीं। "एक दिन को बात है कि वे तीनो एक न्योते में खीर खाकर एक वृक्ष के नीचे केटे हुए वे। उन्हें बही नीच का यह। आपक्क की नीद समसे पहले खुली। उसने पर्वतक को अवाधा को पर सकते परीक्षा लेने के प्रयोजन से उसे एक तकवार देकर कहा:—जन्मनुपत के गर्छ में जो सूत्र पदा हुआ है, उसे मेरे पास ले आजो, पर यह ध्यान रक्षना कि न तुत्र दूटने पाए और न उसकी गीठ ही खुले। पर्वतक को कोई उपाय न सुक्षा और वह खाली हास बायस बा बया। ऐसे ही एक अन्य दिन चायक ने वन्तपुत्त की परीक्षा ली। चन्नपुत्त को में एक तलबार दी यई, और उसे भी यह कहा नया कि एकंक के गर्छ में जी सुत्र पढ़ा हुआ है, उसे दूस बंग के निकाल लाजों कि न वह टूटे और न उसकी गाँठ ही खुले। चन्नपुत्त ने सोचा, पर्वतक का दिर काट कर ही सुत्र इस कप में प्रायं किया जा सकता है, कि न वह दूदने पाए और न उसकी गाँठ ही खुले। उसते वही किया और सुत्र लाकर चायकक के साथ ने दे दिया। इसते वायक बतान्य प्रयह हजा।

"जाणक्क ने चन्द्रगुप्त को छः या सात साल अपने पास रखा। इस काल मे उसने उसे सब प्रकार की विद्याएँ सिसायी। सैन्य-सञ्चालन और युद्ध विद्या की शिक्षा पर उसने विशेष ब्यान दिया। जाणका ने सोचा, कि अब यह चन्द्रगुप्त सेना का सञ्जालन करने के योग्य हो गया है। उसने कोश में सञ्चित वन बाहर निकाला, और सेना एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया । चन्द्रगुप्त को इस सेना का सेनापति बनाया गया, और ग्रामी तथा नगरों को जीत कर अपने अधीन करना शुरू किया गया। इससे लोग उनके विरुद्ध उठ खडे हए, और उन्होंने सेना को चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दिया। अब चाणक्क और चन्द्रगुप्त ने माग कर जंगल में शरण ली, और यह विचार किया कि अब तक यद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला है, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है, क्यों न हम चलकर लोगों के विचारों का पता करें। यह निश्चय करके उन्होंने वेश बदल कर बमना प्रारम्स किया। दिन भर वे अमते-फिरते रहते, और रात को किसी गाँव या नगर मे विश्वास कर लोगो की बातचीत को सुनने का प्रयत्न करते । एक गाँव मे एक स्त्री पुत्रे बनाकर अपने सड़के को खाने के लिये दे रही थी। लडका पूर्वों का चारों ओर का किनारा छोडता जाता था और बीच का भाग ला लेता था। यह देलकर उसकी माता ने कहा-- 'इस लडके का व्यवहार चन्द्रगुप्त जैसा है. जिसने कि राज्य लेने का प्रयत्न किया था।' यह सुनकर बालक ने प्रश्न किया-'मा, मैं क्या कर रहा हूँ, और चन्द्रगुप्त ने क्या किया था ?' माता ने उत्तर दिया---'मेरे प्रिय पृत्र ! तुम बारो ओर का माग छोडकर केवल बीच का भाग खा रहे हो । चन्द्रगदन की आकांक्षा सम्राट् बनने की थी। उसने सीमान्तों को अपने अधीन किये बिना ही राज्य के मध्यवर्ती प्रामों और नगरो को आकान्त करना प्रारम्म कर दिया। इसी कारण लोग उसके विरुद्ध उठ खडे हए. और सीमान्त की ओर से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चन्द्रगुप्त की युद्धनीति मुर्खतापूर्ण थी।"

"वाणक और चन्द्रगुप्त माता और पुत्र का यह वार्तालाप सुन रहे से। उन्होंने इससे

"यद्यपि राज्य प्राप्त हो गया, पर चाणका ने बन्त्रगुप्त को तुरन्त राजगही नहीं थी। उसने पहले मननन्द के कोश का पता लगाने का प्रयत्न किया। इस प्रयोजन से उसने एक मिख्यार को अपने साथ मिलाया, और उसे राज्य प्रदान कर देने का लालच देकर राजकीय कोस का पता लगा लिया। फिर उस मिख्यार को मार कर चाणका ने बन्द्रगुप्त को राज-सिहासन पर बिठाया।

"बन्द्रगुप्त की यह सम्पूर्ण कथा उत्तर बिहार के श्रवणों की श्ट्रकथा में लिखी हुई है। जो अधिक विस्तार से जानना चाहें, वे बहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ यह कथा संक्षिप्त रूप से से दी गई है। बन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्द्रसार हुआ।"

चन्द्रपुर नार्थ के पूर्व जीवन के सम्बन्ध में जो कथा महावसों की टांका में दी गई है, ऐतिहासिक दृष्टि से वह तथ्य पर आजित प्रतीत होती हैं। बीढ यूग में 'मीरिय' नाम के एक गणराज्य की सप्ता बीढ साहित्य डारा सुचित होती हैं। सहापरिनिक्वानुद्रम् (६१३१) के अनुदार जब मगवान् नृद्ध का निर्वाण (स्वर्गवास) हो गया, तो पिथ्यिक्वन के मीरियों में जुलीनारा के सप्तकों के पाय यह सदेश जेवा था— ''काववा (बुढ) क्षिप्रय के होत के निर्माण के होता हो। कि हो की सिवा है। अत. हमे बी मगवान् के सरीर के माय को प्राप्त करने का अधिकार है। हम भी जगवान् के सरीर हो। अत हमें वी मगवान् के सरीर के साथ आप विकाश हो। हम भी प्रयावान् के सरीर के साथ पर सहान् स्तुष्ट का निर्माण करने हो। 'पर जब मीरियों का यह सरोज जुलीनारा पहुँचा, जगवान् बुढ के सरीर के सब आप विकाश हो। के मोरियों को सह सरोज जुलीनारा पहुँचा, जगवान् बुढ के सरीर के सब आप विकाश हो। के उन्हों को लेग्ये। महात्मा बुढ को सुप्त कुलीनारा में हुई थी। बही उनके अतिम सस्कार हुए वे। महापरिनिक्बानसुत में 'सरीर' खब्द का प्रयोग 'जिस्व' के अर्थ में हुआ है। मीरिय गण के लेगों ने भी बुढ की अस्व (फूल) प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, प्रयूपि उससे में करने के सक्य के साथ स्वर्ण उससे से सफल नहीं हो। बाके हो।

बौद्ध जनुष्नृति के अनुसार मोरिय गण का प्रावुषांव शाक्य गण से ही हुवा था। दूसरे यथ्यों में यह कहा जा सकता है, कि मोरिय शाक्य गण की ही एक शाखा थे। गहावेंची के टीकाकार ने किखा है, कि जब अगवान् बुद्ध जीवित के राजा विद्रुवण (कोशक महाजन-पद का राजा विद्रुवण, कोशक महाजन-पद का राजा विद्रुवण, को असेतांजित का उत्तराधिकारी था) ने शाक्य जनपद पर जाक्यण किया। इस आक्रमण के कारण शाक्य गण के कुछ छोग अपने देश को छोड़ कर हितवन्त प्रदेश में जा बते। वहाँ उन्होंने एक अयनन सुन्य तथा रमणीक स्थान को देशा। यहाँ सुद्ध जल का एक जलायय था बीर यह स्थान सम्बत्त को शास्त्र शास्त्र का उन शास्त्र में प्रक्रण हो, कि इसी स्थान पर वस जाएँ। इस प्रवेश में एक ऐसे स्थान पर वसी कि

अनेक मार्ग आकर मिलते थे, उन्होंने अपना नगर बसाया जो सम्मक प्रकार से सरकित था। इस नगर के भवनो की रचना मयरग्रीवा के समान कम से बनायी गई थी। मयरो की केकाध्वनि से भी यह नगर सदा प्रतिष्वनित रहता था। इसी कारण इस नगर का नाम ही 'मयूर नगर' पड़ गया। इस नगर के निवासी और उनके वशज अन्यद्वीप में मोरिय (मौर्य) नाम से प्रसिद्ध हए। मोरिय यण की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह कथा कहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य पर आश्रित है, यह निर्धारित कर सकता कठिन है। मौर्य वश के राजा अशोक का बौद धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके प्रयत्न से बौद धर्म का बहुत जल्कवें हुआ, और लंका में इस वर्स के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संविमित्रा को है, जो अशाक की सन्तान थे। इस दशा मे यदि लका की प्राचीन अनुश्रुति में महेन्द्र, सघ-मित्रा और अशोक के कुल का सम्बन्ध मगवान बद्ध के कुल के साथ जोडने का प्रयत्न किया गया हो, तो इसमे कोई आइचर्य नहीं । बुद्ध शाक्य कत्रिय थे, और शाक्य गण के अन्यतम 'राजा' शखोदन के पुत्र थे। बौद्धों की दृष्टि में शाक्य कुल की बहुत प्रतिष्ठा थी। अत अशोक के कुल की महत्ता को बढ़ाने के लिये उसे शाक्य कुल के साथ सम्बद्ध करना स्वामायिक था। मोरिय गण का चाहे झाक्य गण के साथ सम्बन्ध न भी हो. पर इसमे सन्देह नहीं कि छटी सदी ई० प० और उसके समीपवर्ती काल में मोरिय नामक एक गण उत्तरी विद्वार के प्रदेश में विद्यमान था। इसकी राजवानी पिप्पलिवन नगरी थी, जिसकी स्थिति कुशीनारा के मल्ल-गण और रामनगर के कोलिय-गण के समीपवर्ती प्रदेश में ही कही थी। हा एन्साग ने अपने यात्रा विवरण में न्यम्रोध वन का वर्णन किया है, जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित एक स्तप भी विद्यमान था। कितपय ऐतिहासिकों ने पिप्पल्विन को हा एल्स्मान के त्याप्रोध वन के साथ मिलाया है।

बीढ साहित्य के समान जैन साहित्य में भी भीरिय या मौर्य जाति की सत्ता के निर्देश विश्वमान है। परिवार पर्व में फिला है, कि जिस ग्राम में राजा नन्द के मनूरपोचक लोग रहते में, एक दिन वाणक्क परिवानक का बेश बनाकर मिला के लिये वहीं चला गया। मनूरपोचकों के सरदार की एक लड़की गर्मवती थी। इसी से चन्नमृत्य उराम हुआ था। विजय सम्मान के सारदार की एक लड़की गर्मवती थी। इसी से चन्नमृत्य उराम हुआ था। विजय सम्मान मुक्त हिरामधीग टीका में भी राजा नन्द के मोरपोसों (ममूरपोचकों) के ग्राम और उसके प्रमुख के कुल में चन्द्रगुर्य की उत्पत्ति का उल्लेख है। सम्मयत न

<sup>1</sup> Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II, pp. 21-22.

<sup>2.</sup> Ray Chaudhuri : Political History of Ancient India, p. 194

३. परिकाष्ट पर्व ८।२२९-२३१

नन्तस्त मोरपोसता । तैंसि माने गाओ परिव्यासगांक येणं । तैर्ति च मयहर मूमार् चंद पियणं नि बोहलो । सा समुतांच वो गओ । पुच्छित सो जगद । इमं वाणं वेह । तोणं पाएनि चंद...इस्तावि ।

मोरियों वा मौयों को ही बैन साहित्य में 'मयूप्रोचक' नाम से उस्लिकित किया गया है। ऐसा प्रतित होता है, कि उत्तरी बिहार के सेन में नीरिय सिनयों का मी एक अपना गणराज्य पा, जिसकी राजवानी पिप्पिजन भी। विज्ञ , विदेह, सानय, मरूज आदि अन्य गण राज्यों के समान मोरियमण भी कोशक और नगय और सामित महाजनपर्यों के समान मोरियमण भी कोशक और नगय और सामित हाजनपर्यों के आममणों से अपनी रक्षा कर सकने में असमर्थ रहा। सानय गण की स्वतन्त्र सत्ता का जलत भी कोशक के ही किसी राजा ने किया था। सन्त्रवतः भीरिय गण की स्वतन्त्र सत्ता का जलत भी कोशक के ही किसी राजा ने किया था। पर इस सन्त्रन संवों को ही निर्मय प्राती ना पर्वोस के किसी विजित्तीय राजा के स्वतन्त्र सत्ता का ला-पर किया गया, तो उसके अन्यतम 'राजा' की पत्नी ने अपने माइयों के साथ पाटकिपुन में आकर आपने पहण किया। उस समन वह गर्नवती भी। पाटकिपुन में निवास करते हुए ही उपने नक्ष्मपुत्त को जन्म दिया। महावासी के टीकाकार डारा सक्लिक जो कचा करर दी गई है, उससे मूचन के जन्म दिया। महावासी के टीकाकार डारा सक्लिक जो कचा करर दी गई है, उससे मूचन के मूचन महावास के टीकाकार डारा सक्लिक जो कचा करर दी गई है, उससे मूचन होता है कि पाटकिपुन में भी चन्नमुस्त और उसकी माता का जीवन निरायद नहीं था। उनके कुटुन्बी लोग प्रचक्त रूप से ही बही अपना जीवन विता रहे थे। इसीिकें वन्नपुत्त का पालन पोषण पहले एक गोपानक (खाले) हारा किया गया, और पिर एक शिकारी द्वारा। द्वारा हिस्स पालन पोषण पहले एक गोपानक (खाले) हारा किया गया, और पिर एक शिकारी द्वारा। हारा।

मौर्यवश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मत विष्णुपुराण, कथासरित्सागर और मुद्रा-राक्षस के उपोद्धात में दिये गये हैं, उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द वश में ही हुआ था। उसकी माता का नाम मुरा था, जो शुद्रा या वृषल थी, पर नन्द की पत्नी थी। कथा-सरित्सागर में बन्द्रगुप्त ही राजा नन्द का एकमात्र पुत्र था, और वहाँ उसकी माता को शूटा या बृषल नहीं कहा गया। मुद्राराक्षस को भी यही मत अभिन्नेत है, कि चन्द्रगुप्त नन्द वश का था। मुद्राराक्षस के चतुर्थं अक मे मलयकेतु को बहकाते हुए भागुरायण ने यह कहा है, "ठीक है, पर बात यह है कि अमास्य राक्षस का वैर चाणक्य से है, चन्द्रगुप्त से नहीं है। यदि कही चाणक्य के अतिशय प्रभाव को न सह सकने के कारण चन्द्रगुप्त उसे (राक्षस को) अपना मन्त्री बना ले, और वह राक्षस भी नन्द कुल के प्रति भक्ति के कारण 'यह नन्द के वद्य का ही है' यह सोच कर चन्द्रगृप्त के साथ सुलह कर ले, और चन्द्रगृप्त भी यह समझ कर कि यह (राक्षस) पिता के समय से चला जा रहा है, उसके साथ उस सुलह को स्वीकार कर ले..." मुद्राराक्षस के पाँचवे अक मे भी मलयकेत ने ऋद्ध होकर राक्षस से इस प्रकार कहा है-- 'यह मौर्य (चन्द्रगुप्त) आपके स्वामी का पुत्र है, इसके विपरीत मै आपके मित्र का पुत्र हूँ।" निस्सन्देह, विशाखदत्त की दृष्टि में चन्द्रगृप्त राजा नन्द का ही पुत्र था, यद्यपि मुद्राराक्षस मे भी उसे बार-बार 'बषल' कहा गया है। विशालदत्त ने उसी अनुश्रुति का प्रयोग किया गया है, जो विष्णपुराण को स्वीकार्य थी।

१. "मौर्योऽसौ स्वामिषुत्रः परिचरणपरो नित्रपुत्रस्तवाहम् ।'

सम्मवतः, ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध अनुश्रृति की कथा अधिक संगत और विश्वसनीय है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं पायी जाती, जो अयुन्तियुक्त हो। परकाया-प्रवेश और गर्म को अनेक खण्डो में विमक्त कर उनसे सन्तान की उत्पत्ति जैसी असम्भव बातों का इस कथा मे सर्वथा अभाव है। उत्तरी बिहार मे वज्जि, शाक्य आदि जो अनेक गणराज्य विद्यमान से, वे 'राजशब्दोपजीवि' से। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजशब्दोपजीवि संघो का उल्लेख करते हुए लिच्छविक, वृजिक और मल्लक गणो को उनमें परिगणित किया गया है। वे तीनो गण या सघ उत्तरी बिहार में ही स्थित थे। इनकी शासन पद्धति के सम्बन्ध मे अनेक निर्देश बौद्ध साहित्य ने पाये जाते हैं। ललितविस्तार ने लिखा है, कि वैशाली (बज्जि की राजधानी) के निवासियों में उच्च, मध्य, बुढ़, ज्येष्ठ आदि के मेद का विचार नहीं किया जाता। वहाँ सब कोई अपने विषय में यही समझते हैं, कि मैं राजा हूँ, मै राजा हूँ। कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता। एकपण्ण जातक के अनुसार वैद्याली मे राज्य करनेवाले राजाओं की सक्या सात हजार मात सौ सात थी। वहाँ प्रत्येक कुल के मुखिया को राजा कहा जाता था। इसके विपरीत शाक्य गण मे राज्य के मुखिया (गणमुख्य) के लिये ही राजा शब्द का प्रयोग होता था। वृद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य राज्य के वशकमानुगत राजा नहीं थे। उन्हें कुछ समय के लिये ही 'राजा' क पद प्राप्त हुआ था। इसी कारण बौद्ध साहित्य मे जहाँ अनेक स्थलो पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशे-षण आया है, वहाँ अन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके मतीजे महिय को राजा कहा गया है, और उन्हें केवल "साक्य शुद्धोदन।" मोरिय गण मे शाक्यों के दग की शासन पद्धति थी या विज्जियों जैसी, यह निर्धारित कर सकता सम्भव नही है। पर यह कहा जा सकता है, कि चन्द्रगुप्त का पिता भी मोरिय गण मे 'राजा' की स्थिति रखता था, यद्यपि वह वहाँ का वशकमानुगत शासक नही था।

चन्त्रमुप्त और उसके बंधन जो मौर्य या मोरिय कहाए, उसका कारण उनका मोरिय क्षित्रयों के कुल में उत्पन्न होना ही था। इस सम्बन्ध में बीढ अनुभूति की कथा पुराण, कथावरित्सागर और मुद्राराक्षस की कथाओं की तुलना में अधिक प्रामाणिक और विश्वस्त नीय प्रतीत होतो है। मुरा नाम की शुद्र माता की सत्तात होने के कारण चन्द्रपुत मौर्य कहाया, यह युक्तितस्यत नही है। विद्यालयत ने मुद्राराक्षस से चन्द्रपुत्त के लिये चाणक्य से अनेक बार 'बुक्ल 'विद्यालय कप्रयोग कराया है। प्राचीन काल में 'बुक्ल 'या तो सूद्रों के लिये प्रयुक्त होता था, और या घर्म से च्युत व्यक्तियों के लिये। महामारत के अनुमार 'बुक का अर्थ वर्म होता है, जो उनकी परितमार्थित कर दे, उसे बुक्ल कहते हैं।' सम्मवत्र,

 <sup>&#</sup>x27;लिण्डिविक बृजिक मल्लक महबकुकुरकुल्पाञ्चालावयो राजशस्त्रोपजीविकः संबाः ।'' कौ. अर्थ. १३।१

२. 'बृषो हि अगवान् धर्मो यस्तस्य कुरते ह्यासम्।' महाभारत १२।९०।१५

चन्द्रग्प्त सनातन वैदिक या पौराणिक वर्ष का अनुवायी नहीं रहा या, और बौद्ध या निर्धन्य सदश नये वार्मिक आन्दोलनों के प्रमाव में आ वया वा। इसी कारण उसे 'बुवल' विशेषण से सुचित करना सर्वथा उपयक्त था। पर विशासवत ने चन्द्रमृप्त को जो व्यळ कहाया है. उसका कारण उसका शब्द क्षत्रिय न होना भी हो सकता है। प्राचीन साहित्य में प्राच्य मारत के क्षत्रियों को प्राय: 'क्षत्रियबन्य' और 'बाल्य' कहा गया है। इसका कारण यह था. कि आयों की दिष्ट में प्राच्य जनपदों के अनेक राजवंश शद क्षत्रिय नहीं थे। सगम, अग, बंग, बज्जि बादि प्राच्य जनपदों में आर्य-त्रिक्ष जातियों का बडी संस्था में निवास था। जिन आयों ने इन आर्य-भिन्न सोगो को जीत कर इन प्रदेशों में अपना वाश्रिपत्य स्थापित किया या. वे अपनी रक्त-शब्दता को कायम नहीं रख सके थे। साथ ही, आर्यों की परातन मर्या-दाओं व मान्यताओं का अविकल रूप से पालन कर सकता भी उनके लिये सम्भव नहीं रहा था। यही कारण था, जो प्राच्य देशों के जासक कलों को आर्य लोग क्रम अनिय न मान कर 'बात्य' समझते थे। मन्स्मृति में मल्ल और निच्छवि (लिच्छवि) सद्धा जातियों को 'बात्य' राजन्य की संज्ञा दी गई है।' मोरिय लोग भी मल्लों और लिच्छवियों के पडौसी ही थे। यदि आर्य लोग उन्हें भी बाल्य समझते हो और उन्हें विश्वद्ध क्षत्रिय न मानकर नीची दिष्ट से देखते हों, तो इसमें आक्वर्य की कोई बात नहीं। पर मौर्य वंश का पिप्पलियन के मोरियों से सम्बद्ध होना और उनका शुद्र न होकर क्षत्रिय (चाहे वे ब्रात्य क्षत्रिय ही क्यों न हो) होना सर्वथा सम्भव है। दिव्यावदान से भी भौब राजाओं का क्षत्रिय होना स्वित होता है। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के मुख से एक कुमारी को दिव्यवदान में यह कहलवाया गया है-स नापिनी (नापित कन्या) है, और मै मर्थामिषिक्त क्षत्रिय राजा हैं। तेरा और मेरा समायम कैसे हो सकता है इसी प्रकार अशोक ने अपनी अन्यतम रानी तिष्यरक्षिताको यहकहाया—देवि! मैक्षत्रियहँ। मैपलाण्डु (प्याज) कैसे खासकता हूँ ? माइसूर के एक उत्कीण लेख में भी चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। इन सब युनितयों को दिष्ट मे रसकर यही स्वीकार करना होगा. कि मौर्य राजा अत्रिय में और उनका बंग विष्यालवन के मोरियमण के बाब महत्वन उनका वा । वीक लेखकों ने भी मोरिई (Moriess) नामक एक जाति का उल्लेख किया है, जो मोरिय या मौर्य से अभिन्न क्यी ।

 <sup>&#</sup>x27;सल्लो मल्लक्ष्म राजन्यात् तात्यान् निच्छिविरेव च ।
नदान्य करणक्ष्मैय कसोतावित् एव च ॥' मनुस्मृति १०।२२

 <sup>&#</sup>x27;त्वं नापिनी अहं राजा कत्रियों मूर्वोजिविक्तः कर्वं नया सार्थं समानमो भविष्यति ।' विष्यायवान प० ३७०

३. दिवि अहं अत्रियः कवं पलाच्यं परिभक्षयामि ।' विद्यावदान पृ० ४०९

V. Rice: Mysore and Coorg from the Inscriptions p. 10

## (२) विदेशी आक्रमण

महापद्म नन्द जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी मागध राजा की विजयों के कारण मगध का साम्राज्य पश्चिम मे गगा नदी तक, उत्तर मे हिमालय तक तथा दक्षिण में विन्ध्याचल तक के सब प्रदेशों मे विस्तीण हो चुका था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। चन्द्रगप्त मौर्य द्वारा इस मागव साम्राज्य का पश्चिम में हिन्द्रकृश पर्वतमाला तक विस्तार किया गया। पर मगब के इस उत्कर्ष में कतिपय विदेशी आक्रमण बहुत सहायक हुए। गंगा से पविचम के भारत में प्राचीन काल में बहत-से छोटे-बड़े जनपदी की सत्ता थी। उनमें से कछ मे बंगाकमानगत राजाओं का शासन या, और कुछ मे गण-शासन विद्यमान थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के इन जनपदों में ऐसी जातियों का निवास था, जो अत्यन्त बीर और यद्भक्षाल थी । इनकी स्वतन्त्र सत्ता को नप्ट करने मे विदेशी आकान्ताओं का महत्त्वपूर्ण कर्तुं त्व था। जब सिकन्दर जैसे विजेता द्वारा एक बार इनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया गया, तो चन्द्रगप्त के लिये भी इन्हें अपने अधीन कर सकना सम्भव हो गया। वस्तुत , चन्द्रगुप्त ने ही विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये इन्हें प्रोत्मा-हित और प्रेरित किया था. और बाद में इन्हीं की सहायता से उसने मगध से नन्दों के शासन का अन्त किया था। गंगा से पश्चिम के क्षेत्र में मागध साम्राज्य के विस्तार के बत्तान्त को मली भाँति समझने के लिये उन विदेशी आकान्ताओं के आक्रमणों का सक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी है, जिन्होंने कि पाँचवी और चौथी सदी ई० पू० में मारत पर आक्रमण किये थे। मौर्य यग के इतिहास के साथ इन आक्रमणो का वनिष्ठ सम्बन्ध है।

वर्तमान समय मं जिन रेस को ईरान या परिया कहते हैं, उनके निवासी भी आयें आति के ही हैं। जैसे प्राचिन मारत में अनेक छोटे-व राज्य थे, बैने ही ईरान में भी थे। इंदान के ये विविध राज्य भी परस्पर समर्थ में आपूत रहते थे, और उनमें मी यह प्रवृत्ति दिया के प्रेचिन के अपना राज्यों को जीत कर अपने विचाल साम्राज्य का निर्माण करें। सातवी सदी ई० पू० में ईरान का अन्यतम राज्य, जिसे पासं कहते थे, बहुत सिक्त-सान्धे ही गया, और उनके राजा हखामनी ने अपनी वासित को बहुत बढ़ा किया। छठी सवी ई० पू० में हखामनी के वश में एक अन्य महत्वाकाओं राजा हुआ, जिसका नाम कुछ (८)प्राध्य साकाहरण था। कुछ ने न केवल समूर्या ईरान को जीत कर अपने अभीत किया, अपितु पूर्व दिखा में आने बढ़कर वास्त्री (विद्या), सकत्यान (सीस्तान) और मकरान को भी जीत लिया। हिन्दुकुश पर्वतमाला के परिचम के सब प्रदेश इस पार्श-राज कुष की अधीनता से आ गये थे, और इसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साम्ब आ लियी थी।

कुरु के वंशजो ने ईरानी साझाज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमें दारववह (डेरियस) का मारत के इतिहास के साथ चनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासनकाल ५२१४८५ ई० दू० था, और वह मगच के प्रताणी राजा विभिवाद और जवात्रवृत्त समकालीन था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, रिक्समी गामरा और सिक्स का प्री विषय किया। इनका शासन करने के लिये उसकी ओर से 'अमर' (प्रान्तीय वात्रक) भी नियुक्त किये गये। जारत के मध्यवेश में जो कार्य गयम के सम्राट् कर रहे थे, सुदूर उत्तर-परिवर्गी मारत के क्षेत्र में बही हजामनी सम्राट् वारयवृत्त हारर किया गया। कम्बोज, गान्यार और सिन्य मगच की जपेका गांवे के अधिक समीप वे। अत्य यह सर्वश्या स्वामाविक था, कि वहाँ का राजा वारयवहु (वारयवृत्त) उनको जीत कर अपने जधीन करने का प्रयत्न करे। भारत के आर्थ राजाओं के समान ईरान के हजामनी वश्च के राजा भी आर्थ थे, और वारयवृत्त ने अपने विकालकों से अपने को 'ऐयं ऐयंपुज' (आर्थ आर्थपुत्र) कहा है।'

दारपबुध का उत्तराधिकारी स्थ्यार्थ (Xerxes) था, जिसका बाधनकाल ४८५-४६५ ई० पू ० था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये परिवस की और जनेक अमराम फिने, और ग्रीस को भी आफान्त किया। उसकी सेना में वाण्यार और सिव्य के अमरामी परेते, विश्व के लोग अपने अमरामी की कर ग्रीस के लोग अस्पत्त आश्यर्य अनुमक करते थे। यह पहला अवसर था, जबकि ग्रीक लोगों ने सूती बस्तो को देखा था। उत्तर-पश्चिमी मारत के जिन जनपदी को दारपबहु ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, वे देर तक इंग्ले के अभीन नहीं रहे। सम्प्रवस प्रविधी स्थित पू जे ही उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त कर लोथी। बौधी सदी ई० पू० में जब सिकन्दर ने इन प्रदेशी पर आफ्रमण किया, तब ये ईरान के अधीन न होंकर स्वतन्त्र थे।

यद्यिप जारत का बहुत थोड़ा-सा माग ईरान के हलामनी साम्राज्य के अधीन हुआ बा, पर उसने अनेक प्रकार से भारत के इतिहास को प्रमावित किया। इसके कारण मारत का परिचर्मी ससार के सम्पर्क अधिक दृढ़ हो नथा। दारवड़ ने जारत पर आक्रमण करने से पूर्व अपने जल-नेनापित स्काईलैंकर को ईरान के समुद्र-तट के साथ-साथ अकनार्य डारा सिन्य नदी के मृहाने तक के रास्ते का पता करने के लिये सेजा था। स्काईलैंकर ने मारत के परिचर्मी समुद्र तट का मलीमीति अवगाहन किया, और उसके इस प्रयत्न से मारत को स्राप्त के सामृतिक व्यापार को बहुत सहायता मिली। इस समय से भारत के व्यापारी समुद्र मार्ग द्वारा दुर-दुर तक परिचर्मी देशों में जाने लगे।

१. पार्क के राजा बारयमुक्त का जो उल्कोंने लेख नकताय्-चस्तम (ईरान) में मिला है, उसमें उस द्वारा वासित प्रदेशोंने वालिन (वैनिट्टमा) और जिन्न हो। क्यायां के साथ माबार (नाम्बार) और जिन्न (सिन्तु) को भी अल्तांत किया है। क्यायां के पित्रपिल्स (ईरान) क्रिक्तालेख में भी इस राजा द्वारा जासित प्रदेशों में सिन्तु और नाम्बार का परिचनन किया नया है। (Sen. S.: Old Persian Inscriptions, pp. 96-98 तथा pp. 148-149)

ईरान का हलामनी साम्राज्य देर तक कायम नहीं रहा। प्राचीन काल में भीच में अनेक छोट-छोटे जनवाँ के सला थी, जिन्हें भीक लोग 'पीजिल्क' कहते थे। हलामणी समाद स्थ्यायें ने हिंगयन सागर को पार कर रही ग्रीक राज्यों को औतिन के उपक्रम किया था। यदापि ये ग्रीक राज्य ईरान के अधीन होने से बच्चे रह गये, पर बे देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सके। जिस प्रकार करारी विहार के बन्जि जादि गण राज्यों की स्वतन्त्रता का कायम के दिविजीय राज्यों कारा अन्त किया थया, बैसे ही में विक्रोनिया (जो श्रीक जनवारों के उत्तर में था) के राज्याओं ने ग्रीस के विजित्व राज्यों के जीतकर अपने अधीन किया। दिस में सिक्रोनिया राज्यों ने प्रमुण बीर को जीत कर वपने साम्राज्य कार सिक्सार किया था, उसका नामा फिल्प (जीभी सती ई० पू०) था। बह समझ के नन्द-वजी राज्यों को समझालीन था। पूर्वी मारत में ओ कर्नु रख महाप्यनन्त ने प्रविधित किया था, राज्यों की किया विकार के सिक्स करवार की साम्राज्यों का अपने कारी कर व्यवस्था की समझालीन क्या। अपने साम्राज्य कार स्वाप्य के स्वाप्य के समझ करवार की साम्राज्यों कार अपने कार किया था, प्रविधास कार अपने साम्राज्य कार साम्राज्य कार से किया के विविध्य ना निर्माण कार साम्राज्य कार से किया के विविध्य ना निर्माण की स्वाप्य कार साम्राज्य कार से स्विधित किया था, प्रविधास कार साम्राज्य कर से अपने कार किया ने स्वाप्य की साम्राज्य कार से सिंग के विविध्य कारपरों को और तर अपने अपनि कर किया मार्ग की स्वाप्य की साम्राज्य कार से सिंग के विविध्य कारपरों को और तर अपने अपनि कर किया कर स्वाप्य किया ।

फिलिप के पुत्र का नाम सिकल्यर (अलेग्जेण्डर) था। अपने पिता की मृत्यू के बाद ३६ ई० पू॰ में वह वैसिक्षीनेयन वाझाण्य का अधिपति बना। फिलिप डारा हाझाण्य सिलार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ का देशी, किल्पर हे वह बारी खा। जल समय निल्ता एक्ति जो प्रक्रिया प्रारम्भ की देशी, किल्पर हे वह बारी खा। जल समय निल्ता एक्ति जो प्रक्रिया प्रारम्भ के अल्पर्गत थे। छठी स्वी ई० पु॰ वे जिस विश्वाल ईरानी साझाण्य का निर्माण शुरू हुआ था, अब बाई सी वर्ष के लगान्य व्यत्ती हो जाने पर वह बहुत हुल निर्वंक हो यदा था। या। विकल्पर के पुण्या की प्रमुख्त ने उनके समाटो और अपने की निष्कर बना दिया था। विकल्पर के प्रवास विश्वाल पर निर्वंक इरानी साझाण्य पर आक्रमण किया, और बात की बात में एश्विया माइ-नर को जीव लिया। बहु वे उसने सिल्त में प्रवेश किया, और नील निर्वं के मुहुने पर अपने नाम से तिकल्परिया (अलेग्जेण्डिया) नामक नगरी की स्वापना की। ३२६ दू ०० तक बहु क्ति कर पपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। असले वर्ष उत्तरे दिल्ल पर आक्रमण किया, और वैविलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरी पर कब्जा करके वह ईरान ने प्रविव्ह हुआ। उस समय ईरान के राजविहासन पर शास्त्रवह तुरीय विराजमान था। बहु सिकल्पर का सामना नहीं कर इक्त, जो स्वापन वया। ईरान के राजविहासन पर आपने का सामना नहीं कर इक्त, बीर अपने प्राणो की रहाने किये बाक्श्री की और भाग यथा। ईरान के राजवीहासन्य सीलाओं डाया के लिये बाक्श्री की और भाग यथा। ईरान के राजवीहासन सीलाओं डाया है लिये बाक्श्री की और भाग यथा। ईरान के राजवीहासन सीलाओं डाया है लिये बाक्श्री की और भाग यथा।

ईरानी साम्राज्य को परास्त कर चुकने पर सिकन्दर शारत की दिशा मे आसे बढ़ा। ३३० ई० दू० के समाप्त होने से पूर्व ही वह मारत की परिचमी सीमा पर स्थित शकस्थान में आ पहुँ हो। इसे अपने अभीन कर उस ने परिचमी साम्यार पर आक्रमण किया, जिसकी राजवानी उस समय हरउवती नगरी थी। परिचमी यान्यार को अपने अधिकार के लेकर सिकन्दर काबुल नदी की चारी में अहां आवक्त कर सैके कर सिकन्दर काबुल नदी की चारी में प्रविष्ट हुआ। इस वादी में अहां आवक्त चरीकर है, सिकन्दर ने एक नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया नाम दिया गया। उसकी यह

नीति थी कि जिन प्रदेशों को जीत कर नह अपने अधीन कर छेता थां, नहीं सैनिक दुग्टि से महत्त्वपूर्ण स्वानों की किछाबन्दी कर देता था, और नहीं अपने स्कन्मामार भी स्वापित करता था। नीक नदी के मुहाने पर जिस कंग से उसने एक सिकन्दरिया नगरी सनायी थीं, वैसी ही अन्य भी नगरियाँ उस डारा जीते हुए प्रदेशों में स्वापित की गई थीं।

बास्त्री (बैक्टिया) का प्रवेश भी हसामनी साम्राज्य के जन्तर्गत था। परिसपीलिस पर आक्रमण के समय दारयवह ततीय ने बास्त्री से आकर ही आश्रय प्रहण किया या। काबल की घाटी में सिकन्दर को यह समाचार मिला, कि बाक्त्री में ईरानी साम्राज्य की सेना का पुन संगठन किया जा रहा है, और वह पीछे की ओर से मैसिडोनियन सेना पर आक्रमण करने की तैयारी में है। इस दशा में सिकन्दर ने यह उचित समझा कि पहले हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर बास्त्री पर बाक्रमण किया जाए। ईरानी सेना परास्त हो गई, और सीर (Jaxartes) नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश पर सिकन्दर का अधिकार हो गया। सीर नदी तक विस्तीर्ण इस प्रदेश का प्राचीन नाम सुरुष था, और ग्रीक लोग इसे सीरिडआना (Sogdiana) कहते थे। वर्तमान समय में समरकन्द्र और बोखारा इसी प्रदेश में हैं। बास्त्री और सूरव देशों के बीच में वक्ष (Oxus) नदी बहती थी, जो इन दोनों देशों की पुथक करती थी। उस युग मे बाक्त्री और सुग्ध में ईरानी और भारतीय दोनों प्रकार के भागों का निवास था. और दोनों की अनेक बस्तियाँ व नगर-राज्य वहाँ विश्वमान थे। हलामनी सम्राट बाक्त्री और सुग्ध दोनों को अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुए थे। अब जब कि सिकन्दर ने हिन्दकुश पारकर बास्त्री में ईरानी सेना की परास्त कर दिया, तो सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश उसकी अधीनता मे आ गये। बास्त्री और सुग्ध को जीत कर सिकन्दर ने एक बार फिर हिन्दक्श पर्वतमाला को पार किया, और काबल नदी की घाटी में स्थापित सिकन्दरिया नगरी में प्रवेश किया। हिन्दुकुश के पश्चिम के प्रदेशों के विद्रोहों के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण अब उसके लिये भारत पर आक्रमण कर सकता सम्भव हो गया था।

सिकन्दर ने भारत के विविध जनपदों को किस कम से आकान्त किया, और इन जनपदों की स्थिति कहाँ थी, इस सम्बन्ध में बीक लेखकों के विवरण स्पष्ट नहीं हैं। इसी कारण मारतीय इतिहास की किन्ही भी दो पुस्तकों में इस यवन आकमण का बृतान्त एकसपुत्र आपता हो। सहना किरित है। यहाँ हम इस आकमण का बृतान्त अस्पन्त संलेप के साथ उल्लिखित करें। काबुल की चाटी में आकर सिकन्दर ने अपनी सेना को दो मार्गों में विमक्त किया। हेकेस्तियन और पार्टिक का चाटी में आकर सिकन्दर ने अपनी सेना को दो मार्गों में विमक्त किया। हेकेस्तियन और पार्टिक का नामक के दो बेनापतियों को यह कार्य सुपूर्व किया गया, कि वे पूर्व की ओर आपने बढ़ते हुए सिक्व नटी तक पहुँच आएँ और वहां नदी को पार करने की व्यवस्था करें। सिकन्दर ने स्वय एक बड़ी बिना को साथ केवर कावुल नदी के उत्तर की ओर प्रस्थान किया और उन विविध जनपदों की विजय का उत्तक्ष प्रारम्भ क्या न स्व पार्वेच प्रस्थान किया और उन विविध जनपदों की विजय का उत्तक्ष प्रारम्भ क्या ने स्व पार्वेच प्रस्थान की स्वा अपने से से क्षेत्र के गाम्मार,

केकय आदि उत्तर-पश्चिमी बारत के अन्य जनपद थे। ब्रीक लेखकों ने इन्हें स्पष्ट रूप से मारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की अलीशाग और कुनार नदियों की बाटी में निकास करने वाली जाति को ग्रीक लेखको ने अस्पस (Aspasioi) कहा है। इस के साथ सिकन्दर को घोर यद करना पडा। ग्रीक विवरणो के अनुसार सिकन्दर ने अस्पस जनपद के ४०. ००० व्यक्तियो को कैदी बनाया, और २,३०,००० पशु छूट में प्राप्त किये। अस्पस के आगे गीरी और वास्त नदियों की घाटी में वस्सकेन (Assakenoi) जाति का निवास था। उसने भी सिकन्दर का डटकर मकाबला किया। बस्सकेन जनपद की राजधानी मस्सन थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था । यह दुर्ग न केवल प्राकृतिक दिष्टि से अभेश या. अपित इसकी रक्षा के लिये एक ऊँची प्राचीर और गहरी परिसा भी विधमान थी। इसे जीतने में सिकन्दर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मस्सम की रक्षा के लिये जो सेना दर्ग में विद्यमान थी. उस में वाहीक देश के ७,००० 'मृत' सैनिक भी थे। प्राचीन समय में पजाब को ही वाहीक देश कहा जाता था। धनघोर यद के बाद जब अस्सकेन लोगों ने यह अनुभव कर लिया कि युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, तो उन्होंने सिकन्दर के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि की एक शर्त यह भी थी, कि वाहीक देश के इन मत सैनिकों को बिना किसी रुकाबट के अपने देश वापम लौट जाने का अवसर दिया जायगा। पर सिकन्दर ने इस शर्त का पालन नहीं किया। जब बाहीक सैनिक अपने परि-बारों के साथ मस्सम के दर्ग से बाहर निकल कर है रा डाले पड़े थे. तो ग्रीक सेना ने अकस्मात उन पर हमला कर दिया। बाहीक सैनिको ने वीरनापूर्वक उसका मकाबला किया। न केवल पुरुष, अपित स्त्रियाँ मी बडी वीरता मे लडी। जब तक उनमे एक भी व्यक्ति जीवित रहा, वे यद करते रहे। सन्धि की शर्तों की उपेक्षा कर सिकन्दर ने वाहीक के प्रति जो विश्वासघात किया, ऐतिहासिको ने उसकी कट आलोचना की है। प्राचीन ग्रीक लेखको ने भी इसे बहत अनुवित माना है।

मस्साग पर सिकन्दर का कब्बा हो जाने के नाय ही अस्सकेन लोगों ने पराजय स्वीकार नहीं कर ली। उनके जनपर में जन्म मी अनेक दुर्ग थे। उन्हें केन बनाकर उन्होंने सिकन्दर के विकड युड़ को जारी रहा। पर अन्त में वे परास्त हो गयं, और अस्सकेन पर सिकन्दर के विकड युड़ को जारी रहा। पर अन्त में वे परास्त हो गयं, और अस्सकेन पर सिकन्दर का प्रमुख्त स्वापित हो गया। अस्सकेन जनपद की स्विति गौरी नदी के पूर्व में हो। पर घर सनी के परिकास में एक अन्य जनपद था, जिसे शिक लेखको ने "नीसा" कहा है। सिकन्दर जे उसे भी अपने अधीन कर विधा। छ सात तक निरत्तर युढ करके सिकन्दर उन जानियों व जनपदी को अपनी अधीनता में लोने से समस् हुआ, बो कावुक नदी के उसर के पार्वस्य प्रदेश में विधानन थे। कित्यप एतिहासिको के मत में अस्पत्त और 'अस्सकेन' के मार्राय नाम 'अस्वाय्त' और 'अस्कान' थे। इन्हें आद्व का अस्त की की अस्त के स्वर्ध के सार्वस्य नाम 'अस्वाय्त' और 'अस्कान' थे। अस्कान नामक एक जाति का उन्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के के में स्वर्ध नाम उत्तर खा के में स्वर्ध नाम जन्म हुम ग्री है। सहामात्र से अस्कान नामक एक जाति का उन्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के के में ने सारा करने वाली जातियों में सी गई है। सहामात्र से

इसी अदबक के लिये चीक लेखकों ने 'अस्पवः' शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय के उत्तर-पिषवी सीमाप्रान्त (पाकिस्तान) में पठानों के जो अनेक कर्ताले बने हुए है, उनमें से एक युषुफ्रवाई भी है, जियके लिये परको शाया में 'अविषय' या 'इसप' प्रयुक्त होता है। यह इसप या असिप स्पष्टतया अस्पस या अरवक का अपध्यं है।' पाणिति की अच्छा-प्राची में भी 'अस्पक' शब्द आया है, जो अरवक को मी श्रुचित कर सकता है। बौद्ध युग के सोलह महाजनपदों में एक अरमक भी वा, पर उसकी स्थित दिक्षणाप्य में गोवावरी के क्षेत्र में थी। सस्पवतः, काबुल नदी के उत्तर के अरमक या अरवक लोगों की ही एक शाखा कमी पूर्व काल में विश्वापाय में भी जा बसी थी। पाणिति ने अन्यन 'अस्वायन' और 'अरवकायत' का मी उल्लेख किया। है। सम्भवतः, 'अरववायन' अस्पक्त को सुचित करता है, और 'अरवकायन' अस्पक्ते का स्वावक्त अस्पक्त को सुचित करता है, और 'अरवकायन' अस्पक्ते के अस्पकावती' के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख पाणिति की अष्टाख्यायी में भी विद्यमात है।

हैफिस्तियन और पडिकक्स के सेनापितरच में तिकन्दर ने जिन सेनाओं को सीधे सिन्ध नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, उन्हें मी अनेक जनपदी से युद्ध करान पड़ा ! इनसे नान्धार जनपद सिन्ध नदी के दीवें और बादें दोनों तटों पर विस्तिणें था ! उस यूग में गान्धार जनपद सिन्ध नदी के दीवें और बादें दोनों तटों पर विस्तिणें था ! सिन्ध के पिर्डचमें में जो गान्धार था, उसे परिचमी गान्धार कहा जा सकता है, और उसकी राजधानी पुष्कावती या पुस्कराजदी थी ! श्रीक लेखकों ने इसी को व्युक्तावति (Peukelaous) लिखा है ! श्रीक विवरणों के अनुसार पुष्कारावती के राजा का नाम अस्तस (Asses) था, जिसे सस्कृत में हस्ती या अच्छक कहा जा सकता है ! अस्तस को परास्त करने में तिकन्दरके सेनापितयों को एक सास के लगभग लग गया ! इससे सुचित होता है कि पुष्कारावती का परिचमी गान्धार जनपद बहुत वानिवासों था, और उसे अपने साधिवासों की सुचित होता है कि पुष्कारावती का परिचमी गान्धार जनपद बहुत वानिवासों था, और उसे अपने साधिवासों के उसे में से लेखने के लिये मैसिडोनियन सेना की विकट यह जड़ने पढ़े थे |

मारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपनी अधीनता से ले आने के अनन्तर सिकन्दर ने सिक्य नदी के पूर्व की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। सिक्यके पूर्वी तट पर उस समय पूर्वी गान्यार अग्यद की सत्ता थीं, जिसकी राजधानी तक्षांत्रिका नयरों थी। उत युग में अक्षांत्रिका मारत का सर्वेप्र पान पिछान केन्द्र था। बहुत-से विश्वविक्यात आचार्य सही निवास करते थे, जिनके ज्ञान और यद्या से आइष्ट होकर भारत के विविद्य जनपदों के विद्यार्थी उच्च विश्वविक्या तक्षांत्रिका ता करते थे। व्यापार की दृष्टि से भी इस नगरी का बहुत महत्व था। पूर्व से पश्चिम की और जानेवाका राजधानी तक्षांत्रिका होकर जाता था, और पूर्व तथा पिक्य के अथापारी स्वार्थ वहीं अपने एथा का आदान-प्रदान किया करते थे। विकन्दर के आक्रमण के समय पूर्वी गान्यार का राज्ञ ज्ञानिक्स (Omphis) था, जिसे सस्कृत में 'आम्मिस' का रूपान्यर कहा जाता करते थे।

<sup>1.</sup> Nilakanta Sastri : A Comprehensive History of India Vol. II p. 118

सब्द विद्यमान है, और कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'आस्मीवाः' का राजनीतिशास्त्र के अन्य-तम सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख हुआ है। इस आम्मीय सम्प्रदाय का तक्षशिला के राजा आस्मि के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निर्धारित कर सकना सम्मव नहीं है। जब सिकन्दर सुग्ध देश पर आक्रमण कर रहा था. तभी तक्षशिला के राजदतों ने उसके साथ मेंट की थी। गान्धार के राजा ने स्वेच्छापूर्वक सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परिवक्तस और द्रेफिस्ति-यन के नेतत्त्व मे जो मेसिडोनियन सेना पृष्करावती और सिन्ध के पश्चिम के अन्य दुर्गी को जीतने मे तत्पर थी, गान्वारराज ने उसकी सहायता भी की थी। आम्मि ने जो इस हंग से विदेशी आकान्ता की सहायता की, उसका कारण सम्भवतः यह या कि वह वाहीक देश के अन्य जनपदी को जीत कर अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नशील था। उस यग में राजनीतिक दण्टि से मारत में एकता का अभाव था. और उस के विविध जनपद बहुधा आवस में संघर्ष करते रहते थे। उन दिनों केकय जनपद (वितस्ता या जेहलम नदी के पूर्व में) बहुत शक्तिशाली था, और पड़ोस के अनेक जनपदों को जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था। पूर्वी गान्यार की सीमा केकब के साथ लगती थी। पूर्वी गान्यार की स्थिति मिन्छ और जेहलम नदियों के बीच के प्रदेशों में थी. और केकय की जेहलम नदी के पूर्व में। सम्मवत , केक्स जनपद का राजा पोरु तक्षशिला को भी अपनी अधीनता में ले आने के लिये प्रयत्नशील था, और इस दशा मे आम्मि ने यह उपयोगी समझा था कि सिकन्दर की सरक्षामे आकर केकय राज की साम्राज्य लिप्सासे अपनी रक्षाकी जाए। सिन्थ नदी के तट पर जहाँ आजकल अटक नामक नगर स्थित है, उससे कुछ ऊपर ओहिन्द नामक स्थान पर सिकन्दर की सेना ने नौकाओं द्वारा एक पूल का निर्माण किया। आस्मि ने इस पुल को बनाने में मैसिडोनियन सेना की महायता की। इस पुल से सिन्ध नदी को पार कर . सिकन्दर ने अपनी सेना के माथ तक्षशिला मे प्रवेश किया। आस्त्रि ने अपनी राजधानी मे उमका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और अनेक बहमूल्य उपहार उसकी सेवा मे अपित किये। इन उपहारों में ५६ हाथी, ३००० बैल, बहत-सी भेड बकरियाँ और प्रचर संख्या में मुवर्ण तथा रजत मुद्राएँ भी सम्मिलित थी। तक्षशिला में कुछ समय तक विश्वाम कर सिकन्दर मारत के अन्य जनपदों की विजय के लिये प्रवत्त हुआ।

वितस्ता (जेहरूम) और असिक्ती (चनाव) नदी के बीच हिमालस की उपस्पक्ता से कहीं जाजकर मिम्मर और राजीरी (कास्मीर राज्य के अन्तर्वत) के प्रदेश हैं, उस सुग में अमिसार जनपद की स्थिति थी। अमिसार के दिक्षण में (वितस्ता नदी के दूवें में) केकस जनपद था, जो उस तसस्य नाहीक देश का सबसे अधिक शक्तिशालों राज्य था। सिक्त्यर समझता था कि अमिसार और केकस भी पूर्वी गान्यार के साम पुढ के दिना? डी उसके समझता था कि अमिसार और केकस भी पूर्वी गान्यार के साम पुढ के दिना? डी उसके सम्मुख आत्मस्यमर्थण कर देंगे। अल उसने अपने दूत केकसराज थीन (Porus) की सेवा में हम उद्देश्य से मेंने, कि वे उसे स्वननराज की बाबीनता स्वीकार कर देने के लिये कहीं।

पर राजा पीर न केवल आत्माभिकानी था. अपित अपनी शक्ति में भी उसे विश्वास था। उसने सिकन्दर के दतो को उत्तर दिया-मै रणक्षेत्र में यवनराज से मेंट करूँगा। केकयराज पोद के समान अभिसार का राजा भी सिकन्दर से यद्ध करने की तैयारी में व्यापत था। जब सिकन्दर अस्सकेन के बिरुद्ध बद्ध कर रहा था. तब भी अभिसार की सेना सिन्ध नदी को पार कर अस्सकेन की सहायता के लिये गई थी। अब अभिसार केकय की सहायता के लिये तत्पर था। यदि इन दोनो जनपदो की सेनाएँ परस्पर मिल जाती. तो सिकन्दर के लिये उन्हें परास्त कर सकता बहुत कठिन हो जाता। अत उसने निश्चय किया, कि तूरन्त ही विसस्ता को पार कर केकब पर आक्रमण कर दिया जाए. और अभिसार की सेनाओं के केकय पहुँचने से पहले ही उसे परास्त कर दिया जाए। पर सिकन्दर के लिये वितस्ता नदी को पार कर सकना सुगम नहीं था। उसके पूर्वी तट पर पोरु की सेना छावनी डाले हुए क्षत्र के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सिकन्दर ने चाल से काम लिया। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी. सिकन्दर अपनी सेना के एक आग को अपनी मख्य छावनी से उत्तर की ओर ले गया। इस स्थान पर वितस्ता नदी के बीच में एक द्वीप था. जिसके कारण मैसिडोनियन सेना की गतिविधि पर दिष्ट रख सकना केकय की सेना के लिये सम्मव नहीं था। ग्यारह हजार चुने हुए सैनिकों के साथ रात्रि के अन्वकार में सिकन्दर ने इस स्थान से वितस्ता नदी को पार कर लिया। जब पोठ को यह समाचार मिला, तो उसने अपने पत्र को एक सेना के साथ सिकन्दर का मार्ग रोकने के लिये मेजा। केक्य के दो हजार सैनिक देर तक ग्यारह हजार मैसिडोनियन सैनिको का मकावला नही कर सकते थे। वे परास्त हो गये। पर इस बीज में पोठ ने अपनी सेना को युद्ध के लिये तैयार कर लिया था। व्यवस्थाना करके वह सिकन्दर का सामना करने को उद्यत हो गया। बीक लेखक डायोडोरस के अनुसार पोरु की सेना मे ५०,००० पदाति, ३००० अख्वारोही, १००० से क्यर रच और १३० हाथी थे। यह विशाल सेना भी वेर तक सिकल्टर की विष्वविज्यिती सेना के सम्मख नही टिक सकी। वितस्ता के पूर्वी तट पर दोनों सेनाओं में जम कर यद हुआ। पोरु और उसके सैनिक बडी वीरता के साथ लड़े, पर अन्त मे उनकी पराजय हुई। भायल पोठ को जब सिकन्दर के सामने उपस्थित किया गया. तो सिकन्दर ने उससे पृछा---आपके प्रति कैसा बरताव किया जाए ? पोठ ने उत्तर दिया--जैसा राजा राजाओं के प्रति करते हैं। सिकन्दर ने पोठ से राजाओं का-सा ही बरताव किया। केकय देश का शासन जमने जमी को मौंच दिया और जमे अपनी मेना में ऊंचा पद दिया। मिकल्दर क्रमी स्रौति समझता था. कि पोरु जैसे शक्तिकाली राजा को अपना मित्र व सहायक बना लेने में ही हित है। भारत के अन्य जनपदों को जीतने में उसे पोरु की सेनाओं से बहुत सहायता मिली। केकब की पराजय के पश्चात सिकन्दर ने इस जनपद में दो नये नगरों की स्थापना की । जिस स्थान पर उसने वितस्ता नदी को पार किया था. वहाँ वकेफला नगर बसाया बया। जिस रणक्षेत्र में पोरु परास्त हुआ था, वहाँ नीकिया नगर की स्थापना की गई।

कैक्स के परास्त हो जाने पर अभिसार जनपद ने भी सिकन्दर की अभीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने उसके प्रति भी उदारता का बरताव किया। वहाँ के राजा का न केवल उसके अपने जनपद पर सासन कायम रहते दिया गया, आंप्तु अर्सकस् (Arsakes) का जनपद भी उसी के सासन में दे दिया गया। जिसे प्रीक लेखकों ने असेक्ना लिखा है, उसका भस्कृत नाम 'उरका' था। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ जाज कर हनारा जिला है। उरका और अभिसार पडोसी जनपद से, और अब एक सासन में आ गये थे।

केक्स जनयद की स्थित वितस्ता (जेहुलम) और असिक्सी (चनाव) निवसों के मध्य-वर्ती प्रदेश से बी, और बहाँ का राजा पोद (Porus) या, यह जमर लिखा जा चुका है। श्रीक लेखकों ने एक जमराव या रोर का भी उल्लेख किया है, जिसका राज्य चनाव नदीं के पूर्व में था। सम्मवत , चनाव के परिचम और पूर्व—दोनों ओर के ये दो जनयद प्राचीन गीरत बाद के अत्रियों द्वारा सासित वे,और इसी कारण इनके राजाओं के नाम श्रीक लेखकों ने गोरत या गुढ़ लिखें हैं। केकबराज पोद की पराज्य के समाचार से यह दूसरा पीरत चची राजा अस्पता चिन्तित हुआ, और अपने राज्य को छोड़ कर गडेरिडई (Gandardan) जाति के प्रदेश में चला गया। श्रीक लेखकों ने विम गेड़ रिट इंटिल हा है, बहु किस लाति या प्रदेश का नाम या, यह निर्धारित कर सकना कठिन है। यह मान्यार मी हो गफता है, और गंगा नदी द्वारा सिन्धित प्रदेश मी, जिसे श्रीक लेखकों ने अपन गरिरी (Gangardae) खप से लिखा है। यह दूसरा पुढ़ या पोद असिक्सी नदी के पूर्ववर्ती जिस जनपद का राजा या, उसका नाम सम्बद "बार" या। इसकी राजधानी साकल नगरी थी, जिसे वर्तमान ममय का सिवालकोट सुनिक करता है।

पौरव वधी राजाओं के जनपदों (केकय और मद्र) को अपने आधिपत्य में ले आने के परवात् सिकन्दर ने पूर्व की ओर आगे बढकर ग्लोमिनकाई (Glaugantkat) पर आक्रमण किया। इसकी सिमा केकत जनपद के साथ लगती थी। प्रक्रिक्त किया के अनुनार इस जनपद में ३७ नगर वे, जिनमें के प्रत्येक के साथ लगती थी। प्रीक लेलकों के अनुनार इस जनपद में ३७ नगर वे, जिनमें के प्रत्येक की जनसक्या १००० से १०,००० तक थी। यहाँ बहुतन्से मामां की भी सत्ता थी, जो सब ममुद्र और जनसमूह से परिपूर्ण वे। सिकन्दर ने ग्लोमिनकाई को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसे भी खालन के लिये अपने मित्र क महुत्योगी पोक के सुपुर्द कर दिया। अति कामीप्रसाद आयसवाल के अनुसार लगीपिनकाई संस्कृत के 'शल्युकायन' का ग्रीक स्थानतर है। पाणिनि की अस्टाध्यापी की काशिक्त टार्स के 'लल्युकायन' का ग्रीक स्थानतर है। पाणिनि की अस्टाध्यापी की काशिक्त टार्स के 'लल्युकायन' का स्लीकुकायन नामक गण राज्य की सत्ता सुचित होती है। इस जनपद में गण-वासन विद्यान था।

म्लीगनिकाई या म्लुचुकायन गण को जीतकर मिकन्दर ने कठहजोई (Kathaiot) पर आक्रमण किया। यह भी एक गण राज्य था। बीक लेखको के अनुगार कठहजोई बण में यह प्रया बी, कि जब कोई बच्चा एक मान की आयु का होता था, तो राजकमंचारी उसका निरोक्षण करते थे। जिस बच्चे को वे कुरूप या निर्वाल पाते थे, उसे वे मरवा देते थे।

कठइओई को संस्कृत के कठ का ग्रीक रूपान्तर माना क्या है। कठोपनिषद का निर्माण सम्मवतः इसी गण राज्य के तत्त्वचित्तकों द्वारा किया गया या । कठोपनिवद में बालक निवकेता को आवार्य यम के स्पूर्व करने की जो कथा आती है, वह शायद उसी प्रथा की परिचायक है जिसका उल्लेख ग्रीक लेखकों ने किया है। इसी ढंग की प्रथा ग्रीस के स्पार्टी जनपद में भी प्रचलित थी। कठ लोगों में सौन्दर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। राज-पुरुषों का चुनाब करते हुए भी वे सौन्दर्य को सबसे बडा गण मानते थे। कठ स्त्री-पुरुष अपने विवाह स्वेच्छापर्वक करते थे. और उनमे सती प्रथा भी विद्यमान थी। कठ लोग न केवल सौन्दर्य के उपासक थे, अपित उदमट बीर भी होते थे। मत्य से वे जरा भी मयमीत नहीं होते थे। वे हसते-हसते अपने प्राणों की आहति दे दिया करते थे। ग्रीक लेखकों ने कठ राज्य की राजधानी का नाम 'सागल' लिखा है। सम्मदत , यह सागल उस 'साकल' का रूपान्तर है, जो पाणिनि के गणपाठ के अनसार बाहीक देश का एक नगर था। इसकी स्थिति मन्भवत वर्तमान समय के ग्रदासपूर जिले में थी। कतिपय लेखको ने सागल या साकल का वर्तमान प्रतिनिधि नियालकोट को प्रतिपादित किया है। पर यह सही नहीं है, क्योंकि सियालकोट उस शाकल नगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मद्र जनपद की राजधानी थी। कठ गण उस प्रदेश में विद्यमान था, जहाँ आजकल लाहौर, अमलसर और गुरुदासपूर के जिले हैं।

कठो ने सिकन्दर का सामना वडी बीरता के माथ किया। अपनी राजधानी साकल की रक्षा करने के लिये उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। सिकन्दर की यवन सेना के लिये कठो को परास्त कर सकना सुगम नही था। जब केकयराज पोरु ५,००० भारतीय सैनिकों को साथ लेकर उसकी सहायता के लिये साकल आया, तभी वह कठों की इस राजधानी को जीत सकी । इस युद्ध में १७,००० के लगभग कठ बीरो ने अपने जीवन की बिल वी । मिकन्दर इम यद से इतना अधिक उद्विग्न और आक्रष्ट हो गया था, कि साकल के परास्त हो जाने पर उसने उसे मुमिसातु करने का आदेश दिया। ईरानी साम्राज्य की राजधानी पर्सिपोलिस को भी सिकन्दर ने इसी ढग से मुमिसात् कराया था। इस नीति का अनुसरण मिकन्दर तभी करता था. जबकि वह अपने शत्र की शक्ति से हतप्रम हो जाता था। निस्मन्देह. सिकन्दर का सामना करते हुए कठ लोगों ने अनुपम शौर्य प्रदक्षित किया था। इस प्रमंग में यह ध्यान में रखना चाहिये. कि भारत के मध्यदेश के समान उत्तर-पश्चिम के भेज में भी विविध जनपटों में संघर्ष जारी रहता था। जिस प्रकार संगध के विजिगीय और महस्त्राकाक्षी राजा विज्ज-सम सदश गण-राज्यो व सभो को अपने आधिपत्य में ले आने के लिये प्रयत्नशील थे. वैसे ही केक्य के राजा बाहीक देश के विभिन्न गणराज्यो तथा राजतन्त्र जनपढों पर अपना प्रभत्व स्थापित करने के प्रयत्न में लगे थे। ग्रीक विवरणो से ज्ञात होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण से कुछ समय पूर्व कठ नण ने केकय राज की शक्ति का सफलतापूर्वक सामना किया था, जौर इस अवसर पर जाक्सिडेकेई (शदक) तथा

मल्लोई (मालक) यथो का सहयोग भी कठो को प्राप्त हुआ था। कठो का केकम से जो विरोध पहले से ही चठा आ रहा था, उसी के कारण शायद केकमराज पीद ने सांकल के आक्रमण में सिकन्यर की मुक्तहस्त से सहायता की थी।

कठ-गण की स्थिति इरावती (रावी) नदी के पूर्ववर्ती प्रदेश में थी। उसके सभीप ही (इरावती और विपासा या व्यास नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में) एक अन्य राज्य विश्वभान या, जिले सीक लेखकों ने फंगेलस (Phegelas) जिला है। इसे पाणितिके गणपाठ में आये हुए 'भगक' के साथ मिलाया गया है। फंलेमस या प्रयक्त कोगो ने युद्ध के विना ही सिकन्यर की अधीनता स्वीकार कर की, और यूमामा के साथ उसका स्वागत किया। कठो को परास्त कर और फंगेलस द्वारा अधीनता स्वीकृत कर किये जाने पर विषासा

(ब्यास) नदी के पविचमी तट तक सिकन्दर की सेनाओ का प्रमुख स्थापित हो गया था। सिकन्दर बाहताथा. कि विपाशा को पार कर भारत से और आगे बढा जाए। पर उसकी सेना हिम्मत हार चुकी थी। सिन्च नदी के पश्चिम मे जो आर्य जनपद थे, उनसे यवन सेना को घोर यद करने पडे थे। केकयराज पोठ ने भी यखनों के विरुद्ध अनपम बीरता प्रविशत की थी। कठ गण ने जिस ढग से सिकन्दर का सामना किया था. वह तो शौर्य और साहस की दृष्टि से अदितीय था। अभी यवन सेनाएँ विपाशा नदी तक पहुँची भी नहीं थी. कि उन्हें यह जात हुआ कि व्यास नदी मे तट का प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ है, वहाँ के निवासी कृषि-कार्य में बहुत प्रवीण है. रणक्षेत्र में वे अनपम बीरता प्रदक्षित करते हैं, और उनकी शासन-पद्धति अत्यन्त उत्कृष्ट है। वहाँ का शासन कृलीनतन्त्र (Aristocracy) के रूप मे है, और उसके कुलीन शासक अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय्य तथा समुचित दग से करते है। ग्रीक लेखक स्टेवो के अनसार इस राज्य का शासन ५,००० समामदो के हाथो में था. जिनमें से प्रत्येक राजकीय सेना के लिये एक-एक हाथी प्रवान किया करता था। श्री. जाय-सवाल ने यह प्रतिपादित किया है. कि ब्यास नदी के पर्व में स्थित जिस गण राज्य की सचना सिकन्दर को दी गई थी. वह यौधेय गण था। मारत के प्राचीन इतिहास में यौधेय गण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। मौगोलिक दृष्टि से इस गण की स्थिति पजाब के पूर्वी क्षेत्र मे थी. और मौर्यों की शक्ति के निर्वल पडने पर इसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया था। इसके बहत-में मिक्के भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं, जो इसरी सदी हैं। पुरु से लगाकर चौथी सदी ई० पर तक के हैं। ग्रीक ब्लान्तों में उल्लिखित यह नाम-विहीन राज्य यदि यौधेय गण ही हो, तो यह सर्वथा सम्मव है। सिकन्दर को यह भी सुचित किया गया कि इस गण राज्य के परे गगेरिडी (Gangaridae) और प्रामिओई (Prasioi) के प्रदेश है, जिनका राजा अग्रसस (Agrammes) अत्यन्त शक्तिशाली है। उसकी सेना में २,००,००० पदाति, २०,००० अध्वारोहो, २,००० रथ और ४,००० हाषी हैं। यहाँ जिस राजा अग्रसंस का ग्रीक लेखकों ने उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह प्राच्य देश या मगम का राजा नन्द था, जिसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा संगा नहीं या

उससे भी आगे यमुना तक थी। गंगा-यमुना का प्रवेश (जिल्हें शीक विवरणों में मंगेरियी कहा बया है) भी उसके राज्य के अन्तर्गत था। योषव गण और नागव साम्राज्य की शांकित के साम्राज्य हैं। अपित के साम्राज्य में शांकित के साम्राज्य में साम्राज्य की शांकित के साम्राज्य में सुनकर में सुनकर

विपाशा (व्यास) नदी के तट पर देवताओं की पूजा कर सिकन्दर की सेना ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। बिना किसी विष्न बाधा के वे वितस्ता (जेहलम) के तट पर जा पहेंची। यहाँ पहेंच कर सिकन्दर ने एक बड़े दरबार का आयोजन किया. जिसमें उसके अधीनस्य विविध मारतीय जनपदों के शासक सम्मिलित हए। सिकन्दर की यह इच्छा थी. कि भारत से बापस लौट जाने से पहले अपने विजित प्रदेशों के शासन की सव्यवस्था कर है। विपाशा और वितस्ता नदियों के मध्यवर्ती सब प्रदेशों का शासन उसने केक्यराज पोरु के सुपूर्व किया, जो सिकन्दर का मित्र व परम सहायक था। मनाघ के राजाओं के समान पोठ भी विजियीष और महत्त्वाकाक्षी था। पर साम्राज्य निर्माण की जिस आकाक्षा की पूर्ति वह स्वय अपनी शक्ति से नहीं कर सका था, उसे उसने सिकन्दर का मित्र व सहायक होकर पूरा किया । उसका शासन-क्षेत्र अब केक्य जनपद से बाहर सदरवर्ती विपाशा नदी तक विस्तीण हो गया था. और मद्र, कठ आदि कितने ही जनपद उसके शासन में आ गये थे। अभिसार और उरशा के राज्यों को मिलाकर उनका शासन अभिसार के राजा को सुपूर्व किया गया, और वितस्ता तथा सिन्ध नदियों के बीच के सब प्रदेश तक्षशिला के राजा आस्मि की अधीनता में दे दिये गये। सिन्ध के पश्चिम के मारतीय प्रदेशों का शासक सेनापति फिलियम को नियम किया गया। भारत के जिल परेशो पर सिकल्टर का आधिपन्य स्थापित हो गया था. उनके अनेक नगरों में मैसिडोनियन सेना की छावनियाँ कायम की गईं. ताकि ये प्रदेश यवनराज के विरुद्ध विदोह न कर सकें। इस प्रकार अपने विजित प्रदेशों के शासन की सुव्यवस्था कर सिकन्दर ने अपने देश को वापस लौटने का उपक्रम किया। उसकी यह बापसी यात्रा ३२६ ई० पु० के अन्त मे प्रारम्भ हई।

बापसी यात्रा करते हुए जिस जनयद से सबसे पूर्व शिकन्दर का सामना हुआ, प्रीक लेखकों ने उसके राजा का नाम सोफितस (Sophytes) लिखा है। सम्मवतः, यह सीमृति का प्रीक रूपान्तर है। इस राज्य का नाम भी सम्भवतः तीमृति ही था। यह नाम पाणिन के गणपाठ मे विद्यमान है, और इस की गणना जिन अन्य नामों के साथ की गई है, उनकी स्थिति भी उत्तर-परिचमी मारत के क्षेत्र में थी। एरियन के अनुसार यह राज्य वितस्ता (जेहरूम) के तट पर या, और एक अन्य भीक लेखक ने यह लिखा है कि नमक की पहाड़ी इसी राज्य के क्षेत्र में थी। स्पूदा की नमक की पहाड़ी इसी राज्य के क्षेत्र में थी। स्पूदा की नमक की पहाड़ी वेहरूम से सिन्य तक फैली हुई है। अत सौमूर्ति की स्थिति के सम्बन्ध में यहां मत्त्रव्य स्थात प्रतीत होता है कि यह राज्य वितस्ता के परिचमीतट पर उन प्रदेश में था, जहाँ आवक्त के रा, नून मिमानी आदि वस्तियों विद्यमान है। भीक लेखकों ने सीमूर्ति के निवासियों की बहुत प्रशास की है, और उसकी शासतपद्धित, सामाजिक व्यवस्था आदि को मी बहुत सराहा है। स्थार्ट और उक्त की शासतपद्धित, सामाजिक व्यवस्था आदि को मी बहुत सराहा है। स्थार्ट और कठ प्रथों के समान सोमूर्ति में भी कुक्त तथा निकंत वच्चों को बयुत्त महत्त्व देने थे। योक विवरणों से सूनित होता है, कि सोमूर्ति ने मिकन्दर से युद्ध नहीं किया, और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिकन्दर ने भी इस राज्य की स्थतन्त्र सत्ता को अधुण रहने दिया।

सौमृति को अपने आधिपत्य में लाकर मैसिडोनियन सेना ने अपने देश को वापम लौटना प्रारम्भ किया। पर वापसी के लिये सिकन्दर ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। वितस्ता नदी में बहत-से जहाजो और नीकाओं को एकत्र किया गया, जिनकी मख्या टालमी के अनुमार २,००० थी। यह विशाल जहाजी बेडा जलमार्ग से जा रहा था. और स्थल-सेना नदी के दोनो तटो पर। सिकन्दर की यह मेना बिना किसी विष्न-बाधा के उस स्थान तक आ गई, जहाँ वितस्ता (जेहलम्) और असिकनी (चनाव) नदियो का मगम होता है। इस सगम के समीप के प्रदेश में एक शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी. जिसे ग्रीक विचरणा में निबोई (Siboi) लिखा गया है। सिबोई 'शिवि' या 'शिव' का रूपान्तर है। ऋग्वेद में 'शिव' नामक एक 'जन' का उल्लेख है, जिसे मुदास ने परास्त किया था। ऐनरेय ब्राह्मण में 'शैंब्य' उल्लिखित है। जातक कथाओं में न केवल 'मिवि' जनपद का उल्लेख है. अपित अरिटठपुर आदि उसके अनेक नगरो का भी वर्णन है। पतञ्जलि ने 'शिवय' रूप से शिवि जनो का बहवजन मे प्योग किया है, और पाणिनीय व्याकरण में 'शिविपर' नामक एक नगर का उल्लेख है जिसकी स्थित उत्तरापथ के क्षेत्र मे थी। पजाब के शोरकोट नगर मे एक शिलालेख मिला है. जिसमे शिविपर नामक नगर का उल्लेख है। इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि शिवि जनपद की स्थिति वितस्ता और असिक्नी के संगम के ममीप उस प्रदेश में थी, जहाँ आज कल झग का जिला है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में शिवि जनपद बहुत महत्त्वपुणं था। उसके अनेक सिक्के भी मिले हैं, जो बाद के समय के हैं। पजाब के अन्य अनेक गण राज्यों के समान शिबि गण भी बाद में अपने प्राचीन अभिजन को छोड़ कर राजस्थान की महमसि में जा बसा था. और वहाँ उसने चिलीड़ के समीप माध्यमिका नगरी की स्थापना की थी। यद्यपि शिवि लोग बहुत बीर थे, पर सिकन्दर



बौली में प्राप्त शिला कार कर बनाया गया हाबी

का मुकबका कर सकता उनके लिये सुगम नहीं था। बिना किसी विशेष युद्ध के उन्होंने यवनराज की अधीनता स्वीकार कर ली।

असिक्की (क्लाब) नदी के साथ-साथ कुछ और अधिक दक्षिण की ओर जाने पर बार्चे और इरावती (रावी) नदी के साथ के प्रदेश में एक गणराज्य की स्थिति थी, जिसे ग्रीक विवरणों में मल्लोई (Mailot) लिखा नया है। यह स्पष्टतया 'मालव' का रूपान्तर है। मालव गण के पडोस में ही पूर्व की ओर शहक-गण था, जिसे ग्रीक लेखको ने ओक्सिड़ा-केई (Oxydrakai) कहा है। महामारत में मालवो और क्षद्रकों का उल्लेख मिलता है। कुरक्षेत्र के यद से इन दोनों शुद्रक और मालव जनपदो ने कौरकों का साथ दिया था। पाणिनि ने मालवो का अायुषजीवि संघो मे परिगणन किया है। इसमे सन्देह नहीं कि मालव और क्षद्रक वाहीक देश के अत्यन्त शक्तिशाली गणराज्य थे। ग्रीक लेखक कटियस के अनुसार उनकी सम्मिलित सेना मे ९०,००० पदाति, १०,००० चड-सवार और ९०० रच थे। यद्यपि इन गणराज्यों में जिरकाल से विरोध जला जा रहा था. पर विदेशी शत्र का सामना करने के लिये इन्होंने सुलह कर ली थी। डायोडारस ने लिखा है. कि इस सन्धि को स्थिर करने के लिये मालवों ने अपनी १०,००० अविवाहित कुमारियों का विवाह क्षद्रक कुमारों के साथ कर दिया, और क्षद्रकों ने भी इतनी ही कुमारियों का विवाह मालव कमारो के साथ। अब सिकन्दर के सैनिको को जात हुआ, कि अभी उन्हें भारत की दो अत्यन्त बीर जातियों से यद करना है, तो वे बहुत चबराये, और एक बार फिर सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गये। पर सिकन्दर ने उन्हें यह कह कर समझाया. कि अब तो यद के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है. क्यों कि श्रद्धको और मालबो का सामना किये बिना स्वदेश को लौट सकना असम्भव है।

 पुरुष सिकन्दर की सेवा मे उपस्थित हुए । सिकन्दर ने उनका वड़ी सूनवाम के साथ स्वायत किया । उनके सम्मान में एक मीज की व्यवस्था की गई, जियले लुडकों और मालवों के तसाओं के बैठने के लिये सुवर्णवंदित आसन रखे गये। जुडकों और मालवों ने कहा— हम आज तक स्वतन्त रहे हैं। पर मिकन्दर लोकोंतर पुरुष है, हम स्वेष्ट्यापूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। यदा मिकन्दर लोकोंतर पुरुष है, हम स्वेष्ट्यापूर्वक ने स्वक्त अधीनता स्वीकार करते हैं। यदायि ग्रीक विवरणों के अनुसार लुडकों और मालवों ने सिकन्दर को अपना अपना अपिति स्वीकृत कर लिया था, पर बारत की प्राचीन अपनुश्रुति इसके विपरित है। भी. आयसवाल ने गतिपादित किया है, कि संस्कृत के व्याकरण-यन्यों के अनुसार लुड नोग अकेले ही मिकन्दर को परास्त करने में वनर्थ हुए थे। महामाय्य ने 'एकाकिमि. सुदर्क: जितम्' (अकेले ही मिकन्दर को परास्त करने में वनर्थ हुए थे। महामाय्य ने 'एकाकिमि. सुदर्क: जितम्' (अकेले ही स्वत्कों ने जीत लिया) लिखनर उस प्राचीन अनुभूति को वोहराया है, जो सुदर्कों की विजय के सम्बन्ध में सदियों तक विवयान रही थी। सिन्कर ने जिस प्रकार सम्मानपुर्वक सुदर्कों और मालवों का स्वागन किया था, उमे दृष्टि में रखते हुए यह करना करना अनुषित नहीं होगा कि निकन्दर उन्हें परसन्द करने में असमर्थ रहा था, और उनसे एकड़ कर लेने में ही उसने अपना हित समका था।

माणवो और जुड़को से समझौता कर लेने से ही मिकन्यर की समस्या हु नहीं ही गई। इनके पड़ीस में ही करियय अन्य गण-राज्यों की लियित की, जिनमें अन्वर्ध्य (Abastanot या Sambastai), अन् या अनिय (Xathrot) और बसाति (Osaduo) विशेष कथा से उल्लेखनीय हैं। अस्याद्य ने बीरतापूर्वक मैसिडोनियन सेना से युड़ किया, पर अन्य यो गण-राज्यों ने युड़ के बिना ही मिकन्यर की अधीनता स्वीहत कर ली। महामारत में अव्याद्य को बिना ही मिकन्यर की अधीनता स्वीहत कर ली। महामारत में अव्याद्य को उल्लेख माणव के माथ किया गया है, जिससे मुचित होता है कि वह प्रवास का ही अन्यत्मत अन्यत्य का। पाणिनि के एक क्षूत्र पर प्राप्त जिसके कर में उल्लेख किया है। 'श्रीक लेखकों के जनुमार अस्याद्य कान्यत्य की सेना में ६०,००० वर्षाति, ६०० अख्वारोही और ५०० रच थे।' सिकन्यर का मामना करने के किये अस्वद्ध में तीन तेनापति चूने थे, जो बीरता और पुढ़नीति में नियुक्ता के किये प्रसिद्ध थे। मिकन्यर के अस्यक्टो से सिध कर लेना ही उचित ममझा। अम्बच्छों के वृद्धों या अपेटो की भी यही सम्मति थी, कि सिकन्यर से देर तक युद्ध को जारी एसला निर्माण को लिए तीन सम्बाद हत स्वन्यराज की सेना में में, जिन्दोंने उनके साथ सन्ति कर लें। अस्वच्छा मण की स्थित स्वन्यराज ने सि सिक्त में में में, जिन्दोंने उनके साथ सनित कर लें। अस्वच्छा मण की स्थित अस्विद्धाना व्याद स्व

म्रीक विवरणों में एक अन्य जनपद का उल्लेख हैं, जिसे वहाँ स्ताधोई (Xathroi) कहा गया है। यह 'क्षत्रिय' सच का रूपान्तर है, जिसका परिचणन कोटलीय अर्थसास्य

१. 'ब्ब्यब् मगम कलिञ्जसूरमसावण्' (पाणिनिसूत्र ४।१।१७०) पर पातक्जल भाष्य।

<sup>2.</sup> McCrindle · Invsion of Alexander, p 252

द्वारा 'वार्ताचरनोपजीव' संचों में किया गया है।' मीक छेजकों, के ओवदिजोई (Ossadioi) को सरहत के 'वसादि' के साम मिलाया यात है, विश्वका उत्तरेज महामारत में श्रीक-माछवीं और सिन्धु-सीवीर के साम मिला तया है।' पाणिमि के वणपाठ में मी बसादित नाम राजन्याविषण में परिचणित है, और पाठन्यकी महाभाष्य में बसादित का उत्तरेज सिवि के साथ किया गया है। निस्सन्देह, इन दोनों (अनिय और स्वाति )

शिवि, मालव, क्षद्रक और अम्बष्ठ जनपदी ने सिकन्दर की सेनाओ का मकाबला करने का प्रयत्न किया था. यह ऊपर लिखा जा चका है। शिवि के पूर्व के प्रदेशके से एक अन्य शक्तिशाली गणराज्य की स्थिति थी. जिसे ग्रीक विवरणो में अगलस्स (Agalassi). अगिरि ( Agiri ) व अगसिनई ( Agesinae ) लिखा गया है। पर इनमे अधिक प्रचलित नाम अगलस्सि ही है। ग्रीक लेखकों के अनसार इस जनपद की सेना में ४०,००० पदाति और ३००० अध्वारोही सैनिक से । अगलस्सि सैनिक वही बीरता के साथ लहे. पर सिकन्दर को परास्त नहीं कर सके। जब उन्होंने देखा कि अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकना सम्मव नही है. तो उन्होंने स्वय अपनी नगरी को अस्मसाल कर दिया। उनकी स्त्रियों ने जौहर वत लेकर अपना अन्त कर दिया, और उनके परुष यदा द्वारा मत्य को प्राप्त हए। अी. काशीप्रसाद जायसवाल ने अगलस्सि को 'अग्रश्रीण' के साथ मिलाया है। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'वार्ताशस्त्रोपजीवि' सघो का परियणन करते हुए 'श्रेणि' को मी इन सभो की सचि में सम्मिलित किया है। इससे जायसवाल जी ने यह कल्पना की है, कि 'श्रेणि' नाम का एक गणराज्य प्राचीन समय से विद्यमान था. जिसके एक से अधिक भाग थे। उनमें जो प्रधान 'श्रेणिमण' था, उसे 'अग्रश्रेणि' कहते थे। पर यह सत युक्तिसंगत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन बारत में 'श्रेणि' नाम के एक गणराज्य की सत्ता थी. जिसकी वर्तमान प्रतिनिधि सैनी नामक जाति है। पर अगलस्सि शब्द का प्रयोग जिस गण-राज्य के लिये किया गया है, सम्मवत:, वह आग्नेय गण है, जिसका उल्लेख महाभारत के कर्ण विजय पर्व मे हुआ है" और जिसकी बढ़ाएँ भी अगरोहा (जिला हिसार) की खवाई मे उपलब्ध हुई है। इस गण का मल प्रवर्तक अग्रमेन था. और इसकी राजधानी 'अग्रोदक' नगरी थी। यद्यपि अग्रोदक की स्थिति सतलज नदी के दक्षिण-पूर्व में थी, पर यह असम्भव

१. कौ. वर्ष. ११।१

२. 'वशातयस्य मौलेयाः सह क्षत्रकमालवैः।' यहाः समा पर्व

३. 'गान्याराः सिन्युसौबीराः सिवयोज्य बसासयः।' महा. ६१५१।१४

<sup>4.</sup> McCrindle: Invasion of Alexander the Great, p 232

 <sup>&#</sup>x27;सद्रान् रोहितकांच्येव आग्नेयान् शाल्यानिय । गणान् सर्यान् विविज्ञित्य वीतिकृत् बहुसक्रिय ।''। बहुामारत, समापर्व

नहीं कि इस जनपद का विस्तार परिचम में पर्याप्त दूर तक हो, और इसकी परिचमी सीमा विधि, मालव और सुद्रक जनपदों के समीप तक हो। यहामारत के अनुसार भी आंध्रेय गण मालवयाज के राडोस में था। कर्ज ने पूर्व से परिचम की ओर विजय यात्रा करते हुए पहले आंध्रेयों को जीता बा, और फिर पालवों को। निकन्यर उत्तर-परिचम की ओर से पूर्व-दिलाण की ओर वड़ रहा था। अत. स्वामानिक रूप से उसने पहले शुरूक-मालवों से युड़ किमे, और फिर दिलाण-की की ओर को प्राप्त किमा। वस्तुता, अनालिस 'आंध्रेय' का मारिचायक है, 'अपश्रीण' का नहीं। अध्रति को मार के काराण बहु नण सम्मवत' 'अपश्रीनय' भी कहाता था, और इसी कारण श्रीक लेककों ने इसे अगिनमें दें भी लिखा है। कियाने प्रतिहासिकों ने अगलरिस को 'आंध्रेन' का मारे अपने को मार के अगलरिस को 'आंध्रेन' का मारे अपने के मार के कारण बहु नण सम्मवत' 'अपश्रीनय' भी कहाता था, और इसी कारण श्रीक लेककों ने इसे अगिनमें दें भी लिखा है। कियाने 'जंगनियम पी कहाता था, और इसी कारण श्रीक लेककों ने इसे अगिनमें हैं कि लिखा है। कियाने प्रतिहासिकों ने अगलरिस को 'आंध्रेन समय में इस क्षेत्र में विवस्तान का पर अगलरित हारा कर अगितन साम एक गण राज्य प्राप्तीन समय में इस क्षेत्र में विवस्तान का पर अगलरित हारा कर अगितन साम है। से ती माराण

आग्रेय (अगलस्सि) जनपद्यको अपने अधीन कर मिकन्दर निरन्तर दक्षिण की ओर चलता गया। जहाँ वितस्ता (जेहलम) और शतुद्धि (मतल्ज) नदियो का सगम होता है, और जहाँ ये दोनो परस्पर मिली हुई नदियाँ सिन्च नदी के साथ आ मिलती है, वहाँ तक के सब जनपद अब सिकन्दर के आधिपत्य में आ गये थे। अब मेसिडोनियन मेनाओं ने सिन्ध के साब-साब दक्षिण-पहिचम की ओर परवात किया । इस भीत में जमें जिन जनपटी का सामना करना पडा, उनके सम्बन्ध मे ग्रीक विवरण बहुत अस्पष्ट है। पर इस क्षेत्र के जन-पदों में सबसे पूर्व सोग्दी (Sogdi) या मोद्रए (Sodrai) का उल्लेख हुआ है, और फिर मस्सनोई (Massanoi) का। जायसवालजी ने मोद्रए को पाणिनि के गणपाठ के सौद्रायण के साथ मिलाया है। पर अन्य अनेक ऐतिहासिको का यह मत है, कि शूद्र नाम के एक जनपद की भी प्राचीन भारत में सत्ता थी. और ग्रीक लेखको को सोहए से वही अभिन्नेत था। महामारत में इस जद जनपद का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है, कि भारत मे आर्यों के प्रवेश से पूर्व जो लोग निवास करने थे, उनके विभिन्न जनो (कवीलो) को सामृहिक रूप से जहाँ 'दाम' कहा जाता था, वहाँ उनके किसी 'जन' की शद्र सङ्गा भी थी। इसी शद्र जन का एक जनपद सिन्ब के उत्तरी क्षेत्र मे शेष था। मस्सनोई को मर्सीन (Musarni) के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख टान्सी ने जिडोसिया के एक नगर के रूप में किया है।

सोद्रए और मस्मनोई के बाद ग्रीक लेखको ने तीन जनपदो का उल्लेख किया है, जिनके नाम क्रमश मूसिकनोई (Mousikanoi), सैम्बस (Sambos) और आक्सीकेनम (Ozykanos) थे। जायसवाल जी ने मुसिकनोई को 'मुस्किक' का रूपान्तर

<sup>1.</sup> Nıla\anta Sastri : A Comprehensive History of India Vol. II p 129

<sup>2.</sup> McCrindle: India as described by Ptolemy p. 322

साना है। पाणिनि के एक सुन की काशिका वृत्ति में मुध्यिकणे का उसलेख मिलता है। एक जल सुन के पात्रक्वक जाव्य में 'मीशिकार' नाम जावा है। औक लेखकों का मृतिकःनोई सन्मयतः यह मृत्युकणे व नीशिकार ही या, यहपि कतियय जन्म विद्वानी ने मृश्यिकनोई को 'मृश्यिक का क्यान्तरः साना है। इत मृत्युकणे या मृश्यिक जनपद की औक लेककों ने बहुत संस्था की है। उन्होंने लिखा है, कि इस जनपद के निवासी बीचांगु होते हैं। उनकी आयु आयः १२० वर्ष की होती है। उपक्षिण जनपद के जनपद में अपार्थ मृत्यू परिमाण में उत्पन्न होते हैं, पर वर्ष की होती है। उपक्षिण जनपद के जनपद में अपार्थ मृत्यू परिमाण में उत्पन्न होते हैं, पर वर्ष की होती है। उपक्षिण जनपद में इन थानुओं की सानें निवासान है। वे एक साव बीच कर सामृत्यू कर पर में मृत्यू करपद में साव प्रचास का जनमें जमाय है, और साव की प्रचास बीच कर सामृत्यू करण से मोजन करते हैं। वास प्रचा का उनमें जमाय है, और सबने प्रति एक तद्य का व्यवहार निया जाता है। चित्रस्ता के अतिरिक्त किसी अन्य विद्या को वे महत्व नहीं देते।'

मूतिकनीई के पडोस में ही एक जन्य जनपद था, जिसे श्रीक विवरणों में सैन्यत (Sambus) किया गया है। इस सैन्यत की राजवाणी वितिद्यन (Sindimusa) मी, जिसका मारतीय नाम पहचाना नहीं जा नका है, यवापि कतियत विद्वानों ने इसे सेहाना मी, जिसका मारतीय नाम पहचाना नहीं जा नका है, यवापि कतियत विद्वानों ने इसे सेहाना से मिलाया है, जो विष्य के तट पर स्थित एक नगर है। सैन्यत को 'साम्ब' का कपान्यर माना जा सकता है। आक्सीकेनम (Ozykanos) की स्थिति सिन्य नदी के परिचम में उस को में बी, जहां आकरण कर करनाता है। मूसिकनोई बीर तमा की परिचम में या भी में मान की सिन्य की परिचम में यो। मैं मान ने सिकन्य की आपीनता स्थीकार कर की, जीर मूसिकनोई ने उससे यूढ की तैयारी की। पर जब मूसिकनोई ने देखा, कि सिकन्य र ने अकस्मात् उस पर चढ़ाई कर दी है, तो उनने में मी यनरात का अपीनता स्थीकार कर की ने ही हित समझा, में सुब्दू कुल उसहार प्रदान कर सिकन्य का अपीनता स्थीकार कर केने में ही हित समझा, में सुब्दू कुल उसहार प्रदान कर सिकन्य का अपीनता स्थीकार कर केने में ही हित समझा में सुब्दू कुल उसहार प्रदान कर सिकन्य का अपीनता स्थीकार कर केने में ही हित समझा में सुक्त मुस्किनोई की आन्तरिक स्वतन्त्रता को कायम एका, मार्थिक प्रवास की राजवानी सम्बत्त र रोक्क नगर सी। मुक्तिकोई जनपद की राजवानी सम्बत्त र रोक्क नगर सी। वर्तमान समस का रोही नगर इसी रोक्क का उसरायिकारी है। मुक्तिकोई सैम्बस भी। वर्तमान समस का रोही नगर इसी रोक्क का उसरायिकारी की में ये ।

उत्तरी सिन्ध के विविध जनपदों को अपने आधिपत्य में ले जाने के परचात् सिकन्दर दिसाण की और और आंगे वडा। वहाँ जेगे एक अन्य जनपद से युद्ध करना पड़ा, धीक विवरणों के अनुसार बाह्यणों का जहाँ निवाग था। इसे बीक लेककों ने 'वचमनोर्ट' की संज्ञा दी है। इसे 'ब्राह्मणक' जनपद के साथ मिलाया गया है, जिसका उल्लेख सन्जन्ति

<sup>1.</sup> McCrindle: Ancient India as descriped in Classical Literature p 41

<sup>2</sup> Raychaudhuri : Political History of Ancient India p. 259

ने पाणिन के एक सूत्र का जाम्य करते हुए किया है। पतञ्जिल ने 'ब्राह्मणक' को स्पष्ट रूप से एक जनपद लिखा है।' ब्राह्मणक जनपद ने बीरता के साथ सिकन्दर का मुकाबका किया, खिप ने उसे परास्त कर तकने में असमर्थ रहे। सिकन्दर ने क्रूरता से ब्राह्मणक के निवासियों का वेष स्कार जीर बहुतने वे ब्राह्मणे की लागी को मार्थ करा का ताकि जन्म कीय उन्हें देवकर में सिहोनियन सेना के विरुद्ध हाथ उठाने का साहस न करें।

सिन्य प्रान्त में सिन्य नदी जहाँ यो धाराओं में विगम्य होकर समुद्र की ओर जामें बढ़ने कमती है, प्रामीन समय में वहाँ पातानप्रस्य नामक जनगद की स्थिति थी। ग्रीक रेसकों ने इसी को 'पातानेल' (Patalenc) जिल्ला है। श्रीक विवरणों में इस जनपद के बातन को पुलना स्थार्ट के बातन को पुलना स्थार्ट के बातन को साथ को गई है। आयोजिर ने लिल्ला है, कि पाता-केन की बातन पढ़ित उसी हत को है, जैसी कि स्थार्ट की है। यहाँ नेनापतिस्य वो किस-भिन्न कुलों में वसानुगत रूप से स्थित रहता है, और वृद्धों या ज्येच्छों की एक कीसिल होती है जिसे सम्पूर्ण जनपद पर बातन करने का अधिकार है। 'पाणिन के गणपाट में पाताल-प्रस्य का उस्लेख हैं, और अधिक सेवकों को पातालेन यह पातालप्रस्य हैं। या। पातालप्रस्य के निवासी सिकन्यर का मुकावण कर सकने में असमये रहे, और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के प्रयोजन में अपनी स्थानन्त्रता की रक्षा

सिकन्दर अब सिन्य नदी के मुहाने पर पहुँच गया था। वहाँ उसने अपनी सेना को दो आगो में विमक्त किया। जल्नेलापित नियामकंत को बहावी बेड़े के साथ समूह मार्ग से बापन ठीटने का आदेश देकर वह स्वय सकरान के कितारे-कितारे स्थळ मार्ग से अपने देश को वापस कण्ट का (३२५ ६० पूळ)। मार्ग में अनेक प्रकार के कर उठाता हुआ वह अपनी सेना के साथ ३२३ ई० पूळ में बैबिकोन पहुँच यथा। न केवळ उत्तकी सेना निरक्त पूछों को कारण बड़ा कर कार्य थे, अधितु वह स्वय मी आन्ति अनुभव करने कता था। मालवो से युक्त करते हुए उत्तकी छाती में जो स्थकर क्यों क्यों से अभी तक भी पूर्णस्था ठीक नहीं हुई थी। र नदशा में अपने देश को वापस एहुँचने से पूर्व हुए विविद्या का कार्य ३२३ ई० पूळ में माना आता है।

सिकन्दर एक महान् विजेता था। दिग्लिजय द्वारा उसने एक विद्याल साझाज्य की स्थापना की थी। पर इस साझाज्य को स्थायी रूप से एक सूत्र से द्वाध सकने की न उसमे क्षमता थी, और न उसके महयोगियों में । यही कारण है, कि सिकन्दर के मरते ही उसके माझाज्य से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। उसके विविध्य सेनापित अपने-अपने पृथक् राज्य

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यणकोल्मिकं संज्ञायाम्' (पाणिति अष्टाच्यायी ५।२।७१) सूत्र यर यासञ्ज्ञास भाष्य में 'बाह्यणको नाम जनपदः ।'

<sup>2.</sup> McCrindle: Invasion of India by Alexander the Great, p. 296

३. पाणिनि, गणपाठ ४।१।१४

स्वापित करने में तस्वर हो गये, और विशाक मैतिझोनियन लाझाज्य अनेक सक्यों में मिनन्त ही गया । ये काम दीन ये, मैतिझोनिया, मिन्स और सीरिया । सिक्कर मैति सीरिया । सिक्कर मैति सीरिया । सिक्कर मैति सीरिया । सिक्कर मैति सीरिया के स्थापना कर ली । चीन इसी राज्य के क्यापना कर ली । चीन इसी राज्य के क्यापना पूर्व एवं प्रत्य काम किया । मारत से लगाकर एथिया माइनरतक के विशाल मूखक्ट पर सेनापित सैत्युक्त ले अपिनार कर लिया । इसी को सीरिया ना राज्य कहा जाता है। मारतीय इतिहास के साथ सीरिया के इस राज्य का पनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि सिक्कर द्वारा जारत के को प्रत्य चीति वर्ष ये के मी इसी राज्य के कन्तर्गत थे।

## (३) सिकन्दर के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर प्रभाव

दिग्विजय द्वारा सिकन्दर ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह उसकी मत्य होते ही खण्ड-खण्ड हो गया । एशियन प्रदेशों में सैत्यकस द्वारा जो राज्य कायम किया गया, वह वस्तुत. पुराने हलामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार टाल्मी द्वारा मिल्र में जिस पथक राज्य की स्थापना की गई, कुछ ही समय परचात वह मैसि-डोनियन या ग्रीक राज्य न रह कर पूराने मिश्री राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उसका ग्रीक राजवश पराने फैरोहा-सम्राटो का स्मरण दिलाने लगा । वस्ततः, सिकन्दर आधी की तरह आया था. और आधी की ही तरह वापस चला गया था। उसने कितने ही पराने राजवज्ञो और राजकलो का उच्छेद कर दिया. पर उनके स्थान पर वह किसी ऐसी व्यवस्था का सत्रपात नहीं कर सका. जो इतिहास में चिरस्थायी रहती। उसकी विश्विजय का एक सहस्वपूर्ण प्रमान यह अवस्य हुआ, कि चौथी सदी ई० पूर की तीन उन्नत व सम्य जातियाँ-पीक, ईरानी और मारतीय-एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आ गई और उनमे ज्ञान तथा व्यापार के सम्बन्ध घनिष्ठ हो गये। सिकन्दर ने अपने जीते हुए प्रदेशों से अनेक नई नगरियाँ बसायी थीं । इनमे मैं सिडोनियन या ग्रीक सैनिको की छावनियाँ भी स्थापित की गई थी। भारत में ऐसी नगरियों में मस्य पाँच बी-अलेग्जेण्डिया (कावल के क्षेत्र में), ब केफला (जहाँ ग्रीक सेना ने बितस्ता नदी को पार किया था), नीकिया (जहाँ केकयराज पोठ को परास्त किया गया था), अलेम्जेण्डिया (असिक्सी और सिन्ध नहियों के संगम पर) और एक अन्य अलेग्जेण्डिया जो कि वितस्ता और इरावती (रावी) निर्दयों के संगम के दक्षिणी प्रदेश में थी। इन तथा ऐसी ही अन्य नगरियों में जिन ग्रीक (यवन) लोमों को आबाद किया गया था. वे स्थायी रूप से मारत में ही बस गये थे और घीरे-घीरे पर्णसवा आरतीय ही अन गये थे। मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने पर इन्हें शासन में भी स्थान प्राप्त हुआ। अक्षोक द्वारा यवन तुवास्य की राजकीय पद पर नियक्ति इसका प्रमाण है। बहत-से यवन भौगों की सेना में 'मत' सैनिकों के रूप में भी भरती हए। चन्द्रगुप्त की जिस सेना ने नन्छ के जासन का जन्त करने के लिये मनच पर आक्रमण किया था. मद्रा-

राजस के अनुसार पारसीक और स्लेच्छ सैनिक भी उसमे सम्मिलित थे। सम्मवतः, ये विदेशी सैनिक सिकन्दर की उन सेनाओं के अवशेष थे, जिन्हें नह मारत में ही छोड़ गया था। सिकन्दर की मृत्यु होते ही उसका सामाज्य सण्ड-खण्ड हो गया था, और मारत के सब प्रदेश मीसंसीनियन जाविष्यत से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी सैनिकों से सिकने ते के से मारत के सब प्रदेश मीसंसीनियन जाविष्यत से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी सैनिकों से सिकने से स्वतन्त्र हो गये थे। पर जिन विदेशी सैनिकों के स्वतन्त्र को स्वत्य से छोड़ गया था, उन्हें अन्ये देश में बापस जाने का अवसर हो नहीं मिल सका था। इस दशा में यदि वे मृत मैनिकों के रूप में चन्द्रगृप्त मीर्स की सेना में सीमिलित हो गये हो, तो यह सर्वेषा स्वामावित्त है।

पहिचमी सलार के साथ गारत के सम्बन्धों में घनिष्ठता और दृवता आने में भी सिकन्दर के आक्रमण से बहुत सहायता मिली थीं । इससे पूर्व भी भारत का पास्चात्य जगत् के साथ सम्बन्ध विद्यमान था। पर कुछ वर्षों के लिये विशाशा नदी से मूमन्य सागर तक के सुविस्तृत व विभन्न प्रदेशों में एक शासन स्थापित हो जाने के कारण वह सम्बन्ध और भी अधिक हु हो गया। भारत के व्यापारी शब बढी संस्था में ईराक, सिक्त और शीस आने लगे, और प्रिवर्गों देशों में सारत का साल बढी साथा में दिशक, सिक्त के लिये में बड़ा असे लगा।

पर सिकन्दर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि हिमालय से समद्र पर्यन्त विस्तीणं भारत अभि में राजनीतिक एकता और एक शासन के स्थापित होने में इससे बहत महायता मिली। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत में जो बहत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे. सिकन्दर के आक्रमण के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता नव्ट हो गई। उसकी प्रवल शक्ति के सम्मल वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सके। गंगा के पूर्व के मारत मे प्राचीन काल मे जो बहत-से छोटे-बड़े राज्य या जनपद विद्यमान थे, वे मग्ध की साम्राज्यविस्तार की प्रवत्ति और प्रवल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। बाईद्वथ, शैंश-नाक और नन्द वशो के प्रतापी सम्राट मारत के मध्यप्रदेश और प्राच्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे. और नन्दकंकी राजा महापद्म नन्द हिमालय से विनध्याचल तक और गगा-यमना से बगाल की खाड़ी तक विस्तीण एक विशाल माम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। जो कार्य पूर्व में मग्रध के राजाओं और विशेषतया महापदा नन्द ने किया था. वही वितस्ता नदी के पश्चिम के मारत में सिकन्दर द्वारा किया गया । सम्प्रणं उत्तरी आरत मे एक शक्तिशाली साम्राज्य के स्थापित होने के कार्य में इससे बहुत सहायता मिली। चन्द्रगुप्त मौर्य जो सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने एकच्छत्र शासन में ले आ सका, उसका बहुत कुछ श्रेय सिकन्दर की दिग्विजय को दिया जा सकता है। मैसिडोनियन आक्रमण के कारण वाहीक देश के विभिन्न जनपदों का कर बहुत क्षीण हो गया था। चन्द्रगुप्त जो उन्हे इतनी सुगमता से अपनी अधीनता में ला सका, उसका यही मस्य कारण था। भौयं साम्राज्य की स्थापना के साथ सिकन्दर के आक्रमण का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसीलिये हमने इस आक्रमण का विवरण इतने विशव रूप से उल्लिखित किया है। मैसिडोनियन आक्रमण के समय पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत

में जो राज्य विद्यमान थे, उनकी संख्या ३० के लगमन थी। इनमें गान्वार, केकम, अभिसार, मद्रक, पृष्करावती और मिक्कर्ण के राज्य राजतन्त्र राज्यों में मुख्य के, और कठ, मालव, सद्रक, आग्नेय, ग्लब्कायन और बसाति गणतन्त्र राज्यों में । गान्धार, केकस और अभिसार की स्थिति प्राय: वही थी, जो कि गंगा के पूर्व में मगन्न, बस्स, कोशल और अवन्ति के राज्यो की थी। मध्य पंजाब के अडक, मालव आदि गणराज्यों की स्थित को उत्तरी विहार के विज्य. शाक्य. मल्ल बादि गणराज्यों के सदश समझा जा सकता है। इन सब राज्यों को जीत कर एक शासन में ले जा सकना सगम कार्य नहीं था। गान्यार और केकय के राजाओ का यह प्रयत्न रहा था, कि वे अन्य जनपदो को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर यदि सिकन्दर का आक्रमण न होता. तो शायद केक्य या गान्धार के लिये सम्पूर्ण बाहीक देश में एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकना कदापि सम्बव न होता । साम्राज्य-विस्तार द्वारा जारत यमि के अधिक से अधिक भाग को एक शासन में ले जाने की जो प्रवृत्ति जिरकाल से विकसित हो रही थी, सिकन्दर के आक्रमण से उसे बहुत बल मिला. और कुछ वर्ष पश्चात ही मौर्य साम्राज्य के रूप में इस प्रवत्ति ने अन्यम सफलता प्राप्त कर ली। सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक दक्षा मे जो परिवर्तन हो गया था, उसी से चन्द्रगुप्त ने लाम उठाया और एक विज्ञाल साम्राज्य स्वापित किया।

## (४) चन्द्रगुप्त द्वारा राज्य की प्राप्ति और विस्तार

चन्द्रनृप्त और चाणस्य की जो कथा महावसो मे पायी जाती है, और जिसका हमने इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में उस्तेष किया है, उसके अनुसार नन्द वस का नास करने के प्रयोजन से पहले उन्होंने मनय के नगरों और झामी पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया या। पर समें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो तकी थी। फिर वे बाणस्माम्नाज्य के सीमान्त पर गये, और उसे अपने अधीन कर उन्होंने अगय पर आक्रमण किया। इस बार वे सफल हुए, और नन्द वस का विनास कर पाटिलपुत्र के राजीसहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई।

सहाबसो की यह कथा एक ऐतिहासिक तथ्य पर आवारित है। सिकन्दर के आक्रमण के कारण आगक्य-साम्राज्य के उत्तर-परिवर्धी सीधान्त में उवध-पुष्ठ अपने गई थी, बीर ज्यों ही मैसिसोनियन सेनाएँ पारत निवाह हो गया। मिकन्दर होरा नियुक्त सेनापंतियाँ और श्रवणों के क्लिये इन प्रदेशों के शिवोह हो गया। मिकन्दर होरा नियुक्त सेनापंतियाँ और श्रवणों के क्लिये इन प्रदेशों को अपनी अधीनता में एक सकना सम्बव नहीं रहा। यही समय था, जबकि चाणक्य और चन्नगुप्त नन्दर्वेश के विकास को अफ्ताला को केक्टर हस सीधान्त प्रदेश में आये, और सहूँ की राजनीतिक परिस्थिति से लाग उठा कर उन्होंने उत्तर-परिवर्धी जारत को सिकन्दर की अधीनता से मुक्त किया। १२३ हैं० पुठ से वस सिकन्दर की मुश्तु हो गई, तो पंताब में यसना सायन के

विरुद्ध विद्योह अत्यन्त प्रवण्ड रूप बारण कर गया, और वक्त्यूप्त सथा चाणक्य ने इस विद्योह का नेतृत्व किया। पत्राव और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त को यवनों की ज्ञबीनता से मुस्त कर चाणक्य और वक्त्यूप्त ने उन्हें एक सासनसूत्र में संगठित किया, और किर इस क्षेत्र की सेताओं को साथ केकर मगथ पर जाकमण किया। नन्द का वात कर वक्त्यूप्त स्वयं पार्टालयुक्त के राजसिहासन पर जाक्य हुआ, और इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरी सारत में उसने एकक्युर सासन की स्थापना की।

चाणक्य और चन्द्रगप्त के इस कर्तत्त्व को हैवेल ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है--"सिकन्दर के मारत से बापस लौटने के एक साल पश्चात उस द्वारा विजित प्रदेशों मे विद्रोह प्रारम्म हो गया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला इस विद्रोह का केन्द्र था। यहाँ बाणक्य नाम का एक बाह्मण रहता था, जो दण्डनीति, राजनय और सैन्य बास्त्र मे पारगत था। उसकी असाधारण योग्यता सर्वत्र विदित थी। उसका चन्द्रगुप्त नाम का एक शिष्य था। मैसिडोनियन आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त तक्षशिला मे ही था। सम्भवत , चन्द्रगप्त ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित भी किया था। परन्तु व्यास नदी के तट पर अपनी बरोपियन सेना के बिद्रोह कर देने के कारण वह और आगे नहीं बढ सका। सिकन्दर के किसी क्षत्रप ने राजा पोरस का चात कर दिया था, यद्यपि पोरस सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करता था। इस हत्या के कारण भारतीय जनता में बहुत असन्तोष फैल गया। एक अन्य प्रान्त के क्षत्रप फिलिप्पस का भी बात कर दिया गया, और कान्ति के लिये अब विद्रोहियों को केवल एक योग्य नेता की आबश्यकता थी। चन्द्रगप्त ने इन घणित यनानी लोगों को निकाल कर बाहर कर देने और मगध के राजा से बदला लेने के इस नवर्णावसर को हाथ से नहीं जाने दिया। चाणक्य की सहायता से उसने पजाड की जातियों को महका दिया, और सिकन्दर की सेनाओं को पराजित कर उन्ही सेनाओं की सहायता से पाटलिएत पर आक्रमण किया। सगध के राजा को गही से च्यत कर और ग्रीक लेखको के मतानसार मारकर वह राजगही पर आरूढ हुआ। ""

सिकन्दर की वापसी के बाद की मारत के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं का हैवेल ने जिस कर से प्रतिपादन किया है, वह प्रीक विवरणों पर आधारित है। सिकन्दर ने मारत के नये जीते हुए प्रदेशों को शासन की वृद्धित से छः मागों में विभक्त किया था, और इनके शासन के लिये छ शासकों को नियुक्त किया था। ये छ. विभाग निम्निकिश्वित बे—(१) सिन्य, जिसका शासक या अत्रप (Satrap) पाइचाँन (Peithon) को बनाया गया था। (३) पिक्यों गाम्यार, जिसकी राजवानी व्युक्तक्रोतिस (Peucelaotis) या पुल्लाक्राती थी, और जिसमें सिन्य नती के पविचम से लगाकर कावुक की चाटी से पूर्व तक के दब प्रदेश जनाती थे। इसका शासन निकनीर (Nicanor) को नियुक्त क्रिया

<sup>1.</sup> Havell E.B.: The History of Aryan Rule in India, Chapter 5

सथा था । (३) पैरोपनिसदी (Paropanisadae) या काबुल की बाटी का प्रदेश, जिसका क्षत्रप आवस्यार्टेस (Oxyactes) वा । (४) सिन्च और वितंस्ता (जेहलम) निवयों का मध्यवर्ती प्रदेश, जिसका शासन तक्षक्तिका के राजा आध्यि के सुपूर्व किया गया बा। (५) वितस्ता और विपाशा (अवास) नदियों का प्रदेश, जिसका शासक केकय-राज पोड को नियुक्त किया बया बा, और (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का बह सब उत्तरीय प्रदेश जो मिल्ह और खास नहियों के बीच में विद्यमान था। इस पार्वत्य प्रदेश को शासन के लिये अभिसार के राजा के सुपूर्व कर दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अपने विजित भारतीय प्रदेशों के शासन की जो व्यवस्था सिकन्दर द्वारा की गई थी. उसमें भारतीयों और विदेशियों को एक समान स्थान दिया गया था। तीन प्रदेशों का शासनाधिकार गारतीयों के हाथों में था. और तीन का बिवेशियों के। सिन्ध नदी के परिचम के सब प्रदेशों के शासक ग्रीक नियक्त किये गये थे. और सिन्ध के पूर्व के प्रदेशों के भारतीय। पर भारतीय राजाओं द्वारा शासित प्रदेशों में भी अनेक ब्रीक वा मैसिडोनियन छावनियाँ स्थापित की गई थीं, और उनमें विदेशी सैनिकों को भी अच्छी बड़ी संस्था में रखा गया था। सिकन्दर की सेना मे केवल मैसिडोनियन सैनिक ही नहीं थे। ग्रीस, ईरान, मिल जादि जो अन्य अनेक देश उसकी अधीनता में थे. उनके जी बहत-से मत सैनिक उसकी मेना में सम्मितित हो। आरत के विविध तारों से स्थापित बन विदेशी सेनाओं का प्रसास कार्य भारत के इन प्रदेशों को यवनराज की अधीनता में बनाये रखना और उन्हें स्वतन्त्र न होने देना ही था।

पर विकन्दर देर तक मारत को अपनी जबीनता में नहीं रख सका। उसके पाताक-प्रत्य से विवा होते ही उस हारा जीते हुए मारतीय प्रदेशों में विश्वीह मारत्म हो गया, जीर विनिजेत में उसकी मुख्य होते ही मारतीयों ने पराधीनता के जुए को जनके कन्यों से उतार फेका। यह सब किछ प्रकार हुआ, इस टाम्बन्य में श्रीक लेखकों के कतियम विवरण उद्धर्णीय है। जस्तिन ने लिखा है, कि "मिकवर की मुख्यु के पश्चार्य मारत ने दराबीनता के पूर को अपने कन्य से उतार फेंका और उस (सिकवर) हारा नियुक्त शासकों की हस्या कर वी। (मारत की) इस स्वाधीनता का संस्थापन सैन्द्रकोट्ट (Sandracottus) हारा किया गया था। इस (सैन्द्राकोट्टम) का जन्म एक होत कुल में हुआ था, पर अलीकिक कप से मोसलाइन प्राप्त कर उससे राजबाजित को बीम्बण्य कर केने की महत्याकाका प्राप्तुर्णत हों गई थी। उससे विकन्दर से डिटाई से बातचीत की बी, जिससे अपमानित होकर विकन्दर में उस (सैन्द्राकोट्टम) के बच की आक्षा प्रदान की थी। पर आमकर उसने वाले प्राप्त कार कारा जी। मागने से वककर उसे तीव आ गई। जब वह सोया हुआ था, तो बही एक सिंह आवा जीर उसके पतिने को जपनी जीम से बाटने जगा। इस प्रकार वस लेक्ड्राकोट्टस की नीत चुकर मई, तो बह सिंह उसे विना कोई बति पहुँगाई वहीं से चला गया। इस अपूर्व घटना से सेस्कृत्वोहट्टस के नम में राजकीय प्रीराज प्रथम करने की बालाका उत्पर हो गई, और उसने स्ट्रेटों की टोलियों संगठित कर आरतीयों को इस बात के लिये प्रेरित करना प्रारम्भ किया कि वे ग्रीक शासन को पलट दें। हुख समय पत्रवात् वन वह (सेन्द्रकोट्टर) सिकन्दर के सेनापतियों के बिरुद्ध लड़ाई के लिये जा रहा था, एक विशास्त्रकार वंपली हाथी स्वय उसके सम्मूच उपस्थित हुआ और उसने एक पाल्यू हाथीं के समान उसे उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। अब यह हाथी सैन्द्राकोट्टस का पत्रवर्शक हो गया और युद्ध-क्षेत्रों में इसने बहुत कर्तृत्व प्रदक्षित किया। जिन समय सैन्युक्स अपनी प्राची महत्ता की गीव डाक रहा था, चन्नपुत्व ने इस डग से रार्जातहनान प्राप्त किया और भारत ने अपना आधिपत्य स्थापित किया।"

जस्टिन का यह विवरण अत्यन्त महत्त्व का है। इसमे निम्नलिखित बाते घ्यान देने योग्य है---(१) चन्द्रगृप्त का जन्म किसी राजा के घर मे न होकर एक ऐसे परिवार मे हुआ था, जो होन दशा मे था। (२) जब सिकन्दर ने भारत पर आऋमण किया, तो चन्द्रगप्त (जिसे जस्टिन व अन्य ग्रीक लेखको ने सेन्डाकोट्टस लिखा है, जो स्पष्टतया चन्द्रगुप्त का ही बीक रूपात्तर है। उत्तर-पविचमी सारत में था. और सिकन्दर से उसकी मेंट मी हुई थी। सिकन्दर के प्रति उसने ढिठाई का बरताब किया था, और उसे समुचित आदर प्रदान नहीं किया था। विजिगीय व साझाज्य निर्माता बीर व्यक्ति मे जो एक विशेष प्रकार का उद्दण्ड साहस होना बहुत उपयोगी होता है. वह चन्द्रगप्त मे था। (३) सिकन्दर के विरुद्ध जो विद्रोह मारत में हुआ, चन्द्रगप्त ने उसका नेतत्व किया। (४) इस प्रयोजन से उसने बहत-से सैनिक एकत्र किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिकन्दर के आक्रमण के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत के बहत-से निवासी अव्यवस्थित दशा को प्राप्त हो गये थे। वशाक्रमानगत वत्ति का अनुसरण कर सकता भी अब उनके लिये सम्भव नहीं रहा था, और जीवन-निर्वाह का जोई समजित साधन न होने के कारण वे लटमार के लिये विवश हो गये थे। यह भी सम्भव है, कि बाहीक देश के जिन गणराज्यों का मैसिडोनियन सेनाओं द्वारा व्यस कर दिया गया था. उनके निवासी विदेशी शासन को सहन न करने के कारण ऐसा जीवन विताने लगे हो, जिसे ग्रीक लेखको ने लुटेरो का जीवन कहा है। चन्द्रगुप्त ने इन्ही को एकत्र कर उस शतिशाली सेना को सगठित किया. जिसने कि न केवल भारत से मैसिडोनियन शासन का अन्त कर दिया, अपित मगध को प्रबल सैन्यशक्ति को परास्त करने में भी सफलता प्राप्त की।

निकन्दर ने जिन जनपदों को जीत कर अपने अधीन किया था, युद्ध में सवारि वे परास्त हो गये थे पर वे विदेशी आधिपत्य को स्त्रीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थे। इसी का यह परिणाम था कि उनमें निरन्तर विद्रोह होते उद्देते थे। चन्द्रपूर्व ने इस परिस्थिति से भी लाम उठाया। जब सिकन्दर भारत में ही था और बाब के गण-राज्यों को जीतने में स्थरत था, अस्पकेन (अदकायन) लोगों ने पुकलावती (शाल्यार) के क्षत्रप्र निकार के स्त्री कर दी थी। इस निकनोर की ज्योनता में असकायन जनपद के शासन के लिये एक भारतीय भी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम ग्रीक लेखको ने सिसिकोडस (Sisicottus) लिखा है। यह सम्मनतः शशिनप्त का क्यान्तर है। अध्वकायन लोग इसका भी अन्त कर देने के लिये प्रयत्नकील हो. पर सिकन्दर ने इसकी रक्षा के लिये अन्य प्रदेशों से सेनाएँ मेजी, जिनकी सहायता से ही वाशिगुप्त अपनी रक्षा कर सकने मे समर्थ हुआ। गान्धार के क्षेत्र मे भी मैसिडोनियन आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व करने वाले वीर का नाम ग्रीक विवरणों में दमरैक्सस (Damaraxus) लिखा गया है। ये विद्रोह तो उस समय में हुए थे, अबिक सिकन्दर मारत मे ही था। जब उसने पातालप्रस्य से अपने देश के प्रति प्रस्थान किया, तब स्थिति और सी अधिक विग्रह गई। पुष्कलावती मे जो मैसिडोनियन सेना स्थापित की गई थी. उसका सेनापित फिलिए था। वह न केवल एक सेनापति था, अपितु शासन-सम्बन्धी अधिकार सी उसे प्राप्त थे। निकनीर की हत्या के पश्चात पुष्कलावती के क्षत्रप का पद भी सम्भवत: उसे ही प्रदान कर दिया गया था। ३२५ ई० प्र० मे फिलिए की भी हत्या कर दी गई। सिकन्दर अभी जीवित था। फिलिए की मृत्यु के समाचार से बह बहुत कुद्ध हुआ। उसने तत्काल यह आदेश दिया, कि तक्षशिला का राजा आस्मि फिलिए का स्थान भी बहुण कर ले. और सिन्ध नदी के तट पर स्थित मैसिडोनियन शिविर का सेनापति यदेमस (Eudamus) शान्ति और व्यवस्था स्यापित रखने में आस्मि की सहायता करे। पर यदेशस के पास पर्याप्त सेना नहीं थी। चन्द्रगृप्त और चाणस्य जैसे बीर और चाणाक्ष नेताओं के नेतत्त्व में बिद्रौहियों की शक्ति दिन दनी और रात चौगनी वढ रही थी। इस दशा में यदेगस को अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सिकन्दर की मृत्यु (३२३ ई० पू०) के परचात् उसके सुविद्याल साम्राज्य में उत्तरा-यिकार के सन्वयम में झगड़े प्रारम्भ हो गये से । मैसिझीनियन दाम्राज्य के एमियन प्रदेशों (विपासा नदी से मुनम्स सामर तक बिस्तीणं प्रदेशों) के विषय में वे झगड़े सिकन्दर के दो सेनापतियों के बीच में से, जिनके नाम ईन्युक्त और एप्टियोनस से। ऐसी स्थित में यूदेसस का कार्य और मी अधिक कार्ठन हो गया। अब वह यह आसा नहीं कर सकता था, कि उत्तर-पश्चिमी आरत में मैसिडीनियन आधिपत्य को स्थापित रसने के लिये पश्चिम से कोई नहीं सेना आ सकेगी। चन्द्रमुग्त और जाणक्य के नेतृत्व में सिकन्दर द्वारा विधित प्रदेशों में सर्वत्र विद्रोह जारी से, और इन विद्रोहियों की शावित निरन्दर वहती आही थीं। प्रदेशी सवा में यूदेमस ने गही जीवत तमझा, कि अपनी बची-बुची सेता को शाय केर परिचन्त्र की और काल बाया आए, ताकि वहाँ जाकर वह सैन्युक्त और एप्टियोनस के युद्ध में एप्टि-योगस की सहायता कर सके। ३१७ ई० पूर्वस्थ के जारत से प्रस्थान कर देने के साथ इस देश से मैसिडीनियन सासन का पूर्ण कर से अत्त हो क्या था। एर चन्द्रपुर ने इससे पहले ही पाटिलप्टन के राजिस्हासन पर अपना आधिकार आपन कर लिया था, और उत्तर-पश्चिमी मारत मो उस क्यायन वृद्ध से उसकी बणीनता में आ चूका था। मैसिकोनियन शासन के विरुद्ध भारत में जो विद्रोह हुना, उनमें आचार्य चाणक्य का कर्तृ त्व अवस्त सहत्वपूर्ण था। वाणक्य तस्तिकार में अव्यापन का कार्य करते ते, और वहाँ के 'विद्यविक्यार्त आचार्यों में उनका प्रमुक्त स्थान था। विद्यविक्यार्त आचार्यों में उनका प्रमुक्त स्थान था। विद्यविक्यार्त आचार्यों में उनका प्रमुक्त स्थान था। विद्यविक्या विद्यविक्या क्षेत्रास्त में विद्यविक्या क्षेत्रास्त में और अवस्त इति क्षेत्र क्षेत्र के अवस्त के अवस्त में क्षास्त नक्षेत्र क्षेत्र के से अने अन्य नहीं समक्रता, उत्तका बोण्यक करता है, उत्तर अवस्त में क्षास्त करता है, उत्तर अवस्त में क्षास्त करता है, उत्तर अवस्त कर तेता है, अत्रर त्या क्षित्र के स्त्र क्षास्त कर तेता है, अत्रर त्या क्षित्र क्षास्त कर तेता है। अत्रर त्या क्षास्त क्षार्य के स्त्र क्षास्त कर तेत्र क्षास्त कर ते में क्षासन कर ते स्त्र क्षास्त क्षार्य कर ते में क्षासन कर ते स्त्र क्षास्त कर से माल क्षार्य कर से माल क्षार्य क्षार स्वार्य कर से माल क्षार्य क्षार्य कर से माल क्षार कर से माल क्षार्य क्षार कर से माल क्षार्य कर से माल क्षार कर से माल क्षार कर स

केवल नाणवय ही नहीं, अन्य भी अनेक बाह्मण व शावार्य सिकन्दर के शासन के विवद्ध अपना रोध प्रषट करने से तरार थे। प्रीक विवरणों में इस प्रकार के अनेक निर्देश विद्यान विद्यान है। एक बार एक ऐसे बाह्मण ने जो सिकन्दर के विन्द एक राजा को प्रवक्त रहा था, यवन राज ने प्रकल किया—पुन क्यों दग राजा को मेरे विवद्ध सकती हो? जाह्मण ने उत्तर दिया—में नाहला है, यदि वह जिए तो सम्मानपूर्वक जिए, अन्यथा सम्मानपूर्वक मर आए। एक अन्य बाह्मण कन्यासी ने सिकन्दर से कहा था—पुनस्तार राज्य सूत्री हुई खाल के स्वमान है, जिसका कोई पुरुता—केन्द्र नहीं होता। जब सिकन्दर राज्य के एक मान्य पर वहां होता है, तो दूसरा पायर्व उसके विवद्ध उठ खड़ा होता है। तक्षिणां के एक वृद्ध रख्ये हिता के स्वमान है, जिसका कोई पुरुता—केन्द्र नहीं होता। जब सिकन्दर राज्य के प्रकल प्रवक्त पर खड़ा होता है। तक्षिणां के एक वृद्ध रख्ये (Dandans) को सिकन्दर के सम्मृत्त अर रिकन्दर के साम्यान अर रिकन्दर तक्ष हों से स्वमान अर राज्य के स्वमान विकन्दर के साम्यान अर राज्य के स्वमान विकन्दर हों। से अपनी मान्युर्त नहीं होंगे, तो वह सुम्हार सिक्ट के बद अराज कर रोज्य। यह मुनकर रख्यों ने उपेशा-जनक हंसी हसते हुए कहा—मैं भी उसी प्रकार द्वा. का पुत्र हूं, जैसे सिकन्दर है। में अपनी मान्युर्त का हों में कहा—मैं भी उसी प्रकार द्वा. का पुत्र हूं, जैसे सिकन्दर है। में अपनी मान्युर्त कहा में कहा—मैं कहा—पित क्यां के स्वान के सान के

सिकन्दर के विरुद्ध मारत में जो विद्रोह हुआ, वह वस्तुतः अनता का विद्रोह था। उसमें उन गणराज्यों के निवासियों ने विशेष रूप से माग लिया था, जिनकी स्वतन्त्रता का मैसिबोनियन सेना डारा अन्त कर दिया गया था। गणराज्यों को अपनी स्वतन्त्रता से

 <sup>&</sup>quot;वैराज्यं तु वीवितः परस्याच्छित्य "नैतन्मम" इति जन्यनाकः कर्त्वमस्वपवास्त्रमितः
पण्यं वा करोतिः, विरक्तं वा परिस्पव्य अपगच्छतीति ।" कौ. अर्थः ८।२

बहुत अधिक प्रेम था । वे विदेशी काकान्ता के प्रशस्य को कदापि सहन नहीं कर सकते थे। गणराज्यों की तो बात ही क्या, सम्मवत:, राज्यतन्त्र राज्यों के राजाओं के किये भी मैसिडोनियन पासन के विरुद्ध विद्वोह की भावना से वपने को पथक रख सकता सम्भव नहीं रहा था। इसी कारण केकयराज पोर (जो विजस्ता और विपाशा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का सिकन्दर द्वारा नियक्त शासक था) और यवन सेनापति यदेसस में विरोध हो गया था, और यवेससने पोरु का बात करा दिवा था। वालक्य और चन्द्रगृप्त ने इस परि-स्थिति से पूरा-पूरा लाग उठाया और विपाशा (ब्यास) नदी के पश्चिम के सब मारतीय प्रदेशों से सैमिडोनियन शासन का अन्त कर दिया । इस प्रदेशों के जनपढ़ों ने स्वासादिक रूप से अपने को विदेशी आधिपाल्य से स्वतंत्र कराने वाछे चन्त्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली । इसीलिये वीक लेखक जस्टिन ने लिखा है--'सिकन्दर के लीट जाने पर सेन्डा-कोट्स (चन्द्रगप्त) ने भारत को स्वसन्त्रता दिलायी। पर वपने इस कार्य में सफलता प्राप्त कर चकने पर शीझ ही उसने स्वतन्त्रता को दासता के रूप मे परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने बिदेशियों के जए में स्वतन्त्र किया था. उन्हें उसने अपने अधीन कर लिया। उत्तर-पिन्नमी भारत को अपनी अधीनता में ले आने के पश्चात चन्द्रगुप्त ने किस प्रकार नगण से नन्द वश के शासन का अन्त कर पाटलियुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस सम्बन्ध में महाबसो की टीका का यह कथन ध्यान देने योग्य है-सीमान्त देश से वे (चाणक्य और चन्द्रगप्त) पूर्व की ओर बढते गये। नगरी और ग्रामी को अपने अक्षीप करते हुए वें निरन्तर आक्रमण करते हुए चले। एक भारी सेना उनके साथ थी। ठीक समय पर उन्होने पाटलिएन को आकान्त किया, और बननन्द को मार कर राज्य प्राप्त कर लिया।

निवासकरत के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराक्षस द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। उसके अनुसार चाणक्य और चन्द्रगुप्त की जिन सेनाओं ने पाटिलपुत्र को आकारत किया था, उनमें चक्त, यकन, किरात, काम्बोज, पारतीक, बाह्, कीक आदि की सेनाएँ साम्मिलय थी, निव्हें चाणक्य ने अपनी बृद्धि द्वारा कर्स के सर रखा था। इस प्रसंग ने अमान्य राखस और विरायमप्त को यह बाता उल्लेखनीय है—

"राजस---सन्ने ! चन्द्रगुप्त के नगर (गाटलियुन) में प्रवेश कर चुकने के अनन्तर स्था कुछ हुआ, और हमारी ओर से उसके वब के लिये नियुक्त तीक्ष्ण विवदावी बुप्तचरों ने स्था किया, यह सब प्रारम्भ से ही सनने की हमारी इच्छा है।

विरावपुत्त-आरम्ब के ही कहता हूं। चानका अपनी वृद्धि हारा का में करके सक, प्रवन, किरात, काम्बोच, पारतीक, बाहु लीक कांकि की सेवाओं को ले जाया और कामुप्त वाया पर्यवक्त की सेवाओं के साथ इन्होंने अस्थ के समुद्र के समान कुनुपपुर (पाट-निकृष) को किर किया।"

R. Cambridge History of India Vol. I, p. 429

मुद्राराक्षस की कथा के बनुसार वाणक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिसाठी राजा को मगय का आधा राज्य देने का बचन प्रदान कर उसकी मी सहायता प्रान्त की थी। वैस्त प्रत्य परिविध्य पर्व की कवार्स यो पर्वतक का उस्लेक है, और वह मी अपने तेनाके साथ चरतपुर की सहायता कर रहा था। वौड जनुजूति के जनुसार पर्वतक भगव के राजकुरू का हो वी सा सार कर रहा था। वौड जनुजूति के जनुसार पर्वतक भगव के राजकुरू का हो या, यह उसर रिकार जा चुका है। पर्वतक की स्थिति के सम्बन्ध में मतमेद होते हुए मी प्रार्थीन साहित्य के सब विवरण इस बात पर एकमत हैं, कि नन्द बंध का जन्त करने के अपे विवत सेताओं ने समय पर आक्रमण किया था, उनमें पर्वतक की भी सेना सम्मिश्त थी, और साथ ही परिवर्धी तथा उत्तर-परिचर्धी गारत के जन्य अनेक राजजों से तैनाएँ मी। मुद्राराक्षस के जनुसार वे राजा निजनवारी, सलस (समस्तत, आज्ञ वाण) का राजा सिहनाद, कास्मीर का राजा पुकराब, तिन्यु (सिन्य) का राजा सिन्युक्ण जोर पारसीक का राजा मेचाल । इत सब राजाजों का सम्बन्य परिचर्धी और उत्तर-परिचर्धी मार को उन्ही प्रदेशों के साथ था, जन्त नन्द्रपुत और वाणक्य ने सिक्तपुर के आधिपार से से स्थान के उन्ही प्रदेशों के साथ था, जन्त नन्द्रपुत और वाणक्य ने सिक्तपुर के आधिपार से से स्वतन कराया था। पारसीकराव के प्रारं भी स्वाप के तिवय में विधा-सदस्य से शास है, कि उनकी सेना में बोडों की प्रयूप स्थान थी।

कतिपय विद्वानो ने मद्राराक्षस में दिये हुए राजाओं के इन नामों को ग्रीक विवरणो मे विद्यमान नामों से मिलाने का प्रयत्न किया है। टामस ने पर्वतक को पोरस या पोठ के साथ मिला कर यह लिखा है, कि पोरस की सहायता के बिना इस (चाणक्य और चन्द्र-गप्त के) आक्रमण का सफल हो सकना सम्भव नहीं था। इसलिये हमारे सम्मुख दो मार्ग रह जाते है, या तो पोरस ने स्वय इस आक्रमण मे माग लिया और वही नाटक के चन्द्रगुप्त का मित्र पर्वतक है. . .या वह पोरस का कोई उत्तराधिकारी है। एक विद्वान ने पारसीका-विपति मेघाक्ष को मैगस्यनीज के साथ मिलाया है, और एक का कहना है कि विशासदत्त ने मूल से शैलाक्ष का मेघाक्ष लिख दिया है, और यह शैलाक्ष सैल्यकस का ही सस्कृत रूपान्तर है। पर इस प्रकार के सब प्रयत्न न किसी ठोस आघार पर आधित हैं, और न उनका कोई विशेष लाम ही है। तात्त्विक बात यह है, कि जिस शक्तिशाली सेना को साथ लेकर चन्द्रगप्त ने मगध पर आक्रमण किया था, उसमें पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी मारत के बहत-से सैनिक तत्त्व सम्मिलित थे, और अनेक राजकूल भी इस आक्रमण में चन्द्रगुप्त की सहायता कर रहे थे। चन्द्रगुप्त के प्रधान सहयोगी पर्वतक की तो पहले ही हत्या हो गई थी, और मुद्राराक्षस की कथा के अनुसार उसके पुत्र मलयकेत की सेना में खबा, मगव, गान्धार, यवन, शक, चीण, हुण और कुलूत देश के सैनिक सम्मिलित थे। इस सुवि में मगध के अतिरिक्त अन्य सब नाम ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध उत्तर-पश्चिमी भारत तथा उससे भी परे के प्रदेशो के साथ है। मुद्राराक्षस की कथा के अनसार पर्वतक बाद मे राजा नन्द और उसके अभास्य राक्षस के पक्ष मे हो गया था, अत जाणक्य ने कुटनीति द्वारा उसका वघ करा दिया गया था। पर्वतक का पुत्र मलयकेतु था, जो स्वामाविक रूप से राक्षस का साथ दे रहा था। अतः यदि उसकी सेना में विशास इस ने मनव के सैनिकों का भी उल्लेख किया हो, तो इसमें आस्वर्य की कोई बात नहीं है।

मागब साझाज्य से नन्दवंश के शासन का अन्त करने के लिये चाणक्य की बुद्धि द्वारा जिन सेनाओं का संगठन किया गया था. विद्याखदत्त के अनुसार उनमें शक. यवन. किरात. कम्बोज, पारसीक और बाह लीक वादि सैनिक बे, और कुलत, मलय, काश्मीर, सिन्ध तथा परिवास के राजा जन्द्रगप्त के विरोध में थे। पर्वतक के पत्र मलस्केत की सेना में भी लका, नान्यार, यबन, क्रक, चीण, हुण और कूलत के सैनिक सम्मिलित थे। यद्यपि मुद्राराक्षस के इस विवरण पर अविकल रूप से विश्वास कर सकना सम्भव नहीं है, पर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सिकन्दर की भारत से बापसी के बाद उत्तर-पश्चिमी प्रदेशो मे जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमे न केवल चाणक्य और चन्द्रगुप्त के लिये अपित् उनके विरोधी पक्ष द्वारा भी उनसे भृत सैनिको को बड़ी संख्या में भरती कर सकना सर्वधा सगम हो गया था। प्राचीन मारत में 'बबन' शब्द का प्रयोग बीक लोगो के लिये किया जाता था। सिकन्दर की सेना के जो ग्रीक व मैसिडोनियन सैनिक मारत से रह गये थे और जिनके लिये अपने देश को बापस लौट सकना कियात्मक नहीं था. वे यदि चन्द्रगप्त और मलयकेतु---दोनों की सेनाओ मे मृत सैनिको के रूप मे अरती हो गये हों, तो यह सर्वचा स्वामाविक है। सिकन्दर के साझाज्य मे पर्शिया (पारसीक देश) भी अन्तर्गत था। एक पारसीक महिला से सिकन्दर ने विवाह भी किया था। स्वामाविक रूप से बहुत-से पारसीक सैनिक भी उसकी सेना मे अरती थे। दिग्बिजय करता हुआ सिकन्दर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी पहुँच गया था। सम्भव है, कि इस क्षेत्र की कतिपय जातियों के यवक मी उनकी सेना में भरती हो गये हो। बाह लीक बास्त्री या बैक्टिया को कहते थे। इससे परे के प्रदेशों में उस समय शकों और हणों का निवास था। यदि कतिएय शक और हण यवक मी सिकन्दर के मध्य एशिया के क्षेत्र में आने पर उसकी सेना में सम्मिलित हो गये हो, तो यह असम्भव नहीं है। खदा जाति का अभिजन भी मध्य एशिया के क्षेत्र में ही था। विशास-दत्त ने मलयकेत के सैनिको में 'चीणो' का भी उल्लेख किया है। मद्वाराक्षस की कतिपय पाण्डलिपियों में 'बीण' के स्थान पर 'बेदि' पाठ भी मिलता है। चौथी सदी ई० प० मे चीन के सैनिको ने भी चन्द्रगृप्त और नन्द के सवर्ष मे माग लिया हो, यह सम्भव नही प्रतीत होता । विशासदत्त ने जिस समय अपना नाटक लिखा था, शक लोग मारत मे प्रविष्ट हो चुके थे, और हणों के आक्रमणों का भी सूत्रपात हो गया था। चीन के साथ भी उस समय तक मारत का चनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चका था। इस दशा मे यदि विशाख-दत्त ने उत्तर-पश्चिम की जातियों का उल्लेख करते हुए शको, हुणो और चीनियों को मी उनमें सम्मिलित कर दिया हो. तो इसने आश्चर्य की कोई बात नहीं।

सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् मारत के सीमान्त क्षेत्रों से अनेकविष बातियों के युवकों को मृत सैनिकों के रूप में भरती कर सकना बहुत सुगम था। उस समय इन प्रवेषों में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं भी जिनकी आजीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं रह गया था. और जो चोरी या लूटमार करने में भी सकोच नहीं करते थे। जस्टिन ने इन्ही को 'लटेरा' कहा है। इस सम्बन्ध में कीटलीय वर्षधास्त्र का एक निर्देश महस्य का है। वहाँ लिखा है कि जिसके पास अपने जनपद, दुर्ग आदि न हो और उसे सैन्य शक्ति सम्मित करनी हो, तो वह 'उत्साहहीन श्रेणीप्रवीरपुरुषों, चोर-गणो, आटविकों, म्लेच्छ-जातियो और परापकारी गढ पुरुषों को सेना में भरती करे। प्राचीन मारत में शिल्पियों. कर्मकरो और सैनिका आदि की 'श्रेणियाँ' ( Guilds ) सगठित थी। 'श्रेणिवल' को भी अन्यतम प्रकार का सैनिक बल माना गया है। सैनिको की श्रेणियाँ वृत्ति प्राप्त कर युद्ध में किसी एक का पक्ष लेकर सम्मिलित हो जाया करती थी। श्रेणियो में सगठित शिल्पियो के समान ओण के सैनिक भी नियन्त्रण में रहते थे, और 'श्रेणि' के निर्णय के विपरीत आचरण नहीं कर सकते थे। ऐसे (श्रेणियों में सगिठत) सैनिकों को कोई विजिगीय अपनी सेना में भरती नहीं कर सकता वा। पर जब कोई सैनिक-श्रेण उत्साहहीन हो जाए, तो उसके प्रवीर (बीरता और माहस से परिपूर्ण) पुरुष अपनी श्रेणि से असतूष्ट होने के कारण किसी नई सेना मे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर लेते थे। 'चोरगण' से कौटल्य को वही लोग अभिन्नेत हैं, जिन्हें जस्टिन ने 'लटेरा' कहा है। अटवियो (जगलो) में निवास करने बाली जातियों की 'आटविक' सजा थी। इनके यवकों को भी सेना में भरती किया जा सकता था। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात उत्तर-पश्चिमी मारत में म्लेच्छ जातियों की कोई कमी नही रह गई थी। कितने ही ग्रीक, मैसिडोनियन, पारसीक आदि जातियों के सैनिक जो सिकन्दर के साथ भारत आये थे. उस द्वारा इम देश में स्थापित छावनियों में रह गये थे और मिकन्वर के भारत से लौट जाने और उसकी मृत्यु के पृष्टवात् उत्पन्न हुई अव्यवस्था के कारण बेकार हो गये थे। ऐसे ही लोगो को कौटल्य ने 'म्लेच्छजाति' कहा है। 'पराप-कारी' का अर्थ दूसरो को क्षति पहुँचानेवाला है। जो लोग दूसरो को क्षति पहुँचाने का सामध्ये रखते हो, उन्हें भी भरती कर अपनी सैन्यशक्ति को बढाया जा सकता है। निस्स-न्देह. चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने जिस सेना की सहायता से मगब के नन्द वदा का विनाश किया था, उसका संगठन उत्तर-पश्चिमी भारत के इसी प्रकार के लोगों द्वारा किया गया था। ऐसी सेना को ही विशाखदत्त ने 'वाणक्यमतिपरिगृहीत' का विशेषण दिया है।

मारन से मैसिडोनियन जाषिपत्य का जन्त कर चन्द्रमून ने मगन्न की और प्रस्वान किया। इस सम्बन्ध में कका की बौड अनुभूति का इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। जी नम्प परिशिष्ट पर्य की कचा भी उससे मिलती-जुलती है। वहाँ लिखा है कि जैसे कोई बालक लोग के मारे अपना हाथ गएम और में हाल देता है और उससे उसका

तैवामलाम...उत्साहहीनअंगीप्रवीरपुष्वाणां जोरगणाढविकस्पेण्डजातीमां परावकारिणां गृदपुरवाणां च यवालाममुख्यां कुर्वीतः ।' कौ. अर्थ. ७११४

हाय जरू जाता है, वह यह नहीं सोचता कि मुझे किनारे की जोर से खाना सुरू करना चाहिये क्योंकि किनारे ठरू होते हैं; इसी प्रकार जाणक ने पहले तीमानों के प्रदेशों को जीति विना सुन्ने के केताय रक्षणें पर जाकमण प्राप्त कर पहले तीमानों के प्रदेशों को जीति विना सन्ने के केताय रक्षणें पर जाकमण प्रकार कर दिवा ना जोर दहीं कि राजा पर्वतक के साथ सिन्म की । उन दोनों (जाणक्य और प्रवेतक) ने सीमानों को जीत केने के परचान् किर साथ सिन्म की । उन दोनों (जाणक्य और प्यवेतक) ने सीमानों को जीत केने के परचान् किर मानच पर जाकमण किया और पाटिलपुत्र की जीत लिया। । पर्वतक के सम्बन्ध में जो मन महायों को दीनों में पाया जाता है और लिखे हमने कर प्रविक्तित्व नी किया है, परिविष्टप्त के मत से बहु मिला है। पर जैन कानपुति का मत अधिक पुर्वित में पाया है, और मुद्राराक्ष होरा पी उसी के अपने होती है। पर्वतक और उसके पुत्र करफेलु की सहायरा के लिये जो राजा अपनी सेनाए केकर लाये थे, विद्यालय के विदरण से दूषित होता है कि ने सन परिवर्णी और उत्तर-पिक्य साथे में हिसालय है।

पर मागध सम्राट् नन्द की शक्ति का अन्त करना सुगम कार्य नही था। जैसा कि पिछले अध्याय मे लिखा जा बुका है, बीक विवरणो के अनुसार नन्द की सेना मे २,००,००० पदाति, २०,०००, अश्वारोही, २,००० ज्या और ३,००० हाथी थे। कटियस ने तो नन्द की सेना के पदाति सैनिको की सख्या दो लाख के बजाय छ. लाख लिखी है। इस शक्ति-शाली सेना को परास्त करने के लिये चाणक्य और चन्द्रगप्त को विकट यदा की आवश्यकता हुई थी। नौद ग्रन्थ 'मिलिन्दपन्हो' के अनुसार इस यद मे १०० कोटि पदाति, १० हजार हायी, १ लाल अस्वारोही और ५ हजार रथ काम आये थे। इस विवरण मे अवस्य ही आतिशयोक्ति मे काम लिया गया है। पर यह स्पष्ट है कि चन्द्रगप्त और नन्द के युद्ध की विकटता और उसमें हुए धन-जन के विनाश की स्मृति चिरकाछ तक कायम रही थी, और जनता उसकी मयकरता को मूछ नहीं सकी थी। मिछिन्दपन्हों के अनुसार नन्द के सेना-पति का नाम महसाल था। परिकाष्ट पर्व मे लिखा है, कि यद्ध करते-करते जब नन्द की सब सेना, सम्पत्ति, शक्ति और यहाँ तक कि बद्धि भी नष्ट हो गई. तो उसे चाणक्य और चन्द्र-गुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देने के लिये विवश होना पढ़ा । परास्त हुए नन्द का चाणक्य ने चात नहीं किया, अपित उसे अपनी दो पत्नियों और एक कन्या के साथ पाटलिपुत्र से बाहर चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही, उतनी सम्पत्ति मी उसे अपने साथ ले जाने दी, जितनी कि एक रथ में आ सकती थी। पर अन्य प्राचीन अनुश्रुति में बाणक्य और चन्द्रगप्त द्वारा नन्द के विनाश का उल्लेख है।

पर नन्द का नास कर देने के साब ही चन्द्र गुप्त और वाणक्य का कार्य पूर्ण नहीं हो गया। राजा नन्द के अनेक अन्तर्थ वे। इनमें राक्षस प्रधान था। वह जाति से बाह्यण था। और रण्डनीति का प्रकार्य पण्डित था। मुदाराख्य को कथा के अनुसार राजा नन्द की मूच्य के पद्मानुष्प्रभाव्य राक्षस ने उसके माई सर्वावैदिद्धि को राजा घोषित कर दिया। यद्याप पाठिलपुर्व पर चन्द्रपुर्व का अधिकार हो गया था, पर समय की जनता नन्दर्वश के प्रति सक्ति रखती थी। अभी मनथ की लेगा पूर्णतया परास्त भी नहीं हुई थी। इस दक्षा से वाणक्य के सम्मृत प्रधान कार्य यह था, कि अमार्य राक्ष्म को वस से लाए और उसे सर्वार्थितिद्व का पक्ष छोड़ कर चन्द्रणूप का सहसीगी होने के लिखे तैयार करे। दूसरी और अमार्य राज्य का यह यह तय वा, कि समय के राजीतहासन पर नन्द वंश का आधिपस्य स्थिर रहे। शीतिसारन के इन दो आचार्यों (वाणक्य और राजस) में जो समर्थ हुआ, मुद्राराजस में उसी का वडे सुन्दर रूप से वर्णन किया गया है।

### (५) सैल्युकस का आक्रमण

सन्य के सम्राट् तन्य के विनाश के परचाल कन्त्रमुन नीये एक विशाल साम्राज्य का स्वासी ही गया था। महाप्य नन्य ने जिल विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, उसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया वा चुका है। बीक लेखकों के अनुसार नन्य राजा गर्ग-रिवी (Cangaridae) और प्रासिकोई (Prassio) का स्वासी था। गर्गोरिवी से गान्य मुना की शाटी का प्रदेश अभिन्नेत, है और प्राष्ट्रिकोई (प्राची) ते प्राच्य भारत का प्रहुण किया जाता था। कलिक्क भी नन्दों के आधिया, में था, यह सार्यन के हार्गोणुम्का शिला-लेख हारा सूचित होता है। दिखन में कर्णाटक तक के प्रदेश नन्दों के शामन में थे, इस सम्बन्ध में भी निर्वेख शिलालेखों में व अन्यत्र पाये लाते हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें मन्देह नहीं, कि नन्दवंश के विनाश के साम्र ही एक मुविशाल साम्राज्य वन्त्रमुल के अधिकार में आ मान था, जो हिमालय के शिलापण और उत्तरे भी पर तक तमा बाता के बादों में ममुना नेति तक विन्तृत था। भारत के जिन प्रदेशों के शिक्य ने विजय की थी, वे भी बालस्य की नीति-नियुगता और चन्द्रमुल की लिक प्रतिमा के कारण ममुष्ट के साम्राज्य में सिम्पालित हो गये थे। मारतीय इतिहास में सम्मयत यह सहला अवसर था, जविक इतना विवाश लाक्षण एक स्वार की स्वाराण में जा स्वराण नाम्नय के साम्राज्य में सिमालित हो गये थे। मारतीय इतिहास में सम्मयत यह सहला अवसर था, जविक इतना विवाश लाक्षण एक प्रत्य साम्राट की अधीनता में आया था, और उसके सासान का सम्म्याल एक केन्द्र से किया जाता था।

विस समय करतापुत अपने नये प्राप्त किये हुए साझाज्य के शासन को सुदृढ करते में आपूत था, उसी समय सिकल्यर का अन्यतम केतापति तैरवृक्त भी मैसिस्टोनियन साझाज्य के एश्वियन प्रदेशों में अपने शासन की नीव को सुदृढ करने में अ्यत्त था। सिकल्यर की मृत्यू के पश्चात प्रदेशों में अपने शासन प्रकार के स्वाप्त के पश्चात प्रदेशों में अपन स्वाप्त हों के स्वाप्त हों के स्वाप्त हों के स्वाप्त हों के स्वाप्त उत्तर साझाज्य के एश्वियन प्रदेशों पर अपना साझाज्य के एश्वियन प्रदेशों पर अपना साझाज्य के एश्वियन प्रदेशों पर अपना सासन स्वाप्तिक करने के जिये सिकल्यर के से सेनापतियों में मृत्य कर से संसर्ध हुआ। में सेनापतियों से स्वयुक्त को एश्वा । सैन्युक्त को एश्वापतियों में एक था। सैन्युक्त को एश्वापतियों में एक था। सैन्युक्त को प्राण्य भी सिकल्यर के मृत्य सेनापतियों में एक था। सैन्युक्त भी एश्वापतियों में एक था। सैन्युक्त भी राणा श्री सिकल्यर के मृत्य सेनापतियों में को आती थी। भी वर्ष के अन्यन तक सैन्युक्त और एश्विय

पोनस में कहाई बारी रही! कवी सैल्युक्त की विवय होती, और कमी एन्टिगोनस की। प्रारम्भ में विवयमी ने एर्टियोनस का साथ दिया। पर ३२१ है॰ पू॰ में सैल्युक्त में वैदि-कोन जीत किया। तब से युद्ध की गति बदक वई। वीरे-बीर सैल्युक्त ने एन्टिगोनस को पूर्ण क्स से रास्तर कर दिया, और देश मिल्र में जाकर सरण केने के किये विवय किया। अब सैल्युक्त ने सम्राट् पद प्रहुण किया, और ३०६ ई॰ पू॰ में बड़ी घूमधाम के साथ उसका राज्यामियेक हुना। इसी समय से उसने निकेटर या विजेता की उपाधि बारण की। सैल्युक्त की राजधानी सीरिया के लेन में थी, इसी कारण वह सीरियन सम्राट् के नाम से प्रसिद्ध है। पर उसका साम्राज्य परिचम में मूमध्यसायर व एसिया माइनर से लगा कर पुषे में मारल की सीमा तक विस्तत था।

पश्चिमी एशिया मे अपनी स्थिति को सुदढ बनाकर सैल्युकस ने यह विचार किया, कि एशिया के जो प्रदेश सिकन्दर द्वारा जीत लिये गये थे, और उसकी मृत्यु के पश्चात् स्वतन्त्र हो गये थे. उन्हें फिर से अपने अधीन किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने पहले वैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, और फिर मारत पर। बैक्टिया की विजय मे उसे सफलता प्राप्त हुई, पर भारत को वह नहीं जीत सका। इस सम्बन्ध में श्रीक लेखक अस्टिन का यह विवरण उल्लेखनीय है-"उस (सैल्यकस) ने अपने तथा सिकन्दर के अन्य उत्तराधिकारियों के बीच साम्राज्य के बँट जाने के पश्चात पूर्व में बहत-सी लडाइयाँ लडी। पहले उसने बैंबि-लोन को अधिकृत किया, और फिर बैक्टिया की विजय की । इसके परवात वह भारत गया, जिसने सिकन्दर की मत्य के अनन्तर अपने कन्धे से दासत्व का जआ हटा फेंकने के विचार से शासकों को मार दिया था। सैन्डाकोट्स ने उसे स्वाधीन किया था। किन्तु जब विजय उसे प्राप्त हो गई, तो उसने स्वाधीनता को दासत्त्व के रूप में परिवर्तित कर दिया। वह उन्होंको दासत्व से पीडित करता था. जिन्हें कि उसने विदेशो आधिपत्य से मुक्त किया था। ' 'इस प्रकार राजमुक्ट प्राप्त कर चन्द्रगुप्त उस समय भारत का स्वामी बन गया था, जबकि सैल्युकस अपने भावी महत्त्व की नीव रख रहा था। सैल्युकस ने उससे समझौता कर लिया, और पूर्वी जगत के सब मामलो का निबटारा कर वह एन्टिगोनस के विरुद्ध यद्ध में तत्पर हुआ (३०२ ई० प०)।"

अस्टिन के अतिरिक्त एप्पिएनस ने भी सैत्युक्त और चन्द्रगुप्त के युद्ध का उल्लेख किया है। उसने क्लिस है, कि 'ज्य (सैंच्युक्त) ने मिन्न नदी को पार किया और मार-तीयों के राजा सैन्क्रकोट्टस से लडाई ठानी। यर जन्त में उसने मुलह कर ली और उसके साथ विवाह का सम्बन्ध स्वापित किया।"

स्ट्रेंबो के अनुसार सैल्युकस ने सैन्ड्राकोट्टल को एरिआना का बडा आग प्रदान किया था, और इस समय से एरियाना के बडे माग पर भारतीयो का आधिपत्य हो गया था। बदले में सैल्युकस ने पीच सी हाची प्राप्त किये थे, और सैन्ड्राकोट्टस से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्वापित कियाया। इसी वात की पुष्टि प्लूटाक आदि अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणों द्वारा भी होती है।

बीक लेखकों के विवरणों के अनकीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सैल्युकस ने मारत पर आक्रमण किया था। पर इस आक्रमण में वह भारत में कितनी दर तक आगे बढ आया था. इस विषय पर ग्रीक लेखकों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती । कतियय विद्वानो ने यह प्रतिपादित किया था. कि सैल्यकस भारत को आकान्त करता हुआ मध्यदेश में प्रविष्ट हो गया था और पालिबोधा (पाटलिपत्र) को जीत कर गंगा के महाने तक बला गया था। पर यह मन्तव्य सर्वधा निराधार है। लैसन, ब्लेगल, व्यानवक आदि विदानों ने इस मत का यक्तिपर्वक खण्डन कर यह प्रतिपादित किया है. कि सैल्यकस केवल सिन्ध नदी तक ही जा सका था और वही पर उसको चन्द्रगुप्त का सामना करना पडा था। वस्तत . ग्रीक लेखको ने सैल्यकस के भारतीय आक्रमण को विशेष महत्त्व नही दिया है। उन्होंने केवल आनुषिक्क रूप से ही उसका उल्लेख किया है। यदि सैल्यकस सिकन्दर के समान बाहीक (पंजाब) देश तक भी भारत में अग्रसर हुआ होता, तो श्रीक लेखक उसके भारतीय आक्रमण की इतनी उपेक्षा कदापि न करते । अधिक सम्मव यही है कि चन्द्रगुप्त की सेनाओं ने सिन्ध नदी के पूर्वी तट पर कही सैन्यकस का मकाबला किया था, और वह मारत मे इससे अधिक आगे नहीं बढ सका था। सिकन्दर के आरतीय आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के प्रदेशों में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। वहाँ बहत-से छोटे-बडे जनपदो की सत्ता थी, जो परस्पर यद्धो मे क्यापत रहते थे। इस दशा में सिकन्दर के लिये उन्हें जीत कर विपाका नदी तक वढ आना सम्भव हो गया था। पर अब चन्द्रगप्त मीर्य के नेतत्व में भारत में एक विशाल और सुसगठित साम्राज्य की स्थापना हो गई थी । इस दशा मे यदि सैल्यकस सिन्ध नदी से आगे नही बढ सका, तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है।

युद्ध के परवात् वन्त्रगुप्त और सैन्युक्त से को सान्य हुई, उसका मुख्य वार्ते निम्निक्ति बी— (१) वन्त्रगुप्त सैन्युक्त को ५०० हाची प्रदान करे। (२) बदले में सैन्युक्त का प्रत्यात्त को ये वार प्रदेश है—परोपनिसदी (Paropanisadae), काकॉशिया (Archosia), बारिया (Aria) और बड़ोसिया (Gedrosia)। (३) इस सन्य को स्थायी अंत्री के रूप में परिवर्तित करने के प्रयोजन से सैन्युक्त अपनी कन्या का विवाह चन्नपुप्त के साम कर है।

१. भ्रीक लेखकों के ये उदरण McCtindle : Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian की लिंगका से लिये गये हैं।

२. McCrindle: Ancient India as Described by Megasthenes and Atrian की भनिका में लेकन, क्लेमक और क्यानकक की युक्तियों का सार क्या गया है।

इस सिन्य के परियामस्यक्ष्य करवृत्य भौये के साजाज्य की पविचरी सीमा हिन्दुकुश पर्वतमाला के परिवर्ग में बी कुछ दूर तक विस्तीण हो गई थी। वेल्युक्त के साजाज्य के मार प्रवेद का का प्राच्य के सार प्रवेद के साजाज्य के मार प्रवेद का का प्राच्य के का प्रवेद के वे वे । परिपरिवर्ग के साजाज्य के सार प्रवेद के हे की हिन्दुकुश पर्वतमाला के समीप में विस्तत है। का वृद्ध का प्राप्त इसी के बलवंत है। वार्कीक्ष्य से आज कल के कन्यहार का वृद्ध होता था। वारिया बाबूनिक हेरात का पुराना नाम था। बड्डोसिया के आज्ञ कल के कन्यहार का वृद्ध होता था। वारिया बाबूनिक हेरात का पुराना नाम था। बड्डोसिया के आज्ञम्य के परि-यामस्यक्ष मकरान (बल्डोसियान) के प्रवेश से है। इस प्रकार सैन्युक्त के आज्ञम्य के परि-यामस्यक्ष काबूल, कन्दहार, हेरात कीर कार्जियस्तान के प्रवेश मानक साज्ञाय से सिम-लित हो सर्थ थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक की. ए. स्मित्र ने इस सम्यन्य में लिखा है कि यो हुत्यार साल से भी अधिक हुए, जब जारत के प्रथम समाद ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर जिया था, जिसके लिखे उसके विदेश उत्तराधिकारी व्ययं में ही आहं मतरे रहे और निसे सोलहसी यथा चनहत्री सवियो के मुगल समाद थी कभी पूर्णता के साम प्राप्त नित्र से थे।

यह मन्त्रि २०३ ई० पू० में हुई थी। इसके बाद बीझ ही सैत्युक्त ने मैगस्थमीय को अपना राजबूत जनाकर चन्नायुक्त की राजबदमा से मंजा, और यह चिरकाल तक मौर्य साझाज्य की राजबानी पाटिलपुत्र में रहा। उसने अपने समय का उपयोग मारत की मौर्मालिक स्थिति और आधिक तथा राजवीतिक दथा जावि का अनुसीकन करने बीर उन्हें लेजबढ़ करने में किया। मैगस्थनीय के इस विचरण के मो अंश इस समय उपलब्ध है, वे मौर्यकालीन मारत के परिलान के लिये अस्वत्त प्रामाणिक समझे खाते हैं और उनसे बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें आधिक राजित हैं और उनसे बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें आविष्ठ प्राप्त को राजबुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें आविष्ठ प्राप्त को प्राप्त होते हो स्थान स्थान के लिये अस्वता सिंग से समय सिंग हित्य (Subyrtuus) को राजवामा में सैत्युक्त का राजबुत था। उसे कूटनय का अच्छा अनुमव था। क्योंकि अब आक्षीया चन्नायुक्त को प्राप्त हो गया था, अत. सिर्विट्यस की राजवामा में किसी राजबुत की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मैसस्थान कितने वर्ष ते करा में रहा, यह कह सकना कठिन है। पर उसका यह काल दे हैं पर उसका यह काल है। एवं दे २९८ ई० पु० तक माना जाता है।

सैन्युक्स और चन्द्रगुप्त मे हुई सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में कतिपय बातें विचारणीय हैं। इस सन्धि के परिणामस्वरूप सैन्यकस ने ५०० हाथी प्राप्त किये थे। उस युग की

 <sup>&</sup>quot;The first Indian emperor, more than two thousand years ago, thus
entered into possession of that scientific frontier sighted for invain
by his English successors and never held in the entirety by the
Moghal Monarchs of the sixteenth and seventeenth centuries."
Smith V.A., Early History of India, p. 126

युद्ध कला में हाथियों का बहुत महस्य था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में सफलता प्रधानतथा हस्तिसेना पर ही निर्भर करती है। सैल्युक्स जो अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी एन्टि-गोनस को परास्त कर सकने मे समर्थ हुआ था, उसका एक बढा कारण उसकी यह हस्ति-सेना ही थी। इप्सस के जिस रणक्षेत्र में एन्टिगोनस की बूरी तरह पराजय हुई थी, वहाँ मारत से मेजे हुए ५०० हाथी समय पर सैल्युकस की सहायता के लिये पहुँच गये थे। सैल्युकस द्वारा जो चार प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये गये, उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मौगोलिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट है। इन प्रदेशों में ऐसी जातियों का ही निवास था, जो सम्यता, संस्कृति आदि की दृष्टि से अन्य भारतीय जातियों के समान थी। पहले इन प्रदेशों में भी अनेक जनपदों की सत्ता थी, जिन्हें जीत कर सिकन्दर ने अपने अधीन कर लिया था। अब ये प्रदेश चन्द्रगुप्त की अधीनता में आ गये, और मागध साम्राज्य के अग बन गये। चन्द्रगुप्त का विवाह सैल्युकस की कन्या के साथ हुआ था, इस सम्बन्ध मे विद्वानों में मतमेद हैं। एप्पिएनस के विवरण से केवल इतना ज्ञात होता है कि सैल्यकस ने चन्द्रगप्त के साथ विवाह का सम्बन्ध स्थापित किया था। पर इस सम्बन्ध का क्या कप बा. इस पर एप्पिएनस ने कोई प्रकाश नहीं डाला । चन्द्रगृप्त सैल्यकस का जामाता था. या सैल्यकस चन्द्रगप्त का--एप्पिएनस के विवरण द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता। पर सन्धि की शतों के अनुसार चार प्रदेशों का चन्द्रगप्त द्वारा प्राप्त किया जाना यह सचित करता है कि युद्ध में सैल्युकस को नीचा देखना पडा था। इस दशा में ऐतिहासिको को यही मत अमित्रेत है, कि विजेता चन्द्रगृप्त ने यवन कन्या को विवाह मे प्राप्त किया था और उसके साथ मे परोपसिदी आदि चार प्रदेशों को भी। जो ५०० हाथी चन्द्रगुप्त द्वारा सैल्यकस को प्रदान किये गये थे. वे एण्टिगोनस के विरुद्ध उसकी सहायता करने के प्रयोजन से ही दिये गये थे।

# (६) चन्द्रगुप्त का शासन

सैन्युक्स को गुढ़ में परास्त करने के अनन्तर चन्द्रगुरत ने अपनी शक्ति को स्थिर रखने या अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने के प्रयोजन से अप्त मी कोई युद्ध किये थे या नहीं—इस विषय में मी ऐतिहासिको में मतमें हैं। प्लुटाकें ने किसा है, कि मैत्युक्स से सन्ति कर चुकने पर चन्द्रगुरत ने ६,००,००० सैनिको को साथ लेकर सार मारत को अपने आधिपत्य में कर खिया। 'सारे मारत' से प्लुटाकें का बया अधिप्राय है, यह स्पट नहीं है। महापध नन्द द्वारा स्थापित साथ साम्राज्य नन्द बच के शासन के विषद्ध हुई क्रांति के समय किस अश्व तक अधुष्ण रह सका था, इस विषय में भी सुनिष्क्रित क्रम से कोई मत प्रयट नहीं किया वा सकता। किलक्क नन्द के अधीन था, यह खारवेल के हाथीगुम्मो लेख द्वारा सुनित्त होता है। इस राज्य की विषय कर नन्द बहाँ से जिन की एक मूर्ति मी पाटलियुन ले गया था। पर बाद में किलक्क मात्राक्ष से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य से साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य स

गया था । तभी राजा ब्रह्मोक को उसे जीतने की बावस्थकता हुई थी । सम्भव है, कि कलिक ने उसी समय स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, अबकि चन्द्रगप्त की सेनाओं ने मगध पर आक्रमण कर वहाँ से नन्दवश के शासन का अन्त किया था। यह भी सम्भव है, कि उस समय की अव्यवस्था से लाम उठाकर दक्षिणापन और कर्णाटक आदि के अन्य भी अनेक प्रदेश, जो नन्दों के अधीन थे. स्वतन्त्र हो गये हों. और उन्हें पून: मागध साम्राज्य मे सम्मि-लित करने के लिये चन्द्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता हुई हो। सम्भवतः, प्लटार्क ने चन्द्र-गप्त की इन्ही विजयो की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सौराष्ट (काठियावाड) चन्द्रगप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत था। गिरनार में उत्कीर्ण शक रुद्रदामन के एक लेख में सचित होता है, कि वहाँ चन्द्रगप्त द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था। उस समय सौराष्ट्र का 'राष्ट्रिक' (प्रान्तीय शासक) पुष्पगुप्त था, जिसे चन्द्रगुप्त द्वारा यह आदेश दिया गया था. कि गिरनार की नदी के सम्मल एक बांध बांधकर उसे एक भील के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, और उससे नहरें निकासकर उस बदेश मे सिचाई का प्रबन्ध किया जाए। इस झील का नाम 'सुदर्शन'रला गया। मौयों के दक्षिण-विजय के कुछ निर्देश प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाये जाते हैं। ये विजय चन्द्रगप्त द्वारा की गई थी या बिन्द्रसार द्वारा, इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि सैल्यकस की पराजय के पश्चात भी चन्द्रगप्त को अनेक यदों की आवश्यकता हुई थी। ये यद पराने मागध साम्राज्य को अक्षण्ण रखने के लिये भी हो सकते हैं, और साम्राज्य विस्तार के लिये भी।

सन्मवत, इन्ही युद्धों के कारण चन्द्रगुप्त के राज्यकोध में बन की कमी हो गई थी और उसकी पूर्ति साधारण करो द्वारा नहीं की बा सकती बी। पतञ्चिक ने महामाध्य में जिला है, कि सुवणं की इच्छा से मीयों ने पूजाणं मुर्तियाँ बनाकर बन एकत्र किया। यह कार्य सायद चन्द्रगुप्त नीयं के समय में हुआ बा। जैन जन्नुभृति के जनुसार चन्द्रगुप्त ने ८० करोड़ चटिया मुद्दाएँ बनाकर जमने कोश की पूर्ति की थी। इस सब की आवस्यकता सायद निरस्तर युद्धों के कारण ही हुई थी।

जीविकार्ये वापच्ये (पाणिन ५।३।९९) पर आव्य—"क्षपच्ये इस्तुच्यते तत्रवं न सिब्द्यति । क्षित्रः स्कन्ते विकास इति । कि कारणम् । शौर्यीहरच्याचिभिरच्याः मकस्तिताः, अवेतास् न स्यातः।"

#### पाँचवाँ अध्याय

# चन्द्रगुप्तकालीन शासनव्यवस्था

### (१) साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

मागय साम्राज्य के विकास से पूर्व भारत में बहुत-से छोटे-बड़े जनपदो की सत्ता थी, जिनमें अनेकविश्व शासन-गद्धतियाँ विद्यामान थी। कुछ जनपदो में राजतन्त्र शासन थे, और कुछ में गणतन्त्र । चन्त्रपुत्त मीर्य का साम्राज्य का साही से शुरू कर परिचन में हिन्दूकुण यर्वतामाण से भी परे तक सत्तत्त्र वा। इस विद्याल माम्राज्य की शासन-व्यवस्था जन जनपदो की शासन-गद्धति के सद्धा नहीं हो सकती थी, जिनका स्करण नगर-राज्यों (City States) के समान था। मन्य के साम्राज्य के विकास के साथ-पर्फ ऐसी शासन-यद्धति का भी विकास हुआ, जो विशाल साम्राज्यों के लिये उपयुक्त थी।

<del>चक-</del>-यद्यपि सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की, पर वहाँ से कार्यः प वग और आन्ध्र तक विस्तीणं विशाल साम्राज्य का सुचार रूप से शासन नहीं किया जा सकता था। अत शासन की दृष्टि से मौयों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को अनेक भागो मे बाँटा गया था। अशोक के समय मे इन मानो की सच्या पाँच थी, और इनकी राज-घानियाँ कमशः पाटलिपुत्र, तोमाली, उज्जयिनी, तक्षशिला और सूवर्णनिरि थी । तोसाली कलिज्ज की राजधानी थी, जिस प्रदेश की विजय अशोक द्वारा की गई थी। विन्ध्याचल से दक्षिण में स्थित प्रदेशों को जीत कर राजा बिन्द्रसार ने मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, और इन मुविस्तृत प्रदेशों का शामन करने के लिये मुवर्णविरि को राजधानी बनाया था। कलिङ्ग और दक्षिणापथ के प्रदेश चन्द्रगृप्त मौर्य के माम्राज्य मे सम्मिलित नहीं थे। अत उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य तीन मागो या चको मे विमक्त था--(१) उत्तरापय-जिममे कम्बोज, गान्वार, काश्मीर, अफगानिस्तान और पजाब आदि के प्रदेश अन्तर्गत थे। इस वक की राजवानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिम वक-इसमे सौराद्र, गजरात, राजस्थान और मालवा आदि सम्मिलित थे। इमकी राजधानी उज्जयिनी थी। (३) मध्यदेश-इसमे कुरु, पाञ्चाल, काशी, कोशल, मत्स्य, अग, बग आदि अन्तर्गत थे, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन चक्रों का शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के व्यक्तियों को नियक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते वें। कुमार अनेक महासात्यों की सहायता से अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुणाल राजा बनने स पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि के 'कुमार' पद पर रह बके थे।

कार्य के वर्षाववाल —एन कार्य के अन्तर्यात जनेक मफल में हिन में कुनार के जादीन कार्यात्म का सहामत्य सावन करते में । सम्बद्धत, इन मफलों की सात विश्व मी । उज्यक्षिमी के अधिन कीरण हुए पूचक देखें में, हिक्का सावक मुक्तपूर्व के समय में बेबप पुज्यनुत्य या। असोक के समय में बंद पुज्यनुत्य के साव में के पह प्रमाद की मार्ग होती थी। असोक के समय में बंद के सम्बद्ध की आर से जो बाताएँ प्रभात्व की जाती की, वे कार्य के 'कुमारों के महामत्यों के नाम ही होती थी। उन्हों के इस्त के बाताएँ देशों के सावकों को मेंनी वाली थी। पर मध्यदेश (राजवानी—याटिकुन) के वक्त के सावक के लिखी कुमार की नियुक्ति मही होती। सुत्र की, समय सावत्य के सावक के अध्यक्षत के अध्यक्षत होता होता है। सुत्र की स्वाम प्रमाद के अध्यक्षत है। सुत्र की स्वाम के स्वाम को कि स्वाम के स्वाम के स्वाम के कीरण कार्य है। सुत्र की स्वाम स्वाम से स्वाम कार्य के स्वाम को कि स्वाम के स्वाम की स्वाम कार्य के स्वाम कार्य के स्वाम कार्य के स्वाम की स्वाम स्वाम के स्वाम के स्वाम की स्वाम कार्य की स्वाम कार्य के स्वाम की स्वाम कार्य के स्वाम की स्वाम कार्य की स्वाम के स्वाम की स्व

सनपद और प्रास— चन्नपुत्त मीर्य का साम्राज्य तीन वर्कों में विमन्त या, और ये चक अनेक मण्डलों या देवों में विमन्त ये । प्रत्येक मण्डलों में बहुत-से जनपद होते थे । सम्मन्त , ये जनपद प्राचीन काल के उन जनपदों के प्रतिनिधि से, जिल्हें नगम के सम्राटों ने विजय कर अपने 'चित्रत' या साम्राज्य से साम्राटक कर लिया था। महत्त्वाकाकी विजित्तीयु सम्प्राटों डोरा विजित्त हो जाने पर भी साम्रत को पृष्टि से इन जनपदों की पृष्ट स्ता अभी विद्यान थी। कीटलीय अर्थवास्त्र के अनुसीलन से जनपदों की शासन-स्थवस्था का मलीमीत परिचय प्राप्त होता है। मानव साम्राज्य के अवीन हो जाने पर भी इन जनपदों की आत्मारक स्वति पुरानी साम्रत-स्थाप की आत्मरिक स्वतन्त्रता अभी अष्टुष्ण थी, और इनमें पीर जानपद आदि पुरानी साम्रत-स्थाप भी अभी विद्यान थी। सब जनपदों की सासन-स्थति मी एक सदृश नहीं थी।

सातन की सुविधा के लिये जनपदी के मी अनेक विधाय होते ये, जिन्हें कीटलीय अर्थ-सातम में स्थानीय, प्रीणमुख, सार्विटक, साहक और प्राप्त कहा बया है। सातन की सबसे छोटी इकाई प्राम थी। यस मामी के समृद को सगहण कहते वे। शीस संग्रहणे(यार० आमों) से एक आर्थिटक बनता था। दो सार्विटको (या ४०० ग्रामों) से एक प्रोणमुख और दो प्रोणमुख और लार्बिटक सासन की दृष्टि से एक हो विधाय को स्थानीय में प्राप्त १८०० के स्वमय साम हुजा करते थे। पर कुछ स्थानीय आकार ये छोटे होते थे, या कुछ प्रवेशों में सथन वावादी न होने के कारण 'स्थानीय' में गीबों की संस्था कर रहती थी। ऐसे ही स्थानीयों को प्रोणमुख और सार्विटक कहा बाता था। स्थानीय, प्रोणमुख थी। ऐसे ही स्थानीयों को प्रोणमुख और सार्विटक कहा बाता था। स्थानीय, प्रोणमुख

१. 'अध्यक्षतमास्या मध्ये स्थामीयं, चतुरशतसास्या प्रोणमुखं,

द्विशतप्रान्या सार्वटिकं, दशप्रामीसंप्रहेण सङ्ग्रहणं स्थानमेत् ।' कौटलीय अर्थशास्त्र २।१

जोर सार्वटिक में मेंद एक अन्य आधार पर भी था। जिन पट्टणो (पत्तर्गो) में सक और स्वल दोनों प्रकार के मार्गों से आया-वाया वा सके, वे प्रोममुख कहाते वें ', बीर को पत्तन छोटे हो, वितके प्राकार सुख्यविषय न हो, उन्हें सार्वटिक कहते वें '। वस्तुत, जनपदों के जो छोटे उपिवमाग होते वें, उनसे प्रामों के सांचन-केन्द्र पत्तन को इस्तर को ट्रांटिक कहते हो होट में रखकर उन्हें 'स्थानीय', प्रोममुख या 'सार्विटक' कहा जाता था।

प्राप्त का शासक प्राप्तिक, स्ववृत्त्य का शासक गोग और स्थानीय (या द्रोणमुख या सार्विटक) का शासक स्थानिक कहाता था। सम्पूर्ण जनगद के शासक की संका समाहतों थी। समाहतों के उत्तर महाभाग्य होते थे, जो वको के जनगंत विविध्व मण्डलों या देखों का शासन करने के लिये पार्टालपुत्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इसन करने के अपने के अगर कुगार और उनके सहायक महामात्य रहते थे। सबने उत्तर सम्राट की वियति थी।

शासकवर्ष — शासनकार्य में साझाट की सहायता के लिये एक मनिवपरिवह होती थी। कोटलीय अर्थवाएक में इस मनिवपरिवह का विस्तार से वर्णन किया गया है। आशोक के शिलालेखों में मी उसकी परिवह का बार-बार उन्हेलक है। बको के शासक कुमार मी विका महामायां की महायता से शासन का सवालन करते थे, उनकी भी एक परिवह होती थी। केजीय बरकार को ओर से जो राजकर्मवानी शामाय्य में शासन के विविध पद्मे पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उसस, मध्यम और हीन—इन तीन वर्गों के होते थे। जनकों अर्था महायायों की सहायायों की होते थे। जनकों अर्था के समूही (यण्डलों यहें) के उसर शासन करने वाले महायायों की सजा मम्मवत 'प्रादेशिक' या 'प्रवेध्दा' थी। उनके अर्थान जनवरों के शासक 'ममाहती' कहाते थे। निस्मत्तेह से उसम 'पुरुष' होते थे। इनके जवीन 'पुक्त' आदि विविध कर्मवारी मध्यम और हीन वर्गों से रह्म जाने से से निस्मत्तेह से उसम 'पुरुष' होते थे। इनके जवीन 'पुक्त' आदि विविध कर्मवारी मध्यम और हीन वर्गों से रह्म जाने थे।

स्थानीय स्वकासन—जनपर्दा के शासन के लिये जहां केन्द्रीय सरकार की ओर से ममाहतीं नियत थे, यहां जनपदों की अपनी आनतिक स्वतन्त्रता भी अलुष्ण रूप से कायम थी। कोटलीय अपेसाहम से बार-बार इस बान पर जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों और आमो के थमें, चरित्र और व्यवहार को अलुष्ण रखा जाए। इसका जीमप्राय यही है, कि इनमें अनना स्थानीय स्वशासन पुरानी परण्या के अलुष्ण दा जाया था। बात जनपदों में एक ही बहुव स्थानीय स्वतासन पुरानी परण्या के अलुष्ण द बीर मा से अल्प हो के स्वतासन की स्वता थी। मा स्वत्य स्थानीय स्वतासन द स्वत्य हो भी। मायव साम्राय्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों में यंशकानृत्वात राजाओं के शासन की सत्या थी।

 <sup>&#</sup>x27;ब्रोणमूर्व क्रानिर्वमप्रवेश पटुणिसलार्वः ।' रावपरोणोसुत्रव्यास्याने । 'ब्रोणमुक्तानि जलस्यलपयोपेतानि ।' प्रकाव्याकरणसुत्रव्यास्याने । शामशास्त्री हारा कौटलीय अर्थशास्त्र (२।१) की टिप्पणि में उत्कृत ।

२. 'भूल्लकप्राकारवेष्टितं सर्वटम् ।'

उनके वर्म, चरित्र और व्यवहार भी पृथक्नृथक् थे। जब वे मागध साझाज्य के अधीन हो बये, तो मी उनमें अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार स्थानीय स्ववासन कायम रहे, और ग्रामों में ग्रामसमाएँ तथा नचरो (पुरी) में पौर समाएँ विश्वमान रही। प्रामो के सन्हों या जनपदों में मी जानपद समाजों की सत्ता कायम रही। पर केन्द्रीय सरकार की जीर से मी विधिष करों को एकत्र करने तथा शासन का सञ्चालन करने के लिये 'पुम्य' निवस्त होते रहें।

चन्त्रगुप्त मौर्य की शासनव्यवस्था की ग्रही रूपरेला है। अब हम अधिक विस्तार से इसका निरूपण करेंगे।

# (२) विजिगीषु सम्राट्

विविध जनपदो और गणराज्यों को जीत कर जिस विद्याल भागध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसकी शासन-शक्ति स्वामाविक रूप से राजा या सम्राट में केन्द्रित थी। जाणक्य के अनुसार राज्य के सात अगो मे केवल दो की ही मुख्यता है, राजा, और राज्य (देश) की। प्राचीन परम्परा के अनुसार राज्य के सात अग माने जाते थे--राजा, अमाल्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। शाबीन काल में मारत में जब बहुत-से छोटे-छोटे जनपदो की सत्ता थी, और उनमें प्राय एक-एक ही 'जन' का निवास होता था, तो उनमे राजा की स्थिति विशेष महत्त्व की नहीं होती थी। इसी कारण आचार्य भारद्वाज की दृष्टि मे राजा की तुलना मे अमात्य का महत्त्व अधिक था। मन्त्रफल की प्राप्ति अमात्यो द्वारा ही होती है, अमात्य ही राज्य पर आयी हुई विपत्तियों का प्रतीकार करते हैं और उनके अमान मे राजा सर्वथा अशक्त हो जाता है, अत. राजा की अपेक्षा अमात्यो का महत्त्व अधिक है, यह मारद्वाज का मत था। अाचार्य विभालाक्ष की सम्मति मे अमात्यों की तुलना में भी जनपद अधिक महत्व के होते हैं. क्योंकि कोश और सेना की शक्ति जनपद पर ही निर्मर रहती है। यदि जनपद निर्वेल हो, तो राजा या उसके अमात्य क्या कर सकते है ? इसी प्रकार पाराशर, पिशन, कौणपदन्त आदि अन्य आचार्यों ने दुर्ग, कोश आदि की महत्ता का प्रतिपादन किया है। पर वाणक्य ने इन सबके मतो का खण्डन कर राज्य सस्था मे राजा को सबसे अधिक महत्त्व का सिद्ध किया है। " यह स्वामाविक भी है, क्योंकि विविध जनपदों को जीत कर जिन विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया जा रहा था. वे किसी

३. 'राका राज्यमिति त्रकृति संक्षेयः ।' कौटलीय अर्थशास्त्र ८।२

४. 'स्वास्थमात्य जनपद दुर्गकोश दण्ड नित्राणि प्रकृतयः ॥' कौ. वर्ष. ६।१

५. 'स्वान्यनात्यव्यसनयोरनात्यव्यसनं गरीयः ।' की. अर्थ. ८।१

६. कौटलीय अर्वज्ञास्त्र ८।१

एक महत्त्वाकाकी व विस्तावाली राजा की ही इति वे। उनमें राजा की ही स्थिति कृदस्यानीय व केन्द्रीमृत थी। उजी ने कोल, तेना, यूर्व आदि की चुव्यवस्था कर समसी स्थित का विस्तार किया ना। कौटर्स्य के शक्तो में 'जनती, पुरोहित आदि मृत्य वर्ष की कोल किया किया ने 'जनती, पुरोहित आदि मृत्य वर्ष की कोल किया किया ने अपने व अपने किया ने प्रवाद है। किया जाता है, इस चक्की उपति भी राजा के ही हायों में होती है, यदि अमान्य उक्त न हो, तो राजा उन्हें हटाकर नये अमार्थों की निवृत्ति करता है; जून्य लोगो की पूजा करता है, प्रवाद कोलों की किया किया करता है। अपने पाता का मिल होती है, यदि राजा समस्य हो, तो उचकी तमृद्धि ने प्रजा भी सम्पन्न होती है, राजा का जो शील हो, नहीं शील प्रजा का भी होता है, यदि राजा उच्चमी व उच्चानशील होती है, राजा में उच्चानशील होती है, यदि राजा नो भी मार्यों हो जाती है, अत राज्य में राजा ही कृदस्यानीय (केन्द्रीपत) है।' (की॰ अमं॰ ८८१)

छोटे-छोटे जनपदो के युग ने इस प्रस्त पर मतमेद की गुञ्जाहण थी, कि उनमे राजा की महत्ता अधिक है या अमायों की, या जनपद की या सेता आदि की। राजतन्त्र जनपदों में भी राजा 'समानों में ज्येष्ट' ही होता था। ये पुराने जनपद किसी एक व्यक्ति शक्ति की शक्ति क प्रतिमार पात्री जाता की तालत के प्रतिमार पात्री का जाता ये पात्री का जाता की तालत के अमाया, जनपद, को आदि को अधिक महत्त्वपूर्ण माने, तो यह सर्वया स्वामानिक था। पर साझाव्यवाद के युग में 'विजिशीयुं राजा की महत्त्वा सर्वया निर्मवाद थी।

जब साम्राज्य का निर्माण व स्थिति राजा पर ही निर्मंद हो, तो उसे भी एक आवर्ण आसिक होना चाहिंहे । कोई साम्राज्य आसिक होना चाहिंहे । कोई साम्राज्य आसिक हराज से "कुटल्यानीय स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता । चालम्बर के जुनार राजा में निर्मालिशित नृष्णों का होना आवश्यक है— "बहु कैंने कुल का हो, उसमें देवी बृद्धि और देवी श्रीक ति हो, वह वृद्धकतों (cldcrs) को बात को सुननेवाला हो, प्राप्तर-विरोधी बात न करे, हतक हो, उसना लक्ष्य केचा हो, उसने ही अहम क्षिण उस्ताह हो, पह सीर्म् पूर्णी न हो, साम्रान्त राजाओं को अपने क्या में रख सबने की उसने भत्तात हो, उसनी बृद्धि सुदृढ़ हो, उसनी परिपाद छोटी न हो, और वह विनय में (नियन्त्रण में) रहनेवाला हो। 'इनके कितिरिक्त अन्य भी अनेक पूर्णों का चालक्ष्य ने सिक्त क्या से अवस्थ होने चाहिंग । चालक्य के अनुसार राजा की बृद्धि अस्पन्त तीवल होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और कर्क तुष्णों कर चालक्ष्य के अनुसार राजा की बृद्धि अस्पन्त तीवल होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और कर्क ति उसमें अतिराजता होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और कर्क ति उसमें अतिराजता होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और कर्क ति उसमें अतिराजता होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और सकता की उसमे अतिराजता होनी चाहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और सकता की उसमें अतिराजता होने साहिंग । सरण्यामिल, प्रतिसा और सकता विराप्त में निपुण, सब बोचों से रहित और हुरदर्शी होना चाहिंग । काम, क्रोथ, लोम, मोह, चयनकता आदि पर उस्ते पूरा काम होने हालि नहीं, निर्मा साहिंग । स्वार साहिंग । सहिंग साहिंग । स्वार साहिंग । साहिंग साहिंग । स्वार साहिंग । स्वार साहिंग । स्वार साहिंग । साहिंग । स्वार साहिंग । साहिंग साहिंग । साहिंग साहिंग । साहिंग साहिंग साहिंग साहिंग साहिंग । साहिंग साहिंग साहिंग साहिंग साहिंग साहिंग

सुयोग्य व शक्तिशाली हो, तो वह राज्य के अन्य अंगो की निवंकताओं को दूर कर सकेगा। अन्यया, अन्य प्रकृतियाँ उसका विनाश कर देंगी। (की॰ अर्थ॰ ६।१)

चाणक्य इस तथ्य को भली भाँति समझते वे कि इस प्रकार का आदर्श राजा मगमता से प्राप्त नहीं हो सकता। पर सिक्षा और विनय द्वारा ये गण उत्पन्न व विकसित किये जा सकते हैं। यदि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति की बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाए, तो उसे आदर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उस शिक्षा व बिनय का विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो बचपन और किशोरावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये यह आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और हर्ष-इन छ शत्रुओ को परास्त कर अपनी इन्द्रियो पर पूर्णतया विजय स्वापित करे। उसका एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे विलक्त ही विश्वास नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घण्टे से अधिक विश्राम नहीं करना चाहिये। रात और दिन के उसके सारे समय का कार्य कम चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दियाहै। भीग-विलास. नाचरम आदि के लिये कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है। वाणक्य का राजा एक राजींप है, जो सर्वगण-सम्पन्न आदर्ज पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह पड़ोस के बढ़ जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चात-रन्त माम्राज्य के आदर्श को उमे कार्यान्वित करना है। उसका मन्तव्य है, कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमे द्रिमालय से लेकर समृद्ध पर्यन्त सीधी रेखा खीचने से जो एक सहस्र योजन विस्तीणं प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह भारतम्मि (देख) है, वह सब एक बक्रवर्ती राजा के अधीन होनी चाहिये। इस स्वप्त को जिस व्यक्ति को 'कटस्थानीय' होकर पुरा करना हो, वह यदि सर्वगण-सम्पन्न न हो, यदि वह राजवि का जीवन व्यतीत न करे, और काम कोय आदि शत्रओं को यदि उसने अपने बदा में न किया हआ हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है ? अत चाणक्य के 'विजिशीय को आदर्श' पुरुष बनने का प्रयत्न करना ही चाहिये।

मीयों ने जिस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उनकी सफलता के लिये राजा को अवस्य ही अनुपम शक्तिवाली और गुणी होना चाहिये था। मनध के राजा विरकाल से साम्राज्य विस्तार के लिये तरार थे। विस्त्रियार, जजातज्ञनु और सहाय्य नन्द सैंसे माध्य राजा जो जन्य अनयदों को जीत कर अपना उत्कर्ष करने से समस्य हुए थे, उसमे उनकी व्यक्तिगत समरा क वासित श्री महत्त्वपुण कारण थीं। निस्स्त्येह, मगय

१. कोटकीय अर्थशास्त्र १।२ और १।१६

विक्षः पृथिकी । सस्यां हिमकस्तमुक्कानस्मृत्रीकीनं योजनसहस्रपरिमाणमितर्यक् वक्रवितिज्ञम ।' कौ. अर्थ. ९।१

में राजा ही कूटस्थानीय हुआ करता था। यही कारण है कि यदि कोई राजा निर्वेक या अयोग्य हुआ, तो उसके विरुद्ध विद्याह उठ खड़े होते वे और साम्राज्य की शक्ति कीण होने कराती थी। सनम के बाहुँडब बंग के राजा रिपुञ्चय को को पुतिक ने से सरवा दिया था, और उसके पुत्र कुमारतेन की हत्या मिट्ट ने कराती थी। प्रताभी मामच राजा विधिन-सार के उसक नागदासक को मार कर उसके अनात्य विध्वनान ने क्यां गाटीलपुत्र के राज-सिहातन को अधिकृत कर दिया था। मगम मे यह एक पुरानी परम्परा थी। अत. यदि आजार्थ वाणक्य ने राजा के व्यक्तिनतत युगों को हत्या अधिकृत कर दिया था। साम मे यह एक पुरानी परम्परा थी। अत. यदि आजार्थ वाणक्य ने राजा के व्यक्तिनतत युगों को हत्या अधिकृत महस्व दिया हो, तो यह सर्वेवा स्वामार्थिक है। मोर्थ राजा भी तभी तक अपने साम्यण्य को कामम र स्त सर्वे स्वया तक कि वे सहित्वासार्थ रहे। 'प्रतिका-दुकं' गोर्थ राजा वृह्दक की हत्या कर सेनाती पुष्यित में मोर्थ वक के शासन का अन्त कर दिया था।

क्योंकि राज्य मे राजा की स्थिति सबसे अधिक महत्त्व की होती है, और झासन की स्थिरता के लिये राजा का सर्वगुण-सम्पन्न और शक्तिशाली होना अनिवास है, अत. आचार्य चाणक्य ने उन उपायो का विदाद रूप से प्रतिपादन किया है, जिनका प्रयोग कर राजा को आवर्श बनाया जा सकता है। इसके लिये चाणक्य ने 'इन्द्रियजय' पर सबसे अधिक जीर दिया है । काम, क्रोस, लोम, मान, सद और हर्ष-इन छ शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिये। वाणक्य की सम्मति में इन्द्रियो पर विजय ही सब शास्त्रों का सार-तस्त्र है। को राजा इन्द्रियजयी नही होगा, वह न केवल अपना विनाश कर लेगा", अपितु उसके बन्ध-बान्धव और उसका राष्ट्र भी विनष्ट हुए बिना नहीं रहेगे। पर इन्द्रियजय के लिये साथना की आवश्यकता है। जबतक राजा की समुचित शिक्षा न दी जाए. बचपन से ही उसे नियम्बण से न रखा जाए. उसे 'विद्याविनीत' न किया जाए, वह कजी आदर्श राजा नहीं बन सकता। पर विद्या और प्रशिक्षण द्वारा भी ऐसे व्यक्ति में ही उत्कृष्ट गुण विकसित किये जा सकते हैं, जिसमें बीज रूप से ये पहले से ही विद्यमान हो। जिस प्रकार अच्छे वट के निर्माण के लिये अच्छी मृतिका की आवश्यकता होती है, वैसे ही अच्छे राजा के लिये भी उत्कब्ट 'द्रव्य' अपेक्षित है। जिस व्यक्ति का व्यक्तिस्व-रूपी 'द्रव्य' उत्कृष्ट प्रकार का न हो, उसे प्रशिक्षण द्वारा कैसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। विद्या व प्रशिक्षण द्वारा केवल ऐसे यनध्य को ही विकसित किया जा सकता है, जिसमे श्रवण, ग्रहण, घारण, विज्ञान और ऊहापोह की क्षमता हो। एसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्यपूर्वक

१. 'तस्मावरिषड्वगंत्यागेनेन्वियज्ञयं कवींत ।' कौ. अर्थ. १।३

२. 'कुल्स्नं हि शास्त्रमिन्त्रियजयः।' कौ. अर्थ. १।३

३. 'तहिरुद्धवृत्तिरवश्येन्त्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सखो विमध्यति।' कौ. अर्थ. १।३

 <sup>&#</sup>x27;किया हि बच्चं विनयति नावच्यम् । बुच्चा अवण्यकृष आरण विकालोकृष्पेकृतस्था-भिनिविच्द्रवृद्धं विद्या विनयति नेतरम् ।' कौ. अर्थः १।२

विवाध्ययन करा के और अनुवादी विद्वानों के कर्तन में रखकर हुत प्रकार प्रीत-श्रित किया वा सकता है, कि वह राजा के वरने कर्तव्यों का मछीग्रीति पालन कर सके।

क्योंकि मौर्व राजा एकतन्त्र शासक या एकराट वे, और राज्य में उनकी स्थिति कट-स्थानीय थी, अत: उनकी वैयक्तिक रक्षा का प्रश्न भी इस यग मे बहुत महस्य का था। इसी कारण समुखों से राजा की रक्षा करने के उपायों का कौटलीय अर्वशास्त्र में बडे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। अपने शस्यागार में राजमहिली के पास जाते हरा भी राजा निविचन्त नहीं हो सकता था। शब्या के नीचे कोई शत्रु तो नहीं छिपा हुआ है, कही रानी ने अपने केशो या बस्त्रों में कोई अस्त्र या विश्व तो नहीं छिपा रखा है. इन सब बातो पर सचार रूप से ध्यान दिया जाता था। राजमहिली के कक्षा में क्रिपकर उसके माई ने ही महसेन की हत्या कर दी थी। मौकी शब्या में छिप कर पत्र ने अपने पिता कारूज को मार दिया था। अपनी वेजी में जस्त्र खिया कर रानी ने विदृश्य की जान ले ली थी। (कौ० अर्थं० १।१७) अत आवश्यक है कि राजा की रक्ता के लिये सचेष्ट होकर रहा जाए । राजा को न केवल बाह्य शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिये तत्पर रहना चाहिये, अपित अपनी रानियो, राजपत्रो और निकट सम्बन्धियो से अपना बचाव करने के लिये भी जागरूक रहना चाहिये। राजा को अपने पुत्रो तक से सब रहता था। वे कभी मी उसके विरुद्ध षडयन्त्र कर सकते थे। वह ओजन तक मी निश्चिन्त होकर नहीं खा सकता था। कोई उसके भोजन में विव न मिला दे. यह बाशंका सदा उसके सम्मख रहती थी। इस सबका कारण यही था. एक साम्राज्य की स्थिति प्रधानतया राजा पर ही निर्मर थी, और वह उसी दशा में अपने पद पर रह सकता वा जबकि वह सब प्रकार के मयों के प्रतीकार के लिये सबेष्ट हो। चन्त्रगप्त मौर्य जैसे सम्राट जो चिरकाल तक मागव साम्राज्य का शासन कर सके, उसका कारण यही था कि कौटल्य के जल्हों से वे 'विद्यावितीत' थे. और उनकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यधिक थी।

### (३) मन्त्रिपरिषद

षाणस्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है, प्रत्यक, परोक्ष और अनुसेय। जो अपने सम्मुल हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किये हुए कमें से न किये हुए कमें को अल्याज कर लेना अनुसेय कहाता है। सब काम एक ताथ नहीं होते। राजकमें बहुत-से होते हैं, वित्त राजक राज सब काम अपने- जाप नहीं कर सकता। इसी कारण उसे अनात्यों की निवृत्ति की आवस्यकता होती है। इसीलिये यह भी आवस्यक होती है। इसीलिये यह भी आवस्यक होती है। इसीलिये यह भी आवस्यक होते है। इसीलिये यह भी आवस्यक होते है। इसीलिये यह भी आवस्यक है कि मनी निवृत्त किये आएँ, बो परोक्ष सीट अनुसेय राजकारों के सम्माव में राजा को पराम्यों वेते रहें और उसकी और से राजकारों का सम्मावन भी

करते रहें। राज्यकार्य सहायता के बिना सम्पादित नहीं किये का सकते। एक पहिये से राज्य की गाडी नहीं चलती। अत: राजा सनिवों को नियक्त करे, और उनकी सम्मति को सुने। यह तो स्पष्ट ही है, कि अकेला राजा स्वय शासन-कार्य का सम्मादन नहीं कर सकता । छोटे-छोटे जनपदो के शासन के लिये भी राजा को अनेक सहायकों व राजकर्म-चारियों की आवश्यकता होती थी.क्योंकि जैसा चाणक्य ने लिखा है, राजवृत्ति प्रत्यक्ष,परोक्ष और अनमेय तीन प्रकार की होती है, और वहाँ राजकीय कार्य बहत-से होते हैं, वहाँ वे बहुत-से स्वानो पर भी होते हैं। अब जनपदों तक का शासन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं भी, तो विशाल साम्राज्यों का शासन तो कोई एक व्यक्ति (चाहे वह कितना ही योग्य व व्यक्तिवाली क्यों न हो) कर ही कैसे सकता था। इसीलिये चाणक्य ने यह प्रतिपादित किया. कि राज्यकार्य में सहायता करने और परामर्श देने के लिये अमाल्यो या समिवों को नियुक्त करना अनिवार्य है। पर सभी जमात्य (सचिव) मन्त्री मी हों, यह आवस्यक नही था। चाणक्य ने लिखा है, कि "अमात्यों के विभव ( Functions ) की देश, काल और कर्म के आधार पर विभक्त किया जाए, और सब विभवों के लिये अमात्यों की नियक्ति की जाए। ये सब राजकर्मचारी अमात्य तो होगे, पर मन्त्री नहीं।" (की० अर्था० १।४) इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि अमात्य-विभव (राजकीय कार्यों) को तीन बातों को द ब्टिमे रलकर विभक्त किया जायगा—(१) देश—राज्य के किस प्रदेश या स्थान पर राज-कर्मचारी को नियक्त करना है। (२) काल-कितने समय के लिये राजकर्मचारी की नियक्ति की जानी है। (३) कर्म-राजकमंचारी को कौन-सा राजकीय कार्य सुपर्द किया जाना है। यह स्पष्ट है, कि विविध स्थानों के लिये, विविध समयों के लिये और विविध कार्यों के लिये बहत-से अमात्यों या सचिवों की नियक्ति की जायगी। पर ये सब अमाल्य मन्त्री नही होगे। अमाल्यों में से कतिपय प्रमख व्यक्तियों को ही मन्त्री की स्थिति प्रवान की जायगी, सबको नहीं । अमात्य या मिचव एक व्यापक सक्ता है, जिससे राज्य के सब प्रमुख पदाधिकारियों का बोध होता था, पर मन्त्री का पद किनपस विशिष्ट अमान्यों को ही प्राप्त होता था।

का हा आप हो। पा। राज्यकार्य के सम्मादन के लिये राजा को केवल सहायक ही नहीं चाहिये, अपितु ऐसे मन्त्री भी चाहिये जो महत्त्वपूर्ण राजकीय विषयों के सम्बन्ध में उसे परासर्ग दें। इसी कारण कौटलीय अर्थशास्त्र में मन्त्रिपरियद की व्यवस्था की गई है। राजा के लिये मन्त्रियों

 <sup>&#</sup>x27;प्रत्यक्षपरीस्थानुमेया हि राजवृत्तिः । स्वयं वृद्धं प्रत्यक्षम्, परोपदिक्धं परीक्षम् । कर्मेषु कृतेगाकुताक्ष्मप्रमुन्तेयन् । अयोगपतात् कर्मणानकेक्त्वाद्वेकस्थावाक्कः कर्मणानकेक्षां वा मृत्दु हित परोक्षमप्रात्वैः कारयेषु अमास्यकर्मः ।' सी. अर्थ. ११५ २. 'क्षाप्रचार्म्य राजस्यं चक्कमें न करीते ।

मुर्वीत सचिवांस्तरमात्तेवां व शूज्यात्मतम् ॥' की. अर्थ. १।३

की उपयोगिता राजवास्त्र के पुराने आचार्य की स्वीकार करते थे। पर अन्त्रिपरिचद के मन्त्रियों की संख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में उनमें मतश्रेद था। जानक्य ने लिखा है-"मानव सम्प्रदाय का मत है कि बारह अमात्यों की मन्त्रिपरिषद बनायी आए। पर बाई-स्पत्य सम्प्रदाय का मत है-सोलह की। औक्षनस सम्प्रदाय का मत है-बीस की। पर कौटल्य का मत है---यथासामध्ये।" कौटल्य के अनुसार मन्त्रिपरिषद में कितने मन्त्री हो, यह निश्चित करने की वावश्यकता नहीं । जितनी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो. उसके अनुसार मन्त्रियों को नियत किया जाना चाहिये। साथ ही, चाणक्य के अनुसार बडी मन्त्रिपरिषद को रखना राजा के अपने लाम के लिये है, क्योंकि इससे उसकी मन्त्रश्वक्ति में बद्धि होती है। सब समारम्मों की सफलता 'मन्त्र' पर ही निर्मार है। इन्द्र की मन्त्र-परिषद् में सहस्र ऋषि थे, जो इन्द्र की बक्षु के समान थे। इसीलिये दो अखिबोबाला होने पर भी उसे हजार आँखोंबाला कहा जाता है। वड़ी मन्त्रिपरिषद का यही लाम है। जममे राजा की मन्त्रशक्ति बढ जाती है। कौटलीय अर्थशास्त्र के बनशीलन से इस बात में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता कि चन्द्रगप्त मौर्य के समय में मन्त्रिपरिषद की सत्ता थी पर जममे कितने मन्त्री के इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हिमालय से समद्र पर्यन्त सहस्रयोजन विस्तीर्ण मौर्य साम्राज्य की मन्त्रिपरिषद मे यदि मन्त्री अच्छी बडी संख्या में हो, तो यह सर्वया स्वाभाविक है ।

मोर्सों की मन्त्रिपरिषद् का क्या स्वरूप या, इस विषय में विद्वानों ने बनेक करूपनाएँ की है। औ रसेशवन्त्र स्वृत्यवार ने जिल्हा है— 'ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक समिति की सच्चान वह मन्त्रिपरिष्ट (प्रियों को सिंदल) थी, जिसका उल्लेख कीटल्स ने क्यमें अर्थवात्तर में किया है। यह मन्त्रिपरिष्ट सामान्य मन्त्रिपरिष्ट की कोटल्स ने क्यमें अर्थवात्तर में किया है। यह मन्त्रिपरिष्ट सामान्य मन्त्रिपरिष्ट की कोटल्स ने राजा को मह परामर्थ दिया है कि आवश्यक कार्स के जिल्ले मन्त्रियों और मन्त्रिपरिष्ट के कार्य को वहना विद्या है कि सम्बद्ध की मन्त्रिपरिष्ट में एक सहस्त्र करती थी, यह वागक्य के इस करने से स्पट है कि इन्त की मन्त्रिपरिष्ट में एक सहस्त्र व्हित सहस्त्र होते थे।'' आगे वल कर भी मनुष्यार ने जिल्ला है, कि 'यह बात को ने सम्बद्ध हैं। विद्य प्रकार इक्कुजिस कोटी की मानत्र में सामन की सिंदल स्त्र प्रवाद की सिंदल की साम कार्य की साम कार्य की सींदल के स्त्र में स्त्री कार्य में भित्री की सिंदल से राज्य है। वाह स्त्र कार्य कार्य कार्य करने करने भी परिष्ट है। यह साम कार्य में भी की सिंदल से राज्य में बात में 'भित्री की सिंदल से राज्य है। वाह स्त्र कार्य की सींदल से राज्य है। वाह स्त्र कार्य कार्य कार्य कार्य करने स्त्र की सींदल से राज्य की सींदल से राज्य कार्य करने स्त्र में भी की सींदल से राज्य है। वाह स्त्र कार्य करने स्त्र कार्य करने स्त्र की सींदल से राज्य करने साम कार्य के सिंदल से राज्य की सींदल से राज्य की सींदल से राज्य की सींदल से राज्य की सींदल से राज्य की साम कार्य करने साम करने साम करने साम करने सिंदल से राज्य के साम करने स

१. 'मन्त्रपुर्वास्समारम्भाः ।' की. अर्थः १।११

२. 'इस्तस्य हि मन्त्रिपरिषद् ऋषीणां सहज्ञन्। तज्यकुः। तस्मादिनं इपकं सहज्ञाजनहः।' की. अर्थ. ११११

Mazumdar R. C. Corporate Life in Ancient India (Second edition) pp 126-127.

अपने विश्वस्त मनियमे को चुनते रहे और मन्त्रिमण्डल (कैंबिनेट) का निर्माण हुआ, इसी तरह बारत में भी बैंदिक काल की समिति बाद में मन्त्रिपरियद् के रूप में परिणत हो यह बौर इसी परियद से राजा अपने मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों को चुनते रहे।""

श्री काश्रीप्रसाद वायसवाल ने अपने प्रसिद्ध सम्य 'हिल्कू पोलिटी' में मिल्रपरियद् का स्वरूप और स्थिति पर विश्वाद रूप से विवार-तिमर्स करके यह परिणाम निकाला है कि मिल्रपरियद् का स्वरूप एक राष्ट्रसमा (Council of State) के सद्द्य था, जिसमें विनिक्त प्रकार के मन्त्री व अन्य व्यक्ति सदस्य रूप से रहते थे। पर कोटलीय अर्थ-सारक के अनुशीलन से यह जात नहीं होता कि मिल्रपरियद् प्राचीन काल की समिति की उत्तराधिकारी सस्या थी, या दसका स्वरूप राष्ट्रसमा के स्वतृत्व था। मगव के विशाल साजायक के किये यह सम्यक थी नहीं था, कि उसने किसी ऐसी सर्या की नार्या हों जो कि पुराने समय के छोटे-छोटे जनपरो की 'तिमिति' के सद्वा हो। मीर्य युग की मिल्रपरियद् विजितीयु समाद् की अपनी हति थी, जिसके सस्योकी नियुक्ति वह मन्त्रवासियद् का प्रयोजन कि लिये अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लिया करता था। मिल्रपरियद् का प्रयोजन यही था, कि महत्वपूर्ण राजकीय विषयों पर विवारविवार्य करने के लिये राजा को ऐसे स्वित्यों का साहास्य आयत्हों तके, जो कि 'बृढिकुब' हो। कोई व्यक्ति अपने अधिकार से मिल्रपरियद के सदस्य मही होते थे। के बच्च मन्त्रधित्व की प्राप्ति के लिये हो राजा मिल्रियों की नियस्त किया करता था।

कोटलीय अर्पवास्त्र के निम्निलियन सदमें से यह वात स्पष्ट हो जाती है—"मुद्दा विषयों पर अनेका ही मन्त्रणा करे, यह मारदाज का मन है। मिनयों के भी मन्त्री होने हैं, और उनके भी अन्य मन्त्री होने हैं। मिनयों की उप परम्पर के कारण मन्त्र मृत्य नहीं रहे, कीर उनके भी अन्य मन्त्री होने हैं। मिनयों की उप परम्पर के कारण मन्त्र मृत्य नहीं रह सकता।...पर विचालक का मन है कि अकेले में मन्त्र की निश्चि सम्मव नहीं है। व स्वांकि राजवृत्ति प्रत्यक, परोक्ष और जनुमेय तीन प्रकार की होती है, अत. बृद्धिबृद्धी के साथ मन्त्र करना चाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात मुनी जाए। यदि बालक भी कोई सार्यक करना चाहिए। किसी की उपेक्षा न की जाए, सबकी बात मुनी जाए। यदि बालक भी कोई सार्यक मन्त्र करना चाहिए। इसि सक्ती। अत वात को पुमा फिरा कर मिनयों के प्रकार भी निर्मा है। उन का कहना सकता निर्मा किस की प्रकार मिनयों अप का वात की पुमा फिरा कर मिनयों में प्रत्य किसे जाए सम्त्री उपेक्ष सम्पत्ति के बात महत्त्र नहीं है। उनका कहना है कि बृमा फिरा कर बात पुक्रने पर मन्त्री उसे सम्प्रिय महत्त्र नहीं है। वे अनावर के साथ उमका उत्तर देते हैं। अत. जिस कार्य का जिसके साथ समन्त्र हो, उससे उसके विषय में मन्त्रणा की जानी चाहियं।.. देश, कालक और कार्य हों हो। वीन या चार मन्त्रियों से मन्त्रणा की जानी चाहियं।.. देश, कालक और कार्य को हिप्स की पुष्ट के यह कर एक रोग से सी जावस्थकता मम्त्री आती जाए, उसके अनुसार मन्त्रियों को वेदि व्य कर एक रो सी जी जावस्थकता मम्त्री आती, उसके अनुसार मन्त्रियों की हो विषय कर एक रो सी जीवस्थकता मम्त्री आतु अनुसार मन्त्रियों की सी वावस्थकता मम्त्री आतु उसके अनुसार मन्त्रियों की साथ कर एक रोग की सावस्थकता मम्त्री आतु अनुसार मन्त्री की सावस्थकता मम्त्री आतु अनुसार मन्त्री की सावस्थकता मम्त्री आतु अनुसार मन्त्री अनुसार सावस्थित अनुसार मन्त्री की सावस्थकता सम्त्री आतु अनुसार मन्त्री की सावस्थकता सम्त्री आतु अनुसार मन्त्री अनुसार सावस्थकता सम्त्री आतु अनुसार मन्त्री की सावस्थकता सम्त्री आतु अनुसार मन्त्री की स्वांक्य करा सम्त्री आतु अनुसार स्वांक्र अनुसार मन्त्री की स्वांक्र सावस्थकता स्वांक्र स्वांक्र सावस्थकता स्वांक्र सावस्य सावस्थकता स्वांक्र सावस्थकता स

Mazumdar : Corporate life in Ancient India pp 128-129,

मन्त्रणा की जाया करे ....सन्त्रियों से एक-एक करके नी परामशं किया जाए, और सामू-हिक रूप से मी।' (की० अर्थ० १।११)

इस संदर्भ के अनुधीकन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह आता, कि मीय युग को मन्त्रपरिषद् कोई ऐसी सस्या नहीं थी, जिसकी दुक्ता इङ्ग्रास्ट की प्रियो कौसिक या वर्तमान समय की राष्ट्रसमाओं से को आ सके। बस्तुत, जह राजा की अपनी कृति थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति वह समय की आवश्यकता को दृष्टि मे रखकर स्वय किया करता था।

जिस मन्त्रपरियद् की रचना राजा ने स्वय मन्त्रबळ की प्राप्ति के लिये की हो, उसके नियं यह मवंबा स्वामाधिक या कि राजा मन्त्र की गुप्ति पर विश्वेष ड्यान है। चाणक्य के अनुवार इसके लिये एक ऐसा स्थान चुनना चाहिये, जिस पर पिश्वयो तक को दृष्टि न पड़े, वहीं से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके। कहते हैं कि सूक्त, सारिका व अन्य जीवजन्तुओं तक से मन्त्र बाहर का याया या। अत. मन्त्रस्का की पूर्ण व्यवस्था किये विना इस काये में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मन्त्र का सेद खोले, तो उसे जान से मार दिया जाए। (की० अर्थ ० ११११)

एक अन्य स्थान पर चाणक्य ने लिखा है— 'मन्त्री राजा के स्वपक्ष और पराक्ष का चिन्तन करें। जो कार्य अब तक नहीं किने गये हैं उनको आरम्म करें। जो कार्य अस्म हो चुके ही उनको लिखा कार्य कार्य अस्म हो चुके ही उनको और अधिक कार्य कहारें, और राजकीय आदेशों का समृचित रूप से पालन कराएँ। '(की जवर्ष ०११११) मन्त्रियों को जिल स्वपक्ष और पराव्य का चिन्तन करना है, उसे हम आजकल की माथा में राज्य के आम्पन्त कार्य (Home Affauts) और बाह्य कार्य (External Affairs) कह सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य युव में मन्त्रपरिवर्द के अतिरिक्त एक छोटी उपसमिति मी होती थी, जिसमें तीन या चार मन्त्री होते थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे इसे 'मन्त्रिण.' कहा गया है। आरायिक (जिनके संस्कृत्य मे तुन्ता निषय करना हो) विषयों पर 'मन्त्रिण.' से परामर्ख किया जाता और फिर आस्त्रकतनानुसार सम्पूर्ण भन्त्रिपरिवर्द में बैटक भी मुलायी आती थी। राजा प्राय. अपने 'मन्त्रिण:' और सन्त्रिपरिवर्द के परामर्ख से ही राज्य-कार्य का संवालन किया करना था। वह सकीसीत समस्ता था, कि मन्त्रसिद्ध क्लेके कमी नहीं हो सकती। जो बात जात नहीं है उसे जात करना, जो जात है उसका यथार्थ कर से तिष्वय करना, जिस जात में समय हो उसके संवय को दूर करना, जो बात आधिक रूप से जात हो उसे पूर्णीय में जानना—वह तथ मिलनियद में निर्धारित मन्त्र डारा ही सम्मान है। जत. जो ज्यक्ति बुबियुब हों,उन्हें सचिव व मन्त्री बनाकर उनके साथ परामर्थ करना चाहिये। मिलनियद में मृथिय् (बहुसस्थक) जो बात कहें, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये। मिलनियद में मृथिय् (बहुसस्थक) जो बात कहें, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये। पर यदि राजा को मृशिय्क की बात 'कार्यविद्यक्तर' प्रमीत न हो, तो उसे वहीं बात माननी चाहिये, जो उसकी दृश्यि में कार्यविद्यकर हो। जो मन्त्री उपस्थित न हो, उनकी सम्मति वच डारा प्राप्त की जाए। (औ॰ अर्थ ० ११११)

मनिवपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कौटलीय वर्षमास्त्र से कुछ निवंदा प्राप्त होते हैं। यह उत्तर रिक्ता जा चुका है कि सब अमात्यों को मन्त्री की स्थित प्राप्त नहीं होती थी। चाणक्य ने कनित्य ऐसी कसीटियों या जीको (उपमांजों) का वर्णन किया है, जिनमें बरा उत्तरने पर ही किसी व्यक्ति को अमात्य कनाना चाहिये। जो व्यक्ति रुपये मैंने मानके से बरे हो (अवीपमायुद्ध हो), उन्हें नमाहतों और सिप्तमाता जैसे परों पर नियुक्त किया जाता था, क्योंकि राजकीय आय कथा के साथ इनका सम्बन्ध होता था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्ति वर्षमंत्रीय आय कथा के साथ इनका सम्बन्ध होता था। इसी प्रकार निष्पक्ष व्यक्ति वर्षमंत्रीय और कण्डकांचन मायालयों के न्यायापांच नियुक्त किये जाते थे। पर मन्त्री केवल ऐसे अमात्य होते होते कहे थे, जो 'संबोंग्यायुद्ध' हो, जो वर्स, अर्थ, काम, मय आदि की परवां में बरे उत्तरे। जो पन की लालक में न आएं, जो इसरों से डर कर कोई काम न करे, जो काम के कवीचूत होते था अपने को लालक में न आएं, जो इसरों से डर कर कोई काम न करे, जो काम के कवीचूत होते पर प्रवृत्त न किया जा सके, ऐसे 'सर्वोपमायुद्ध' व्यक्तियों को ही मन्त्रियर्षद्द का वस्त्य वनाया जाता था। मन्त्रियों को नियुक्ति करते हुए राजा मन्त्री और पुरोहित संजा के से प्रयान कमात्यों से परानर्ति केता था, और उन्ही की सम्मति के अनुसार राज्य के तब प्रयान अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी।'

मीयों के शासन में मन्त्रिपरिषद् का स्थान अत्यन्त महत्त्व का था, यह मर्वथा अस-न्दित्य है। पर यह परिषद् किसी प्राचीन सम्या का प्रतिनिधित्त्व करती हो और राजा को अनिवार्य रूप से इसके निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पढ़ता हो, यह स्वीकार कर सकना सम्मव नहीं है। वस्तुतः, कोटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित मन्त्रिपरिषद् एक ऐसी संस्था है, जिसकी उपयोगिता केवल इस कारण से है, स्वीकि शासन में मन्त्रबल का स्वत्र कहत्त्व है। राजकीय विषय अत्यन्त जटिल होते हैं, विद्यानुद्ध मन्त्रियों से परानर्थ करते ही राजा को उनके विषय में कोई निर्णय करना चाहियों। मन्त्रियों और मन्त्रिपरिषद की आद्यस्वकता

१. 'मन्त्रिपुरोहितससस्सामान्येस्वधिकरचेषु स्थापयित्वाऽमात्यानुबचानिक्कोच्येत ।' कौ. अर्थ. १।६

इसीफिये हैं। "यदि वटिक (वर्षकृष्णुं) भावकों पर केवल एक से परामयों किया जाए, तो किसी निरम्वय पर पहुँच सकना कठित होता है। एक मत्नी यबंध्ट क्य से आयरण करता है, और वह मर्मादा नहीं रसता। यदि वो मित्रमों से मत्त्रमा की बाए, और वे दोनों मिल बाए, तो राजा उनके सम्मूल असहाय हो बाता है। यदि उन बोनों मित्रयों में दिरों हो, तो यह स्थिति भी नाशकारी होती है। पर यदि तीन या चार मन्त्रियों से मत्त्रमा की जाए, तो कोई ऐसा महायेख उत्पन्न नहीं हो ककता। इस दक्षा में राजा किसी निरम्य पर पहुँच सकेगा। यदि मन्त्रियों की स्था इससे अधिक हो, तो निर्मय करने में कठिनाई ही उपस्थित होगी, और मन्त्रमा को गुप्त एस सकना भी मुसम नहीं होता।"

जब सन्तियों और मनियरियद् का प्रयोजन केवल राजाकीयरामधं हैना ही हो, और उसे यह मी अधिकार हो कि वह स्वधिक से सानियां में परामर्थ की उपेक्षा कर लिसे यह कार्यसिद्ध कर समझे उसे ही करे, तो मनियरियद्ध राजा को अपने क्या में किस प्रकार रख सकती है ? बस्तुत, मीर्च यूव में राजा की सिवति क्रस्थानीय सो और सासन के तथ अधिकार उसी में केन्द्रित ने। पर राजा कि स्वधिक कर स्वच्छावरी कप से सासन करे और किम असा तक मनियां के अधीन रहे, यह राजा और उसके मनियां के अधीनतक स्वास्था कर निर्मा से साम पाल्य में में सुयोग्य मन्त्री राजा को अपना वक्षत्रतों कान्य साम्यत्त या निर्मा से पाल्य में साम मन्त्री राजा को अधीन) न होकर सिवयायस (मनिय या मन्त्री को अधीन) न होकर सिवयायस (मनिय या मन्त्री के अधीन) हो जाता था। इस सम्बन्ध में मुद्धाराक्षस का एक सदर्म उल्लेखनीय है। दिशावदात हारा वित्वित इन नाटक में बायक्य के मूल से यह हर्ल्याया पात्री के अधीन) हो, अर्थाता सम्प्रकार के अधीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था अध्ययन सुमारा साम तो मिषक के अधीन है। इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था अध्यत्त सुमारा है " इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था आध्यकता है ? इस कारण तुम्हे प्रयोजन पूछने की स्था आध्यकता है ?

एक अन्य स्थान पर विद्याखदत्त ने अमात्य राक्षम के मुख से चन्द्रगुप्त के विषय मे यह कदलबाया गया है—''हाँ, असमर्थ है। क्यों ? क्योंकि यहतो उन्हीं राजाओं के लिये सम्मय

१. "मन्त्रप्रमाणो ह्रोकेलार्थाहण्डां वृ निष्वयं नाधिपाण्डले । एकत्व मनती ययेष्टमनय-प्रहृत्वपति । हान्यां सन्त्रमाणो हान्यां सहताम्यालगहुति । विवृहितान्यां सन्तर्भावस्यते । तिवृ चतुर्थं वा नैकालो हृष्टं भोषप्यति महावीचप् । उपपासे तु भवति । ततः परेषु हुण्ण्युं वार्थनित्यस्यो सम्प्रते । स्पत्नी च एकसे हैं 'की. धर्म. ११११

 <sup>&</sup>quot;बुबल ! भूवताम्, इह सत्वर्षशास्त्रकारास्त्रिकार् सिद्धिगुपवर्णयन्ति—राजायता सिद्धायसामुग्रयायता वेति । ततः सिद्धायससिद्धस्तव कि प्रयोजनमन्वेयणेन । यतो वयवेवात्र नियस्ता वेत्यामः ।" बृद्धारासस—सृतीय अंक ।

है, जो स्वायस्तिबिंद हों। यह दुरास्मा चन्त्रगुप्त तो सचिवायसिबिंद है। जिस प्रकार विकल चसु बाले मृतुष्प के लिये लोकव्यवहार वप्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार चन्त्रगुप्त के लिये भी है। वह कैसे स्वय कोई कार्य कर सकता है।""

इसमें कोई रान्देह नहीं कि चन्द्रणुट्य सीयं स्वायलसिद्धि न होकर सण्विवायलसिद्धि या। वह वर्षने गुरु, मन्ती और दुरोहित जाणवस की सम्मति है ही राज्य कार्य का संवालन करता था। जाणवस के सम्मृत्त उसकी रिचति तर्वथा अवस्था थी। पर इसका कारण मह नहीं मा, कि जाणवस कित सम्मृत उसकी रिचति तर्वथा अवस्था थी। पर इसका कारण मह नहीं मा, कि जाणवस कित किरी हो, वो जनता डारा निवसित्त ससद के प्रति उत्तरहों से साहान्य के उसने कारण के बक यह था, कि चन्द्रणुट्ध जाणवस का शिष्य था, और उन्हीं के साहान्य वे उसने नन्दी का विनाश कर सम्मृत है। साहान्य वे उसने नन्दी का विनाश कर सम्मृत है। अपित पुरोहित सी वे। पुरोहित के वाथ में किरी अवस्था अवस्था के उसने हैं। अपित पुरोहित सी वे। पुरोहित के विषय से कीटशीय अर्थवात्तर अर्थवात्र के अर्थवात्र के अर्थवात्र के उत्तर हुआ हो, जिसका धील (वर्षक) अज्य हो, जो के वे, वेदाङ्गे, देवविद्या, निम्मतिव्धा और स्वर्गी में निर्माणत हो, जो अनिविद्योत (प्रशिक्षण डारा मर्यादित जीवन वाला) हो, और क्षेत्र का अर्थवात्र को प्रति प्रति के विषय से समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पद पर निमुक्त किया आए। जैसे शिष्य आचार्य का, पुत्र पिता का, और मृत्य स्वर्मी का अनुवर्ती होकर रहता है, वैंद हो राज्य पुरोहित का अनुवर्ती होकर रहता है, वैंद हो राज्य पुरोहित का अनुवर्ती होकर रहता है, वैंद हो राज्य पुरोहित कर गया, उसका कारण वहीं था कि जाणवस के पुरोहित के ये सव पूण विद्याना वे।

मौर्य युग के राजा शासन से कृटस्थानीय होने के कारण यथि अप्यन्त शास्तिज्ञानी से, पर सुरोग्य मनती उन्हें अपने बत्त से रख सकते थे, यह निविवाद है। अपने पुरोहित और मन्त्रियों की उपेक्षा कर सकना उनके निज्य सम्मव नहीं था। कीट्य ने की कही निख्ता है। कि जो राजा बाह्यण पुरु द्वारा मुख्यक क्य से विश्वाविनीत किया नया हो, मन्त्रियों की मन्त्रियां को जो समुजित महत्त्व देता हो और जो शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हो, बहु अजित होकर सर्वन विजय प्राप्त करता है। शास्त्र के आदेशों हो उसके लिये सर्वार्थ शहत्र कीते हैं।

 <sup>&</sup>quot;वाढमसमर्थः । कुतः स्वायतसिद्धिवृ तस्तंभवति । चन्द्रगुप्तस्तु दुरास्म नित्यं सिववायत्तसिद्धावेव स्थितवर्ज्ञावेकक इवाप्रस्थकलोकव्यवहारः कर्षामव स्वयं प्रतिविवात् समर्थः स्थात् ।" युत्राराक्तस—चतुर्थं अंक ।

 <sup>&</sup>quot;पुरोहितमुदितोदितमुल्झोलं बड्झे वेदे वेदे लिमिले सम्ब्रमीत्यां च अभिविनीत-मापवां वैत्तमानुषीणां जयवंशिन्तपायेश्च प्रतिकतीरं कुर्बीत । तमाचार्यं शिव्यः पितरं पुत्रो मृत्यस्स्वामिनमिव बालुवर्ततः ।" की. अर्थ. १।५

 <sup>&</sup>quot;बाह्यणेनैषितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राणिमन्त्रितम् । जयस्य जितमस्यन्तं शास्त्रामुखन शस्त्रितम् ॥" कौ . अर्थः १।५

# (४) केन्द्रीय शासन का संगठन

कोटकीय अर्थवास्त्र के अध्ययन से नीयें साम्राज्य के केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में विश्वव रूप से परिषय प्राप्त होता है। मौयें यूग में शासन के विनिध अधिकरणों (महक्तों) को संबा 'तीर्थ' थी। प्रत्येक तीर्थ एक-एक महामात्य के अधीन होता था। इन तीर्थों की सस्या बठाइट थी। 'इन अठाइह तीर्थों (अधिकरणों) और उनके विविध कार्यों को संक्षेप से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(१) मन्त्री और परोहित-यदापि ये दोनो पश्रक पद थे. पर सम्भवत: चन्द्रगप्त के शासन में आचार्य चाणस्य मन्त्री और पुरोहित दोनों पदों पर विद्यमान से। बाद में राधा-गप्त जैसे प्रतापी अमात्य भी सम्भवत मन्त्री और परोहित दोनो पदों पर रहे । कौटलीय अर्थकास्त्र में इन दोनो पदो का उल्लेख प्राय एक ही साथ आया है। राजा इन्ही के परा-मर्श से विविध अधिकरणों के अमात्यों की नियक्ति करता था, और उनके शौच (शचिता) व अशीच (श्रचिहीनता) की परीक्षा लेता था. प्रजा की सम्मति और गतिविधि को जानने के लिये गुप्तचरों को नियत करता था," और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व परराष्ट्रनीति का सवालन करता था। 'शिक्षा का कार्य भी इन्ही के अधीन रहता था।' राज्य के अन्य सब अधिकरणो पर भी मन्त्री और परोहित का नियन्त्रण रहता था। राजा इन्ही के परामर्श से राज्यकायों का सम्पादन करताथा। इन पदो पर प्राय: बाह्मण ही नियुक्त किये जाते थे। यदि राजा क्षत्र शक्ति का प्रतिनिधि था, तो ये ब्रह्मशक्ति का प्रतिनिधित्त्व करते थे। राजनीतिशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों मे बहुत और क्षत्र तत्त्वों के सहयोग को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन मारतीय समाज में इन्ही दो तत्त्वों की प्रमखता थी। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी, कि वह सदा शास्त्र मर्यादा का पालन करें। उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने का सबसे बडा साधन यही था. कि वह देश के धर्म, चरित्र और व्यवहार का अतिक्रमण नहीं कर सकता था। पर धर्म क्या है, इसका

 <sup>&#</sup>x27;तानराजा स्वविचये मन्त्रिपुरोहित सेनाचित युवराज बीवारिकानार्वीक्रक प्रकासन्-समाहत्र्' सर्विचात् प्रवेष्ट्रि नायक पौर व्यावहारिक कार्मान्तिक मन्त्रिपरिवययक्ष बण्डवर्गान्तपाकाटविकेष्. " की. अर्थ. ११८

२. भी. अर्थ. १।६

 <sup>&#</sup>x27;मिन्नपुरोहिततकस्तानान्येस्विकरणेषु स्वापितवाऽमास्यानुपवामिः शोवयेत्।' कौ. अर्थः १।६

४. 'सन्त्री चैवां वृत्तिकर्मभ्यां विवतेत ।' की. अर्च. १३७

५. की. अर्थ. १।१२

६. की. अर्थ. १।६

प्रतिपादन शास्त्र द्वारा ही किया जाता चा, और शास्त्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त करना बाह्यण प्रोहितो का ही कार्य था।

(१) समाहता—सामाज्य के अन्तर्गत विविध जनपरों के शासन के लिये नियुक्त अमारमों (राजपुक्षों) को जहीं समाहतों करते थे, वहीं कैन्द्रीय शासन का नी एक अधिकरण (तीषे) समाहतों नामक अधारम के अधीन था। राजकीय करों को एकत्र करता इस अधिकरण का सर्वप्रधान कथारम के अधीन था। राजकीय करों को एकत्र करता इस अधिकरण का सर्वप्रधान कथा था। समाहतों के अधीन अनेन अध्यक्ष होते थे, जो अपने-अध्यक्ति समा के राजकीय करों को एकत्र करते थे, और व्यापार, व्यवसाय व उद्योग का सम्बालन करते थे।

राजकीय आप के सात मूक्य क्षोत थे—हुगँ, राष्ट्र, विति, सेतु, वन, वज और विषक्ष-प्य । दुर्ग, राष्ट्र आदि पारिसाधिक शब्द है, जिनके कीटकीय अर्थवाहन में विशिष्ट या है। राजकीय आय-क्यप पर कहाता झालते हुए इन शब्दों का विश्वाद करते विवेश्वन किया जावगा। यहाँ समाहतों के कायों को स्पष्ट करने और यह प्रवधित करने के लिये कि उसके अविकरण के अधीन कीन-कीन से विमाग थे, इन शब्दों के अविभाय को स्पष्ट करता उपयोगी होगा। 'दुर्ग' से गुलक, दण्ड, पीतव, नागरक, कल्लााध्यस, मुदाध्यक, सुरा, सूना, सून, तील, युत, आर, वोर्चणिक, पण्यतस्था, वेदमा, युत, बास्तुक, कार्राधित्यमण, देवताध्यस, झारदेय और वाहिरिकादेय का ग्रहण होता था।' दुर्ग' के अन्तर्गत जो खुल्क, यण्ड आदि है, वेस को पीविधिष्ट अर्थों का बोध करानेवाली श्वारों है, और ये सब सब्द राजकीय आध्यत्ती के विशिष्ठ स्रोतों के लिये प्रयुक्त किये गर्थ हैं। इनका सस्वय्य प्रधानतता दुर्गी या नगरों के साथ है, इसी कारण स्टूर्ट दुर्ग' के अन्तर्गत किया गर्थ है।

'राष्ट्र' से सीता, माग, बलि, कर, बणिक्, नदीपालस्तर, नाव, पट्टन, विकीत, वर्तनी, रुज्यु और चोररज्जु का ग्रहण होता था।

'खनि' से सुवर्ण, रजत, बच्च, मिण, मुक्ता, प्रवाल, शख, लोह, लवण, भूमिप्रस्तर, रस तथा अन्य धातओं का महण होता था।

सितुं से पुष्प, फल, बाट, षण्ड, केदार, मूल और बाप का बहण किया जाता था। 'बज' से गो, महिब, जबा, अबि, लर, उन्द्र, अब्द और अब्बतर प्रहण किये जाते थे। 'बन' से पण्, मृग, हिंति और अन्य आङ्गिकिक क्यों के बचौं का प्रहण होता था। 'विणिकपम' में स्थापन और अल्प्य दोनों का अन्तर्मात्र था।

१. 'समाहर्ता हुर्ग राष्ट्रं सनि सेतुं वनं वनं वांचिक्षयं चावेक्षेत ।' की. वर्षः २।६

 <sup>&#</sup>x27;तुन्कं बण्डः पौतवं नागरको क्रमणाञ्यको सुद्राष्ट्रम्यकः सुरा सूना सुत्रं तैसं पूर्व आरं सीवांगकः पण्यसंस्या बेद्या बूर्तं बास्तुकं कार्वाशिस्पणणो वेबताञ्यको द्वार-बाहिरकावेयं च वृत्तंन् ।' की. जर्षः २।६

अर्थवास्त्र में जिस प्रकार राजकीय जाय के विविध्य सावनों को हुएँ बादि सात प्रमुख बारों और दूसमें से प्रयोक वर्ष को बहुत से उपवर्षों में विश्वमत विद्या गया है, वैसे ही राजकीय व्यवस्था के नियम्तिविस्त वर्ष में प्रतिपारित किये गये हैं—देवपूक्ष (पेतृपूजा, वान, स्वस्तित वाचन, अत्त पुर, सहामत, हुरावार्षीत्वम्, कोष्टागर, बायुवारार, पथ्यपृष्ठ, कुप्पृष्ठ, कर्मान्त, विविद्, परिपारियह, अववर्षारियह, हिस्तपरियह, रवपरियह, गोमण्डल, प्रमुखार, पूप्पार, प्रमुखार, प्रमुख

समाहर्ता का अधिकरण राजकीय आय और व्यय की व्यवस्था करता था। इस अमात्य को यह देखना था कि कौन-से कार्य हाथ मे हैं, कौन-से कार्य सिद्ध हो चुके हैं, कौन-से कार्य रोय हैं, कितनी आय हैं, कितना व्यय हैं, और कितनी विश्वद्ध आमदनी हैं। (की. वर्ष. २१६)

समाहर्ना के कार्यों का चाणक्य ने इस प्रकार उपसहार किया है—वह राजकीय आय को एकत्र करे, आय मे वृद्धि करे, व्यय मे कमी करे, इससे विपरीत न होने दे।

(३) सिम्नयाता—राजकीय कोषा के प्रधान अधिकारी को 'सिम्नयाता' कहते थे। यह कोषामू, पच्यमूह, कोष्ठामार, कृष्णमूह, आयुप्पायार और क्यमानार का निर्माण करा कर उनकी देवमाल करता था। कोषामूह आदि की व्यवस्था के छिये सिम्नयात के अधीन कर उनकी देवमाल करता था। कोषामूह आदि की करते थे। कोषामूह में विविध पदार्थी का सबह किया जाता था। कोषामूह के विषय में चाणक्य ने लिला है— "एक चौकोन जावडी जारी काए, जिसमे न पानी हो और न नमी। उनकी चारो दीवारों और फर्ज को बड़ी- वड़ी शिलाओ से एकत नामां आए। उनके अन्य एक सकता बताया आए। उनके अन्य एक सकता बताया आए। उनके क्यार एक ही हम हम हमें हा दूसमें द्वार केवल एक ही। इसमें अन्य पुनत तीड़ी (वोपान) लगी हो, और देवता भी दूसमें स्वार्फ हो।

१- 'इत्यायशारीरम् ।' की. अर्थ. २।६

२. 'मूर्ल जागो व्याजी परिचः क्ल्टप्तं रूपिकमत्ययादव मुक्तम् ।' कौ. अर्थ. २।६

विवसित्युक्षादालार्थं स्वस्तिवाचनमन्त्रपुरमहानसं वृत्तप्रार्थीतमं कोळागारमायुगा-गारं वव्यपृष्टं कुप्यपृष्टं कर्मान्तो विविदः वस्त्रकारमहिवपरिवाहो गोमण्डलं यञ्-मृगविक्रव्यालवादाः काळतृगवाद्यवेति व्यवकारीरम् ।" कौ वर्षः २।६

इसके ऊपर कोशगृह का निर्माण किया जाए, जो दोनों ओर से बन्द हो, जिसकी छत डालदार हो, जो इंटों से बनाया गया हो जीर जिससे भाष्ट (कोश्य पदार्थों) को अपने के लिये एक नाली बनी हुई हो।" (की. जर्थ प)। इस प्रकार के सुरक्षित कोशगृहों में अधिवाता द्वारा बहुमूच्य द्वयों का सञ्चय कराया जाता था। विविध प्रकार के रत्न, मणि, माणियस और अन्य बहुमूच्य क्युएं उनकी जीच में कुशल ख्यक्तियों हारा परीक्षा के अनन्तर कोशगृह में सञ्चित की जाती थी।

सिम्नघाता के अधीन भी अनेक उपविभागों की सत्ता थी-कोशगृह, पण्यगृह, कोष्ठागार, कृप्यगृह, आयुधागार और बन्धनागार। कोशगृह के अध्यक्ष को 'कोशाध्यक्ष' कहते थे। वह सब प्रकार के रत्नो और अन्य बहम्ल्य पदार्थी का कोशगृह मे संग्रह करता था। चाणक्य के अनुसार कोशाध्यक्ष का कर्तव्य है, कि वह रत्नो के मूल्य, प्रमाण, लक्षण, जाति, रूप, प्रयोग, संशोधन, देश तथा काल के अनुसार उनका विसना या नष्ट होना, मिला-बट, हानि का प्रत्युपाय आदि बातो का परिज्ञान रखे। पण्यगृह मे राजकीय पण्य (विकेय पदार्थ) एकत्र किये जाते थे। राज्य की ओर से जिन विविध उद्योगी व व्यवसायी का सचा-रून किया जाता था, उन द्वारा तैयार किये गये पदार्थ सन्निघाता के अधीन पण्यगह मे भेज दिये जाते थे। राजकीय पष्य की विकी कराने के अतिरिक्त पष्याध्यक्ष का यह भी कार्य था कि वह अन्य माल की विकी को नियन्त्रित करे। माल के विकय के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है. कि उसे जनता की सलाई की दर्ष्टि से बेचा जाए । यदि बहुत अधिक लाम की सम्भावना भी हो, तो भी माल की बिकी ऐसी कीमत पर न की जाए, जिससे जनता का अहित होता हो। कोध्ठागार मे वे पदार्थ एकत्र किये जाते थे जिनकी राज्य को आवश्यकता होती थी। सेना और राजपुरुषो आदि का खर्च चलाने के लिये राज्य की ओर से जो माल खरीदा जाता था. स्वय राजकीय कारखानो बनाया जाता था, या बदले मे प्राप्त किया जाता था. उस सबको कोष्ठागार मे रखा जाता था। कुप्यगृह में कुप्य पदार्थ (जगलो से प्राप्त होने वाले विविध प्रकार के काष्ठ, ईंधन, वर्म आदि) एकत्र किये जाते थे। " आयघागार मे सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो का संग्रह रहता

१. "अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मृत्यलक्षणम् । जाति रूपं च जानीयक्षिणानं नवकर्मच ॥" कौ. अर्थ. २।११

२. की. अर्थ. २।१६

 <sup>&</sup>quot; उमर्प च प्रजानाननुष्रहेन विकाययेत्। स्यूक्तमि च कानं प्रजानानीपवार्तिकं बारयेत्।" कौ. अर्थ. २।१६

४. कौ. अर्थ. २।१५

५. 'कुप्याध्यक्तो इत्यवनपार्लः कुप्यमानाययेत् । इत्यवनकर्यान्तात्त्व स्थापयेत् ।" कौ. अर्थः २११७

या।' बन्धनामार (जेलखाना) का विधान भी खिल्लथाता के अधीन था। वाणक्य के अनुसार बन्धनामार के सब कमरे सब ओर से सुरक्षित बनावे जाने चाहिएं, और स्त्री-पुरुषों के निवास के लिये वृथक्-पृथक् कमरो की व्यवस्था की वाली चाहिये।'

क्यों कि सिम्रवाता का एक महत्त्वपूर्ण कार्य रावकीय कोश्व की देवामाल करना वा, अतः उससे यह आशा की जाती थी, कि राजकीय आय और व्यव का भी उसे मलीमीति आन हो। वायक्य ने लिखा है— "सिम्नवाता को सैकड़ो वर्षों की बाह्य तथा आम्यन्तर आय का ज्ञान होना चाहिये, जिससे कि वह मुख्ते जाने पर तुरन्त व्यवसेष (Net income या Surplus) को बता सके।"

- (४) सेनासि यह युढ विज्ञान का जहामात्य होता था। वाणक्य के अनुसार "लेनापित युविषदा और अस्य-सालो की विषय में खुषा कथ्य से सुविधित होकर हायी, योडे तथा रव के सञ्चालन ने समर्थ हो। वह चदुरंग (पदाति, अस्व, रख और हस्ति) वल के कार्यो तथा स्थान को अलीमीति जाने। अपनी पूमि (मोरावा), युढ का काल, धानु की सेना, सुदृढ व्यूह का मेट, टूट हुए व्यूह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना की ततर बिता करना, तितर बितर हुई सेना का सहार करना, किले को तोडना और युढ यात्रा का समय आदि बातो का ज्याग रखे।" सैन्य विचाय का खबीच्य अधिकारी 'विनायति' कहाता था, जिसके लिये युढ नीति में विशाद होना और सैन्य संचालन के कार्य में समर्थ होना आवश्यक समक्षा जाता था।
- (५) मुक्दाल--राजा की मृत्यु के बाद जहाँ मुक्दाराज राजांसहासन पर आस्त्र होता था, वहाँ राजा के जीवन काल में भी बासन में उसकी महत्त्यपूर्ण स्थित होती थी। उसका एक पूषक जीवकरण (तीयें) आ जोर शावन-सम्बन्धी जेनेक अधिकार उसे प्रार्थ से । हम अधिकारों के विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र से नहीं मिलते, पर दिव्याव-दान की एक कथा से सुचिव होता है, कि युवराज को यह मी व्यक्तिशर पा कि कह राजा की असे को कार्यानियत होते से रोक यके। इस कथा के असुसार जब राजा क्योंक ने मिलू-सम्ब को राजवीय कोंग्र से रान देने का सकर्म किया, तो युवराज बस्त्रिनि ने उसे ऐसा नहीं

१. कौ. अर्थ. २।१८

२. 'विभक्त स्त्री पुरुष स्थानमपसारतः सुगुप्तकस्थं बन्धनागारं कारवेत्।' कौ. सर्थ-२।५

३. 'बाह्यमाध्यन्तरं चायं विद्याहवंशताविप ।

यथापुष्टो न सज्येत व्ययप्रोवं च बर्पवेत् ॥' कौ. अर्थ २।५

 <sup>&</sup>quot;तदेव सेनापतिस्सवं मुद्रप्रहरण विद्याधिनीतो हस्त्यस्वरचयां सम्युध्दस्बदुरङ्गस्य बास्त्यानुष्ठावाधिष्ठाणं विद्यात् । स्वपूर्णि मुद्रकालं प्रत्यनीकिमसमेवनं निप्र-सर बालं संहतभेवनं निश्चवयं बूर्गवयं बात्राकालंब वस्त्येत् ।" को. अर्थ. २।३३

करने दिवा, और अधोक विवेधा होकर चुप रह गये। 'अधोक के समय की सासन व्यवस्था का निरूप करते हुए हम इस कथा का विधद रूप से उल्लेख करेंचे। पर यदि अधोक के समय में बुपराज को इतने महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त के, तो चन्द्रमुप्त के अध्यावस तीयों में से अस्यतम तीयों 'जुवराज' को मी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, यह सहज मे स्वीकार किया जा सकता है।

राजा का ज्येच्ठ पुत्र ही यूक्पाज के पद पर नियुक्त हो, यह आवश्यक नहीं था। युरोय्य व विद्यावित्रित होने पर हो ज्येच्छ पुत्र को यूक्पाज का पद आप हो सकता या। जानक्य ने तरी सही तक दिक्का है, कि "यदि पत्रा का एक ही युक्त हो और वह निसीत न हो, तो उसे रह पत्रा के स्वाप्तित न किया जाए।" इस दश्या से यह स्वीकार करना होगा, कि युक्पाज मी एक राजकीय पद था, जिसकी किये ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इस पद की योध्य हो। यही कारण है कि अशोक के दुत्र कुगाज के कन्या हो जाने पर युक्पाज का पद उसके पुत्र सम्प्रति को दिया गया था, कुणाज को नहीं।

- (६) प्रवेख्या—नार्यं युग में दो प्रकार के न्यायालय होते से, कण्टकलोचन और सर्मस्वीय। इन के मेंद पर पशास्त्रान प्रकार वाला जायगा। कटकलोचन त्यायालय के प्रमान म्यायांचीस को प्रवेदण कहते थे। न्याय विकार का यह सहस्वपूर्ण अधिकर प्रवेदण के हिंद अधीन था। न्याय के अतिरिक्त कतिपय अन्य कार्य मी प्रवेदण को प्रदान कियं गये थे। विविध अध्यक्ती और अध्यक्ती के अधीन राज-पुरुषों के कार्यों पर नियन्त्रण रखना और यह ध्यान रखना कि वे वेईमानी, चोरी, रिस्त आर्थों से दें हुए रहे, भी प्रवेदण कार्य था। यह कार्य के हस्मानुता के सहयोग से सम्पादित करता था।

१. विक्यावदानः पृ. ४२९-४३२

२. "न चैकपुत्रमविनीतं राज्ये स्वापयेत्।" कौ. अर्थ. १।११

इ. की. अर्थ. ४।१

४. 'समाहर्तृप्रवेष्टारः पूर्वमध्यकानामध्यकपुरवानां च नियमनं कुर्युः । चनिसारकर्मान्तेम्पस्तारं रत्नं वापहरतः जुद्धवयः ।' कौ. जवं . ४।९

५. 'पुरस्तासायकः ।' की. वर्ष. १०।२

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुकप्रशस्तवास्तुनि नायकवर्षकिमीहृतिकाः स्कन्यावारं वृत्तं दोधं बसुरशं वा, मूमिकान वा बतुद्वरिं बट्चवं नवर्तस्थानं नायवेषुः १' की. अर्थ. १०।१

कार्य दिये आएँ, तेना की व्यूहरवना कैसे की आए, और युद्ध किस प्रकार लड़ा आए---इन सब बातों का निर्णय नायक ही करता था।

- (९) व्यावहारिक--वर्गस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। इसी को 'वर्गस्थ' भी कहते थे। '
- (१०) मन्त्रिपरिवरम्बल—राज्य कार्य में राजा को परामधं देने के लिये मौर्य गुम में मन्त्रिपरिय की सत्ता थी, इस पर एहले प्रकास बाला जा चुका है। उक्का एक पुम्क् अधिकरण था, जिसके अम्यल की पिनदी राज्य के प्रमान बन्दादम तीर्यों में की जाती थी। चालस्य ने राजा के लिये आवस्यक गुणो का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उसे 'जबूर-परियदक' (जन्छी बडी परियद बाला) होना चाहिये।' इससे सुचित होता है, कि मन्त्रि-परियद न केवल एक महत्त्वपुणं सस्या थी, अधितु उस का बाकार भी अच्छा बड़ा होता था। इस दशा में यदि उसके अध्यक की गणना राज्य के प्रमान तीर्थों में की जाए, तो यह सर्वेषा स्वामायिक ही है।
- (११) बण्डपाल—सेनापित और नायक नाम के दो महामात्यों का सम्बन्ध सेना के साथ या, यह ऊपर लिखा जा चुका है। दण्डपाल के अधिकरण का सम्बन्ध भी सेना के ही साथ था। इमका विशेष कार्य सेना की आवस्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये

१. कौ. अर्थ. १०१२

 <sup>&#</sup>x27;वातुसमृत्यातं तज्जात कर्मालेषु प्रयोजयेत् । इत्याण्यव्यवहारमेकमुखमत्ययं चाम्यत्र कर्तृ केतृविकेतृणां स्वाययेत् ।' कौ. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;धर्मस्यारत्रपरित्रोत्मात्या जनप्यसमित्र संग्रहण क्रोणमुख स्थानीयेषु व्यावहारिका-नर्षात् कुर्युः ।' कौ. अर्थ. ३११

४. की. अर्थ. ६।१

सब प्रबन्ध करना वा । कौटलीय अर्थशास्त्र ने दण्डपाल का उल्लेख बहुत कम स्थानी पर किया गया है।

- (१९) अस्तरसरू—मीर्थ दुग में सीमानों का महत्त्व बहुत अविक था। सीमा की रस्ता के लिये उस समय बहुत-से दुगों का निर्माण किया जाता था। विदेशी तेना जब राज्य की सीमा को लावने का प्रयान करने लगे, तो देश की रस्ता के लिये ये दुर्ग बहुत उपमोनी सिद्ध होते हो। सीमा प्रदेश के मानों पर मी स्थान-त्यान पर स्कन्यावार स्वापित किये जाते थे। इन सब की व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपूर्द थी। सीमान्त के प्रदेश में वागुरिक, वाबर, हुलिक, व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपूर्व थी। सीमान्त के प्रदेश में वागुरिक, वाबर, हुलिक, व्यवस्था अन्तपाल के अधिकरण के सुपूर्व की। सीमान्त के प्रदेश में वागुरिक, वाबर, हुलिक, व्यवस्था की स्वत्या जी अन्तपाल के अधीन थी। सीमान्तो पर स्थापित दुशों को 'अन्तपालकृष्ठ' कहते थे।
- (१३) कुर्पवाल-जिस प्रकार सीमान्त प्रदेशों के दुर्ग सन्तराल के अवीन से, वैसे ही साम्राज्य के अन्तर्वर्ती हुई दुर्वपाल के अधिकरण के अधीन रहते से । दुर्गों को आवश्यकता केवल सीमान्तों पर ही नहीं थी, साम्राज्य की आजारिक अवस्था के लिये मी उनकार का निकल मी तीन हो नहीं के रूप में की जाती थी, पर ऐसे मी दुर्ग होते के बिनका निर्माण युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से ही किया जाता था। कहें साम्परायिक दुर्ग केवल आवा था। ये दुर्ग अनेक प्रकार केहाते से, अन्तर्द्वीण दुर्ग, अवक दुर्ग, प्रास्तर दुर्ग, पार्वत दुर्ग जोत था। का साम्परायिक दुर्ग कहा जाता था। यह से स्वाप्त का सम्बन्ध करना दुर्ग साम्परायिक का महत्त्वपूर्ण आवा हो। या।
- (१४) नागरक—जैसे जनपदो का शासन समाहतों के अधीन बा, बैने ही नगरों या पुरों के शासन का सर्वोच्च अधिकारी नागरक होता था। प्राचीन मुग के राज्यों में पुर या राज्यानी का महत्त्व बहुत अधिक था। मौर्य साम्राज्य की राज्यानी पाटिलपुत्र एक विशाल नगरी थी, जिसका विस्तार इस गुग के रोग और एवन्य सदृव पाट्याकों से बहुत अधिक था। मौर्य पाटिलपुत्र को विशाल स्थित थी, और उसका शासन यदि केन्द्रीय सरकार के एक प्यक् अधिकरण के अधीन हो, तो यह सबेचा उचित था।
- (१५) प्रज्ञास्ता—चाणक्य के अनुसार 'राजकीय आज्ञाबो पर ही शासन आजारित होता है। सन्त्रि और विग्रह का मूल राजकीय आजाएँ ही है, अत राजा 'शासन प्रधान' ही होते हैं।' इन राजकीय आज्ञाबो (राजशासन) को लिपिबढ़ करने के लिये एक पृथक्

 <sup>&#</sup>x27;अन्तपालेक्वन्तपालदुर्वाणि । अनयबद्वाराष्यन्तपालाविक्वितानि स्वापयेत् । तेवामन्तराणि वागुरिक शवरपुलिन्व षण्डालारण्यचरा रखेतुः ।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'बतुर्विशं जनपदान्ते साम्पराधिकं दैवकृतं हुर्वं कारधेत् ।' की. अर्थ. २।३

इ. 'कासने शासनमित्याचलते। शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मूलस्वात् सन्धिविष्ठहयोः।' कौ. अर्थ. २।९

अधिकरण या, तिसके प्रधान अधिकारी को 'अधारता' कहते वे। जिसमें अमात्य के सब पूण विध्यमत हों, जो सब स्वयमों (Mecocds) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसके सब प्रमां (Mecocds) के साथ पूर्ण परिचय हो, जिसका केख जुन्दर हो, जोरी जो जिसकी मार्ग परिचय हो, पेल सिक परिचय हो, पेल अधिकार के जिसके नियत विध्या लाए। वह अध्यय मन से राजकीय आदेशों को मुने, और उन्हें इस इंग के 'किसो' (लेक्स या Documents) के रूप में लिखित करे विजका अभिप्रास तुनिविषद हो।' उम्मवदा, यह 'लेक्स' ही मीयों के अव्यायस तीकों में प्रधासता संज्ञा से परिपणित है। यह भी सम्मव है, कि प्रमार्थ के अधिकार को किस क्षा यह करपना की जा सकती है, कि मीयों के विचाल साम्राय्य के सुनासन के लिखे एक केन्द्रीय सचिवालय की सत्ता और कार्यय होगी, जिसमें के विचाल साम्राय्य के सुनासन के लिखे एक केन्द्रीय सचिवालय की सत्ता भी अवस्थ होगी। के लिखे एक केन्द्रीय सचिवालय की सता भी अवस्थ होगी, जिसमें बहुत-ते लिपिक आदि कार्य करते होगी। वे 'लेक्स' नाम अमार्थ के अभीन कार्य करते होगे, और यह राजकीय विमाग प्रधासता के निक्कर' नाम अमार्थ के अभीन कार्य करते होगे, और यह राजकीय विमाग प्रधासता के निक्कर' नाम अमार्थ के अभीन कार्य करते होगे, और यह राजकीय विमाग प्रधासता के निक्कर' नाम अमार्थ के अभीन कार्य करते होगे, और यह राजकीय विमाग प्रधासता के मिल्यन में होगा।

प्रशास्ता के अधिकरण (तीर्थ) के अधीन ही 'अक्षपटलमध्यक्ष नाम का महत्त्व-पूर्ण अमात्य कार्य करता था, जिसे विमिन्न निवन्ध-पुस्तको (रजिस्टरो) की संमाल का कार्य सपूर्व था । कौटल्य ने लिखा है--'अक्षपटलमध्यक्ष एक निवन्ध-पुस्तक-स्थान का निर्माण कराए, जिसका मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो और जिसमे विविध कर्मवारियों के बैठने के लिये प्यक्-प्यक् स्थान बने हो। यह अमास्य निवन्ध-पुस्तक-स्थान में निम्नलिखित को निबन्ध-पुस्तकस्थ (रिजस्टड) करता बा-(१) राज्य के बिविध अधिकरणा (विभागो) की संख्या, (२) राज्य द्वारा सञ्चालित कर्मान्तो (कारलानों) मे क्या-क्या कार्य हो रहा है, और उनमे क्या-क्या व कितना उत्पादन हुआ है, (३) राजकीय कर्मान्तो से कितना लाभ हजा, कितनी हानि हुई, कितना व्यय हजा, कितना व्याज प्राप्त हुआ, कितनी कमाई विलम्बित होकर हुई, किन कार्यों से घन फसा हुआ है, कितने वेतन दिये जा रहे हैं और कितनी बेगार ली जा रही है, (४) रत्न, सार (काष्ठ सार आदि), फल्गू और कृप्य पदार्थों की वर्तमान कीमतें क्या है, बस्त-विनिमय या प्रतिवर्णक (Barter) द्वारा उनके बदले मे क्या प्राप्त किया जा सकता है. उन्हें तोलने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मापने के लिये किन मानों का प्रयोग किया जाता है, और उनकी संख्या, भार या माप क्या हैं, (५) विभिन्न देशो (जनपदों), ग्रामो, जातियो और कुलो व उनके संचातो के क्या-क्या घर्म, चरित्र और व्यवहार है. (६) राजा पर आश्रित व्यक्तियों को राज्य की ओर से क्या कुछ प्रदान किया

१. कौ. अर्थ. २।९

अक्षयटलमध्यक्षः प्रत्यक्षमुक्कमुकं वा विभक्तोपस्थानं निकम्बपुस्तकस्थानं कारवेत् ।' की. अर्थः २।७

जाता है, निर्वाह के लिये उन्हें कितनी व कौन-सी जूमि प्रदर्श है, राजकीय करों में कितनी कुट उन्हें ये माहे हैं, उन्हें कितना बेतन किया नता है, जोर अन्य कौन-सी जुमिवाएं दी गई हैं। (७) राजा की पत्नी और जुने को कितने स्थल को व्यवस्था है, जीर (९) जमु-पाओं और मित्र-राज्यों के स्वीकार के ठिये कितने व्यव्य को व्यवस्था है, जीर (९) जमु-पाओं और मित्र-राज्यों के साथ कौन-सी सन्ध्यां की गई है, किन दशाओं में उन्हें विकम (Ulti-matum) दिया जा सकता है, किम राज्य को क्या प्रतान होता है और किस राज्य को क्या प्रतान किया जाता है।" निस्सानेह, अक्याटलमध्यक का कार्य अत्यस्त महत्व का था, क्योंकि राजवातन के साथ सम्बन्ध रक्त वाली हानी महत्वपूर्ण वातों को निवस्त प्रतान क्योंक कार्य अप कार्य कर्य को कार्य अप कार्य कर्य करना उन्हों कि कार्य के साथ सम्बन्ध रक्त वाली हानी महत्वपूर्ण वातों के निवस्त करा जा विवस्त करा कार्य करणाय है, कितने कार्य सम्पन्ध हो चुके हैं, कितने कार्य करने कार्य सम्पन्ध हो चुके हैं। चुक प्राण्य आप वादि हैं। उन सव बातों के सम्बन्ध में आवस्यक सुकनाएँ अक्टरटलमध्यक राजा को देशा रहता था।

अक्षपटलमध्यक्ष के अधीन बहुत-ते कर्मवारी कार्य करते थे, जिन्हे गाणिनक्य, कार-णिक, संस्थायक, कार्मिक आदि कहा जाता था।

१. की. अर्थ. २१७

 <sup>&#</sup>x27;ततस्तर्वाधिकरणानां करणीयं तिद्धं शेवनायस्थयौ नीबीनुपस्थानं प्रचारजरित्र-संस्थानं च निबन्धेन प्रयश्छेत्।' की. आर्थ. २१७

३. की. अर्थ. २१७

४. 'कर्कटकसंघर्माणो हि जनकशकाः राजपुत्राः।' कौ. अर्थ. १।११

माता और उसके निकट सम्बन्धी राजपुत्र का पक्ष छेकर राजा के विदद्ध वह्यन्त्र करने में तत्पर हो जाते में । " अतः राजा को केवल राजपूत्रों से ही अपनी रक्षा नहीं करनी होती थी, अपितु बाराओं राजमाताओं या रानियों से भी उसे सावधान रहना पड़ता था। राजा ज्यों ही यह देखें कि राजपुत्र का उसके प्रति अस्नेहमान हैं, वह उसे गुप्त रूप से दण्ड दे, यह आचार्य मारद्वाज का मत था। पर बाचार्य विशालाक इससे सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि ऐसा दण्ड न्वांस होगा और इससे क्षेत्र के बीजनाश की भी सम्मावना रहेगी। अतः उचित यह है, कि राजपुत्र को किसी एक स्थान पर अवस्त्व करके रखा जाए । पर आचार्य पाराकार इस उपाय को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि राजपूत्र बीध ही यह समझ जायगा कि राजा ने मुझे विरोध के त्रय से एक स्थान पर अवस्त्र कर दिया है, और वह राजा को ही अवस्य करने के लिये प्रयत्नशील हो जायगा। जतः उचित यह है कि राजपुत्र को अन्तपाल दुर्ग में निवास के लिये केंब दिया जाए। सीमान्त के दुर्ग मे निवास करते हुए वह राजा के विरुद्ध बहुयन्त्र नहीं कर सकेगा। पर आचार्य पिश्न को इस विचार में यह विप्रतिपत्ति थी कि सीमान्त के अन्तपाल से मिलकर राजपत्र अपनी शक्ति को और अधिक बढा सकता है। अतः सम्चित यह होगा कि राजपूत्र को अपने राज्य से बहुत दर किसी सामन्त राज्य के दर्ग में रखा जाए । पर आचार्य की णपदन्त को इस व्यवस्था .. में यह आशका थी, कि कही राजपुत्र को अपने पास पाकर सामन्त राजा को उस ढंग से न दुहने लगे, जैसे ग्वाला बछडे को आगे करके गाम को दुहता है। अत. अधिक अच्छा यह होगा, कि राजपुत्र को उसकी माता के बन्धओं के पास रखा जाए। पर आचार्य वात-व्याधि इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि राजपूत्र की माता के बन्धबान्धव भी राजा से निरन्तर कोई न कोई याचना करते रहेंगे, अतः उचित यह है कि राजपूत्र को भोय-विलास मे फसा दिया जाए। मोग मे फस कर राजपुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकेगा। पर आचार्य चाणक्य को यह नीति स्वीकार्य नही थी। उनका कहना था, कि इससे तो राजपुत्र जीवनकाल में ही मत के समान हो जायगा। जैसे घन काष्ठ को खा जाते हैं, वैसे ही अनियमित व अविनीत जीवन बिताने से राजकूल का विनाश हो जायगा। अत उचित यह होगा कि गर्माधान के समय से ही राजपुत्र में ऐसे संस्कार डाले जाएँ, जिनसे वह एक सच्चरित्र मनव्य बन सके और उसकी शिक्षा पर समजित व्यान दिया जाए । राजपुत्र को भोग-विलास में फसा देना महादोष की बात है। जिस प्रकार कच्ची मिट्री को जिस आकार मे चाहे ढाल सकते हैं, वैसे हो कच्ची बुद्धि वाले राजपुत्र को जैसा चाहें बनाया जा सकता है। अत उसे धर्म अधर्म और अर्थ अन्य का विवेक कराके सत्सार्ग पर प्रवृत्त करना ही उचित है।

 <sup>&#</sup>x27;रिकिती राजा राज्यं रक्षस्थासक्तेत्र्यः वरेत्र्यक्ष्यः । पूर्वं बारेन्यः राजपुत्रेत्यक्ष्यः ।' कौ. जर्वः ११११

का- अच- १११

२. की. अर्थ. १।११

कोटलीय अर्थवास्त्र के इस संदर्भ से यह स्पन्ट हो जाता है, कि राजप्रासाद में राजा के विकट वहरूनों की तथा सम्भावना बनी रहती थी, और रानियों व राजपुत्रों से राजा को साता आवाना बनी रहती थी। इन वहन्यत्रों का प्रतिरोध करने के लिये वाणम्य ने गुम्तचरीं की भी व्यवस्था की है। सूद (पाजक), अरात्मिक (रासोदें), स्तापक (साता कराने वाले), अस्तरक (बाय्या बनाने वाले), कल्पक (नाई), प्रताधक (प्रश्नार करने वाले), उदक-परिचारक (पाया बनाने वाले) आदि के रूप में ये गुलवर राजप्रासाद में सर्वेष नियुक्त किये जाते थे, 'और रानियों तथा राजपुत्रों की गतिविच पर दृष्टि रखते थे। राजप्रासाद में सर्वेष नियुक्त

निस्सन्येह, वौवारिक एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अमात्य होता था। वौवारिक की स्थिति पर महात्रिक बाजमुंह के दूर्वचित्तम् द्वारा जच्छा प्रकाश वडवता है। वहाँ एक दौवारिक का वर्णन किया थया है, जिस के लिये महाप्रतीहारों ने तबसे प्रधान (महाप्रतीहाराणा-मननार), जिस पर आँख न ठहरें (चक्रुप्यः), निष्ठुद्धता के काम मे निवृक्त होने पर भी प्रस् प्रतिच्तित पद पर प्रभय के सथान नम्न (नैच्छ्यांचिच्छानेऽि प्रतिच्चित पर प्रथय मित्रावन-प्रण) और कर्मवारियों के तृथित किया जाता हुआ (डारपालकोकेन प्रत्यक्तिमायमान) आदि विश्वयेष प्रयुक्त किये गये हैं। यद्यपि वर्तमान समय में द्वारपाल या वौचारिक खब्द अधिक वर्ममात्यद अर्थ में प्रयुक्त कही होता, पर प्राचीन काल में वह एक अस्यन्त जब्द स्थित के अमात्य को सुस्तित करता था।

(१७) आन्तर्वविक्त—पा की निजी अगरलाक सेना के प्रधान अधिकारी को आन्तर्वविक्त कहते थे। राजा की रक्षा के विशेष पृष्क अगरलाक सेना सगरित थीं, जिसके सैनिक अन्त-पुर को विविध्य करवाओं के बीच के स्थानों पर खर्च निमुक्त रहते थे। को किन्द्रिय अधीकार के से संवर्ग किया गया है। उत्तका निम्मण राजप्रसाद के एक प्रथमत प्रदेश में किया जाता था। उसे भी प्राकार और गरिस्ता से पिरा हुआ बनाया जाता था, और उसमे प्रवेश के लिये एक ही द्वार रहता था, यद्यपि राजा, गानी आदि के निवास के लिये उसमें बहुत सी कस्याओं का निर्माण किया जाता था। कै कि मिन्न होता है। आन्तर्वविक्त सेना के सीनक सदा राजा के साथ-साथ रहते थे। वह उसी सनय अकेला होता था, अज रानी से मिल रहा हो। पर तब भी यह बली मौति देख उसी निवस के किन्द्र भी यह उसी मौति देख

१. की. अर्थ. १।८

२. हर्वचरितम्, द्वितीयोच्छासः ।

३. 'कक्यान्तरेष्वन्तर्वेशिक सैन्यं तिष्ठेत ।' कौ. अर्थ १।१७

४. 'वास्तुकप्रशस्ते वेशे सप्राकारपरिस्ताद्वारमनेककक्यापरिनतनम्तःपुरं कारयेत्।' कौ. अर्थ. १।१७

किया जाता था, कि वायनागार में कोई अन्य व्यक्ति किया हुआ तो नहीं है। आत्मवैधिक हारा नियुक्त परिवारिकाएँ तब न केकल वास्तानार वा वायनुक की मणी मति तकाशी के लेती थी, विराह तानी के बरूब, वेषी आदि की परिवार के लेती थी, यह सर प्रमन्न अन्तर्विधिक के ही हाथों से या। आत्मविधिक के ता में केवल ऐसे ही सीनक पार्टी किये आते से, तो पूर्णवा विकासपान हों। कोटलीय व्यवेशास्त्र में इस सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि 'को पिता-पितामह के समय से के आ रहे हों, जिनके सुप्रतिस्थित व्यक्तियों के साम सम्बन्ध हों। जो दुर्जाकी के साम सम्बन्ध हों। जो दुर्जाकी के प्रति अनुरक्ति हों। यी विज्ञिती पहले से काम किया हुआ हो, उन्हों की अवस्थक सेना में नियुक्त किया जाए। ऐसे लोगों को आत्मविधिक सीन में कहापिन तहीं हों। अपने देश हो की परि विज्ञिती को अत्मविधिक ती में कहापिन न प्राप्त किया है। अपने देश के जी ऐसे व्यक्तियों को आत्मविधिक तीन में काया जाए। जो अवस्थ को जी करने में व्यवस्थ हो। "

राजा के निजी प्रयोग के लिये जो भी पदार्थ मेजे जाते थे, वे वहले आन्तर्वशिक के हाथ से गुजरते थे। वह उनकी शुद्धता की परीक्षा करता था, और उनपर मुहर लगाकर यह प्रमाणित करता था कि वे सर्वथा शुद्ध व निर्दोध होने के कारण राजा के उपयोग के योग्य है।

(१८) आस्विक--मौर्य साम्राज्य की सेना में 'आटिवक वर्ल' का भी बहुत महत्त्व या। मगव के सम्राटो ने अपने साम्राज्यके विकास के लिये अटिब-सेना का भी आश्रय लिया या। इसी तेना के प्रयान को 'आटिवक' कहा जाता या, और उसे भी अप्टायक तीयों में स्थान प्राप्त था। सैनिक संगठन का विवेचन करते हुए 'आटिवक' के कार्यों पर अधिक विश्वाद रूप से प्रकाश डांग्डा आया।

मीर्थ साझाज्य के केन्द्रीय सासन के यही अच्टादश तीर्थ (अधिकरण) थे, जिन हारा मीर्यों के मुसिन्तून 'विजिल' का जावन चलाया जाता था। इनसे मनती और दुरिदित प्राचीन परम्पत की 'बहुम' शक्ति को सुचित करते थे। मारत के आर्य राज्यों की दुरानी परम्पत के अनुसार बहु और अत्र के सहयोग सेही राज्यसम्या का मुचारक्य से सज्याकत सम्मव था। मनती और पुरोहित राजा को वर्ष, चरित और व्यवहार के पालन और शास्त्रो हारा प्रतिपादित मन्तव्यों का अनुमरण करने के लिये प्रेरित करते रहते थे। राजा से यह आचा की जाती थी, कि पुत्र, शिख्य या मूच्य के समान इनका अनुवर्ती कन कर रहे। समाहर्ता और सिक्तायता राज्य के प्रमुख शासनाधिकारी थे। राजकीय मास की प्राप्त, उद्यक्त व्यय, राजकोश की रहा और वृद्धि से सहस्वपूर्ण कार्य इन्हीं के

१. 'अन्तर्गृहनतस्त्वविरस्त्री परिशुद्धां देवीं पश्येत् ।' की. अर्थ. १।१७

पितृर्थतामहं महासम्बन्धानुबन्धं क्रिसितमनुरक्तं कृतकर्माणं जनमासम्रं कुर्वति । नाम्यतो देशीय सक्तार्थमानं स्वदेशीयं वाज्यकृत्योषगृहीतं अन्तर्वशिकः सैन्यं राजान-मत्तापुरं च रलेतः । की अर्थः १११८

<sup>3.</sup> को. अर्थ. १।१७

जुरुंदे थे। प्रदेष्टा और दर्मस्य (व्यावहारिक) राज्य के त्याय विचान के प्रधान विधकारी थे। केतापति, नायक, वलताल, तुर्गयाल, मानविधिक और वाटिषक का सम्बन्ध सेना के विविध विभागों के साथ था। गानरक राजयानी का प्रमृत्त विधकारी था, और प्रवासती हार रहे केत्रीय शासन के तिष्वालय का सञ्चालन किया जाता था। राज्य हारा सञ्चालिक कर्मान्त (कारकाने) कार्यातिक के जयीन थे। मनियरिषयच्यक मनियरिषद् का सधा-पित होता था, और युवराज को भी साथन मे पृषक् स्थित प्राप्त थी। इन अध्यायम पात होता था, और युवराज को भी साथन मे पृषक् स्थित प्राप्त थी। इन अध्यायम प्रहामात्यों के जयीन जन्य बहुत-से अधिकरण थे, जिनके लिये पृषक्-पृषक् अध्यक्षों की नियुक्ति कारती थी।

### (५) केन्द्रीय शासन के कतिपय प्रमुख विभाग

राजकीय करों को एकत्र करने का कार्य समाहत्ती के सुपूर्द था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। उसके वार्यान जनेक जम्यल होते थे, जो जपने-अपने किमान के राजकीय करो को एकत्र किया करते थे, जीर ऐसे व्यापार, व्यवसाय व उद्योगो का जी सम्चालन करते थे जो राज्य के स्वासित्व ने किये वाले हो। ऐसे कत्तिप्य जम्ब्यक्ष निन्नालिखित ये—

- (१) झुल्काध्यक्ष—व्यापार से सावन्य रखनेवाले अनेकविष करो को एकत्र करता सुल्काध्यक्ष का कार्य था। अब कोई व्यापारी अपना पथ्य लेकर नगर से विक्रम के लिये आता या, तो उसके माल पर सुल्क लिया जाता था। इसे वसूल करता सुल्काध्यक्ष का कार्य था। सुल्क नेवल विक्रम माल पर ही नहीं लिया जाता था, अपितु जिन पसूली या गावियो पर डोकर माल लाया जाए, उनपर भी सुल्क देना होता था। केताओं की प्रतिस्था के कारण यदि मून्य बहुत वड जाए, तो बडा हुआ मृन्य राजकीय कोश्व को प्रदान करना होता था। सुल्क न देने या कम देने का अपल करने पर व्यापारी को दण्ड क्य से भी अनराधि देनी पड़ती थी। विदेशों से आये हुए सार्थ (कांक्लिक) विक्रम के लिये वो माल लाते थे, सुल्का-
- (२) पौतवाष्यक—तोल और नाप के विविध मानो का नियन्त्रण राज्य की ओर से किया जाता था। व्यापारी कोम तोल और माप के केवल ऐसे ही मान प्रयुक्त कर सकते थे, जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो। इसीलिये राज्य की ओर से ऐसे कर्मान्त (कारखाने) स्थापित थे, जिनमे इन मानों (बाट आदि) को तैयार किया जाता था। इनका सञ्चालन पौतवाष्यक के अधीन था।
- (३) मानाष्यक्ष----दूरी (देश) और काल को मापने के विविव साधनों का नियन्त्रण भी राज्य के अधीन था। यह विभाग मानाष्यक्ष के सुपूर्व था।

१. की. अर्थ. २।२१ और २।२२

२. कौ. अर्थ. २।१९

३. की. अर्थ. २।२०

- (४) शुक्तक्यक्य—राज्य की बोर से वो वनेक व्यवसाय नागो जाते थे, उनमें सूत कातने वीर बुनने का व्यवसाय नी था। विवस्त, विकंशाङ्ग, व्याना, कन्या, मिलारी, राज्य के कीर बुन का ना वीर वाजन-पोषण के लिये राज्य की बोर से उन्हें काल दिवे जाते थे, जिनमें सूर कातना, कपड़ा बुनना, करवा बाना और रस्ती बटना मुख्य थे। ये तथ कार्य सुनाध्यक द्वारा ही कराये जाते थे। इनके अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूर काराने, वरन बुनने जादि के कार्य ऐसे व्यवसाय हो। इनके अतिरिक्त ऐसे कर्मान्त भी स्थापित थे, जिनमें सूर काराने, वरन बुनने जादि के कार्य ऐसे व्यवसाय हो। सनके कर्मकरों (मजदूरो या विलिय्यों) को या तो निर्वारित बेतन दिया जाता था, और या कार्य के अनुसार उनको मजदूरी प्रदान की जाती थी। '
- (५) सीताध्यक्त—कृषि-विभाग के प्रवान कर्मेचारी को 'सीताध्यक्त' कहते थे। वह न केवल देश में कृषि की उसति पर ही ध्यान देता था, अपितु हाजकीय मूमि पर खेती भी करवाता था। सीताध्यक्त के लिये यह आवश्यक था कि वह दिनित्वका में मधीण हो, और साथ ही वनस्ति के आयुर्वेद का भी जाता हो। यदि सीताध्यक में, स्वयं ये गुण न हों, तो उसके साथ एक ऐसा ध्यमित अवश्य होना चाहित्र, थो इन विधाओं में नितृश्व हो। पै
- (६) सुराष्यक्ष---शराब का निर्माण, प्रयोग और व्यापार राज्य द्वारा नियन्त्रित या । मुराष्यक्ष का कार्य शराब बनवाना, उसकी विकी का प्रवन्त्र करना और उसके प्रयोग को नियन्त्रित करना था ।
- (७) सुनाम्पक्ष —सुनावो (वृचडलानो) का नियन्त्रण करना सुनाम्पक्ष का कार्य था। बृचडलानों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के निवस थे। कतिपय पशुको और पिलयों की हत्या निषिद्ध थी। अनेक ऐसे जङ्गल भी थे, जिनमे पशु-रिलयों के शिकार का नियंत्र था। सुनाम्प्रकान केवल राज्य के बृचडलानों का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय सुना का प्रवन्य भी उसी के हाथों में था।
- (८) गिषकाम्यक्स—मीर्य युग में राजनीतिक दृष्टि से मी वेश्याओं का उपयोग किया जाता था। जनपद-सभो, सामन्तो आदि को वज्र मे रत्कते के लिये गणिकाएँ प्रयुक्त की आती थी। जमाल्यो, राजपुरुषों तथा जनता के चरिक, शील आदि का पता करने के लिये वे युजवरों का भी कार्य करती थी। जात वहुत-सी शिव्याओं को राजनीय सेवा में मी रत्ना जाता था। बहुत-सी गणिकाएँ राजा के स्नान, मर्थन, छत्रवारण, शिविका, पीठिका, रय आदि पर साच चलने और सही प्रकार के अन्य कार्यों के लिये भी रहती थी। यह सब

१. की. अर्थ. २।२३

२. की. अर्थ. २।२४

३. की. अर्थ. २।२५

४. की. अर्थ. २।२६

विभाग गणिकाध्यक्ष के ह्याचों में था। स्वतन्त्र रूप से कार्य करनेवाली केच्याओं का निय-न्त्रण व प्रबन्ध भी इसी विभाग के बसीन था। वेच्याचों के अधिरिस्त नट, नर्तर, आयक, बायक, भीड, भाट, रस्ती पर नावने वाले, प्रेक्षा (तमाक्षा) विचानवाले, भागाविणी पणिकाध्यक के विभाग के ही अधीन थे। इन सब पर भी राज्य का नियन्त्रण था।

(९) मुद्राध्यक्ष---थेश से बाहर जाने और विदेश से स्वदेश में आने के लिये राजकीय मद्रा प्राप्त करना आवश्यक था। यह मुद्रा प्रदान करना मुद्राध्यक्ष के हाथों में था।

(१०) विवर्षताम्पक्त-गोचर गृतियों (चरागहों) का प्रवन्त इस विभाग का कार्य या । कोर तथा हिसक जन्तु चरागहों को नुकसान ग महुँबाएँ, इसकी व्यवस्था करना; जहाँ पहालो के पीने के लिये पानी न हो, वहां उसका प्रवन्त करना और तालाब तथा कुएँ वनवाना इसी विवास के कार्य थे । जंगलों की सड़कों को ठीक हालत में 'स्वना, व्यापारियों के सावों (काफिलों) के मान की रक्षा करना, बाडुबों से काफिलों को वचाना तथा जनलों य चरागाहों हो होकर आगे बढ़नेवाले वाचुबों के विचय में शुक्रना देना.—ये सब कार्य भी विवरीताम्यक के प्रपर्ट में ।

(११) नावस्थाल---जलमार्गों की व्यवस्था नावस्थ्य के बचीन थी। छोटी-वडी नदियों, समुद्र-तटो तथा महासमुद्रों को पार करनेवाणी नौकाओ और बहुजों का प्रबन्ध व नियननण भी नावस्थाल के विभाग का हो कार्ये था। जलमार्ग से यात्रा करने पर क्या कर लगे. यह नावस्थाल हो तथा करता था।

(१२) पोडम्यक्स—राजकीय जाय और सैनिक उपयोग की दृष्टि से गौजो तथा अन्य पणुजो की उन्नति पर मीर्थ युग में विश्लेष स्थान दिया जाता था। राज्य की ओर से पोजी जोर जन्य पणुजालाओं की मी स्थापना की जाती थी। यह सब प्रवन्थ गोडम्बक्ष के अधीन था।

(१३) अवकाष्यका—मीर्य गुन मे सेना के िये घोडो का बहुत महत्त्व था। इसी कारण उनके पालन, सबनेन और उनकी तरफ की उन्नति पर राज्य द्वारा बहुत व्यान दिया जता था। युद्ध के लिये घोड़ों को तैयार करने के लिये उनसे अनेक प्रकार की कवायद भी करायी जाती थी। ये कार्य अववायका के जबीन थे।

(१४) हस्स्यध्यक मागध साम्राज्य की सेना मे हस्ति-बल प्रधान था। मगध

१. कौ. अर्थ. २।२७

२. की. अर्थ. २।३४

३. कौ. अर्थ. २।३४

४. की. अर्थ. २।२८

५. की. अर्थ. २।२९

६. कौ. वर्ष. २।३०

जो अन्य बनपयों को बीत कर अपने अचीन करते में समर्थ हुआ था, उसका बहुत कुछ श्रेय हिस्तरेला को ही था। अतः हाथियों को जंकारों से पकड़वाने, हस्ति-बनो की रक्षा करने, हाथियों को पाठने और उन्हें मुद्ध के छिन्ने मिलिकित करने के कार्य इस मुन में बड़े महस्य के ये। ये सब कार्य हस्त्यम्बास के हाथों में थे।

कौटकीय वर्षमात्त्र में ऐसे निर्देश मिलते हैं, कि ऊँटों, अध्यारों, जैसों और बकरियो आदि के पालन व सवर्षन के लिये जी पृथक्-पृथक् विज्ञाग थे, जो विभिन्न अध्यक्षों के सुपूर्व थे।

(१५) कुष्यास्थ्रस—कुप्य पदार्थों का विकास बाक, सहुवा, तिल, शीक्स, साल, लें, विरीस, देवरा, रूप्या, राल, बोचिंव बादि से हैं। वंगकों से प्राप्त होनेवाले ह्रस्यों को कोटकीय वर्षधारण में 'कुप्य' कहा गया है। इनके अनेक वर्ष ये, दात, वेणु (बीध), वल्ली (ललाएँ), वल्ल, रुज्यु बनाने की माबद बादि बस्तुएँ, पत्र, पुत्र, बीचिंद, विद्य, मुम्, पद्य, पिंत, प्राप्त, क्षात, काफ्ट, तृण, धातु बादि | कुप्यास्थ्यक का यह कार्य वा कि वंगकों में उपप्त होनेवाले विविच पदार्थों को एक कराके उन्हें कर्यांच्या (ता राखानों) में प्राव्या दे ता कि वंगकों में एक वह कराके उन्हें कर्यांच्या (ता सके पे

कुप्याध्यक्ष के अधीन द्रव्यपाल, बनपाल आदि अनेक अन्य राजकर्मचारी सी होते थे, जो कुप्य द्रव्यो को एकत्र कराने और जगलो की रक्षा का कार्य करते थे।

- (१६) पष्णाध्यक्ष—यह अमात्य न केवल स्वरेशी और विदेशी व्यापार का नियन्त्रण करता था, अपितु राजकीय कमान्ती द्वारा तैयार माल की विकी की भी व्यवस्था करता था। विकल्प के लिये मस्तुत हव्यों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, मुल्यों का उतार-चढ़ाव, मौग और उपलब्धि बाति का ज्ञान प्राप्त कर वह व्यापार को नियन्त्रित करता था। अपने राज्य के माल को विदेशों में विकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति नियम्तित करती था। करने तराव के साल को विदेशों में विकवाने और विदेशी माल के सम्बन्ध में नीति नियमित
- (१७) अवनाध्यक-सुद्राग्वति का सञ्चालन लक्षणाध्यक्ष के अधीन वा। मेर्गेयुग का प्रवात सिक्का 'पण कहाता वा, जो वौदी का बना होता वा। पण के अतिरिस्त अर्थण, पायण, अञ्च्यापण, मायक आदि अन्य जी अनेक सिक्के थे, जिनका निर्माण लक्षणाध्यक्ष के अधिकरण के युपूर्व वा।'
  - (१८) आकराज्यस-मौर्य युग मे आकरो (खानो) से वातुओ और अन्य बहुमृत्य

१. की. अर्थ. २।३१

२. 'तेन गोमण्डलं सरोष्ट्रमहिवमजाविकं च व्याल्यातम्।' कौ. अर्थ. २।३०

३. की. अर्थ. २।१७

४. की. अर्थ. २।१६

५. कौ. अर्थ. २।१२

पदायों को निकालने का शिल्प अच्छी उप्तत दशा ने बा। आकराव्यक्ष इसी का प्रयास अधिकारी बा। उसके जबीन लोहाय्यका, लक्ष्याय्यक, स्वत्ययक्ष, सुव्यक्षिक, स्वारिक, आकरिक आदि बहुत-से राजपुल्ल निमुक्त रहते थे, जो कानों से प्रया निकलवाने और उनके शोधन, प्रयोग आदि के प्रयोजन से स्वापित कर्मान्तों की संवालने वे।

- (१९) सोवर्षाणक—टकसाल के अध्यल को सोवर्षाणक कहते वे। जनता जयनी चांदी और सोने को टकसाल के जाकर दिवकों के रूप से परिवर्तित करा सकती थी। टकसाल को सम्पूर्ण अवस्था सोवर्षाणक के अधीन थी। यह जमारय सम्मवत. लक्षणाध्यक्ष के अधीन टककर कार्य करता था।
- (२०) देवताच्यकः—देवी देवताओं के मन्दिरों की व्यवस्था देवताच्यक द्वारा की व्यानी थी।

कीटलीय अवंशास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जो समाहतों के अधि-करण (तीये) के अधीन विविध राजकीय कार्यों का सम्पादन करते थे। मीये युग की शासनपद्धति का स्वरूप इन विभिन्न अध्यकों द्वारा पर्याप्त कप से स्पष्ट हो जाता है।

समाहतों के समान सिन्नघाता के अधिकरण (तीर्च) के अधीन भी अनेक राजकीय विभागों की सत्ता थी, जिनमें से कतिपय उल्लेखनीय है—

- (१) कोकगृह—गजिनीय कोश के अध्यक्ष को कोशाध्यक कहते थे। वह कोशगृह में सब प्रकार के रुप्तो, गणिमाणिक्य और अन्य बहुमूल्य पदायों का सबह कर उन्हें सुरक्षित रूप से रखता था। कीमती वस्तुओं को राजकीय कोश्च में एकत्र करना ही इस अध्यक्ष का प्रमुख कार्य था।
- (२) पष्णगृह—जैसे कोशगृह मे रत्न, मणिमाणिक्य जादि बहुन्स्य यदार्थ एकव किये जाते ये, वैसे ही पष्णगृह में राजकीय कमान्ति में तैयार किया गया माल किव्य को लिये सन्ति किया गया माल किव्य के लिये सन्ति किया है कि पण्यगृह की दीवार तथा सत्व पत्र कि किया है कि पण्यगृह की दीवार तथा सत्व पत्र किया है। ये किया जाएँ। उससे केवल एक द्वार हो, पर बहुत-में कमने और स्ताम्ब हो। पे पण्यगृह में राजकीय पण्य को एकव करना सिन्नाता के अधिकरण में था, और उससी विकास के अधिकरण में था, और उससी विकास की प्रयाद साम हो। पे पण्यगृह में राजकीय पण्य को एकव करना सिन्नाता के अधिकरण में था,
  - (३) कोष्ठागार—राजकीय खर्च के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती बी,

१. की. अर्थ. २।१८

२. कौ. अर्थ. २।१४

३. की. अर्थ. २१६

४. कौ. अर्थ. २१५

 <sup>&#</sup>x27;वक्वेय्टकास्तरम्' बतुःशास्त्रमेकद्वारमनेकस्यानतस्तं विवृतस्तरमापसारमुक्यतः वृद्य-गृहम्।' कौ. वर्षः २।५

उन्हें कोच्याराज्यक कोच्यानार में एकन करता था। ये पदार्थ कृषिकस्य लक्ष, श्रेषु, लक्ष्य आर्थि अनेक प्रकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल राज्य की लेवा में नियुक्त सैनिकों और राजपुष्यों आपि के लिये किया थाता था, विपतु दुनिका आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय सर्वेतावारण बनता के निर्वाह के लिये भी ये पदार्थ कोच्यावार से प्रदान किये आते थे।

- (४) कुप्यगृह—दतमें कुप्य पदार्थ सञ्चित किये जाते थे, जिनकी विकी की व्यवस्था समाहर्ता के अभीत कुप्याध्यक्ष करता था।
- (५) आयुषागार—आयुषागाराध्यक्ष न केवल विविध प्रकार के अस्त-सस्त्रों का संबह ही करता था, अपितु उन्हें तैयार भी कराता था। कीटस्थ ने लिखा है, कि बारस्वार आयुषों के स्थानों का परिवर्तन किया जाए, और यह ध्यवस्था की जाए कि उन्हें पुण और वातु लगती रहे। जो हिषवार नमी, गरमी, सरदी, बायु, कीड़े जादि से कराब ही जाने-वाल हों, उन्हें पृषक् रखा जाए। जाति, रूप, रुक्षण, प्रमाण (आइती), आगम (प्राप्ति), मृत्य तथा गृण के अनुसार हिषयारों का वर्गीकरण किया जाए। आयुषाशराध्यक्ष का यह भी कार्य था, कि वह युद्ध के उपयोग में आनेवाल अस्त-सस्य जादि की मांग (इच्छा), उत्यादन (आरना,), पूर्ति (निर्याप्ति), प्रयोग, उत्पादन-स्थम, स्था तथा खर्च का बात प्राप्त करे। ति सन्देह, आयुषाशराध्यक्ष या आयुष्टेवर राज्य का एक अस्यन्त सहस्वपूर्ण पदाधिकारी था, जो तेना के लिये अस्त-सस्य व अन्य युद्ध-सामग्री की व्यवस्था करता था।
- (६) बन्धनाचार—जेल या बन्धनाचार का विमाग भी समिधाता के अधिकरण (नीयं) के अन्तर्गत था, जिसके लिये एक पृथक् अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी।

मोर्यों के सासन में महामात्यों और अध्यक्षों के अधीन बहुत-से जन्म राजकर्मचारी भी कार्य करते थे। कोटलीम अर्थवास्त्र में प्रसायक इनका भी निर्देश किया बया है। उनके लिए शुक्त, उपयुक्त और तत्पुरुव आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया बया है। युक्त ऐसे अधीनक्य कर्मचारियों की सज्ञा थी, जो शासन के सभी अधिकरणों और अध्यक्षों के अधीन क्यां करते के लिए नियुक्त थे। उपयुक्त नामक कर्मचारी पुक्तों की छुन्ता में हीन स्थिति रखते थे। भीर्य युग ने नी ये कर्मचारी रिक्तत लेने व इसी प्रकार के

१. की. अर्थ. २१५

२. की. अर्थ. २।१७

 <sup>&#</sup>x27;स्वात परिवर्तनमातपप्रवानं च बहुताः कुर्वात् । क्रज्योपस्तेहकिमिनिक्यहत्वमान-मन्यचा स्वायवेत् । बातिकपत्तमणप्रवाचानममूस्यनिकोपैत्रचेपस्तमेतः ।" ची. सर्व. २११८

४. "इच्छामारम्भनिर्णात प्रयोगं व्याजिनुष्ठमम् । सम्बद्धयौ च जानीयात् कुप्पानामायुर्वेश्वरः॥" कौ. सर्वे. २।१८

५. की अर्थ २।५

अन्य अमुचित कायों से बाब नहीं जाते वे। यद्यपि कीटल्य ने रिक्बत सबूध अपराध के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की है, पर उन्हें यह स्वीकार करना पढ़ा है कि जैसे यह पता कर सक्ता कटिन है कि जल में रहती हुई मछलियों कब जल पीती है वैसे ही यह बात हो सकता भी कटिन है कि राजकीय कार्य में नियुक्त 'सुकत' कब बन का अपहरण कर लेते हैं।'

(६) राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण और जनताका शासन

मोयों के शासन मे राजा की स्थिति कुटस्थानीय थी, और राज्य-कार्य में उसे परामणें देने व उसकी सहायता करने के लिये जिम मन्त्रिपरिषद् की सत्ता थी, वह राजा की अपनी ही कृति थी—यह हमने अपर प्रतिपादित किया है। इस अवस्था में यह प्रतन स्वामाधिक रूप के उपलक्ष होता है, कि क्या मोये राजा सर्वेषा निरुक्त और स्वेन्छावारी थे ? क्या मू युव के कालन में अनता का कोई मी हाय नही था? यह मही है कि अपने व्यक्तिगत प्रताप और अपने प्रति अनुरक्त सेना की सहायता से जिन मौयों ने हिमाज्य से समुद पर्यंत्त महस्य प्रीज विस्तिण के साथ प्रति अनुरक्त सेना की सहायता से जिन मौयों ने हिमाज्य से समुद पर्यंत्त महस्य प्रीजन विस्तीण विवास ना सामाज्य की स्थापना की थी, उन पर अकुष रखने वाली कोई अन्य उन्वतर समा नहीं थी, और ये राजा ठीक प्रकार में प्रजा का पालन करे, इनके लिये प्रराव देने वाली सत्ता उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुवाबता, अपनी विचासिनोतिता और अपनी मुणसम्प्रत्वा के अतिरिक्त और कोई सही थी, पर यह स्वीकार करता होगा, कि मौये साम्राज्य के शासन में जनता का पर्याप्त हाब था। इसके निम्नलिबित कारण है—

(१) मौर्यों ने मारत के जिन प्राचीन जनपदों को जीत कर जपने जधीन किया था, जनके धर्म, चरित्र जोर अवहार को उन्होंने अञ्चल्य रखा था। मौर्यों ने यह स्तर नहीं किया, कि पुराने जनपदों में परम्परानत रूप ने जो कानृत व चरित्र-अवहार प्रचित्तन थे, जनको हटाकर राजवातन हारा नये धर्म, चरित्र और व्यवहार को लागू किया जाय। वे इम पुराने मनत्य का अनुमरण करते थे, कि विधित्र जनपदों, जातियों, अशियां और कुलों ने प्रमुप्तने मनत्य का अनुमरण करते थे, कि विधित्र जनपदों, जातियों, अशियां और कुलों ने निर्धा परम्परानत रूप से वर्ल आ रहे हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए ही 'स्वधर्म' का निर्धारण किया जाए।' चालका में स्वय निस्ता है कि देश (जनपद), जाति, स्व और प्राम के जो वर्म हो, उन्हों के अनुमार 'वायधर्म' का प्रयोग किया जाए। यही कारण है कि

 <sup>&#</sup>x27;म्बस्याः यथान्तः स्रिकलं प्रविष्टाः ज्ञातं न झक्याः स्रिकलं चिवन्तः ।
 युक्तास्तया कार्यविषी नियुक्ताः ज्ञातं न झक्याः सनमाहरन्तः ॥" कौ. अर्थः २।९

 'कार्ति जानपदान धर्मान श्रेणीयमाञ्च धर्मवितः ।

समीक्य कुलधर्मात्च स्वधर्म प्रतिपादयेत् ॥' वनुस्मृति ८।४१

३. विशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्य वार्डाप सः । उचितस्तस्य तेनैव डायथर्मं प्रकल्पयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।७

मीर्य साम्राज्य के व्यत्यर्गत को बहुत-से जनपद में, उनकी वन्तःस्वतन्त्रता इस साम्राज्ययुव में बी कायम रही। बहुत-से पुराने जनपदों में पौर-वानपद संस्वाबों की भी सत्ता थी,
जिन द्वारा सर्वेसाधारण जनता भी जनपद के सासन में हाच बटाती थी। कीटलीय लर्धसासन में जनेक स्वालों पर 'पौर जानपद' का उल्लेख माया है। जनपदों के सासन पर
हम अपले अध्याय में विशव रूप से सिन्द में स्वाह में स्वाह कर देना ही पर्योग्त
हैं, कि जनपदों की जनाःस्वतन्त्रता के सुरक्षित रहने के कारण भौमों के साम्राज्य में भी
जनता की जपना सासन स्वयं कर सकने का स्वाधित अवसर विषयान था।

- (२) जनपदों के समान नगरो और प्रामों में भी स्वशासन-सस्थाओ की सत्ता थी। इनके शासन पर भी हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।
- (३) व्यवसायियों और सिल्पियों के सगठन मौर्यकाल में विद्यामान थे, जिन्हें 'श्रीण' (Guld) कहा जाता था। इसी प्रकार व्यापारी भी समृहों या समवायों में संगठित थे। व्यवसायियों, शिल्पियों जौर व्यापारियों के इन सगठनों के कारण इनमें सिम्मिलित लोगों को यह असरा कि के अपने सम्बन्ध में स्वयं कानून व नियम बना सक्तें। राजकीय न्यायालयों में करने कानून मान्य होने थे, और उन्हीं के अनुसार न्यायाशीय वादों का निर्णय किया करने थे।'

जनपतो, ननरो, प्रामो, शिल्प-श्रेणियो और व्यापारी-समझायो के विविध सणठन इस प्रकार की स्वामन-सरसाएँ माँ, विनके कारण सर्वसाधारण जनता को अपने कारनूर स्वयं नानों, प्रमने व्यवहार को स्वयं निर्मारित करने और अपने मांस सम्बन्ध रुस्तेशिक प्रमाणें की स्वयं कि सार्वार रुस्तेशिक प्रमाणें की स्वयं कि स्वयं कि स्वयं कि सार्वार के सिक्त प्रमाणें की स्वयं कि सार्वार प्रतिनिधिक्त विकाल था, कि उसके ग्रासन के लिये किसी प्रकार की लोकतन्त्रासम्ब प्रतिनिधिक्त स्वयं की स्वयं सम्माण की स्वयं प्राचीति कार के विवाल साम्प्रामों में यदि जनता को अपने प्रतिनिधि कृतने का अवसर प्रदान भी किया जाता, गो इन निर्वाधित प्रतिनिधिक्त में तिनिधिक्त में एक स्वयं क्या मां स्वयं किया करात्री में प्रतिनिधिक्त स्वयं किया कारात्र में प्रतिनिधिक्त प्रतिनिधिक्त में एक स्वयं क्या मां प्रतिनिधिक्त में एक स्वयं किया कारात्र में प्रतिनिधिक्त प्रतिनिधिक्त में एक स्वयं किया करते हैं एक प्रयोचन में प्रतिनिधिक्त स्वयं किया करते हैं प्रतिनिधिक्त स्वयं किया करते हैं प्रतिनिधिक्त स्वयं किया करती थी। यो प्रतिनिधिक्त स्वयं किया करती थी। यो प्रतिनिधिक्त स्वयं किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य स्वयं किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से क्या कार्य के स्वयं किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से स्वयं से क्या स्वयं किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से स्वयं स्वयं किया करती थी। योर्थ मुग से भी जनता के सासन कार्य से स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं से से से स्वयं से से से से स्वयं से स

जनपद, नगर आदि की स्वधासन संस्थाओं के कारण जहाँ राजा के राजधासन का क्षेत्र सीमित था, वहाँ ताथ हो कविषय अन्य भी ऐसे कारण वे जिनसे मीर्थ युग का राजा पूर्णव्या स्वेजकाचारी व निरहुस नहीं हो सकता था। प्राचीन काल के मारतीय राज्यों ने बहुप्रश्रित का स्थान अल्यन सहस्वपूर्ण था। राजा को अवधीदा में रखने के विधे बानप्रस्त, ब्राह्मण,

६. की. अर्थ. ८१४

आचार्य और संन्यासी सदा तत्पर रहते थे । इसीलिवे चाणस्य ने लिखा है---"यदि दण्ड-शक्ति का ठीक ढग से प्रयोग किया जाए, तो वह प्रजा का घर्म, अर्थ और काम से विनियोजन करता है। पर यदि काम, कोव या अज्ञान के कारण दण्डशक्तिका समुक्ति रीति से प्रयोग न किया जाए, तो वानप्रस्थ और परिवाजक तक भी कुपित हो जाते हैं, फिर गृहस्थो का तो कहना ही क्या है। ' ' एक अन्य स्थान पर कौटलीय अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, कि "आचार्य और अमात्य राजा को मर्यादा मे स्थापित रखें। वे राजा को कुमार्गगामी होने से बचाएँ।"" कामन्दक नीतिसार में इसी बात को और अधिक स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा गया है—''राजा के वे ही मुहुद् और गुरु होते हैं, जो उसे उलटे मार्ग पर जाने से रोकते रोकते हैं ।" निस्सन्देह, राजा को सदा इस बात का मय बना रहता था, कि जनता उसके विरुद्ध विद्रोहन कर दे। चाणक्य ने लिखा है— 'जनता का कोप अन्य सब कीपों की तुलना मे अधिक मयकर होता है। "" यदि राजा वर्ममार्ग का अनुसरण करना छोडकर कुमार्ग पर चलने लगे, निरकुश होकर स्वेच्छाचारी रूप से शासन करने लगे, तो गृहस्यो की तो बात ही क्या, सन्यासी और वानप्रस्थ तक उसके विरुद्ध उठ लडे होते थे, और राजा के लिये उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता था। यद्यपि वानप्रस्थ और परिवाजक नगरों से दूर अरण्यों में आश्रम बना कर निवास किया करते थे, पर राजा लोग उनका बहुत आदर करते थे। कृष्ण वृष्णि-संघ के मुख्य थे, वृष्णियों में परस्पर विरोध के कारण जब कृष्ण के सम्मुख कठिन समस्याएँ उपस्थित हुई, तो उन्होने मुनि नारद से परामर्श किया और उनकी सम्मति के अनुसार अपनी कठिनाइयों को दूर किया। मागम राजा अजात-धातुने विजित-समापर आक्रमण करने से पूर्व अपने महामान्य वस्सकार को बुद्ध के पास परामर्श के लिये मेजा था। अावार्म वाणक्य ने नन्दवश का इसीलिये सहार किया था, क्योंकि नन्दराजा कुपथगामी हो गये थे। चन्द्रगुप्त मीर्य के शासन से कुछ समय पूर्व जब यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उसकी अनेक बीतराग ब्राह्मण आचार्यों से मेट हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं की उमाड रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने प्रश्न किया- 'तुम क्यो इस प्रकार मेरे विरुद्ध

 <sup>&#</sup>x27;तुबिकातप्रणीतो हि बन्दः प्रजा धर्मार्थकार्नयॉजयित । दुष्प्रणीतः कालकोषास्या-म ज्ञानाहा वानप्रस्थ परिजानकानिए कोपयित, किमञ्ज पुनगृं हस्थान् ।' को.जर्ष. १।२

२. 'मर्यावां स्थापयेवाश्वार्यानमात्वान्वा । य एनमपायेन्यो वारयेवुः ।' की. वर्ष. १।३

 <sup>&#</sup>x27;नृपस्य तेहि सुद्धदस्त एव गुरवो मताः । य एनमृत्पवगतं वारयन्त्यनिवारिताः ।।

४. 'प्रकृति कोपो हि सर्वकोपेन्यो गरीयान् ।" वाणक्यसूत्राणि, सूत्र १३

५. महाभारत, ज्ञान्ति वर्व ८१।१-३१

६. बुद्धसर्था (महापरिनिक्सम सुस्त) वृष्ट ५२०-५२१

रावा को उमान रहे हो ?! बाह्यण ने उत्तर दिवा— में बाह्या हूं कि विद नह विष्, तो सम्मान्त्र्येक विषय अन्यक्षा सम्मान्त्र्यंक नर लाए ! एक अन्य संभावी ने विकल्पर से कहा था— 'तुम्हारा राज्य तो एक सूत्री हुई बाल के समान है, जिवका कोई मुख्यक्रित नहीं होता । वद विकल्पर राज्य के एक प्राव्ध पर बहा होता है, तो दूसरा लाव्य विद्याहक र देता है ! तक्षिणा के एक बृद दण्डी (Dandamis) को यह नय विकालर विकल्पर के समझ अपस्थित करने का प्रस्था क्रिया मात्र, कि विकल्पर ते संस्था उपस्थित करने का प्रस्था क्रिया मात्र, विद विकल्प र तो संस्था र दिख्य विद विकल्प करने का प्रस्था क्रिया वा प्रस्था । यह पुनकर दण्डी ने उपेकापूर्वक हें तरे हुए कहा— में भी बी. का उत्ती प्रकार पुन हूं, जैसे तिकन्यर है । उस व्यक्षी ने अप्रकृत से वह भी कहा कि विद विकल्पर नंगा के सामान सेरा पालन करता है। उस व्यक्षी ने अप्रकृत से वह भी कहा कि विद विकल्पर नंगा के सामान करें पालन करता है। उस व्यक्षी ने अप्रकृत से वह भी कहा कि विद विकल्पर नंगा के सामा करें पालन करता है। उस व्यक्षी ने अप्रकृत से वह भी कहा कि विद विकल्पर नंगा के साम करें में का समान सेरा में तह ने ना उस यह विक्वास दिला देगी कि वह अभी सार पित्र के का स्वाप्त ने तह ना तन तह है।

बाह्यणो और आचार्यों का प्रभाव प्राचीन युग के प्रारतीय राजाओं को निरंकुस व स्वेच्छाचारी नहीं होने देता या, यह बात असदिग्य है। इसीजिये प्राचीन मारत से यह विचार थी प्रचलित था, कि 'राजा तो ध्वजनात्र होता है।' कीटस्य ने यह भी किला है, कि यदि राज्य की जनता नुयोग्य हो, तो राज के अयाव में पाय्य का काम चल सकता है।' इस प्रभार यह स्पन्ट है, कि मीये युग के राजा कुटस्वानीय होते हुए मी सर्वेचा निर्-कृता व स्वेच्छाचारी नहीं थे। इसी कारण विशासवस्त ने चन्त्रगुन भीये को 'स्वायस-सिद्धि' न कहकर 'सविवायससिद्धि' कहा है। वस्तुत: इस युग के राजा आचार्य चाणस्य के इस मत्त्रस्य का पालन मिला करने ये—'प्रजा के सुख से हो राजा का मुक्त है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का अपना प्रिय हित कुछ नहीं होता, प्रजा का प्रिय हित ही

## (७) गुप्तचर विभाग

मीर्थ साझान्य के शासन मे गृढ़ पुत्रवों (गुज्जवरों) का महत्त्वपूर्ण स्थान था। हिमानव्य से समुद्राप्यंत्त सहस्र योजन विस्तीणें मागव साझान्य के मुशासन के जिये यह आवश्यक था, कि उसके कमास्यो, मनियों, राजकर्मजारियों और पौर-जानप्यो पर दृष्टि रखी जाए, उनकी शतिबिध और मनोवाजों का परिकान प्राप्त किया जाए, और पन्नीसी राज्यों के

१. 'व्यक्तमात्रोऽयम् ।' की. वर्ष. ५।६

२. 'प्रकृतिसम्पदा द्वानायकमपि राज्यं नीयते ।' जाजस्य सुत्राणि, तुत्र १२

प्रवासुको सुका राजः प्रवासां च हिते हितम् ।
 नात्वप्रियं हितं राजः प्रवासां तु प्रियं हितम् ।

सम्बन्ध में भी सब जानकारी शासन को प्राप्त होती रहे। इसीलिये मौर्थ युग में बहुत-से युप्तचरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती थीं, जिनके मुक्य कार्य निम्नालिखित होते थे-

(१) जनात्यों पर दृष्टि रज्जना—केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अमात्य-पद पर नियुक्त किया जाता था, विविध उपधाओं (परसों) द्वारा जिनके 'शौच' (शृचिता) और 'वशीच' (अशुविता) का पता लगा लिया गया हो। <sup>१</sup> उपधाएँ चार प्रकार की होती वीं, धर्मोपवा, अर्थोपचा, कामोपचा और मयोपघा। जो व्यक्ति वर्मोपघासुद्ध पाये आएँ (परस्तो द्वारा जिनके विषय में यह जान लिया गया हो कि वे चार्मिक या लाम्प्रदायिक भावना के बन्नीमृत होकर कर्तव्यविमुल नही होगे), उन्हें घर्मस्यीय और कष्टकक्षोधन न्यायालयों का न्याया-भीश नियुक्त किया जाता था। कामोपधासुद्ध (जो काम के बशीमूत न होने पाएँ) व्यक्तियों को राजप्रासाव और अन्तःपुर मे कार्य विया जाता था। अर्थोपनाशुद्ध (जो धन के लालव में न आएँ) व्यक्ति सम्निधाता और समाहत्ती बनाये जाते थे। मयोपधास्य (परस्तो द्वारा जिनके बारे में यह जान लिया जाए कि वे डर के कारण कोई अकरणीय कार्य नहीं करेंगे) व्यक्ति राजा के समीपवर्ती कार्यों के लिये नियक्त किये जाते थे। जो सब परलों में खरे उतरे, उन्हें मन्त्री बनाया जाता था। जो किसी भी परल में खरेन उतरे, उन्हें खानो, कार-सानो आदि में कार्य दिया जाता था। " अमात्यो की नियुक्ति करते हुए उनकी शुचिता की परल करना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य वा, जिसे गृढ्पुरुष ही किया करते थे। जब मन्त्री, अभात्य आदि पदो पर नियन्तियाँ कर ली जाती थी, तब भी गढ पुरुष उन पर वृष्टि रखते में, और उनकी गतिविधि से राजा को सुचित करते रहते में। यह आशंका सदा बनी रहती थी, कि कोई अमात्य कोघ, लोग, मय और मान के वशीमत होकर शत्र से न मिल जाए। कोई व्यक्ति किन कारणों से कोष आदि के वशीमृत हो जाता है, कौटलीय अर्थशास्त्र मे इस विषय का विशद रूप से निरूपण किया गया है। कोई अमात्य इस कारण कद हो सकता है, कि राजकीय सेवा करते हुए उसकी समिवत रूप से पदोन्नति नहीं की गई. उसे पदच्यत कर दिया गया. या किसी अन्य को उसके स्थान पर उच्च पद पर अधिप्ठित कर दिया गया। कोई अमात्य इस कारण मय के बशीमत हो सकता है, कि उसने अनुचित रूप से कोई धनराशि प्राप्त कर ली, या अपने राजकीय कर्तव्यो की करते हुए उससे कोई भयकर मूल हो गई। कोई अमात्य लोभ का वशवर्ती इस कारण सुगमता से हो सकता है, क्योंकि उसे कोई व्यसन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी जानमर्यादा का आवश्यकता मे अधिक ध्यान रहता है, और इस कारण वे अपनी दशा से सदा असंतोध अनमन करते है।

 <sup>&#</sup>x27;मिनियुरोहितससस्मामान्येण्यमिकरणेषु स्थापित्याञ्चास्थानुप्यामिक्सीस्रयेत् ।' सौ० प्रार्थं ० १।१०

२. की. अर्थ. १।१०

ऐसे जमात्य नान के वशीमृत होकर कर्तिव्यानन से व्युत हो बाते हैं। भूकृत्वलों को स्वा यह व्यान रखना होता था, कि कीई अमात्य कोब, अब, लोक या नान के कारणे किसी जम्मुराज्य के काबू में तो नहीं जाने दक्षा है। व्योतियी बादि के सेव बनान कुन् दुव्य बनारां के के साव: कथ्यों स्वापित करते थे, और वह बानने का प्रयत्न करते में कि उनके परस्पर सम्बन्ध कित प्रकार के हैं, और वयु-राज्य के ताब उनके सम्बन्धों का क्या रूप है। कोई व्यक्ति अमात्य-यद पर तभी निवृत्य किया बाता था, बब युनवपरों की सूचनाएँ उनके सम्बन्ध में ममुक्त हों, और जमात्य-यद पर नियृत्य हो बाने के पश्चात् भी उसे निरस्तर गुन्तपरों की तीक्ष्य दृष्टि में रहना पहता था।

(२) राजकर्मचारियों की गतिविधि पर निवाह रखना-वडे राजपदाधिकारियो (अमात्यों) के अतिरिक्त साधारण राजकर्मचारियों पर भी गुप्तचर दिष्ट रक्कते थे। इन राजकमंचारियों से यह मय तो नहीं था, कि वे सन्द-राज्य से मिलकर कोई विशेष क्रति पहुंचा सकोंगे। पर वे अपने राजकीय कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते थे, राजकीय धन का अपहरण कर सकते थे, रिश्वत ले सकते थे, और अन्य अनेक प्रकार से जालसाजी करके राज्य और जनता को नुकसान पहुँचा सकते थे। इन पर निवाह रखना झासन की सुव्यवस्था के लिये बहुत आवश्यक था। कौटल्य ने लिखा है कि राजकर्मचारियों का चित्त कभी स्थिर नहीं रहता। वे घोडों के नमान होते हैं, जिनका मिजाज सदा बदलता रहता है। यह आब-श्यक है कि उनके कार्यों की निरन्तर परीका की जाती रहे। यदि राजकर्मवारी परस्पर मिलकर 'संहत' हो जाएँ, तो वे मिलकर राजकीय आमदनी को खाने लग जाते हैं। इसके विपरीत यदि वे परस्पर विरोध आब रखने लगे. तो काम बिगाड देते है।" यदि राजकर्म-चारी अधिक मात्रा में राजकीय कर वसूल करे,तो जनता को हानि पहुँचती है। यदि वे कर न्युन मात्रा में लें, तो राजा को हानि पहंचती है। राजकर्मचारी किस प्रकार से राजकीय धन का अपहरण करते है, यह पता कर सकना बहुत कठिन है। जैसे यह पता नहीं किया जा सकता कि जल में रहती हुई मछली कब जल पीती है, वैसे ही यह पता कर सकना की सम्भव नहीं है कि राजकर्म चारी कब धन का अपहरण कर रहे हैं। आकाश में बहुत उंचाई

१. कौ० अर्थः १।१४

२. 'कृष्टकुक्वजीतावस्त्रिमस्तु परेवां कृत्याः । तेवां कार्तान्तिकनैक्तित्तकोर्ह्नातक-व्यक्तकाः परस्परामितस्यन्यं अभिकंत्रति सम्बन्धं वा विकृः ।' कौ. अर्थ. १।१३

 <sup>&#</sup>x27;कर्मेसु खैवां लिखं परीक्षां कारकेत् खितालित्यत्वान्वनुष्याचान् । अवस्तवमाणी हि सन्व्या निवृत्ताः कर्मेसु विकुर्वते ।' कौ. वर्ष. २।९

४. 'संहता मक्क्ष्येयु: । विगृहीता किनावायेयु: ।' की. अर्थ. २।९

 <sup>&#</sup>x27;यस्समुबर्व परिकृत्यवित स राजार्थ जमायति...वस्समुबर्व क्षिणुणमृष्मावयति स जनवर्व अक्षयति ।' की. वर्ष. २।९

पर उड़ान करते हुए पक्षियों की बाति को जान सकना कवाचित् सम्मय मी हो, पर राजकर्य-भारी प्रच्छक्ष भाव से जो मतिविधि अपनाते हैं, उसे जान सकना कवापि सम्मय नहीं हैं।

रावकर्मचारी अनेक प्रकार से रावकीय कोख को सित पहुँचाते हैं। उनका एक बंग 'परिह्मण्य' है, जिसमें सामस्त्री कम प्रविक्ति की जाती हैं, और स्वय की मात्रा बढ़ा दी जाती हैं। एक जन्म बंग 'बनहार' है, जिसमें रावकीय जामकर्ती को हिताब में प्रकिट ही नहीं किया बाता। रावकर्मचारी विद्या रावकीय मात्र को वरकरूर उसके स्वान रर मिटिया मात्र कर देते हैं, रावकीय जामकर्ती को अपने अपर क्षे कर केते हैं, और अन्य अनेक प्रकार से रावकीय को को लित पहुँचा करते हैं। कोटल्य ने ऐसे कुछ ४० डम लिखे हैं, जिनसे रावकीय कर्मचार प्रकार केता है। कोटल्य ने ऐसे कुछ ४० डम लिखे हैं, जिनसे रावकीय कर्मचार रावकीय को अपन्तर कार्य है। कर उनरर देवारें कर उसके एक स्वान बहुत आवयक्त है, और यह कार्य चुणवर विमान ही सम्पन्न करता है।

- (३) पीर जानपदी की सतिविधि और सनोमाबी का पता करना—मूह पुरुषों का एक सहस्त्र पूर्ण कार्य वह भी था. कि वे पुरी (नगरी) और जनपदी में निवास करनेवाणी करियार सीरी सावनाओं का पता करते रहे। जनता में किस बात से असतीय है, लीय राजा और उसके कार्यों का पत्तक करते हैं या नहीं, देश के जगी मानी व्यक्तियों के क्या विचार है—इन सब बातों का परिवार प्राप्त कर पृष्ठ पुरुष सरकार को सूचित करते रहते हैं। लोगों में जो अकसाह लेक रही हो, उन्हें भी य पता करते थे। वे तीर्य-स्थान, समा, खाला, पूज, जनतमवाय आदि में आकर लोगों के साथ विचार विचार के स्ति प्राप्त हों। से सिम्पित हो जाते हैं, और इस प्रकार जनता के मनोवाबों का पता क्रिया करते थे।
- (४) विदेशी राज्यों के मेदों का पता करना—गुप्तचरों को केवल अपने राज्य मे ही नियुक्त नहीं किया जाता था, अपितु अन्य राज्यों मे भी उनकी नियुक्ति की जाती थी। ' 'मिन, शतु, उदाशीन आदि अब मकार के विदेशी राज्यों मे इस प्रयोजन से गुप्तचरों को मेजा जाता था, कि वे इन विदेशों की राजकीय नीति, सैनिक शक्ति आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहे। जिस राज्य को जीत कर अपने अधीन करता होता था, वहीं गुप्तचरों का का एक आल-सा विद्या दिया जाता था। वहीं जाकर गुप्तचर लोग केवल गुप्त मेदों का ही

 <sup>&#</sup>x27;मस्त्याः यवान्तः त्रक्तितं प्रविषदा कातुं न शक्याः स्तितं पिवन्तः । युक्तास्तवा कार्यिवनीः निवृत्ताः कातुं न शक्याः वनवाहरन्तः ।। वर्षि शक्या गतिकतिं यततो के यसिनवान् ।
 व तु प्रकार वाकार्य यूक्तानां वस्तां वस्ति ।। की. अर्थ. २।९

२. 'तेवां हरणोपायाश्वत्वारिशत्।' की. वर्ष. २८।

 <sup>&#</sup>x27;गृङ्युच्यमणिथः क्रतमहारद्यापसर्थः वौरवानयदक्ष्यसर्वमेत् । समिणो इन्द्रिनस्तीर्थ-समावास्त्रपुगजनसम्बातेषु विवाधं कूर्युः ।' कौ. आर्थ. १।१३

४. की. अर्थ. १।१४

पता नहीं करते थे, अपितु बही के राजकुल के प्रमुख व्यक्तियों, कुलों, जमाल्यों और मिन्यों में सूट शासकर या उन्हें सात्रक देकर अपने राजा के पता में करते का प्रयत्न भी किया करते थे। अक्सर जाने पर शत्रु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का बात करने में भी वे संकोध महीं करते थे।

गृढ़ पुरुष (गुप्तचर) अनेक प्रकार के जेस बनाकर अपने कार्यों का सम्यादन करते थे। कौटलीय अर्थसास्त्र में उनके अनेक भेद प्रतिपादित किये गये हैं -(१) कापटिक छात्र-दूसरों के ममें को जानने में प्रवीण बद्धिमान गप्तचर छात्र का जैस बनाकर रहते थे। मीर्य युन में शिल्पी और व्यवसायी भी अपने-अपने संगठनों में संगठित है, जिन्हें 'श्रेणी' (बिल्ड) कहते थे। इन श्रेणियों में एक आचार्य के अधीन बहत-से अन्तेवासी (आधिर्द या काल) कार्य करते थे। गुप्तचर लोग अन्तेवासियों (छात्रों) का मेस बनाकर इन श्रेणियों में प्रवेश पा लेने ये. और वहाँ के सब मेव पता करते रहते थे। (२) उदास्थित-परिवासक या सन्यासी के भैस में काम करनेवाले गप्तचर 'उदास्थित' कहाते थे। ये बहुत वडी शिष्यास्वरूली के साथ और बड़े ठाठ-बाठ से रहते थे। स्वामाविक रूप से जनता इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखती बी और इनके निकट सम्पर्क से आती थी. जिससे इन्हें लोगों के मनोभावों का परिज्ञान प्राप्त करने का उत्तम अवसर मिल जाता था। (३) गृहपतिक-इस वर्ग के गुप्तचर कृषकों के मेस मे रहते थे। राज्य की ओर से इन्हें खेती के लिये मूमि प्रदान कर दी जाती थी, और ये क्रुपको के रूप में रहते हुए जनता के मेदों का पता करते रहते थे। (४) वैदेहक-व्यापारी या सौदागर के भेस मे काम करनेवाले गृप्तचरों का एक पृथक वर्ग था, जिसे 'वैदेहक व्यञ्जन' कहते थे। (५) तापस-बहुत-से गुप्तचर मुण्ड (सिर मुंडाये हुए) या जटिल (जटाजूट से युक्त) तापसों का भेस बनाकर रहते थे। इनके साथ भी शिष्मों की एक बहुत बडी मण्डली रहा करती थी, जो सब मण्ड या जटिल तापसो के रूप में ही रहते थे। ये नगर के समीप डेरा डाल कर पड जाते थे, और यह प्रदक्षित करते वे कि हम मास या दो मास के पदचात् मृट्ठी भर अनाज या शाक खाकर अपना निर्वाह करते हैं। सबके सामने ये एक या दो मास के पश्चात ही मोजन ग्रहण करते थे, यद्यपि गुप्त रूप से यथेष्ट मोजन करते रहते थे। रे नगर के निवासी इनके प्रति श्रद्धा रखने लगते थे, और इस प्रकार ये उनके ग्रेट पता किया करते थे।

कापटिक छात्र, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक और तापस के रूप में कार्य करने वाले गुप्तवर 'सस्थाओ' मे संगठित होकर कार्य करते थे। कौटलीय अर्थधास्त्र मे इन्हें 'पञ्च-

१. की वर्ष १।११

भुष्यो बहिलो वा वृत्तिकामस्तायस व्यञ्चल: । स नगराच्याको प्रभूतनृष्यबहिला-न्तेवासी झाकं यवस मृद्धि वा मासद्विवासाम्तरं प्रकाशमन्त्रीयात्, गूर्वमिष्ठाहारम्।' को. वर्षः ११११

संस्थाः' कहा गया है। राजा द्वारा इनकी वन और नान द्वारा पूजा की जाती वी और इन संस्थाओं में संगठित पुरतचर राजकर्जवारियों के सौच और अधीच का पता लगाने में निरस्तर प्रयक्तवील रहते थे। राजा द्वारा इन्हें बन जी मिलता वा और सम्मान थी।'

कतिपय गढ पुरुष ऐसे भी थे, जो संस्थाओं में संगठित नहीं थे। इन्हें 'सञ्चार' कहा बाता था। सञ्चार गप्तचरों के चार बेद में। (१) सत्री-इस वर्ग के गप्तचर ऐसे व्यक्ति होते थे, जिनके कोई सम्बन्धी या पारिवारिक जन न हों, जिनका पालन-पोषण राज्य द्वारा किया गया हो और जिन्हें गप्तचर का कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो, और जिन्हें इसी प्रयोजन से अनेकविष विद्याएँ पढायी गई हो। (२) तीक्य-इस बर्ग के गप्तकर अत्यधिक कार और साहसी होते थे, और धन लेकर हाथी व हिंस पश्चो से लड़ने में भी सकीच नहीं करते थे। शत्रु की हत्या के लिये इन्हें प्रयुक्त किया जाता या। (३) रसद-इस वर्ग के गुप्तचर अत्यन्त कर होते थे। अपने बन्ध-बान्मकों के प्रति भी वे स्नेह मावना नहीं रखते थे। उनसे शत्रुको विष देकर हत्या कराने का काम लिया जाता था। (४) परिवाजिका-परिवाजको के समान परिवाजिकाओ से भी गप्तचरों का कार्य लिया जाता था। समाजि में इन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था, अत ये राजा के अन्त पूर और महामात्य आदि उच्चवर्ग के घरों में निर्वाध रूप से प्रवेश पा सकती थीं। इनके लिये उच्चवर्गके मेदो का पता कर सकना बहुत सूगम था। परि-ब्राजिकाओं के समान मुण्डा (सिर मुडाकर रहनेवाली मिक्षणियाँ) और वृषली (वेदविद्ध सम्प्रदायों या पाषण्डों की सन्यस्त स्त्रियों) स्त्रियों में भी गुप्तचर का कार्य लिया जाता था।

गुप्तचरो की सस्वार्ष ज्ञयने कर्तव्यों का सम्यादन करती हुई अनेकविष कोगों से सहायता सहल करती थी। यूद (सोहया), अरालिक (पायक), स्तायक (स्तान करतेनाताल), स्वाहक (स्तान करतेनाताल), अरातराक (विस्तर वनाने वाल), कल्पक (नाई), प्रसायक रुप्तार करनेवाला), उटकपरिचारिक (पानी पिछाले वाला), कुन्स (कुन्या) वामन (नाटा), किरात (बहुत छोटे कद वाला), यूक (गूँगा), वर्षिर (बहुरा), ज्ञव

१. 'पूजिताश्चार्चमानास्यां राज्ञा राज्ञोपजीविनाम् ।

जानीयुः शौचमित्येताः पञ्चसंस्याः प्रकीतिताः ॥' कौ. अर्थ. १।११

२. की. अर्थ. १।१२

३. 'ये चाप्पसम्बन्धिनोऽवश्यनर्तव्यास्ते लक्षणमञ्जूनिकां...जधीयानाः सत्रिषः ।' कौ. अर्थ. १।१२

 <sup>&#</sup>x27;थे जनवडे श्रूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यालं वा ब्रव्यहेतोः प्रयोधयेयुस्ते तीक्ष्णाः।' कौ. अर्थ. १११२

५. 'ये बन्धुषु निस्स्नेहाः कूराश्यालसात्त्व ते रसवाः।' कौ. अर्थः १।१२

(मूर्च) अन्य (अन्या) आदि का बहाना करनेवाके, नट, नर्तकः वावक, नायक आदि सब प्रकार के व्यक्ति गुप्त मेदों का पता करने के लिये प्रयुक्त किये वाते थे।

विविध गृहणुक्य जिस किसी बात का पता लगाते थे, उसकी सुकना वे 'संस्था' को पहुँचा देते थें। संस्था द्वारा बहु उपयुक्त रायण्यास्कारी के पास प्रेम की वाली थी। इसके लिये बृता लिये का प्रयोग किया जाता था। विविध मान्यों को सुष्तित करने के लिये विविध्य सामें हैं। मृत्युक्ति को होने कारण कोटलीय वर्षयास्त्र में इस गुप्तिलिए को संसा-लियें कहा गया है।' गृहणुक्तों का संस्थाओं के साथ सीमा सम्मन्त नहीं होता था। सस्या और गृह पुरुषों के बीच में सम्मन्त स्वाधित करने का कार्य दिश्यों द्वारा किया बाता था, भी विश्वपक्तिका, कुसीलवा, साली, मिलूकी आदि के सेस कातकर यह यह कार्य सम्मन्त करती थी। ये गुप्तकर दिश्यों, सहस्य करती थी।' किस गीत को गाने या किया बाता कारा में सुकता स्वाध समझ करती थी।' किस गीत को गाने या किया बाता बाता कारा मी सुकता पहुँचाने का कार केती थी।' किस गीत को गाने या किया बाता बाता का वे बाता के विसास इस से बाता पा। यह सुकता स्वाध को बताने से क्या अविशाय समझा जाए, यह पहुले से ही नियत रहता था। यूक्त, अनिल आदि के विशास इस से बताने पर विसास समिप्रयों का बोच होता था। यूक्त, अनिल आदि के निवानों से मी सुकता में ने का कार्य लिया बाता था। पालकू कहतरी (गृहक्तोतो) द्वारा नी सुकतारां में स्वाधा करती थी।' किस

मृद्धपुरुष विदेशों में मी नियुक्त किये जाते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इस बात की आशंका सदा बनी रहती थी, कि अपना कोई पुत्तचर क्षत्रुराज्य से त सिक जाए और अपने देश के मेद शत्रु-राजा को न पहुँचाने लगे। ऐसे गुत्तचरों को कौटलीय अर्थशास्त्र में 'उमय बेतन' की क्षता दी गई है। ये दोनों राज्यों (अपने राज्य और शत्रु-राज्य) की सेखा में रहते हुए दोनों से बेतन प्राप्त किया करते थे। अपने राज्य का कोई गुत्तचर किसी शत्रु-राज्य से मिलकर 'उमय बेतन' न हो जाए, इसके लिये विशेष रूप से सतर्क रहा जाता था।'

कीटनीय अर्थशास्त्र में गुराबर विजाग का बड़े विश्वय रूप से निरूपण किया गया है। निस्सारहे, मीची के शासन में गुराबरों का बहुत अधिक महत्त्व का। मनय के समित-साजी व महत्त्वाकाशी विजिपीयुं राजा विविध जनयंत्रे को जीत कर अपने जिस चातुरस्त साजाज्य के निर्माण में तत्तर से, उसका मुखासत तभी सम्मव था. जब कि पृत्व पुत्रवी हारा

१. की. अर्थ. १।१२

२. 'संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चारसंचारं कूर्यः।' कौ. जर्थ. १।११

 <sup>&#</sup>x27;सातृषितुष्यक्रमाः शिल्पकारिकाः कुशीलवा वास्यो वा गीतवाद्यमाण्ड गूढलेक्य-संमाभिवां चारं निर्हरेयः ।' की मर्थे. १।१२

 <sup>&#</sup>x27;तस्करावित्राव्यासने शंकदुनुभित्राव्यतमाद्याः कुर्युः ।...गृहकपोतैर्मुशायुक्तीहर्ष्यियः पृक्ततिवयस्थराया वा ।' कौ. अर्थ. २।३४

५. की. वर्ष. १।१२

बनात्वों बीर राजकर्मनारियों के 'बीच' तथा 'बढ़ीच' का सही-सही परिकाल प्रांत्त किया जाए, जनता की सावनावों का पता किया जाए और नवे जीते हुए तथा पड़ीच के राज्यों की गतिविधि पर दृष्टिर रखी जाए। ये सब कार्य एक सुसंगठित गुंप्तचर विभाग द्वारा ही सम्पादित किये जा सकते वे।

## (८) राजदूत

विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की प्रथा भी मौर्य युग ने विद्यमान थी। मैंगस्थनीज थवनराज सैल्युकस के राजदूत के रूप में ही चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार मे रहा था। भौबं सम्राट की ओर से भी यवनराज के राजदरबार में राजदत नियुक्त किये गये होगे-यह कल्पना करना असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनशीलन से राजदतो और जनकी नियक्ति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सुचनाएँ प्राप्त होती है। वहाँ तीन प्रकार के दतों का उल्लेख किया गया है (१) निस्ष्टार्य - ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण विद्यमान हों और जो अमात्य की स्थिति रखता हो। इसे विदेशी राजा से सन्धि आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, और यह अविकल रूप से अपनी सरकार का प्रतिनिधित्त करता था। (२) परिमितार्थ-अमात्य की तुलना में इसकी स्थिति हीन मानी जाती थी. और यह समझा जाता था कि जमात्य के लिये आवश्यक गुणो के एक चौथाई माग की इसमें न्यनता है। परिमितार्व दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का ही अधिकार प्रदान किया जाता था, और वह ऐसा ही समझौता कर सकना था, जिसका उसे आदेश दिया गया हो। (३) शासनहर-इसकी स्थित और भी द्वीन मानी जाती थी। यह केवल राजकीय सन्देश को पहुँचाने का ही कार्य करता था। स्वयं कोई सन्धि या समझीता करने का इसे अधिकार प्राप्त नहीं होता था। अमात्य के लिये जो गण आवश्यक थे. उनके आधे गण ही शासनहर दत के लिये पर्याप्त समझे जाते थे।

कौटलीय ज पर्यासक मे बूतो के लिये बेतन की बरो का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। पर उन्हें किम दर मे मता दिया जाए, यह विशय रूप से निरूपित है। मन्यम स्थिति के (गिरिमितार्ष) दूत के लिये पहले दस योजनों की यात्रा के लिये दस पण प्रति योजन की दस से मता निर्मारत किया गया है, जीर बाद के योजनों के लिये बीस पण प्रति योजन।' इससे यह अनुमान किया जाता है, कि यूचराज, सेनापति, नायक, समाहत्ती आहि के दसी पर नियुक्त अमायों को ही आवश्यकता के अनुसार राजदूत बनाकर भी मेज दिया जाता

 <sup>&#</sup>x27;अमात्य सम्पदोपेतो नितृष्टार्थः । पादगुणहोनः परिमितार्थः । अर्थगुणहोनः शासन-हरः ।' कौ. अर्थः १।१६

 <sup>&#</sup>x27;वेशर्याणको योजने दूतः मध्यमः, वशोलरे डियुणवेतन आयोजनशतादिति।'
 काँ. अर्थ. ५।३

बा। बमात्य वा अन्त्री नितृष्टार्व दूत नितृष्त किये जाते वे, बीरं उनसे हीन स्थित के राजपाविकारी परिमिताले बीर बासमहर दूतों के रूप में मेजे जाते थे। उन्हें वही सेवन प्रयान किया जाता था, जो कि अपने स्थानी पर के कारच उन्हें आपत्य का। पर दूत के रूप में हार्य करते हुए वे सर्तिरस्त कसा अवस्य प्राप्त करते थे, निससी दर विमिन्न स्थिति के दूतों के लिये निम्म-निम्म होती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजदुत के निम्नलिखित कार्य लिखे नये है--(१) प्रेषण-अपने राजा के सन्देश को पहुँचाना। (२) सन्धिपालत्व-सन्धियां करना और यह ध्यान रखना कि उनका यथोचित रूप से पालन किया जाए। (३) प्रताप-अवसर के अनसार विदेशी राजा को चनौती देना। (४) मित्रसंब्रह-अन्य राज्यों के साथ मैत्री करना। (५) उपजाप-बिदेशी राज्य मे वडयन्त्र करना । (६) सहद भेद--जिन विदेशी राज्यों में सौहाई सम्बन्ध हो. उनमे शेव उत्पन्न करके उनके सौहाई मान को नष्ट करना। (७) गढदण्डातिसारण-अपनी सैन्यशक्ति को गप्त रूप से शत्र राज्य में पहुँचाना । (८) बन्धरत्नापहरण----शत्रु राज्य के राजा के बन्ध्वान्धवो और सम्पत्ति का अपहरण करवाना। (९) चार ज्ञान-विदेशी राज्यों के गप्तचरों की गतिविधि का पता रखना। (१०) पराक्रम-आवश्यकता पडने पर पराक्रम प्रदक्षित करना । (११) समाधिमोक्ष-जिस विदेशी राज्य के साथ जो सम्बन्ध विद्यमान हो, उसे मग कर नये सम्बन्ध स्थापित करना ।' निस्सन्देह, ये सब कार्य अत्यन्त महत्त्व के थे। विदेशी राज्यों में नियुक्त राजदूत जहाँ अपने राजा के सन्देश पहुँचाने का कार्य करते थे, वहाँ साथ ही विदेशों के साथ सम्बन्धों को निर्धारित करना भी प्रधानतया उन्हीं का कार्य था। बिदेशी राज्यों द्वारा नियुक्त राजदुतो (परदुतो) की रक्षा करना राज्य के लिये आवश्यक माना जाता था। साथ ही, यह भी ध्यान मे रखा जाता था, कि विदेशी दत राज्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचाने पाएँ। इसके लिये उन पर अनेक मुप्तचर तथा 'रक्षी' नियुक्त किये जाते थे, जो कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के होते थे। इन गप्तचरो और रक्षियो के कारण विदेशी राजदूतो के लिये राज्य को क्षति पहुँचा सकना समय नही रहता था।

दूतों से यह भी आशा की जाती थी, कि विदेशी राज्य में निवास करते हुए वे उनके अन्तपालो, अटविमस्थो, पुरमक्यों और राष्ट्र (अनपद्र) मस्थों के साथ सम्पर्क स्थापित

 <sup>&#</sup>x27;प्रेयणं सन्धिपालस्यं प्रतायो निम्नसंग्रहः ।
 उपलापस्तुत्वयो गृहवण्डातिसारणम् ।।
 सन्पुरत्नायहरणं वारतानं पराक्रमः ।
 सारवार्षे कार्ययोगस्य पराक्रमः ।
 स्वद्वारं कार्ययोगस्य पराव्ययः ।।' कौ. अर्थ. ११६६
 स्वद्वारं कार्यवेतत् पर्वृतायेष्य रक्ष्येत् ।
 मतिकृतासर्वाच्यां वृद्ध्यावृत्ययेष रक्षितिः ।।' कौ. अर्थ. ११६६

करें; विदेशी राज्य के अनीकस्थान (स्कन्याचार आदि वैनिक स्थान), मुद्ध-प्रतिग्रह (मुद्ध के साधन तथा सामग्री) और अपसारकृषि (बहाँ ते सैन्य सम्बालन किया जा सके) के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करें, और अपने राज्य की इन वातो के साथ उनकी पुलना करें; और यह वानकारी प्राप्त करें कि विदेशी राज्य के तुर्गी (तुर्गक्य नगरों) और राष्ट्र (जनपर) का कितना प्रमाण (आकार-अकार) है, और उसके कीन से स्थल ससस्य है, कीन से निर्वत् है, और कोन से सुणुर्वत्व्य है।

राजदूत के लिये यह आवस्थक माना जाता था, कि विवेशी राजा से सम्मान प्राप्त कर बह फूल न जाए, विवेशी राज्य की शिलिर को देखकर उसके क्याब में न बा जाए, यदि उसे कटू बन भी कहा जाए तो उसे सहन कर ले, पुरा और अुन्दरी के सम्मर्क से जबकर रहे, और अकेला स्वयन करे। 'सोरे हुए या मुरा के प्रमान से मत्त हो जाने की वसा मे दूसरो के मनोमाबो का प्राप्त कर सकना बहुत सुषम होता है, अतः राजदूतों से यह आशा की जाती बी कि वे अकेल सोयों और सुरा तथा सुन्दरी से संस्था नहीं करेंगे।

अठव्यन्तपालपुरराष्ट्रमृख्येश्च प्रतिसंतर्ग गच्छेत । अनीकस्थानयुद्धप्रतिष्ठाः यसारभूमीरास्थनः परस्य बावेक्षेत । बुगराष्ट्रप्रमाणं सारकृतिगृत्तिच्छाणि बोपकसेत । कौ अर्थः १।१६

 <sup>&#</sup>x27;प्रपुजया नोत्सिक्तः । परेषु बलित्वं न मन्येत । बाक्यमिन्द्रं सहेत ।
 त्वियः पानं च वर्षयेत् । एकवसपीत । सुप्तमस्त्योहि माचकानं बृष्टम् ।'
 कौ. अर्थ. १।१६

#### छठा अध्याय

# जनपदों, नगरों और श्रामों का शासन

## (१) जनपद का स्वरूप

मौर्य युग की शासनपद्धति को मली मौति समझने के लिये जनपदों, नगरों और ग्रामों के शासन पर विचार करना बहुत उपयोगी है। शासन की सुविधा के लिये राज्यों को अनेक मार्गो और उपविभागों में विभक्त किया जाता है। वर्तमान समय मे कमिश्नरियो. जिलों और तहसीलों के रूप मे भारत के जो बहत-से माग व उपविभाग है, उनका निर्माण शासन की सुविधा को दृष्टि में रखकर ही किया गया है। मौर्य साझाज्य भी अनेक चकों और मण्डलों में विमक्त था, यह पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। पर मण्डलों के अन्त-गंत जो बहुत-से जनपद थे, उनका निर्माण शासन की सुविधा को दृष्टि में रख कर नहीं किया गया था। ये उन्ही पराने जनपदो का प्रतिनिधित्व करते थे. जनकी विजय कर मगव के प्रतापी व महत्त्वाकाक्षी राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया था। प्राचीन काल मे मारत मे बहत-से छोटे-बढे जनपदो की सत्ता थी। इनमें प्राय: संघर्ष होता रहता था, और कुछ जनपदों ने पडोस के जनपदो को जीतकर 'महाजनपदो' की स्थिति प्राप्त कर ली थी। महात्मा बद्ध के समय में इन महाजनपदो की संख्या सोलह थी, यह पहले लिखा जा चुका है। मगव के सम्राटों ने इन महाजनपदो और जनपदों की आन्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नही किया था। साम्राज्यवाद के यग में भी ये कायम रहे थे। विजि-गीप सम्राट की इन जनपदी के प्रति क्या नीति हो, इसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से किया गया है, और ऐसा करते हुए वहाँ कतिपय ऐसे निर्देश मी दे दिये गये है, जिनसे जनपदो के स्वरूप का सुस्पष्ट परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कीटल्य के अनुसार जनपर का निर्माण ऐसे प्रामो से मिलकर होता था, जिनमे १०० से ५०० तक कुल (परिवार) निवास करते हो। प्राम का क्षेत्रफल एक कोशा (कोस) से दो कोश तक होता था। प्राम के निवासियों की बहुसस्या यूदों की होती थी, जो आयं-कुलो की मूमि पर खेती किया करते थे। 'ठीक यही दक्षा प्राचीन थीस और प्राचीन इटली के उन नगर-राज्यों (City States) की भी थी, जिन्हें शीस में पीलिस (Polus) जीर इटली में विविद्या (Civius) कहा जाता था। इन नगर-राज्यों के अन्तरीत प्रामी

व्याक्ष्यंकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं प्रामं कोशद्विकोशसीमानमन्योन्यारशं निवेशयेत । कौ. अर्थ. २।१

या प्राप्त-संस्थाओं ( Village Communities ) के बहुसंस्थक निवासी श्री दास या हेक्ट होते ये, जिल्हें वासन के सम्बन्ध में कोई मी स्थिति प्राप्त नहीं थी। मारत के सभी जनपदों के बामों ने शुरू-कर्षकों को बहुसंस्था हो, यह स्वीकार कर सकना तो कठिन है, पर मगम, अंग, बंग आदि प्राच्य जनपदों में बार्ग-निषक कोच बवचन ही बहुसस्था में से ।

दस प्राप्तों को मिलाकर 'सम्बूल' बनता था, दस संब्रहणों या रू० बामों से एक 'सार्व-दिक' का निर्माण होता था, और ८०० प्राप्तों या ८० संब्रहणों से एक जनयद बनता था।' यदि एक ग्राप्त में १०० से ४०० तक परिवार निवास करते हों और प्रयोक परिवार की सदस्य संस्था ५ मान ली जाए, तो एक जनयद की जनतंत्र्या ५ लाख से २० लाख तक होनी चाहित । एचन्त, त्यादी आदि प्राचीन श्रीक नगर-राज्यों की आवादी भी प्राय. इसी के लगनग थी। वहाँ कोई मी ऐसा नगर-राज्य नहीं था, जिसमें ५० लाख से अधिक व्यक्तियों का निवास हो। बहुतस्थक बीक नगर-राज्यों की जनतंत्र्या २० लाख से कम ही थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के निर्देशों से मारत के प्राचीन जनपदों के सम्बन्य में भी मही बात सूचित

बाणस्य के अनुसार जनपश्च के अन्तर्यंत प्रत्येक ग्राम को 'जन्योन्यारअ' होना चाहिये ।' बहु बहु स्थ्रय अपनी रखा करो में समर्थ हो, बहुर्त साथ हो अल्य सानों की रखा में भी सहायक हो। जनपश्च की सीमाओ पर अन्तराल हुई स्थापित किये आएँ, जिनके बीच के सीमा-अदेश में बागूरिक, खबर, पुलिन्द, ज्याह, अरच्यार, व आटंतिक बादितों को बसाया जाए, ताकि बानु के आक्रमण की वहां में उनका उपयोग जनपद की रखा के लिये किया जा सके! ' पर अनपद की रखा का प्रधान आधार बहु 'तुर' होता था, खिसे जनपद के मध्य में निर्मित किया जाता था, और जिसकी रचना एक दुर्ग के समान होती थी। यह पुर (राजवानी) न केवल जनपद के राजनीतिक, आर्थिक, वार्याक, वार्याक न सोस्हितक जीवन का केन्द्र होता था, अपितु जनपद की रखा भी इसी पर आधित थी। कोट्य के अनुसार पुर के चारो जोर एक प्राचीर होनी चाहिए, जिसमें बारह हार हो। पुर में प्रवेश के लिये ऐसे स्थल और जन मार्थ होने चाहिए, जिसमें नुपत कर से बनाया बया हो। पुर के अन्दर तीन राजनारों पूर्व के पश्चिम की ओर की रतीन राजनार्य उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले हों।' पुर की कुल मुक्त के १।९ मागपर अल पुर होना चाहिए, जो कि पुर के उत्तरी मान में स्थित हो। राजमासां के प्रतीचर में आचार, पुरीहित, मन्त्री आदि के निवास हो, दक्षिण-पूर्व में हरिस्ताला, कोच्छा

१. की. अर्थ. २।१

२. कौ. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः । स हावशहारो युक्ती-वक-मुनिच्छन्नपदः ।' को. अर्थ. २।३

बार बादि खुँ। उसके परे पूर्व की कोर नग्ब, सात्य, सात्य, रस बादि की पच्चवाकाएँ हों, और व्यक्ति प्रस्ते हों। दिवल-पूर्व मान में सात्यागर, कात्यर ल बीर कर्मान्त रहीं। इतिल-पूर्व मान में सात्यागर, कात्यरं। पुर के मध्य मान में अपराजित, अप्रतिकृत और वैजयन के क्रीक्टक तथा विव, वैजयन, जी तथा गदिरा के वृह त्यापित किने वाएँ। देशी प्रकार पुर के अन्य मानों में किस-किस का निवास रहे, इस वक्का विचाद कर वे वर्षन कोटलीय अर्थवाहक में दिवा नया है। यह भी व्यवस्था की नई है कि प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निर्मान किया जाए, और वान्य, मन्य, औषी, विवास के प्रति दस परिवारों के लिये एक-एक कुएँ का निम्मित किया जाए, और वान्य, मन्य, औषी, विवास के प्रति के प्रति दस वार्यों तक की वे सामान के लिया वार्यों के लिया के प्रति हमें प्रति हमें सामान के लिया कर हो। वार्ये की दसा में वर्षों कि सामान की निरंतर वरणा जाता रहे, ताकि सन्जित सामान विवाद के तथा में वर्षों के लिया के सामान विवाद के लिया के लिय

जनपदों का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कौटलीय अर्थाधारण के 'कम्बप्रधाननम्' प्रकरण के महत्त्वपूर्ण निरंध उपक्षम होते हैं। इस प्रकरण में उन उपायों का विश्वद रूप से उत्त्वेख किया गया है, जिनका प्रयोग नये जीने हुए जनपदों में शान्ति स्थापित करने और उनके निवासियों को जपने अनुकूल बनाने के किये करना चाहिये। ये उपाय निम्निलिखित हैं—

- (१) जनपद के पुराने शासकों में जो दोष हो, उन्हें अपने गुणो और सत्कर्मी ारा आच्छातित कर देना चाहिये। पुराने शासकों के जो गुण हो, उनके जो अच्छी कर्म हों, उनको आच्छातित करते के लिये अपनी ओर से दुपने गुणों और सत्कर्मों का उपयोग करना चाहिये। जनुग्रह, उपहार, परिहार (देनों में कमी या खूट) हान और सम्भान हारा नावरिकों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया जाए।
- (२) विजित जनपद के निवासियों के जो प्रिय नेता हो, उनकी सम्मति को महस्व दिया जाए। वहाँ के जिन कोगों ने जनपद को जीतते समय कपना साथ दिया हो, उन्हें के सब पुरस्कार व अनुग्रह प्रदान किये जाएँ, जिनकी कि उनसे प्रतिक्रा की गई थी। जिसने जितनी जीवक सहायता की हो, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार व अनुग्रह दिये जाएं। जो

१. की. अर्थ. २।३

२. 'आपराजिताप्रतिहतजनसर्वजयन्तकोष्ठकान् शिवकेशवणाध्विजीनविरागृहं च पुरतको कारवेत्।' कौ. अर्थ. २।३

इ. की. सर्व. २१३

४. की. वर्ष. १३।१४

अपने बचन को पूरा नहीं करता, उस पर न अपने लोग विश्वास करते हैं, और न पराये । जो जनता के विश्व क्राचरण करता हैं, उसका त्री कोई विश्वास नहीं करता ।

- (३) विकित जनपद के जो सीज, वेशा, भाषा और आषार (प्रवाद)हों, उनको स्वीकृत करना चाहिये। इसी प्रकार विकित जनपद के जो उपास्त हों, उनके प्रति प्रक्तिर रखनी चाहिये। वहाँ के जो समाज (सार्वजनिक जामीव-क्रमीद के स्वान), उत्सव और विकृत (आवृद्धिक मनोरन्जन) हो, जममें उसाह प्रवादित करना चाहिये।
- (भ) देश (जनपद)—संबों जीर बाम-संबों के मुख्यों के सन्मुख विजेता के गुप्तचर यह प्रयट कर कि दूसरों के प्रति कैंसा कंठोर व्यवहार किया जाता रहा है, पर उनके प्रति विजेता के केंसा जच्छा बरताव किया है, उनके प्रति वह कैंसी मस्ति रखता है और उनका वह कितना सक्तार करता है।
- (५) विजित जनगढ के निवासियों को उचित सोग (पुरस्कार), परिहार (टैक्स से छूट) और रक्षा (सुरसा की व्यवस्था) द्वारा प्रसन्न व संतुष्ट किया जाए। उनके देवताओं और शामिक आक्ष्मों का पुजन किया जाए। विजित जनगद के जो विद्वान, बाम्मी, शामिक और सूर पुदव हो, उन्हें मूमि और सन प्रदान किये जाएँ, और उनके टैक्सो में छूट दी जाए। वहों के कैदियों को छोड दिया जाए, और दीन, अनाय तथा व्यापि-मीड़ित लोगों के प्रति जनवह प्रदिचित किया जाए।
- (६) विजित जनपद में यदि कोई ऐसे परम्परायत चरित्र हो, जो वर्म के अनुकूल न हो या जो राज्यकोव तथा संन्यविकत के विकास में हानिकारक हो, तो उन्हें हटाकर पर्या-नुकूल व्यवहार की स्वापना की जाए। पर विजित जनपद के जो चरित्र व व्यवहार वर्म के अनुकूल हो उन्हें कामग रखा जाता, इस बात की अपेवा किये बिना कि उनका प्रारम्भ विजेता हारा न होकर किसी अन्य हारा किया गया था।

१. कौ. अर्थ. १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;तस्मात्समानशीलवेवभावाचारतामुचगच्छेत् । वेशवेबससमाचोत्सविकारेषु च भिक्तमनुवर्तेत ।' कौ. अर्च. १३।१४

वेसपानकारिसंबनुक्येषु वाजीक्चं तित्रकः परस्यापकारं वर्शवेषुः । बहाआस्वं मस्तिक्च तेषु व्यामिनः स्वामिसस्कारं च विक्रमानमः ।' कौ. अर्थः १३।१४

उचितंत्रचनान् भोगपरिहाररक्षावेशकः भुवजीत सर्वाधमपुत्रनं च विद्यावाद्यवर्य-सूरपुच्याणां च भूमित्रव्यवानपरिहारान् कारवेत् । सर्ववन्यनमोक्षमनुष्कृं वीजा-नापच्याधितानां च । ' की. अर्थ १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;यच्च कोशवण्डोपघातिकमविमळं वा वरित्रं अन्येत, तदपनीय वर्मव्यवहारं स्थापयेत।' की अर्थ. १३।१४

(७) विजित जनपद का जो जपना विशिष्ट नकान ही, उसमें एक दिन के लिये पशु-हिला निषद्ध रखी जाए। $^{1}$ 

कौटलीय अर्थपास्त्र के इन निर्देशों से जनपरों के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्मलिसित

सुबनाएँ प्राप्त होती है---

(१) जनवसों के अपने-अपने श्रील, वेश, जावा और आवार होते के जिल्हें वे बहुत महत्त्व केरे थे। इसी निव्यं किसी विजेता द्वारा ररास्त हो जाने के बाद थी। वे जन्हें कायम रखने को हच्छुक रहते थे। इसी कारण वाणक्य ने विजित्तामुं राजा को यह परामर्थ दिया है कि वह विजित जनवरों के शील आदि को कायम रखे।

(२) जनपदों के अपने देवता, जामिक संस्थाएँ, समाज, उत्सव और बिहार होते थे, जिनके प्रति मक्ति को प्रदक्षित करना विजिशीचु राजा के लिये आवश्यक समझा जाता था।

(३) जनपदों का अपना विशिष्ट नक्षत्र की होता बा, जिसे ने पवित्र नामते से।

(४) जनपदों का शासन संध-मुक्यों के हालों में होता था। विजियीन राजा के लिये भी उनके प्रति आदर-सत्कार प्रदक्षित करना उपयोगी था। जनपदों के अन्तर्गत झामों के भी अपने-जपने प्राममस्य होते थे।

(५) जगयदी के अपने परव्यरागत कानृत, वरित्र और व्यवहार होते थे। कीटल्य का विकितीयु राजा को यह परामर्था था, कि वह इन्हें कायम रखे। केवल ऐसे कानृमी, व्यव-हार और वरित्र को ही कायम न रहने दिया आए, जो वर्मीवरुद्ध हो या जो कीच तथा सैन्यवासित के विकास में बायक हो

(६) विजित जनपद की जनता को अपने अनुकूल करके उसे दान, परिहार, अनुग्रह आदि द्वारा संतुष्ट रखना कौटस्य की दष्टि में अत्यन्त महत्त्वपुण बात थी।

इंस प्रस्त्य से यह भी ध्यान से रखना चाहिये कि कोटलीय अर्थवास्त्र के 'लब्बप्रधाननम्' प्रकरण से जनपद के लिये 'विथ' सब्द का प्रयोग किया नया है। प्राचीन प्रत्यो से जनपद के विय जात कर वाद्य प्रायंत्राची कथा से प्रयुक्त हुए हैं। पाणित की जटांच्यायी के 'विषयों देखें' (अट्टाच्यायी शेशांत्र) हुए को ती टीका करते हुए काशिका में लिखा है कि विषय सब्य के अनेक अर्थ है। प्रामो के समुदाय को भी 'विषय' कहते हैं, जैसे सिकि लोगों का विषय 'वार्व' कहाता है। इसी प्रकार पाणित के एक जन्य सूत्र 'जनपद कुए' (अच्टा-च्यायी शांतर) पर टीका करते हुए काशिका में बानों के समुदाय को 'जनपद कहते हैं। ' इस अतार सम्य से प्रत्ये स्त्र की स्त्र वार्य के लिये प्राचीन समय में विषय, देश और जनपद-कृत सब्दों का समान कथा से प्रमुक्त किया जाता था।

१. 'राजवेशनक्षत्रेषु एकराजिकम्।' कौ. अर्थ. १३।१४

 <sup>&#</sup>x27;विषयो देशे । विषय शब्दो ब ह्यूचं: । व्यक्ति प्रामसमुदाये वर्तते । शिवीमां विषयो देशः श्रीयः । प्रामसमुदायो कनपदः ।' काशिका ४१२८१

वनपद के स्वक्य को समझने के लिये कीटलीय वर्षवास्त्र का एक अन्य निर्देश मी सहस्त्र का है। वह रिक्ता है कि जिय देख पर वाजुवों और वंबकी प्रवृक्षों के निरुत्तर लाक्ष्मण होते रहते हो, या जिया है जिया है कि पर वाजुवों नोर वंबकी प्रवृक्षों के निरुत्तर लाक्ष्मण होते रहते हो, या जहां महामारियों बहुमा फंकिसी रहती हों, उसका परिस्थान कर दिया जाए। <sup>1</sup> यह व्यवस्था हो के जिये ही सम्मव थी, जो छोटे-छोटे हो बौर जिनमें मूलि या प्रदेश के मति जनता की विश्वेष मिलत महान हो। प्राचीन बौक नगर-राज्यों के हतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जबकि श्रमुंकों के आक्रमण या आन्तरिक समझों से विश्वेष होकर जनता जमनी मूमि को छोड़ कर लाव्य जा वादी थी। भारत के प्राचीन विहास में वरस्तर के निरुद्धा समझों से परिशान के निरुद्धा अपने के प्रचास कर लिया का करी मिलता होकर लग्चक-वृध्यित समें ने अपने अभिन का परिस्थान कर हारिका में प्रवास कर लिया था। इसी प्रकार टिक्षी एक के आक्रमणों के सारण कुर अनपस के निरुद्धा कर के सारक परिस्थान की समझाण के का प्रचास कर लिया ही अपने अभिन तो प्रवास कर लेने के लिये विश्व हुए वे। हुमों के आक्रमण के कारण पंत्र वाह के साजन, विश्व वादि की वाद के साजन, विश्व वादि वादि के साजन हो साथ से पर वाद थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र के जिन निर्देशों का इस प्रकरण मे उल्लेख किया गया है, उनसे इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता कि मारत के प्राचीन जनपदो का स्वरूप प्राय बड़ी था. जैसा कि प्राचीन ग्रीस के 'पोलिस' और प्राचीन इटली के 'सिवितास' का था। ये ऐसे छोटे-छोटे राज्य थे. जिनके लिये 'नगर-राज्य' (City State) संज्ञा सर्वेषा उपयक्त है। इन सबकी बासनपद्धति एक सदश नहीं थी. और न इनमें सदा एक-सा ही शासन रहता था। यं जनपद ऐसे बहत-से ग्रामों के समह थे. जिनके मध्य में एक बढा पर (राजधानी) होता था। जनपद के सम्पन्न नागरिक, राजपूरुष, शिल्पी आदि इसी पूर में निवास करते थे। व्यापारियों के निगमो (Corporations) और विणज्या द्वारा निर्वाह करनेवाले विणक लोगों के अधिष्ठान भी इस पर से ही होते थे। एक जनपद से प्राय: एक ही 'जन' (Tribe) का निवास होता था, और जनपद का नाम भी इस जन के नाम पर ही हुआ करता था। कुछ जनपद में कुछ जन का निवास था. और जिब्बि जनपद शिवि जन का। इस 'जन' के लोगो के अतिरिक्त बहुत-से शुद्र भी जनपद में निवास करते थे, जो जन के कूलों की मूमि पर खेती का कार्य किया करते थे। चन्टमप्त मीर्थ से भी पर्व समझ राजाओं ने जब अपनी शक्ति का विकास प्रारम्भ किया. तो इन प्राचीन अनपटो से से सोलह ने 'सहाजनपदो' की स्थिति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि पड़ोस के अनेक जनपड़ों को जीत कर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था।

मीर्य साम्राज्य के विकास के समय मारत मे जो बहुत-से जनपद थे, चाणक्य ने उन्हें अनेक वर्गों में विमक्त किया है। ये वर्ग निम्नलिखित थे—

१. 'परचकाटबीयस्तं व्याधितुर्तिकापीडितम् । वेशं परिहरेतामा व्ययकोडावच वर्णयेत्।।" कौ. सर्व. २।१

- (१) विमृत और अधिसंहत-धिन जनवर्षों वा वर्णों ने परस्पर मिलकर संचात (Confederacy) का निर्माण कर किया हो, उन्हें 'अधिसंहत कहते में । अन्य संघ 'विगुण' कहाते में ।' प्राचीन बीह में नपर-पोओं के संचातों की 'लीम' (Longue) संका में। कीटम ने जिल्ला है, कि अधिसंहत गण या संच सुपमता से परास्त नहीं किये जा सकते, क्योंकि में 'जमुष्य' होते हैं।
- (२) वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि-कृषि, पशपालन और वणिज्या को प्राचीन नीति ग्रन्थों में 'बार्ता' कहा गया है।" जिन सथ-जनपदों के निवासी कृषि, पश्पालन और विणज्या द्वारा अपना निर्वाह करते हों और शस्त्रधारण कर बाल्मरसाब अपने उत्कर्ष के लिये प्रवत्त रहते हों, उन्हें 'वार्ताशस्त्रोपजीवि' कहा जाता वा। विश्व के प्राचीन इतिहास में फिनीशियन राज्य के निवासी जहाँ उत्कष्ट व्यापारी थे, जो समद्र मार्ग द्वारा सदूर देशो के लाथ व्यापार के लिये आया जाया करते थे. वहाँ साथ ही वे विकट योदा भी थे। वैदिक साहित्य में इन फिनीशियन लोगों को 'पणि' कहा गया है, और उनकी सैन्यशक्ति को भी निर्दिष्ट किया गया है। कौटल्य की परिमाधा के अनुसार फिनीशिया एक वार्ताशस्त्रोप-जीवि गण था। मारत मे भी काम्भोज, सराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणि बादि इसी ढंग के बार्ती-शस्त्रोपजीवि राज्य या जनपद थे। राजहान्द्रोपजीवि जनपदों से कतिपद क्षत्रिय कलों का शासन होता था, जिनके बुद्ध (elders) या मुख्य 'राजा' कहाते थे। इन्हीं को पाणिनि ने 'जनपदी' नाम से कहा है," और मनु ने इन्हीं जनपदों की 'जातिमानोपजीबि' सजा दी है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनसार लिच्छविक, वजिक, मल्लक, मद्रक, कुक्र, कुर, पाञ्चाल आदि 'राजशब्दोपजीवि' गण या जनपद थे।' वार्ताशस्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि दोनो प्रकार के जनपदों में किसी वंशकमानुगत राजा का शासन नही होता था। उन का स्वरूप गणराज्यों या संघ-राज्यों का था. और उनमें या तो जनता का शासन था, और या कतिपय विशिष्ट कलों का जिनके 'बड' या मस्य 'राजा' कहाते थे।

गण-बासन वाले जनपदों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे जनपद भी थे, जिनमें वदाकमानु-गत राजाओं का शासन था। इनके भी अनेक वर्ष थे, जैसे राज्य, हैराज्य आदि।

 <sup>&#</sup>x27;संबामिसंहत्यात् अयुष्यान् वरेवां ताननुगुणान् भुक्त्वीत सामवानाम्याम् । विगुणान् भेषवण्यान्यान् ।' कौ. अर्थ. ११।१

२. 'कृषिपाशुपास्ये बणिज्या व बार्ता बान्यपञ्चिहरण्यकुष्पविष्यप्रवानावीपकारिको' की. वर्ष. १।३

३. 'काम्भोजसुराष्ट्रकत्रियभेष्यादयो वार्तासस्त्रोपजीवितः।' कौ. अर्थ. ११।१

४. 'जनपरिनां जनपरवासर्वं जनपरेन समानवास्त्रानां बहुबचने ।' अध्याध्यायी ४।३।१००

प. 'तिच्छविकवृत्तिकसत्तकसङ्गक्षकुषुकुषपाञ्चालावयो राजशस्त्रोपश्चीविनः ।'
 कौ. अर्थ. ११११

# (२) जनपदों का शासन

मौर्यं साञ्चाज्य के अन्तर्गत जो बहुत-से जनपद थे, पाटलिपुत्र के शासनतन्त्र की अधीनता में रहते हुए भी उनकी बान्तरिक स्वतन्त्रता और पथक स्विति कायम थी, यह हम पहले लिख चुके हैं। इसी का यह परिणाम वा, कि ज्यों ही मौर्यों की शक्ति शिथिल हुई और यवनो के आक्रमण पून. भारत पर प्रारम्भ हुए, ये जनपद पून. पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गये। कौटलीय अर्थकास्त्र में अनेक ऐसे निर्देश विद्यमान है जिनसे इन जनपदों के शासन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कौटल्य ने प्रतिपादित किया है, कि दोनों प्रकार के देश-संबों (जनपद-सच जो कि अभिसहत और विमुण दो प्रकार के थे) के पारस्परिक न्यक्क (ईर्ष्या), वैर, द्वेष और कलह के स्थलों को जानकर उनका उपयोग विजिगीय राजा द्वारा उन्हें परास्त करने के लिये किया जाए। वयोंकि संघ-जनपदों में किसी एक राजा का शासन नहीं होता, अपित बहत-से संबम्ख्य या कुलब्द उनका शासन करते है, अत यह सर्वया स्वामाविक है कि इन सब मुख्यों में परस्पर ईर्ब्या, बैर, द्वेय और कलह विद्यमान हो। इन सबको जानकर इनका उपयोग संघो की विजय के लिये किया जा सकता है। यह कार्य गुप्तचरो (सत्रियो) द्वारा किया जायगा। सित्रयों द्वारा सच के संघमस्यों में फट डलवायी जा सकती है। ईर्थ्या. बैर. देव और कलह के स्थानों का पता करके मंत्री लोग सब के नेताओं में फट उत्पन्न कर सकते है। कौटल्य के अनुसार विजिगीष राजा के सत्री को चाहिये कि वह एक सचमुख्य से जाकर कहे-- 'वह आपकी निन्दा करता है। कुछ मत्री आवार्य (उस्ताद) का वेश बनाकर जायें, और सच-जनपद मे जहाँ विद्या, शिल्प, बत या खेलो में साम्मस्य हो रहे हो. वहाँ जाकर सब के नेताओं में छोटे-मोटे कलह उत्पन्न करें। तीक्ष्ण गुप्तचर मद्यशाला व नाटक-घरों में जाकर ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करें जिनका सब-जनपद में उच्च स्थान न हो. और इस प्रकार संघ के प्रमुख पुरुषों से पारस्परिक कलह और विद्वेष उत्पन्न करें। जन्म से हीन कुमारो के कुलो की प्रशसा करके और उनका पक्ष ग्रहण कर उनमे महत्त्वाकाक्षा का प्रादमीय किया जाए। जन्म और कल की दिष्ट से विशिष्ट लोगों में यह मावना उत्पन्न की जाए. कि वे अपने से हीन लोगों के साथ मोजन व विवाह-सम्बन्ध न करें। जन्म और कुल की दिष्ट से हीन लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाए, कि वे दूसरों के साथ भोजन किया करें और उनके साथ विवाह-सम्बन्ध नी स्थापिन करें। परस्परागत व्यवहार के विपरीत कुल, पौरुष और सामाजिक स्थिति की उपेक्षा कर हीन लोगों के प्रति जो समानता बरती गई हो, उसे प्रगट कर मुप्तचर लोग असन्तोव उत्पन्न करें। मुकदमों से लाम उठाकर तीक्ष्ण सत्री रात के समय सम्पत्ति, पशु और मनुष्यो (मुकदमे से सम्बद्ध) का विनाश कर क्षगडे को और बढ़ाएँ। सघ-जनपद में झगड़ों के जो भी जनसर हो, उनमें विजिगीषु राजा

सर्वेदामालसाः सत्रिणः संघानां परस्यरम्बङ्गद्वेववैरकसङ्ख्यानान्युपलम्ब कमा-निनीतं भेदमप्रवारयेयः ।' का. अर्थः ११।१

के गुप्तचर निर्वेश पक्ष का पक्ष लेकर और उसे वन व शक्ति द्वारा सहायता देकर प्रवस्त के विनास का प्रयत्न करें। जेद द्वाल कर उनके विनाध का प्रयत्न किया जाए।

कविषय ऐसे संब-जनपद शी से, बिनमें पहले राजवनन शासनों की सत्ता सी, पर बाद में बही गणशासन स्थापित हो नये से । इनमें ऐसे राजकुमार विस्तान ने, बिनमें पूर्वज पहले कभी राजा रह बुके थे। ऐसे संधो की विजय के लिये पाणवस ने विजियीचे राजा को यह परावर्ष विश्वान के लिये गण कर किया है। जनके पूर्वज पहले कभी राजा रुके कभी राजा रुके विश्वान के स्वार पर्वच्छत किये से ये था कि किया कि पिता कुलीन अनिवास व्यक्ति को राजपुत्र के क्य में स्थापित कर दिया जाए। ज्योतियी आदि का भेस बनाकर गुप्तवर सब के कोगों को यह जताए कि यह राजपुत्र राजा के सब लक्षणों से युक्त है। विभाव अब मुख्यों को यह समझाया जाए कि वह कुमार जनक राजा का पुत्र के और इसकी सत्ता को स्थीकार करना पुत्र के जीर इसकी सत्ता को स्थीकार करना उनका शामिक कर्ते व्यक्ति की जिल संबप्तुच्यों को यह बात जमस में का आए। उनकी बन और विनित्र मित्र का राजपा की जाए और इस प्रकार उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए, जब 'विकक्त ' (कार्यविद्व का समय) का अवसर उपस्थित हो, तो गुप्तवर पुत्रकन, विवाह या मृत्यु का निमित्त बना कर समयुक्यों को निमन्तित कर, और उन्हें साराब के स्वकृत्ते कुम पिलाएँ। इन वचकुनमों में मदन रस मिला दिया नाशाही। (की अवर्ष २ ११११)

सम जनपद के बाहनो और सुबर्ण की बस्तुओं को विजिनीचु राजा के सभी प्राप्त कर लें, और उन्हें किसी सम्-मुख्य को प्रदान कर दें। जब संच द्वारा इस सम्बन्ध में पूछताछ की जाए, तो वे संघ के सम्मुख यह स्वीकार कर ले कि ये बस्तुएँ व बाहन अनुक सम्-मुख्य को प्रदान की गई थी। इस प्रकार सम्-मुख्यों में फूट पैदा की जाए। कौटस्य ने इन सब उपायों का निक्षण इसी प्रयोजन से किया था, ताकि संच-बनपदों के सचमुख्यों में परस्पर कल ह व देंग प्रादम्ति किये जा सकें।

यिदि किसी संघमुख्य का कोई पुत्र महत्त्वाकाक्षी और अपने को बडा समझने वाला हो, तो विविधीय राजा के गुरावर उसे करें— 'तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो। धात्र के सम से ही दुस्हें यहाँ रखा गया है।' बच उस सम-मुख्य के पुत्र को इस बात पर विववास ही जाए, तो अभी और सैन्याशिक्त द्वारा उसकी सहायता की जाए और उसे सम-जनपद के विवद सबा कर दिया जाए। जब उसके विद्रोह के कारण अपने कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उसे भी देशनिकाला दे दिया जाए। (की ठ अर्थं० ११११)

विजिनीषु राजा के गुपाचर परम रूप-बीवन-बागन्न रिजयों का संघ मुख्यों के साथ परिषय कराएँ। जब संबगुल्य उन पर मीहित हो जाएँ, तो उन रिजयों को अन्य सचमुल्यों के पास मंजकर मृत्य हुए संचगुल्यों हो यह कहा जाए कि दूसरा संचमुल्य जबदरती तुम्हररी प्रिय स्त्री को अपने बार नाए के पात है। हा प्रकार सचमुल्यों में सगड़े देवा किये जाएँ, जीरा सम्बन्ध कहा ने पर मुप्तचर स्वयं संचमुल्यों का गात कर यह चीवित कर दें कि अपनुक संचमुल्यों के प्रमुख्य ने अपने स्वयं संचमुल्यों का स्वयं संचमुल्यों के समुक्त संचमुल्य ने स्वयं संचमुल्य ने अपने संचमुल्य ने स्वयं संचम्लय ने स्वयं संचमुल्य ने स्वयं संचमुल्य ने स्वयं संचम्लय ने स्वयं संचयं संचम्लय ने स्वयं संचम्लय ने स्वयं संचम्लय ने स्वयं संचयं संचयं

के पास जाकर निराश किया हो, बहु उसे जाकर कहे— मिरा प्रेम तो बाप पर है, पर अमुक संवमुख्य हमारे प्रेम में वावक है। उसके जीवित रहते हुए मेरा आपके पास रह सकता सम्मय नहीं है। 'इस प्रकार कह कर वह मुख्य राज रिक संवमुख्य की दूसरे संवमुख्य की हस्यों करते के किये प्रेतित करे। गुण्यत राजि विश्व में वावक से साथ भाग कर किसी उखान या की इंग्युह में स्वय विषय हारा उस संवमुख्य की हत्या कर दे या उसे अवेक में पाकर तीवण राजी उसका चात कर दे। पूछे जाने पर वह स्त्री कहे, कि मेरा यह प्रिय संवम्युख्य अमुक व्यक्ति हारा मार दिया गया है। सिद्ध का मेस बनाकर कोई मुख्य नर संवमुख्य को ऐसी औषिय है, जिससे विषय मिला हुआ हो। यह औषपि यह कह कर दी जाए कि इसके सेवन से मनोवाज्ञित होती दुन्हारे वस मे आ जायगी। जब उस औपि हारा संवमुख्य की मुख्य होता हुतर गुण्यत्वर संवमुख्य की मनोवाज्ञित हारी हुतर गुण्यत्वर संवमुख्य कर अमुक संवमुख्य की अमुक संवमुख्य की अमुक संवमुख्य के मत्या होती। (कीठ जर्यं० १९११)

कीटल्य ने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत से उपायों का उल्लेख किया है, विनका प्रयोजन समयुक्तों में फूट बालना था। कीटल्य के अपने सब्दों में इन यस उपायों का यही उद्देश्य था, कि सम अनयदों की जीतकर विजुनीयु राजा उन पर अथना 'एकराज' शासन स्थापित करे। कीटल्य के अनुसार इसमें सम्बन्तगरों को मी लाग था, स्योकि 'एकराज' की अधीनता में रहते हुए उनमें आन्तरिक कल्द्रों की कोई मुजाइस हो नहीं रह जाती थी।

कीटलीय अर्थशास्त्र के 'तमबूतम्' अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय यह है, कि सब-जन-पदी की स्वतन्त्रता का अन्त कर कित प्रकार उन्हें विज्ञतीय राजा की अवीत्ता से लाया जाए। पर इस की धेकरण के अनुशीलन से इस बात का भी परिचय प्राप्त हो जाता है, कि इन वस-जनपदी के बातन का क्या प्रकार चा:—

(१) सब-जनगरों मे अनेक 'सब-मूख्य' होते थे, जिजने पारस्थरिक ईर्घ्यां, बैर, देय और कलह के कारण उत्पन्न होते रहते थे । वे संबमुख्य प्रायः एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी होते थे, और इसी कारण इनमे भेद या फूट को उत्पन्न कर सकता सुगम हुआ करता था ।

(२) संय-जनपरों के सासन में सब-समा की भी सत्ता होती थीं। सब सामृहिक कप से लाय का कार्य करता था, और जपराधियों को दण्ड भी देता था। कौटत्य ने लिखा है— 'सभी (गुप्तवपर) किसी स्त्री लोज्य समयुख्य से जाकर कहें— 'अमुक प्राप्त में एक दिया पितार विवयुक्त है। उसकी पाली राजा के ग्रांस्य है। आप उसे महण कर लें।' जब बहु समुख्य उस ली को मुद्ध कर ले, तो आप महोने पश्चात सिख का मेस बनारी पुर एक गुप्तवप उसके विवद सब के मध्य यह आरोप लगाए— ''इसने मेरी पाली (प्रा साली या मिनी या कन्या) को अपहरण कर लिया है। जब संच उस संचमुख्य के विवद सब कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कर संचमुख्य के विवद सब कार्य कार्

- (१) जहीं संच-जनपद में अवेक संचमुख्य होते थे, जो सम्मवत: उस संघ के अन्तर्मंत विविच कुठों का गोमों के मुख्य (कुछम्ब्य या कुछम्ब्य) होते थे, जहीं साथ ही सम्मुण संच का नी एक प्रमान होता चा निससे किये भी 'संचमुख्य' संबा, का ही प्रयोग किया जाता या। संचमुख्य के सम्बन्ध में जीट्य की यह उकित उस्लेखनीय है— "संचमुख्य को चाहिए कि वह संघ में सबके प्रति न्याय की वृत्ति रखे, सबका हित सम्पादित करे, सबका प्रिय वनकर रहे, स्थियो पर संवप रखे, सब के प्रति वयानीम्य व्यवहार करें सौर सबके चित्त का अनुवर्ती नकर रहें।' जिस्सान्येह, इस प्रकार के गुणो से वुनत संचमुख्य के नेतृत्व में ही संच जनपर अपने सासन कार्य का युचारूष्य से सम्बाद्यान कर सकते थे।
- (४) सघ-जनपदों के सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र के इस रलोक में मिलता है--- "या फिर कुल का राज्य होना चाहिये, क्योंकि कुल-संच दुर्जय होते हैं। उनमे अराजकता या राजा के न होने का सतरा नही रहता, और वे शास्वत रूप से पृथिवी पर कायम रहते हैं " यह क्लोक बड़े महत्त्व का है। यद्यपि चाणक्य एकराज-शासन के पक्षपाती थे और स्वय सम्पर्ण भारत में एक चक्रवर्ती शासन की स्थापना के लिये प्रयत्नकील से. पर अपने समय में विद्यमान सब-जनपदों की उपयोगिता और लामों को मी वह स्वीकार करते थे। इस क्लोक ने ऐसे संघ-जनपदों का निर्देश है. जो कलतन्त्र या श्रेणितन्त्र (Oligatchical) थे। इनमे किसी एक राजा या राजवंश का शासन न होकर कतिपय कुलों (गोत्रो) का शासन होता था, और चाणक्य की सम्मति में उनका सबसे वडा लाम यह या कि उन्हें अराजकता या राजविहीनता की विपत्ति का सामना करने की कभी सम्मायना नहीं होती थी। अर्थशास्त्र के जिस अध्याय में यह रलोक जाया है. उसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि राजपूत्र (युवराज) की रक्षा और शिक्षा के लिये क्या उपाय किये जाएँ। राजतन्त्र शासनो से राजपुत्र का स्थान अस्यन्त महत्त्व का होता था। राजपुत्र (युवराज) की हत्या हो जाने की दशा मे राजविहीनता या अराजकता की विपक्ति उपस्थित हो सकती थी। राजपुत्र के दुराचारी या कुपयगामी होने की दशा भी राज्य के लिये एक विपत्ति ही थी। चाणक्य ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुलतन्त्र जनपदों में इस प्रकार की विपत्ति की सम्मायना नहीं रहती। इसी कारण वे दर्जय होते हैं, और चिरकास तक पश्चिम पर स्थिर रहते हैं।

(५) मौर्व साम्राज्य के विकास के कारण यद्यपि संघ-वनपदों की राजनीतिक स्वत-न्त्रता का अन्त हो क्या बा, पर उनकी आन्तरिक स्वयन्त्रता और पृषक् सत्ता अमी कायम थी। एकराज शासत और चक्रवर्ती साम्राज्य के परन समर्थक वाणव्य ने भी यह प्रतिपादित किया है कि सबों को अपने अनुकूक कर उनसे निजता स्थापित कर लेना वण्ड और निज-

कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसंबो हि दुर्वयः । अराजव्यतनावावः साववदावसति कितिन् । कौ. अर्थ. १।१४

काम की तुलना में भी अधिक उत्तम है। वितना लाग सैन्यशक्ति की वृद्धि और पड़ोसी राज्य के साथ भित्रता से प्राप्त किया जा सकता है. उससे कहीं अधिक लाम संब-बनपदों से मित्रता और उन्हें अपने अनकल बनाने से हो सकता है। अतः चाणक्य ने संघ-अनपदों के प्रति इस नीति का प्रतिपादन किया है, कि जो संब-जनपद परस्पर मिलकर संगठित हो गये हों, और जो अभिसहत (Confederated) हो जाने के कारण अवस्य (जिन्हें स्नमता से जीता न जा सके) हों, उनके प्रति साम और दाम की नीति का प्रयोग कर उन्हें अपने अनकल कर लिया जाए । जो सब अभिसंहत न होने के कारण 'बिगण' हों, भेद और दण्ड का प्रयोग कर उनकी विजय कर ली जाए। दोनो नीतियो का यही प्रयोजन था, कि संब-जनपढ़ों की स्वतन्त्रता या सर्वोपरिता (Sovereguty) का अन्त कर 'एकराजता' की स्थापना हो।पर इस नीति के कारण संय-अनपदो की पृथक सत्ता व आन्तरिक स्वतन्त्रता का अन्त नहीं हो जाता था। चाणक्य वली मौति समझते थे कि संघो में अपनी स्वतन्त्रता और प्यक् सत्ता की भावना को पूर्णतया नष्ट कर सकना सुगम नही है। इसी कारण उन्होंने यह प्रतिपादित किया था, कि (१) सवो के अपने धर्म (कानन), चरित्र और व्यवहार को कायम रखा जाए, (२) उनके देवताओं, समाजों, उत्सवी और विहारी के प्रति आदर व आस्वा प्रदक्षित की जाए, (३) उनके शील, वेश, भाषा और आवार का आदर किया जाए, (४) उनके बाममुख्यो, जातिमुख्यो और सचमुख्यों को अपने अनकल बनाया जाए, (५) कैदियों को मुक्त करके और विविध प्रकार से दीन, अनाथ व व्याधिपीडित व्यक्तियों की सहायता कर उनकी जनता की सहानुभृति प्राप्त की जाए, और (६) इन संब-जनपदी में अपने राजशासन व कानन को जारी करने हुए यह ब्यान में रखा जाए कि वे वहाँ के पर-स्परागत कानुनो के प्रतिकृत न हो। इसमे सन्देह नहीं, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के अन्त-गैत रूप से जिन बहत-से सब-जनपदों की सत्ता थी, उनमे जहाँ अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार पूर्ववत कायम रहे थे. वहाँ साथ ही उनमें संघ-मरुप भी पहले के ही समान विद्यमान थे, यद्यपि वे अब मौर्य सम्राट् के प्रति आनुकृत्य माबना रखने लगे थे और उसे अपना अधि-पति व 'एकराज' भी स्वीकार करते थे।

मीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत सभी बनारदी में सब-शासन नहीं था। अनेक जनपद ऐसे भी थे, निमर्ने राजतन्त्र शासनी की सत्ता थी। कोटलीय अर्थशास्त्र में अनेक विश्व राजतन्त्र जनपदों को उल्लेख किया गया है, जिनमें राज्य, द्वैराज्य और वैराज्य प्रसात है। जिस जनपदों में किसी सबकमानुनत राजा का शासन ही, उदे 'राज्य' कहते थे। जिस जनपद में

१. 'संबलाओ बण्डमित्रलाभागामुत्तवः।' कौ. वर्ष. ११।१

२. 'तस्मात्समानशीलवेषमाषाचारतानुगाध्केत । वेशवैयतसमाजोत्सवविहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ।'

की. वर्ष. १३।५

दो राजाकों का वासन हो, उनकी संज्ञा दिराज्य थी। प्राचीन पीत और इस्की में भी अनेक ऐसे नय-ए-राज्य थे, किन्हें हैराज्य कहा जा तकता है। श्रीस में स्वाटी इंग्ड्य का सर्वोत्तस उद्याहरण है। प्राचीन रोव में भी दो कानस्कों का एक साथ सासन रहता था, अतः वह जी डेराज्य था। महाचारत के सजायर्थ के जनुसार अवस्ति जनपद के राजा दिन्य और अनुसार अवस्ति जनपद के राजा दिन्य और अनुसार अवस्ति जनपद के राजा दिन्य और अनुसार अस्ति को लिए से स्वाट्य के स्वाट्य राजा के अविवत होते हुए ही कोई विदेशी राजसिंहातन पर अधिकार कर ले, जीर यह अनिस्कृत व्यक्ति (Imposter) राज्य को "यह मेरा तो है नहीं समझकर उसका जनमाने बंग से अपकर्षण करे, उसकी सम्पत्ति को प्याप के रूप में विकय करे, उसके सुवासन की परवाह न करे और जब जनता उसके विद्य उठ नहीं हो, तो उसे छोड़ कर कुले जाने में भी संजीव न करें।"

बाणक्य ने इन विविध प्रकार के राजतन्त्र शासनों के गुण दोयों का विवेकन भी किया है। बैटाज्य का दोष यह है किये राजाओं की सत्ता केकारण उनमें गारस्पारिक हैन, राज्यात, किसी का किसी के प्रति अनुराव तथा परस्पर संघर्ष होते रहने से ऐसा राज्य नफ्ट हो जाता है। बैटाज्य का दोष यह है कि ऐसे राज्य के राज्य को अपने जनपद के प्रति समता नहीं होती, वह उसे अपने व्यक्तित्तत काम के किये शोधित करता है, उसकी सम्पत्ति को पण्य के समान वसकता है और जनता का विरोध होने पर जनपद को छोड़कर चक देता है। ऐसे शासक को जनपद के प्रति न पन्ति होती है, और न उसमें कर्तव्य की जावना ही होती है।

जिन जनपदों को वाणक्य ने 'राज्य' को संज्ञा दी है, और जिनमें बंधकमानुगत राजाओं का सासन होता है, सासन की दृष्टि से वे मी तीन प्रकार के होते ये—(१) जन्म, (२) बंजितसासन, और (३) सास्त्रानुकूरू सासन करनेवाला राजा। जन्म राजा वह है, जो सासन कामें में सास्त्रममंदा का पालन न करे, जो 'विस्कृत्यनारा' (जो चाह करनेवाला) हो, जो जिद्दी हो और दूसरे जिस सुमाना से अपने पीछे खलाकर समानी कर सकें 'रें वर्तमान सकरों में हम ऐसे राजा को स्वेष्ण्यापारी युक्तन कह सकते हैं। 'विजितसासन'

१. 'विन्दानुविन्दी आवन्त्यी सैन्येन महता वृती ।

जियास समरे बीराबादिवनेयः प्रतापवान् ॥' महाभारत, सभापवं ३१।१०

विराज्यं तु जीवतः परस्याच्छित्र "नैतन्त्रम" इति अन्यमानः कर्वायस्यवाह्यति, प्रण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्य अपगच्छतीति ।" कौ. जर्य. ८।२

३. "द्वेराज्यवैराज्यवोः द्वेराज्यसम्योन्यपञ्चेषानुरानास्यो परस्पर संघर्षेण वा विनस्पति।' की. वर्षे. ८।२

 <sup>&</sup>quot;अशास्त्रवाहुरन्यो यत्किञ्चनकारो बृकाभितिवेशी वरप्रवेशी वा राज्यवन्याव्येनी-पहिता ।" की. अर्थ. ८।२

रावा बह है जिसकी बृद्धि बारण से विजुख हो, बीर वो जनायी हो 1 वो बारमानुकूल सासन करे, कीर स्वेण्ळावारी व निरंडुक न हो, ऐसा रावा तीसरे प्रकार का होता है। कम्य बीर व्हित्सा है। कम्य वा जवाय और कुकासन के कारण अपने राज्य का नाम कर देता है, पर 'चित्ततवारण' राजा की मिंत वन बारण के विपरीत आचरण करने के किये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से रीक कर बारण वर्षाचा के का वक्ता सुपर है। कत अम्य और चित्तवारण राजा को में चित्तवारण राजा कि क्षा कर किये प्रवृत्त हो, तो उसे ऐसा करने से पित्तवारण राजा कि कम्य होता है। पर चाणवर्ष की सम्मति हरके विपरीत है। उनकी वृत्ति वह है कि यदि सम्ब राजा के सहायक अच्छे हो, तो वे उसे कमी-कभी वही मार्ग का अनुतरण करने के किये मिंतर की क्षा स्वत्ता की सहायक क्षा हो, तो वे उसे कमी-कभी वहीं मार्ग का अनुतरण करने के किये मिंतर की कर सकते हैं, पर जिस राजा की वृद्धि सारण से हट गई हो, उसे सही मार्ग पर का सकम समस नहीं होता। वह जपाय हारा अपना और अपने राज्य का विनास कर केता है। जात अपने पांच की पित्तवारण समझना वाही होता। वह जपाय हारा अपना और अपने राज्य का विनास कर केता है। वाही सार्म का लिया की वृद्धि सारण से हट गई हो, उसे सही सार्ग कर केता है।

चाणस्य इस तथ्य को मलीमांति समझते ये कि अन्य और चलितशास्त्र राजाओं को जीत सकता बहुत सुगम होता है। ऐसे राजाओं की विश्वेचताओं का वर्णन करते हुए उन्होंने िलता है कि यदि याचु राजा इस प्रकार के हो, तो उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। वह यह पुत्र राजा (विश्वेच करने की दृष्टि से) बाञ्च्याय है। हिससे निम्मालितित विश्वेचताएँ हो—(१) अराजवीजी—जो किसी अधिजात क्या में उत्पक्ष न हुआ हो। (२) नृक्य — जो लोजी हो। (३) सुद्र परिलक् — जिससी परिषद सुद्र हो। (४) निरस्त प्रकृतिकः — विश्वेच प्रवास को उत्पक्ष की वृत्ति — विश्वेच का वृत्ति की वृत्ति — विश्वेच की वृत्ति की वृत्ति — विश्वेच का वृत्ति की वृत्ति चा विश्वेच का वृत्ति की वृत्ति की

 <sup>&#</sup>x27;बलितशास्त्रस्तु शास्त्रावन्ययामिनिविष्टबृद्धिरम्यायेन राज्यमास्मानं चौपहन्सीति।' की. अर्थ. ८।२

२. की. अर्थ. ८।२

निति कौटल्यः—"अन्यो राजा अन्यते सहायसम्पदा यत्रतम वा पर्ववस्थापविद्वानिति । विकाशास्त्रस्यु शास्त्रावन्यवानिनिविष्यवृद्धिरन्यायेन राज्यनास्थानं वोषङ्कृतीति ।" की. त्रर्थं. ८।२

दूसरों का अपकार करने वाला हो। ' अन्यन भी वाध्यप्त ने ऐसे राजाओं का उल्लेख किया है, जिन्हें उन्होंने जवारमण्या, जन्म, व्यक्तिप्रम्यानारी, दूर्शामिनियेती और परप्रपंत्र कहा है। निःसन्देह, ऐसे राजा चाध्यप्त के युग में विद्यमान ये, और उनकी सम्मति में उनके राज्यों को सुपत्रता के साथ निजय किया जा सकता था।'

कीटलीय अर्थवास्त्र के अनुसीलन से राजाओं के कतियस बन्य वर्गों का भी निर्वेश निलता है। चाणक्य ने इन प्रश्नों पर विचार किया है— (१) व्याचित और नये राजा में कीन अधिक अच्छा है, और (२) अप्रिजात (कुलीन) और अनमिजात (हीनकुल के) राजाओं में कीन अधिक अच्छा होता है। इस विचार के प्रसंग में व्याधित (क्ष्म) राजा के भी दो मेद किये यहें पर पारी (जो नैतिक दृष्टि से रोगी हो) और अपरोगी (वारीर ने जो क्ष्मा हो)। पे अभिजात राजा के बी दो मेद है—पुबंल और बलवान्। यही दो मेद अनमिजात राजाओं के भी है।

भी में यून के राजतन्त्र जनपरों के शासन को समझने के लिये कोटलीय अर्थणारण के एक प्रसङ्घ को उद्भूत कहना उपयोगी है। वहीं लिखा है—"कीन राजा अधिक अच्छा है, व्याधित या नव ? व्याधित राजा के शासन का संक्ष्मालन मननी करते हैं, अतः (मिनवॉं के कद्मननों के कारण) या तो राजा अपने प्राणी है हाव यो लेता है और या उसका राज्य छिन जाता है। पर नवराजा स्वयमं के पालन, प्रजा के प्रति जनुषह, परिहार (दैक्सों की छूट), बान और दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर जनता का रञ्जन और उपकार करता छूट, वान और दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर जनता का रञ्जन और उपकार करता है, अतः नवराजा अंद्य है। यह आवारों के मान वा, पर वाणक्य इसते सहस्त नहीं ये। उनका कहना था, कि व्याधित राजा विविच राजप्रियोरी (राजकीय अमार्यो व मनियों) का अनुवारी होकर राज्यकार्य का यावान्त्र सम्मान करता रहता है। पर अयोकिन नया राजा कल्प्रयोग द्वारा राज्य को प्राप्त करता है। अतः वह यह समझ कर कि यह राज्य ने राह स्वयंद्यार (स्वेच्छावार करता है और उत्तर स्वर्ग राज्य नहीं रह पाता। विविक्त है सारी परस्पर समितिल होकर उन्ने राज्य पर उपवाल नहीं रह पाता। विविक्त है सारी परस्पर सिमिलल होकर उन्ने राज्य पर उपवाल नहीं रह पाता। विविक्त है सारी परस्पर सिमिलल होकर उन्ने राज्य पर उपवाल

 <sup>&#</sup>x27;अराजबीजकृष्यः न्युवरिक्तो निरस्तप्रकृतिरम्यायवृत्तिरयुक्तो व्यक्तनी निक्तसाहो
वैत्रप्रमाणी यत्किञ्चन कार्यकारीरननुबन्धः क्लीबो निल्यापकारी जेल्यनित्रसम्पत्।"
कौ. अर्थ. ६।१

२. 'एवं भूतो हि शत्रुस्युक्तः समुच्छेत् अवति।' कौ. अवं. ६।१

<sup>3. &#</sup>x27;ब्याबिते विशेष:--यापरोग्यपरोगी स ।' को. अर्थ. ८।२

४. 'सबेडपाधिकातोऽनधिकात इति ।' कौ. क्षयं. ८।२

 <sup>&#</sup>x27;व्याचितो नवो वा राजिति ?—''व्याचितो हि राजा राज्योपवातनपात्यमुकः प्रापा-वार्ष वा राज्यमुकमवाम्मीति । नवस्तु राजा स्वचनांतुप्रहृपरिद्वारवानमानकर्मभिः प्रकृतिरङ्खनोपकारंश्यरतीत्याचार्याः " की. अर्थ. ८११

(आयात) करने लयें, तो यह उन्हें शहन कर लेता है। क्योंकि बनता में उसकी कोई स्थिति नहीं होती (बह राज्य में बदमूल नहीं होता), जत. सुगरता के साथ उचका उच्छद क्या वा करता है। चालक्य की सम्मति से नव राजा की दुलना में स्थापित राजा अधिक अच्छा था, चाहे बह रापरोसी हो या अपरोसी।"

अभिजात नव राजा यदि दुबेल हो, तो नह अधिक अच्छा है वा ऐसा राजा नो निम्नात कुल का तो न हो, पर कलवान हो ? इस प्रकार पर भी चाणवर का पुराने जानायों से मतनेद या । जो राजा वसकमानुमान न हो, ऐसे राजा वो प्रकार के हो सकते हैं, उत्कर्ष इस प्रकार के हो सकते हैं, उत्कर्ष इस उत्तर (अधिवात) और हीन कुल के (अनिकवात) । फिर वे बीनो प्रकार के राजा वलवान भी हो सकते हैं, और निर्वेल भी । आचार्यों का मत या, कि अभिजात कुल के दुबेल राजा की गतिविध या कार्यनीति को राजा के वीवेल्य के कारण जनता करिमता से ही सहन कर राती है । इसके विषरित अनिमानत कुल में उत्पन्न बलवान राजा की गतिविध या कार्यनीति को जनता सहन कर लेती है, क्योंकि कह इस्वान होता है । 'पर वाणक्य का मत इसविध मित्र वा । उनका कवन वा कि मति विभागत राजा दुबेल मी हो, तो भी जनता त्वय उसके सम्मुख हुक जाती है, व्योकि समुख जनता ने कुलीनता को महस्य देने की स्वामाधिक प्रवृत्ति होती है। यदि अनिभागत राजा बलवान मी हो, तो भी जनता उसकी गतिविध व कार्यनीति को सहन नहीं कर पाती, क्योंक सद्युपों ने प्रति ही लोग अनुकृत माना राजा करते हैं।'

कौठलीय अर्थ सारक के इस विवरण को गडकर हमारा ध्यान स्वासाविक कर से प्राचीन ग्रीस के वन राजाओं के प्रति आहाट होता है, जिन्हें टायरण्ट कहा जाता था। ये राजा किसी अमिजात बंध के न होने के कारण जनता का नोह या सकत प्राच्य नहीं कर सकते थे, और प्रचा से इनका कोई अनुकल्प भी नहीं होता था। पुरानी शासन-सस्थाओं की सर्वधा उपेका कर ये मनमाने व स्वेच्छाचारी डग से सासन का सञ्चालन किया करते थे। मन्त्रवत, भारत मे मी ऐसे राजाओं की सत्ता थी और इन्हीं को चाणक्य ने 'नव' की सजा

नीत कौटल्यः—स्याबितो राजा यवाप्रवृत्तं राजप्रणिधमनुवर्तयति । नवस्तु राजा बलार्वाजतं "समेवं राज्यन्" इति यथेष्टमनवब्रहावरति । सामृत्यायकरवगृहीतो वा राज्योपघातं नर्वयति । प्रहृतिष्यगृदः युक्तमुक्केलं जवति ।" कौ. अर्थ. ८।२

पुंबलोधिमाताते व्यवसारमात्रीयः पुत्रमुख्यम् नवारा काः वयः टार् प्रवृद्धस्यामिकाता राजीति ?—"धुक्कस्यामिकातस्योपकासं वीर्ष-स्थायेकाः प्रकृतयः कृष्युं णोपाच्छत्ति । बलवतत्वानिकातस्य बलायेकास्मुजैन ।" इत्याचार्याः । कोः अयं टार्रः

निति कौटत्य:—"दुर्बरुमिकातं प्रकृतयस्थ्यमृपनर्गातः । काल्यमंदवर्यप्रकृतिर-नृवर्ततः इति । सम्बतस्थानिकातस्योगकारं विसंवादयन्तिः... "अनुयोगे सादगण्यम ।" कौ. अर्थ. ८।२

यषिय में 'नव' जीर 'जनजिजाल' राजा जनगरों की परम्परागत शासन-संस्थाओं की उपेक्षा कर सासन करते थे, पर ऐसे जनगर की विद्यागत में जिनके राजा सास्त्रानुकूत कर से और पुरागी सामन्त्रानुकूत कर से और पुरागी सानन-संस्थाओं को कामम स्वति हुए सासनमूज का संवालन करते थे। ये सासन-संस्था के जिन्दारिक्द जीर पौर-जानगर की। जिन राज्यों में 'जबूद परिस्द थे। सामन्य ने उन्हें जत्मा माना है। योजगरिक्द के सम्बन्ध में हम पिछले जञ्जाय में लिख कुके हैं। मिन्परिक्द के सामन्य के किस माने की, अपित सामान्य के अन्योद सासन में बी, अपित सामान्य के अन्योद राजा को काममान्य के अन्योद राजा को कामपाने में सामन्त्रानिक सामान्य के अन्योद राजा पूर्ण सामान्य के अन्योद राजा को सामान्य के अन्योद राजा को सामान्य के अन्योद राजा पूर्ण सामान्य के अन्योद सामान्य स

पौर और जनवद ऐसी संस्थाएँ थीं, जो मौयं साम्राज्य के केन्द्रीय सासन में तो नहीं थीं, पर उसके करानीय राजवान करवा में (जब 'राजाजीं द्वारा सासित जनवरों के अदिरिस्त) जिनकी सत्ता कारव थीं। कीटलीय अवंधान में जनेक स्वकृत पर पौर जानवर का उस्लेख हुआ है। राज्य अपने कोम को किस प्रकार से पूर्ण करें, इसका विवेचन करते हुए याण्यक में पहले विश्वेष परिस्थितियों में विश्वेष करो का जिक किया है, और फिर यह लिखकर कि ऐसी मार्गे केवल एक ही बार प्रस्तुत करनी चाहियें, यह प्रतिपादित किया है, कि "समा-हर्ना कार्य (अयोजन) का नियंस कर के पौर जानपर से मिसा ले (मिसा के रूप में मौग प्रस्तुत करने)। " "राजा ऐसे अनुसह और परिहार (टैक्स में खूट) दे जो कि कोश में वृद्ध करनेवाले हों। जिनसे कोश को हानि पहुँतती हो, ऐसे परिहार न दे। अल्यकोश बाला राजा पीर-जानपर की ही ससता है।"

'कथ्यसमनम्' (जीत हुए जनपदों की व्यवस्था) प्रकरण में वाणक्य ने लिखा है कि जीते हुए जनपद का शासक विजेता राजा को संतुष्ट व प्रसक्ष रक्षने के लिये जब कोश और सेना से उसकी सहायता करना चाहता है, तो इस बात की आधाका रहती है कि पीर-जानपद कुपित न हो जाएँ और कुपित होकर उसका (विजित जनपद के शासक का) चात न कर दें।' कोट्य जी जहाँ राजा की दिनचर्या दी है, उसमें पीर-जानपद के कायों के लिये भी पृथक् कप से समय देने की व्यवस्था की है।'

कौटलीय अर्थवास्त्र के इन निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मीर्थ मुग के अनेक (राजतन्त्र) जनपदों में पौर-जानपद संस्थाओं की सत्ता विद्यमान थी। जनपद

१. 'तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपवित्य पौरजानपदान् भिक्षेत्।' कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;अनुप्रहपरिहारी चैन्धः कोक्षवृद्धि करी बचात्। कोक्षोपपातिकी वर्जयेत्। अस्पको-क्षो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते।" कौ. अर्च. २।१

 <sup>&#</sup>x27;कोशवण्डवालमवस्थाप्य अबुपकुर्वाणः पौरजानपदान् कोपयेत्, कुपितैस्तैरेनं घातयेत् ।' कौ. अर्थः १३।५

४. 'द्वितीये पौरजानपदानां कार्याण पत्रवेत् ।' कौ. अर्थ. १।१९

की राजधानी को 'पुर' कहते थे, और जनपद के शासन में उसका विशिष्ट स्थान था। 'पुर' की समा की संज्ञा "पीर" की। यह पुरसमाया पौर-समा राजवानी के सासन का संञ्चालन करती थी। 'जानपद' जनपद की सभा थी, जिसमें जनपद के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित हवा करते थे। प्राचीन साहित्य और जिलालेखों में अनेक स्वानों पर इन भौर-जानपद समाजो का उल्लेख मिलता है। बाल्मीकि राभावण के अनुसार जब कोशल जनपद के राजा दशरथ ने मारत के प्राचीन राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, तो उन्होंने पौर-जनपद की सम्मति ली।' महा-मारत के शान्ति पर्व में भी पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। वहाँ लिखा है कि आपित की बाशंका से जब राजा कोश को सञ्चित करना चाहे, तो उसे चाहिये कि सश्चित (अधि-वेशन में एकत्र ) और उपाश्रत (जो विश्वाम कर रहे हो ) दोनो प्रकार के पौर जानपदी, बाहे वे 'स्वल्यधन' भी क्यो न हो, के प्रति अनुकम्पा प्रदक्षित करे। धन की माँग प्रस्तुत करने से पूर्व उनके सम्मूल राष्ट्र के सम्मूल उपस्थित गय को प्रदर्शित करनेवाला माषण दिया जाए। दिव्यावदान में यह कथा आती है कि अशोक ने कुणाल को अन्धा करने का आदेश 'पौर' के नाम पर मेजा था। महाक्षत्रप रुद्रदामा का जो शिलालेख गिरनार की सुदर्शन झील के बाँध का पून निर्माण करने के सम्बन्ध मे उपलब्ध हुआ है, उसमे भी उसने 'पौर जानपद' का उल्लेख किया है। " अशोक के शिलालेखों में भी पौर जानपद के विषय में राजा द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये आदेश उल्लिखित हैं, जिन पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। 'मृच्छकटिकम्' नाटक मे एक ऐसे राजा के पदच्यत किये जाने का उल्लेख है, जिसने कि एक सार्यवाह के साथ दुर्व्यवहार किया था। पदच्युत राजा का नाई 'पौरो को आव्यस्त' करके राजा बना, और राजपरिवर्तन ने इस समाचार को लेकर एक दत 'जनपद-समवाय' (जानपद समा) के पास आया ।' मुच्छकटिकम् मे स्पष्ट रूप से 'पौर'

१. 'उपतिष्ठित रामस्य समग्रमभिमेत्रनम् । पौरजानपदात्रवापि नैगमस्य कृताञ्जलिः ॥ रामायण् २।१४।५४

२. "पौरजानपदान्सर्वान् संभितोषाधितास्त्रथा । यथाशस्त्रधनुकम्पेत सर्वान् स्वल्यधनान्यपि ॥ प्रापेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः ।

सिन्नपर्यः स्विवये अयं राष्ट्रे प्रवर्शयेत् ॥' महा. शान्तिः ७८।२४-२६ । ३. 'तलविलापौरा अर्थत्रकाणि योजनानि मार्गकोभां नगरशोभां च कुरवा प्रस्युवाताः,

वरुपति च ।' दिव्यावदान, पू. ४०७ ४. 'अपीडिपित्वा करविष्टिप्रणयक्रियानिः पौरकानपर्व जनं स्वस्मात् कोन्नान्

महता धनौधेन अनतिमहता च कालेन...सेतु...करितम् ।' (जूनागड् ज्ञिलालेकः) ५. 'पौराल समाववास्य'

कीर 'जनपर बमनाय' का इस इंग के उल्लेख किया नया है, जिवसे उनका संस्था होना सूचित होता है। 'बाहुमार चरितम्' में एक राजा के माइयो के सम्बन्ध में यह लिखा गया हैं 'पोर जानपदा' के साथ उनकी जैयी बी।' बाजनस्थ स्मृति में 'जानपर गण' का उल्लेख है, विसे राजा को 'बर्ग-चल्लि' नहीं होने देगा वार्तिये।'

इन सबको दुन्टि में रखकर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि भारत के प्राचीन जनपदों में पीर-वानपद समाजों की सत्ता होती थी। नौये मुग में जो जनपद मागय साम्राज्य के अधीन हो गये भे, जनमें जी ये समाएँ पूर्ववद विद्यमान रही। कीटानीय अर्थवास्त्र में वहीं 'शीर जानपद' का उल्लेख है, वह साम्राज्य के जनमंत्र जानपदों की पीर जानपद समाजों के ही परिवायक है।

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर जनपदों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो विवेचन इस प्रकरण में किया गया है, उसका सार निम्नलिखित है—

- (१) मानव साम्राज्य के विकास-काल में जारत में बहुत-से जनपयों की सता बी, जिनमें में कुछ में राजतन्त्र सासन पढ़ित बी, और कुछ में पथ या सच सासन विद्यमान के। राजतन्त्र जनपदों के भी अनेक वर्ष में, राज्य, हैराज्य, वैराज्य जादि। एक राजा बाकि राज्यों के राजा भी अनेक प्रकार के थे, अन्य राजा, कितसास्त्र राजा और सासनानृकृत शासन करने वाले राजा। ये राजा व्याधित भी हो सकते में, जीर नव भी। गब राजा (जो वंदाकमानृतन न हो) अभिजात सी ये और जनविज्ञात सी। कुछ राजा दुर्वल भी भी, और कुछ बलजन, मी। सन-जनपदों के मुख्य येव 'वातोंसरजोपजीवि' और 'राज-शास्त्रोपजीवि' तथा 'असिसहत' और 'विषण' थे।
- (२) इन विविध जनपदों के प्रति मन्त्र के समादों की यह नीति थी कि इन्हें जीतकर हिमालय से समूमपरेन्त सहस्र योजन विस्तीण दृषि में 'एकराजता' की स्थापना की जाए। जो संब-जनपद 'विद्युण' होने के कारण निवंदल हों उन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिखा जाए, और जो 'अभिसंहत' होने के कारण यनिस्त्राली हों उनसे मैंनी स्थापित कर उन्हें अपने अनुकल व चयावर्ती बनाया जाए।
- (३) विविध जनपदों की जान्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा गया था। विविधीषु राजा उनके वर्स, चरिन, वील और व्यवहारि को यथापूर्व कार्यस्य रहते देते थे, और उन की माधा, देवता, समाज और उत्सव चारि के प्रति जायर तस्तर प्रविधान करते थे। वान, उपहार, टैक्सों के खूट, सत्कार वादि साथनों से जनपदों की जनता को संतुष्ट किया जाता था, और संब-मुख्यों के प्रति भी जादर-माथ प्रविधान किया जाता था।

१. 'अनुसाः पुनः अतिबहुवः तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः ।'

 <sup>&#</sup>x27;कुकानि जातीः मेणीस्य गणाम् जानपदानपि ।''
 स्वधर्माञ्चलितान राजा विनीय स्थायवैत्यवि । याज्ञवस्यय स्मृति १।३६०-६१

मीर्थ सम्राटो ने बाजवय द्वारा प्रतिशासित इसी नीति का जनुसरण किया था। इसी कारस यद्यपि ने भारत में पूर्व विज्ञाल साम्राज्य की स्वापना करते में सबसे हुए से, तमापि उसके साम्राज्य में बहुत-के ऐसे जनपद विद्यापना रहे ने जो जान्तरिक सासम में स्वतन्त्र में, बिनके वर्ग, वरिल, व्यवहार व सासन-सत्याएँ पूर्ववत् कावम वीं, और जो सासन सी इस्टि से अपनी एवक साम्राज्य सते में

सोबों के 'एकराब' बासन में भी जो मारतीय जनता अनेक अंथों में अपना शासन स्वय दिव्या करती थी, उसका प्रधान कारण इन जनेकषिय जनस्वों की तसा ही थी। हमारे पास यह जानने के कोई नाथन नहीं है, कि जाणक्य की नीति का अनुस्वरण कर किन जनपरों को पूर्णत्या अपने जयीन कर लिया बया था, और किन के साथ अंधी कर उन्हें ज्याना सहा-यक व वशवर्ती बनाया गया था। शास्त्र, मल्ल, जिच्छिं ते, बृजिक आदि जो अनेक गणतन्त्र जनपर उत्तरी विहार में स्थित थे, उन्हें मीबी से पूर्व ही मणक के राजाओं ने जीत लिया था। व ल्ल, कोग्रल और जबस्ति के महत्वाकाशी राजाओं के प्रशास जनेक जनफर्या की। स्वान को का जत किया था। पर इन माम्राज्याशी राजाओं के प्रयत्न जनपर्यों की पृथक् सत्ता और स्वातन्त्र्य प्रावना को नण्ट कर सकने में असमर्थ रहे थे। यही कारण है, कि नयक के साम्राज्य की श्रवस्त्र के बीण होते ही बहुतन्त्र पुराने जनपर पुरा: स्वतन्त्र हो गये। जशोक की मृत्यु के साम्र यह प्रक्रिया प्रारम्प हो गई थी, और शुक्क बंश के शासन-काल में मारत के बहुत बडे आग पर ये पुराने कनपद किर से प्राप्त हो गये थे। मीवे साम्राज्य की शासत-व्यवस्था का अनुसीलन करते हुए इस तथ्य को वृध्य में स्वतन बहुत आवश्यक है। जीटिजीय अर्थवास्त्र में जनपदी के सम्बन्ध के विज्ञित्तेषु राजा की नीति

# (३) नगरों का शासन

नगरों के शासन के सम्बन्ध में कौटलीय अघंशास्त्र (२।३६) में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश विद्यान है, जो जनवरों की राजधानी (दुर) के शासन पर प्रकाश डालते हैं। जनवर्ष में प्रकाश डालते हैं। जनवर्ष में पुर की स्थित बहुत महत्त्व की होती थी, यह पहले जिला जा चुका है। इन पुरों को प्राय: दुर्ग के रूप में बनाय जाता था। बिक्त प्रकार सम्युग्ध जनवर का प्रवास राज-पदाधिकारी समाहर्ता होता था, बैंचे ही पुर का प्रधान शासक 'नागरक' था। शासन की पृष्ट से पुर्ध नगर को अकेक मागों में विषयक किया जाता था, जिलमे सबसे छोटा मान रे जा र वा प्रधान प्रकार के प्रवास करने के विकास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के स्वास के प्रवास करने के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के प्रवास करने स्वास का प्रवास की किता साथ हों है। यह पता स्वास । योग से अपर 'स्वासिक से स्वास का प्रवास करने हैं। सह पता स्वास । योग से अपर 'स्वासिक से स्वास का प्रवास करने हैं। सह पता स्वसा। योग से अपर 'स्वासिक से स्वास के स्वास करने के स्वस के स्वस्त करने करने स्वास का पता स्वास था। स्वासिक के स्वसीन करने के स्वस का स्वासिक से स्वसीन करने के स्वस के स्वस्त करने करने स्वस का पता स्वास का पता स्वस्त के स्वसीन करने के स्वस्त के स्वसीन करने करने स्वस का पता स्वस्त का स्वसीन करने करने स्वस्त का पता स्वस्त का स्वसीन करने के स्वस्त करने करने करने करने करने करने स्वस्त करने स्वस्त करने स्वस्त करने स्वस्त करने स्वस्त का स्वसीन करने करने स्वस्त स्वस्त करने स्वस्त

धीप कार्य करते थे, और पुर के चारों स्थानिक नाथरक के अधीन होते थे। सम्प्रवतः, ये तीनों वर्गों के सासक---नाथरक, स्थानिक और गोप-केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किये वाते थे।

पर के शासन में इन राजपवाधिकारियों को क्या-क्या कार्य करने होते थे. इस बात का परिचय कौटलीय अर्वेद्यास्त्र के 'नागरकप्रणिविः' अध्याय से प्राप्त होता है। नगर में निवास करनेवाले सब स्त्री-परुषों के नाम, गोध, जाति आदि को जानना तोच का कार्य था. यह अभी लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस यन के पूरों में इस बात पर बहुत अधिक ज्यान दिया जाता था, कि जो कोई भी व्यक्ति उनमे निवास, ग्रमण, व्यापार या किसी भी कार्य से आए, उसकी जानकारी पूर के अधिकारियों को रहे । इसीलिये वाणक्य ने ये व्यवस्थाएँ की बी-धर्मस्थानो (मन्दिर, धर्मशाला जादि) में ठहरने के लिये जो भी पिषक (यात्री) या पाषण्ड (वार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्ति) आएँ, उन्हें तभी वहाँ ठहराया जाए, जबकि उनके आगमन की सचना तरन्त अधिकारियों को दे दी जाए । तपस्त्रियों और ओत्रियों को तभी इन स्थानों पर ठहरने दिया जाए. जबकि वे जाने-पहचाने और विश्वास-योग्य हो । शिल्पी, कार (कारीगर), वैदेहक (व्यापारी) शौष्टिक (बाराड वेचनेवाले), पाक्वमासिक (मास को पकाकर बेचनेवाले), औदनिक (मात बेचनेवाले), रूपाजीवा (देश्या) आदि के लिये भी यही आदेश था, कि वे केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अपने पास ठहरने दें. जो उनकी जान-पहचान के हो और जिनपर उनका पर्ण विख्वास हो। जब कोई अपरिचित व्यक्ति किसी के पास ठहरने के लिये आए, तब उसकी सुचना गोप (या स्थानिक) को दी जाए. और जब वह अपने पास से जाए. तब भी उसकी सचना दी जाए। ऐसा न करने पर तीन पण का जरमाना किया जाए, और यदि उस रात (जब कोई ऐसा अपरिचित किसी के पास ठहरा हो. जिसकी सचना न दी गई हो । ) कोई वारदात हो गई हो. तो उसकी उलरदासिता उस पर रहे जिसने बिना सचना दिये अपरिचित को ठहराया हो। इन निर्देशो से स्पष्ट है कि गोप और स्थानिक जैसे राजपदाधिकारियों का एक महत्त्व पूर्ण कार्य यह था, कि नगर मे जाने-जानेवाले सब लोगो पर निगाह रखें और किसी की भी गतिविधि उनसे छिपी न रहे। साम्राज्यवाद के विकास के इस गुग में विभिन्न जनपदों के सत्री (गुप्तचर) सिद्ध, बैंदेहक, झिल्पी, बेश्या आदि के भेस बनाकर कार्य किया करते थे, और दे दूसरे जनपदों में अव्यवस्था उत्पन्न करने और विनाशकारी कार्यों के सम्पादन में तत्पर रहा करते थे। उनसे अपने पूर की रक्षा के लिये ही ये व्यवस्थाएँ की गई थी।

यदि कोई स्वानित बहुत अधिक स्वय कर रहा हो और यदि कोई सतरे के कामों में लगा हो, तो उसकी सूचना जी योग या स्थानिक को दी जाए। यह सन्देह किया जा सकता था, किएते स्वानित किसी विस्ती राज्य के युग्जय रहें या उससे बन प्राप्त कर अपने जनपद को स्रति पहुँचाने के लिये प्रयन्तयील हैं। इसी कारण उनपर स्थान रसना सी नगर के अधि-कारियों का कार्य था। (की.) वर्ष - २१३६) नगर में तकाई रखना जी नागरक आदि का कर्तव्य था। इसके लिये जी अमेक व्यवस्थाएँ की गई थी। करी में गल्य एंकले नर ट्रेपण जुराताना किया जाता था। वाली में पानी था की गढ़ इकट्ठा होने देने पर ट्रेपण जुराताना किया जाता था। वाली में पानी था की गढ़ इकट्ठा होने देने पर ट्रेपण जुराताने की अवस्था थी। यदि यदी राजनाने पर किया जाता, तो हुनात जुराताना किया जाता था। पुष्प-स्थान (तीर्व-स्थान), उदक-स्थान (जलाया, कुआ जादि), देवगृह (मन्दिर) और राजकीय इमारतों के तमीप विस्टा करने पर एक पण था अधिक जुराताना किया जाता था, और मुजीसाने करने पर इससे जाया। पर यदिए सा अधिक कुराताना किया जाता था, और मुजीसाने करने करने करने या हो, तो कोई दण्ड नहीं दिया जाता था। भी नगर के अन्दर कहीं गदि कोई मार्जीर (बिल्ली), स्व (कुला), तकुळ (नेवला) था स्विप का मृत वारीर ऐंके, तो उसे तीन पण जुराताना किया जाता था, और गये, ऊँट, कच्चर, बोड़े व वास बैळ की लाख एंकेने पर इससे दुराता। अनुत्य की लाख एंकेने पर इससे दुराता। अनुत्य की लाख राक्त पर, जीर पर उससे उससे उससे पर वास पण जुराताना अनुत्य की लाख पर में फूल देने पर पश्चास पण जुराताना अनुत्य की लाख राक्त था, किया विष्ट (बीट अर्थन) प्रवेश क्रिक्त की व्यवस्था थी। (कीट अर्थन) दोई ।

श्रव को इसशान में ले जाने के लिये भी मार्ग नियत थे। अरथी को नगर के उसीहार से और उसी मार्ग से बाहर के जाया जा सकता था, जो शबदाना के लिये निर्वारित हो। जो इसवा अतिकमण करे, उनके लिये 'पूर्वस्ताहत्वयक' की व्यवस्था थी, और उस द्वार के रत्नकों के लिये जिन्होंने नियम के विरुद्ध तक को अपने द्वार से बाहर जाने दिया हो, २०० पण जुरमाने का विभाग था। यमवान के बजाय किसी अन्य स्थान पर यदि वाब का यह कर दिया जाए, या उसे कही और छोट दिया जाए, तो बारह पण जुरमाना किया जाता था।

ऊपर जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोजन यही था कि नगर में

सफाई रहे और जनता के स्वास्थ्य को किसी प्रकार से क्षति न पहुँच सके। इसी उद्देश से नागरक और उसके कर्मचारियों के लिये यह भी आवश्यक था कि वे उदकस्थान (जलाशय,

कुएँ आदि) का सदा निरीक्षण करते रहें। (कौ० अर्थं० २।३६)

नगर के निवासियों के बाल और जान की रक्षा करना भी नागरक और उसके कर्मभारियों की उत्तरदायिता थी। इस सम्बन्ध में कीटलीय अर्थशास्त्र के कतियय निर्देश उल्लेखनीय हैं। नगर की रक्षा के लिये जो कमंचारी नियुक्त थे, चाणमध्य ने उन्हें 'रखीं' की सज़ा दी है। निस्तन्तेत्र, रुजी पुलिस के कमंचारियों को ही सूचित करता है। अर्थ के अनुसार जो 'रजी ऐसे व्यक्ति को रोके लिसे नहीं रोकने चाहिये, और ऐसे व्यक्ति को न रोके निसे रोकना चाहिये, तो उसे दण्ड दिया जाता था। रिश्रयों के लिये सच्चारित्र होना आवस्यक माना जाता था। यदि रजी का किसी वासी (दास-स्त्री) के साथ अनुचित सम्बन्ध हो, तो उसे पूर्वस्साहस्यण्ड दिया जाए। विषे वह किसी बचाती (जो वासी न हो) 'सी से अनुचित सम्बन्ध रहे तो जे सम्बन्ध साहस दण्ड दिया जाए। वर्षित्र उसका किसी ऐसी हजी से अनुचित सम्बन्ध हो जो अपराधी होने के कारण विरस्तार सो हुई हो, तो उसे . उत्तम साहस दण्ड दिया जाए, जीर कुल-स्वी (अभिवात कुल की स्त्री) से अनचित सम्बन्ध होने पर प्राणदण्ड दिया जाए । चेतन या अचेतन -किसी भी प्रकार का राजिदोव होने पर बदि रक्षी उसकी सूचना नागरिक को न दे, तो उसे दोष (अपराघ) के अनरूप दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार अपने कार्य में प्रमाद करने पर भी उसे दण्डित किया जाए। रात्रि के समय अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती थी। चेतन मनव्य (चोर. बाक् आदि) कुकर्म में पत्पर हो सकते थे, और आग लग जाने बादि की अचेतन घटनाएँ भी घटित हो सकती थी। इन सब की नागरिक को सुचना देना रक्षियों का कार्य था। रात के समय नगर निवासियों की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण बात की। इसके क्रिये यह व्यवस्था की गई थी कि सर्य डब जाने के कुछ निश्चित समय के बाद तरही बचा दी जाए। इसी प्रकार प्रात:काल होने से कुछ समय पूर्व फिर तुरही बजायी जाए। इन तुर्य-कब्दों (तरहीनाद) के बीच के काल में कोई व्यक्ति राजकीय भवनों के आसपास न आ-आ सके। जो इस नियम का अतिक्रमण करे. उसे दण्ड दिया जाए । जिस किसी की वृतिविधि क्राक्काजनक पायी जाए या जिसे अपराधी होने की शका से गिरफ्तार किया गया हो, उससे पूछताछ की जाए। राजकीय मबनो के आसपास (शंकास्पद ढग से) घमते हुए जिसे पाया जाए, या नगर की रक्षा के लिये निर्मित प्राचीर पर जिसे चढते हुए देखा जाए, उसे सध्यम साहस वण्ड विया जाए। पर रात के समय यदि कोई बच्चा जनाने या चिकित्सा के लिये कहीं जाए. या शबदाह के लिये अरथी को ले जाए. या दीपक हाथ में लेकर कही जाए. या नागरक के पास किसी काम से जाए, या तुरही की प्रेक्षा को देखने के लिये जाए, या आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये जाए, या मद्रा (राजकीय अनमति का प्रमाण पत्र) लेकर कही जाए, तो उसे दण्द नहीं दिया जाना चाहिये। यदि कोई श्रेम बदलकर या खिपकर रात के समय बाहर निकले. या उण्डा व कोई अन्य अस्य लेकर निकले. तो उसे दोष के अनसार दण्ड टिया जाए । ये सब व्यवस्थाएँ इसीलिये की गई थी. कि नगर निवासियों की जान माल की सुवार कप से रक्षा हो सके। निस्सन्देह, नागरक का यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपुर्ण कार्यं था ।

आग न लग सके, इनकी व्यवस्था मी नागरक द्वारा की जाती थी। इस सम्बन्ध मे भी कीटलीय अर्थशास्त्र में अनेक नियम प्रतिपादित किये गये हैं, जिन पर हम अन्यत्र यथा-स्वान प्रकाश डालेंगे।

चिकित्सकों पर मो नागरक का नियन्त्रण था। इसका प्रयोजन यह या, कि चिकित्सक कि स्त्री ऐसे व्यक्तियों को छिपाने का प्रयत्न न कर सकें जिन्होंने कोई अपराय किया हो। बागवस्त्र ने किसा है—प्यति चिकित्सक प्रच्छत्र प्रणा को सा अपप्रकारी (शीजन, पुरापान आदि का अत्यिक भात्रा में सेवन करने के कारण रोगी हुए। व्यक्ति की सूचना गोच या स्वातिक को विधे विभाग उसके रोग का प्रतीकार करे, तो उसे सी अपरायों के समान

दोष वाला माना जाए। यही दोष उस गृहस्वामी का भी माना जायगा, जिसके घर पर चिकित्सा की जायगी। (कौ० अर्घ० २।३६)

नगर में पच्य उती स्थान पर बेचा जा सकता था, जो इस कार्य के लिये नियत हो पच्य के विक्रम के लिये समय भी नियत होता था। 'अदेशकाल विक्रेता' को दण्ड विधा जाना हा।

मीर्य युव में नगरों के शासक नगर की मुरला और शुसासन के लिये क्या व्यवस्थाएँ किया करते थे, यह जानने के लिये कौटलीय अधंशास्त्र के ये निर्देश अस्थन्त महत्त्र के हैं। इन्हें पढ़ कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मीर्थ युव के नगर सुशासित ये और जनमें निवास करने बाते लोगों की सब प्रकार को आपित्तरों से राजा के लिय किपित्तर के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के सहायता के लिये इस युव में किसी समा की सत्ता थी वा नहीं, इस सन्त्र में कोटलीय अवंशास्त्र से कोई सुबना प्राप्त नहीं होती। पर यह सहस्त्र में अनुसात किया या सकता है कि पुरो की पुरानी पौर समाएं इस काल में मी विद्यमान थी।

नगरों के सासत के सम्बन्ध में मैगस्मीज के यात्रा विवरण से कुछ महस्य की नूपनाएँ प्राप्त होती हैं। इस ययन राजदूत ने पाटलिपुत के नगर-सासन का विवाद रूप से वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर समा छः उपसमितियों में विमस्त थी। प्रच्या कर प्रसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थें—

पहली उपसमिति का कार्य ओद्योगिक तथा शिल्य-सन्वन्त्री कार्यों का निरीक्षण कराजा या। यजदूरी की दर निर्मारित करना तथा इन बात पर विशेष व्यान देना कि शिल्यों कोत बुद्ध तथा परका माल कार्य में कार्य है, और प्रवृद्धों के कार्य का तय करना इसी उपसमिति के कार्य से। चन्द्रगुष्त गोर्य के समय में शिल्यों का समाय ने आदरपूर्ण व्यान या। विश्वियों को राष्ट्र की नेवा में निमुक्त माना जाता था। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्यों के ऐसे अंग को विकत कर दे जिसके कारण उसके हस्तकीशन में स्नृतता आ जार, तो उत्तके नियं मृत्युष्य की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों की देखनाल और सत्कार करना था। आजकल जो कार्य विदेशों के दूत मण्डल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटलिजुन में आएँ, उन पर यह निगाह रखती थी। साथ हीं, विदेशियों के निवास, मुरक्ता और समय-ममय पर औपवोधनार का कार्य भी हसी उपसमिति के सुपूर्व या। यदि किसी दिवेशी की पाटलिजुन में मृत्यू हो आएं, तो उसके देश के रिवास के अनुसार उसे दक्काने का प्रवन्य भी हसी होरा किया जाता था। यून परदेशी की आयदाद व सम्मति का प्रवन्य भी यहीं उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का कार्य सर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म का रिकार्ड रखना मी इसी का कार्य था। कर लगाने के लिये यह रिकार्ड बहुत उपयोगी होता था।

पौचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के किसे कहा निरीक्षण रखती थी कि वे नई और पुरानी बस्तुओं को मिस्ताकर तो नहीं बेचते। जये और पुराने पच्च को मिस्ताकर बेचना कानुन के विकड़ था। इसे बंग करने पर सका दी जाती थी। यह नियम इस कारण बनाया गाया वा, क्योंकि पुरानी वस्तुओं का विकय कुछ विशेष जनस्थाओं को छोड़कर सर्वेशा निश्चित्र था।

छठी उपसमित का कार्य कय-विकय पर टैक्स बसूल करना होता या। उस गुग में यह नियम या, कि जो कोई बस्तु जिल कीमत पर बेची जाए, उसका दसवी भाग विकयकर के रूप में नगर सभा को प्रदान किया जाए। इस-कर को न देने पर कड़े नगर की क्षयकमा थी।

इस प्रकार छ उपसमितियों के पृथक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर सैगस्थनीख ने जिला है, कि "ये कार्य हैं जिन्हें उपसमितियों पृथक् रूप से करती है। पर पृथक् रूप से जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशिष्ट कार्यों को सम्मादित करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर सामृहिक रूप से सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं, यवा इमारतों को सुरक्तित रखना, उनकी मुरम्मत का ध्यान रखना, कीमतों के निय-नियत करना, और बाखार करवा। जी स्वास्त्रों का स्वस्त्र करना।"

सैगम्यनीज के इस विवरण से स्पष्ट है कि बन्द्रगुप्त सौर्थ के समय में पाटलिपुत्र का का सासन तीस नावरिकों की एक सजा के हाथों में जा। सस्मवतः, वही प्राचीन पौर समा थी। यह करपना करना अनुवित नहीं है कि इसी प्रकार की समाएं तथासिका, उज्ज्विती, आवस्ती, कोशास्त्री आवित अन्य नगरों में भी रही होगी। ये नगरियाँ दुराने महा-अनपदों की राजधानी थी, और इनका शासन भी ऐसी ही समाओं द्वारा किया जाता होगा। केवक इन वह नगरों में ही नहीं, अपितु मागम साझान्य के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के पुरों (राजधानियों) में भी इसी प्रकार की पौर समाओं की सत्ता सहज रूप से स्वीकृत की जा सकती हैं।

मैगस्यनीक का यह विवरण पार्टालपुन सद्धा नगरों के उस स्वावत्त झासन को सूचित करता है, जो उनमें परम्परागत रूप से विद्यमान था। पर सौये साम्राज्य असे विशाल साम्राज्य के विकसित हो जाने पर यह भी आवस्यक हो गया था कि सम्राट की ओर

McCrindle : Fragm. XXXIV.

से भी नगरों के बुजाबन की व्यवस्था की बाए। इसीकिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके शासन के किये 'नायरक' की नियुक्ति की बाती थी, विसके सम्बन्ध में उत्तर प्रकाश डाका जा चुका है। नायरक वहाँ प्रत्येक नगर में नियुक्त के, बहा बाथ ही केन्द्रीय सरकार के व्यव्हादक विपकारियों (तीयों ) में भी नागरक नाम के एक महामात्य को स्थान प्राप्त था, जो नगरों के शासन का सर्वोच्च विषकारी होता था।

यद्यपि कौटलीय अर्थशास्त्र में कड़ी भी नगर-सभा और उसकी उपसमितियों का उल्लेख नहीं मिलता. पर ऐसे निर्देश इस ग्रन्थ में अवश्य विद्यमान है. जिनसे यह सचित होता है कि नगर के जामन वारा वे सब कार्य सम्पन्न किये जाते के जिनका उल्लेख मैंगस्वनीज ने किया है। इस सदमं में बाणस्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--कार, जिल्पी क्शीलव, चिकित्सक, वाग्जीवन आदि को कितना वेतन दिया जाए. इसका निर्णय इस आधार पर किया जाए कि उनके समान कार्य के लिये अन्यत्र कितना बेतन दिया जाता है. या कुशल (विशेषज्ञ) लोग इस प्रश्न का निर्णय करें। बेतन के सम्बन्ध में विवाद होने पर साक्षियों के आधार पर उसका निर्णय किया जाए ।' यदि कोई स्वामी कारीगर. जिल्पी आदि को बेतन न दे. तो उस पर देय बेतन से दस गना या छ पण जरमाना किया जाए। यदि स्वामी वेतन की राशि का अपव्यय कर दे, तो इस प्रकार अपव्यय की गई राशि की पाँच गुना या बारह पण जुरमाना स्वामी पर किया जाए । कार्यकर (मजदूर) और स्वामी में बेतन आदि के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध हुआ हो, वह पढ़ोस के लोगों को जात रहे : उन्हें बयासम्माषित (जैसा कह दिया गया हो) वेतन दिया जाए । कारु, शिल्मी, कर्मकर आदि के नेतन के सम्बन्ध में मौर्य युग मे यह न्यनस्था थी, कि उन्हें 'यथासम्माधित' वेतन दिया जाए । यदि यथासम्भाषित वेतन के सम्बन्ध में स्वामी (Employer) और कर्मकर मे मनभेद हो, तो उसका निर्णय आमन्न (समीपवर्ती) व्यक्तियां की साक्षी के आधार पर किया जाए। यदि कोई बेतन यथासम्मापित न हो, तो बेतन या पारिश्रमिक का निर्णय 'कुशलो' (experts) द्वारा किया जाए । कुशलो द्वारा बेतन के निर्धारित होने की बात अर्थशास्त्र मे अन्यत्र भी लिखी गई है। वहाँ चाणस्य ने यह व्यवस्था की है कि जगली पशओ द्वारा आकान्त होने पर या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति मे फस जाने पर बंदि कोई व्यक्ति उस विपत्ति से मुक्त करने वाले पूरुप को अपना सर्वस्व प्रदान करने की

 <sup>&#</sup>x27;कार्यशिल्यकुशीलविधिकस्तकबान्त्रीवनपरिचारकाबिराशाकारिकवर्गस्यु मया-ऽन्यस्तद्वियः कुर्यात्, यया वा कुक्ताः कल्ययेयुः, तथा बेतनं कमेत । सालि-प्रत्ययमेव स्थातः ।' की. वर्षः ३।१३

वितनादाने दशक्त्यो दख: । बट्चमो वा । अपव्यवनाने द्वादशपमीदण्डः पञ्च-क्यो वा ।' कौ. अर्थ. ३।१३

३. 'कर्मकरस्य कर्मसम्बन्धमासमाः विद्यः। यथासम्बाधितं वेतनं क्रमेत।' कौ. अर्थः ३।१३

प्रतिज्ञा कर के, तो यह सर्वस्य प्रवान कावून के खनुकूल नहीं माना बायया। ऐसी वधा से उद्धार करनेवाले को प्रतिक्रक प्राप्ति का अधिकार तो होगा, पर प्रतिक्रक स्पी यह वेतन किताता हो, स्वका निर्वारण में 'कुवालों डारा ही किया खाया। ' 'येनस्वनीच ने नगर-समा की प्रवास प्रवास के किया है, उतकी पूर्व में अर्थकार के में निर्वेश महत्त्व के स्वार्थ में क्यार्थ के निर्वाश की कार्य के किया है, उतकी पूर्व में अर्थवारन के में निर्वेश महत्त्व के हैं। खिल्परों, काठमों और कर्मकरों के कार्य का समय मी निर्वेश कार्य करते हैं। '

मैमस्वर्गीय के जनुसार विदेशियों की बुरजा आदि की व्यवस्था करना हुसरी उप-समिति का कार्य था। मागक साम्राज्य की राजवामी पार्टाल्युम में बहुत-में विदेशियों का अवस्था ही निवास रहा होगा। परवेशी राजाओं के दूत श्री बही रहा करते थे। मैमस्वर्गीय में स्वयं यवनराज सैस्युक्त के राजदूर के रूप में पार्टाल्युम में निवास किया था। इन विदेशी दूतों के सम्बन्ध में कौटस्थ की यह उक्ति उस्लेखनीय है—'पर दूतों की रक्ता करे। इनकी रक्षा के प्रयोजन से दूस्य (जिल्हें सब वेख सक्तें) और अवृद्ध (किये दुए) रक्षी नियुक्त किये जाएँ, और साथ ही प्रतिद्वत (परदूतों के समक स्थिति के कर्मवारी) तथा गुप्तवार उनकी देख-साथ करें।'

मर्द्भशुमारी का कार्य नगरों में गोप के सुपूर्व गा, यह उत्पर लिला वा चुका है। वह जन्म और मरण के आँकडे रखता था। इसी कार्य की मैगस्चनीब के अनुसार नगरसमा की तीतरी उपसमिति करती थी।

नविकाव्यालास्त्रेनव्यालोपस्यं सर्वस्यपुत्रवारास्मवानेनार्तस्थातारमाहृत्य 'निस्तीर्णः कृशलप्रविष्यं वेतनं वद्यात ॥' कौ. अर्थः ३११३

२. 'निर्विष्टवेशकासकार्यं च कर्ष कुर्युः।' की. अर्थ. ४।१

२. 'परबुतांत्रच रक्षयेत । प्रतिबुतापसर्पात्र्यां बुत्याबृत्येत्रच रक्षिभिः ।' कौ. वर्ष. १।१२

४. 'तुलामान साच्छानि चावेशेत, वीतवीपचारात् ।' की. अर्थ. ४।२

५. 'परिवाणी ब्रोणबोरर्वयसहीनातिरिक्तनदोवाः । की. अर्व. ४।२

वर्तमाल समय के यांचे के बराबर नान लिया जाए, तो पल एक खटांक के लगनय होता है। होण में २०० पल होते ने, अतः वह १२। तेर के लगमय हुआ। १२। तेर तोलते हुए यदि आयी छटांक का जनत पड जाए, तो उसे लग्य समझना सर्वेषा उचित था। यर यदि इसले अधिक अत्तर हो, तो व्यापारी को बारह पण व्यक्ष दिया जाता था। अत्तर के अधिक होने पर बण्ड में वृद्धि होती जाती थी।' तराजू भी यदि ठीक न पायी जाए, तो इस अपराध पर भी दण्ड दिया जाता था। पर यदि तराजू से तोलने पर केवल एक कर्ष (११ मासे) का फर्क पड़े, तो इस फर्क की उपेक्षा कर दी जाती थी।' तोल और माप के हमक्य मे इसी प्रकार के कार्य में सम्हमतीय के अनुसार नगर-समा की वार्षी उपस्तिति के सुपूर्ष थे।

पच्य में मिलाबट करने, और चटिया बस्तु को बिवृया बता कर बेचने और जो चस्तु जहाँ की न हो उसे वहाँ का कहकर बेचने पर भी रच्छ की व्यवस्था थी। चाणक्य ने लिखा है कि असार भाष्ट (चटिया माल) को सारमाण्ड (बढ़िया माल) और अतरज्वात (जो भाष्ट जहाँ का तैयार हुआ न हो) को तज्ज्वात बताकर बेचने पर, पच्च में मिलाबट करने पर, पच्च में बोला करने तर बेचे हुए पच्च के बदली कर तेन पर ने केचल ५४ पण जुरमाना किया जाए, अपितु विकता को अतिपूर्ति नी की जाए। मैं मैयस्थानिय ने नगर-ममा की जिम पोचनी उपसमिति का उल्लेख किया है, उसके मी सही कार्य थे।

मैगस्वनीय द्वारा वॉणत नगर-समा की छठी उपसमिति का कार्य क्य-विकय पर कर बसूछ करना था। कोटलीय अर्थशास्त्र में इन कर का विश्वद रूप से निरूपण किया गया है। कोई भी पच्च उत्पादन-स्थान पर नहीं दिक सकता था। पच्च पर शुल्क प्रदान करने के जनन्तर ही उसकी विकी की जा सकती थी। क्रब-विक्रय के इन शुल्क पर अगले एक अध्याय में विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। विक्रय-शुल्क मौथे युग में राजकीय आग्र का एक महत्वपूर्ण माधन था। बह बुल्क किल प्रकार और विक्रिय पच्चों पर किन विभिन्न दरों से बसूछ किया जाए, पाणक्य ने विस्तार के साथ इसका निरूपण किया है।

पाटलिपुत्र की नगर-समा द्वारा किये जाने बाले जिन विविध कार्यों का उन्लेख मैनान्य-भीज ने किया है, कौटलीय अर्थकास्त्र के अनुसार भी वे नगरो के राजकीय अधिकारियों द्वारा किये जाते थें। पर नगर समा और उसकी छ. उपसमितियों के सम्बन्ध में अर्थकास्त्र से कोई निर्देश नहीं मिलता। सम्मवतः, इसका कारण यह है कि बाणक्य ने अर्थकास्त्र का

 <sup>&#</sup>x27;पलहीनातिरिक्ते द्वादशयणो क्ष्यः । तेन यलोत्तरा व्यव्यवृद्धिव्यक्तियाता ।' कौ. अर्थ. ४३२

 <sup>&#</sup>x27;तुरुायाः कर्वहीनातिरिक्तमबोवः । डिकर्वहीनातिरिक्ते वद्पको इच्छः ।' की. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;सारमाण्डमसारमार्ग्यं, तज्जातिमायतण्यातं, राषामुक्तमुर्णसमुक्तं समुत्यरिवित्यं वा विकयाधानं नवतो हीनमृत्यं बतुष्यम्बाम्यचो बच्दः ।' की अर्थः ४।२

निर्माण 'नरेन्द्र' चन्द्रवप्त के लिये बासन की विधि के रूप में किया था। साझाज्य के शासन में जो कार्य नरेन्द्र चन्द्रवप्त को राज्य में 'कटस्थानीय' रूप से सम्मादित करने थे और जिनका उसे नियन्त्रण व सम्बालन करना था. प्रवानतया अर्वजास्त्र में उन्हीं का निरूपण किया गया है। पर पाटलिएन और जन्य पूरों की नगर समाएँ (पौर समाएँ) राजा द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। वे वहाँ चिरकाल से विश्वमान थीं, और उनकी कार्यविधि व कार्याधिकार परम्परा पर आश्रित थे। अर्थशास्त्र में यह तो कहा गया है, कि जनपद, ग्राम बादि के सघीं या गणों के चर्म, चरित्र और व्यवहार को कायम रहते दिया जाए, पर इन संघों का स्वरूप नया था. इसका कोई विवरण अर्थकास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी कतिपय ऐसे निर्देश अर्थशास्त्र में विद्यमान है, जिनसे यह सुचित होता है कि केन्द्रीय सरकार या राजा द्वारा नियुक्त राजपदाधिकारियो (अमात्यों, अध्यक्षो, राजपुरुषों और युक्तो) के अति-रिक्त जनपदी, नगरों और बामों में ऐसे भी शासक वर्ग की सत्ता थी, जो राजा द्वारा नियक्त न होकर परम्परागत रूप से वहाँ विद्यमान थे। जनपदी के शासन के लिये 'समाहर्ता' संज्ञा के और नगरों के शासन के लिये 'नागरक' सजा के असात्य केन्द्रीय सरकार की ओर से नियक्त किये जाते थे, यह इसी अध्याय मे ऊपर लिखा जा बका है। पर अर्थशास्त्र में 'पुरमुख्य' और 'राष्ट्रमस्य' का भी अनेक स्थलो पर उल्लेख हुआ है, 'जो अधिकारी स्पष्टतमा नागरक और मनाहर्ता से मिल थे। जनपद, देश और राष्ट्र वर्यायवाची संज्ञाए थी, यह भी पहले लिखा जा चुका है। सम्मवतः, ये पूर-मुख्य और राष्ट्र-मुख्य (जनपद-मुख्य) परो और जनपदों के ऐसे अधिकारी है, जो इनके पराने परम्परायत शासन का प्रतिनिधित्व करते थे। सब-जनपदों में तो सब-समाओं का शासन या ही, और उनके प्रधान राजकीय अधिकारी 'सम्मरूप' कहाते थे। पर राजतन्त्र जनपदों में भी पौर जानपद समाओ की सलाथी, जो इन जनपदों के मगव के अधीन हो जाने पर भी नष्ट नहीं हुई थी। इसी प्रकार पुराने 'राप्ट्रमुख्य' और 'पुरमुख्य' भी अभी विद्यमान थे, जिनकी सत्ता और अधिकारी को मौर्य सम्राटो ने यथावर्व कायम रहने दिया वा।

#### (४) ग्रामों का शासन

जनपरों का निर्माण बहुत-से प्रायो से मिलकर होता था, यह इसी अध्याय मे ऊपर जिल्हा जा चुका है। अत्येक प्राय शामन की दृष्टि से अपनी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कीटलीय अर्थसास्त्र में प्रायो के सासन के सम्बन्ध में अनेक सहस्वपूर्ण निर्देश उपक्रय होते हैं। प्रत्येक प्राय का एक-एक सासक होता था, जिसे 'सामिक' कहते थे। जब प्रायम के किसी काम से कही जाना हो, तो 'उपवास' (ग्राय केकार से उसे सहायता देनेवारे) वारी-वारी से उसके साथ जाएं। जो ऐसा न कर सकें, उन्हें एक योजन की दूरी के लिए

१. 'अटब्बमापालपुरराष्ट्रमुख्येश्व प्रतिसंसर्गं गच्छेत् ।' कौ. अर्थ. १।१२

१॥ पण के हिसाब से जूरपाला देना होगा। " इससे यह स्पष्ट है, कि म्रामिक मानवासियों से जूरपाला समूल करता वा, और माम के सासन में उसकी सहायता करने के लिये करने पर प्रमास की होते में, जिनकी सम्रा पंचार में 11 कोटलीय वर्षवास्त्र में ते लेकि स्थलों पर 'मामचें 'का भी उत्लेख हुआ है। 'वे 'उपवास' सम्प्रकृत मानवंद मा प्राम समा के सदस्य होते में, जो न केवल प्राम-सम्बन्धी मामकों पर विचारित सामके स्थल में मामक की सहायता मी करते में। सम्मवतः, ये ही 'प्रामवृद्ध' भी कहाते में। प्रामिक को यह अधिकार भी प्राप्त वा, कि स्वति के प्राप्त को माम के 'निरस्त '(वहिल्कृत) कर सके, जो चोर हो या जो परस्ती-मामक का अपराधि हो। पर हम हो प्रमास के अपराधियों के अतिरिक्त मंदि वहिल्कि अन्य की प्राम से निरस्त करे, तो उसे २५ पण जूरमाने का दण्ड दिया जाता मा। इसी अपराध के लिये 'प्राम' की 'उत्तम-साहत रुष्ट' मिलता मा।' भाग' को दण्ड दिये जाने की बात इस तथ्य को स्थल करने प्रतिप्ति तर देती है, कि माम का एक मुसप्ति कर अति है, कि माम का एक मुसप्ति कर से निरस्त करें।

सामिक और 'पाम' (पाम-संस्था) के क्या कार्य में, यह कौटलीय अर्षवास्त्र के निम्न-जिवत निर्वेशों में सभी सीति स्थय हो जाता है—"जो कर्षक कुवक) गाँव में सेती करते के जिये आए पर सेती न करे, उत्तर पुरमाना किया आए और यह जुरमाना 'प्राम' प्राप्त करें। जिवने काम करने के जिये पेशानी बेतन (पारिश्विषक) के जिया हो, पर काम न किया हो उत्तसे पेशानी जी हुई राधि का दुनना जुरमाने के रूप में बहुक किया जाए। यदि ऐसा स्थित किसी 'प्रवह्म' में साम्मिलत हुवा हो और वही उत्तने मोजन, पेथ आदि प्राप्त किया हो, पर उत्तके बरके में वाज्ञित कमार्थी का सम्मादन उत्तने न किया हो, सो मोजन और येथ के मूच्य का दुनान उत्तसे बमुक किया जाए। "प्रवह्म प्रकार के समाच मानेक होते से, जिनमें जनता के आमोद-अमोर और मनी-पंत्र के लिये अनेक्विय साचन प्रस्तुत किये जाते थे। इनमें सम्मिलत होने वालां को मोजन और पेय प्रवान किये आते है, पर इनके बरके में उन्हें कार्य करना पहता था। याम की ओर से प्रेक्षाओं (नाटक, तमाग्ने

 <sup>&#</sup>x27;वामार्थेन प्रामिकं अजन्तं उपवासाः पर्यायेणानुगेण्छेयुः, अननुगण्छन्तः पर्णार्थपणिकं योजनं दद्यः।' कौ. अर्थ. ३।१०

२. की. अर्थ. २१७

३. 'प्रामिकस्य प्रामावस्तेनपारवारं 'निरस्यतत्रवर्तुविश्वतिपणे वण्डः । प्रामस्योत्तमः।' कौ. अर्थः ३११०

 <sup>&#</sup>x27;कर्चकस्य प्राममम्पुरेत्याकुर्वतो पात्र एकाल्ययं हरेत् । कर्माकरणे कर्मवेतनद्विगुणं हिरण्यवानं प्रत्यंका द्विगुणंभक्यपेयवाने च प्रचहणेषु द्विगुणर्भक्षं बद्यात् ।'
 कर्म. अर्थ. ३।१०

आषि) की की व्यवस्था की वाती थी, पर उन्हें देवने वाकों के किये यह जावस्थक वा कि प्रें जा पर हुए वर्ष के अर्थन के वेद में वाता करें, या उस प्रें जा पर हुए वर्ष के अर्थन होने दिया जाए। वी प्रव्हाक कर है (छिप कर) वेदा को देखें या युनें, उन्हें दूसरों से किये वाने को के दो के या युनें, उन्हें दूसरों से किये वाने को के व्यवस्थ के किये की का प्रवृत्ता प्रयान करने के किये विशा के वार्य का व्यवस्थ का प्रवृत्ता प्रयान करने वारों के किये थी। ' सर्वहित (सर्वक्रिक हित) के कामों में युन आजा है, और अन्य असका पालन करें। जो ऐसा न करें, उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाए। ' देश (अनपर) में सिवस मार्यों को बनाने, बांच बीचने वार्सि के कार्यों में प्राप्तों द्वारा किये वारों वे वारों के कार्यों में वार्य के किये हितक पाने को स्वाप्ती के साम-संस्थाओं से इनमें हाथ बटाने की जाशा की जाती थी। प्राप्तों को सुशोनित पत्ताने और उनकी रक्षा की उत्तरदानिता भी प्राप्त संस्थाओं पर ही थी।

कीटलीय अर्थवास्त्र के अनुवीक्तन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि मीर्थे युग के वानों में स्वायल संस्थाओं की सता थी। इन सस्याओं को 'सान' या 'पामसब' कहते से, और इन्हीं के या '(कान्न), अवहार और वरित्र (परस्परान्त प्रवालो) आदि को अलपटनमध्यक हारा निकन्य-पुन्तकस्य (रिजन्ट है) में किया जाता था। 'पामसंब के सस्यों को 'यामबुब कहते थी' सम्मवन, प्राम में निवास करने वाके सब कुको (परि-वारों) के मुख्याओं (बुद्धोया eldets) हारा ही प्रायक्षंव का निर्माण होता था। प्राम में एक बी से लगा कर पांच थी तक कुल रहते थे, यह उत्तर लिखा जा चुका है। पाणित की अल्टाभ्याधों से कुलो के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बारों झात होती है। कुल के लिखे पाणिति ने 'गोज' शब्द का प्रयोग किया है। वीच हिला का ता बात होती है। कुल के लिखे पाणित ने 'गोज' शब्द का प्रयोग किया है। वीच हिला का ता बात बात बात बात बात का प्रवास का स्वास का प्रवास का प्र

 <sup>&#</sup>x27;प्रेकायासमंत्रदः स्वस्वजनो न प्रेक्तेत । प्रच्छक्त अवणेक्षणे च लर्वहिते च कर्मणि निप्रप्रेण हिन्नमंत्रं दक्तात् ।' की. अर्थ. ३।१०

२ 'सर्वहितनेकस्य बुवतः कुर्युराजान् । अकरणे द्वादशपणो वण्डः ।' की. अर्थः १३।०

३. 'राजा बेशहितान् सेतून् कुर्वतां प्रिय संज्ञक्यात् । प्रामकोभाव्य रक्षाव्य तेयां प्रियहितं वरेत् ॥' कौ. अर्थः ३।१०

विज्ञप्रामकातिकुलसंवातानां वर्म व्यवहार चरित्र संस्थानं . . . निवन्यपुस्तकस्यं कारवेत् । कौ. अर्थ. २१७

५. की. अर्थ. २।१

विस्तृत विवेचन के लिये देखिये—सम्बद्धेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था और राजशास्त्र, अध्याय ७ ।

संव जहां अवराधियों को दण्ड देता था, उनसे जुरमाने बसूल करता था, प्राथ-विवयक सार्वजनिक हित के कार्यों का सम्मादन करता था, लोगों के मनोर्याण्यन की व्यवस्था करता था, ब्राम को सुवीपितर स्वतं के लिये दिवेष्ट रहता था, और शाम की रक्षा के प्रवास्था करता था, बही नावालियों की सम्पत्ति का इन्तजाम करता भी उसी का कार्य था। धान से दिखत सन्दिरों और देवस्थानों की सम्पत्ति का प्रवन्ध भी प्रामत्त्र के ही हाथों में था। अपने क्षेत्र में सहके, पुल और बीध बंधवाना थी हसी संव का कार्य था।

इस बानसंव या बानसंस्था का मुखिया 'वामिक' कहाता या, पर साम्राज्य की केन्द्रीय सरकार द्वारा मी वागो के साक्षन के किये कर्मचारियों की नियुक्ति की आती थी। पांच से दस बागो तक के केल के किये 'तोप' नियुक्त होता था। यदि गाँच छोटे-छोटे हों, तो गोप के क्षेत्र से २० वा ४० संस्था तक के बाम भी सम्मिनित हो सकते थे। 'वीप' का मृत्य कार्य राजकीय करो को एक करना होता था। उसके कार्यों को कोटलीय अर्थवास्त्र से इन प्रकार निर्विट किया गया है'—

- (१) ग्रामों की सीमा का निर्धारण करना।
- (२) प्रत्येक प्राप्त के क्षेत्र के अन्तर्य त त्र्मि का यह हिसाब रखना कि उसमें कितमी क्ष्मि पर जुते हुए खेत हैं, कितनी सूमि पर बिना जुते खेत हैं, कितनी सूमि परती पड़ी हुई है, कितनी सूमि केदार (बादर) है, कितनी पर आराम (बाप) हैं, कितनी पर वण्ड (मब्जी के खेत) हैं, कितनी पर कामारे हैं, कितनी पर कामारे हैं कितनी पर कामारे हैं, कितनी स्वाप्त हैं, कितनी पर कामारे हैं, कितनी स्वाप्त हैं, कितनी पर कामारे हैं, कितनी स्वाप्त हैं कितनी स्वाप्त हैं कितनी स्वाप्त (खाऊ) के कितनी स्वाप्त हों हैं।
- (२) मूर्मि के कथ-विकास का उल्लेख करना, जगलो की सीमाएँ निर्वारित करना और मार्गों को तय करना।
  - (४) भूमि के दान और सम्प्रदान को उल्लिखित करना।
  - (५) किस मूमि को राज्य द्वारा टैक्स से छूट (परिहार) दी गई है।
- (६) कौन-से गृह कर से मुक्त है, और किनसे कितना-कितना कर लिया जाता है, इसका उल्लेख करना।
- (७) ग्राम में चारो वर्णों के कितने-कितने मनुष्य निवास करते हैं, उनमें से कितने कृपक, कितने खाले, कितने व्यापारी (वैदेहक), कितने कार (कारीगर), कितने कर्मकर (मजदूर) और कितने दास हैं, इसका रिकार्ड रखना।

१. 'बालद्रव्यं ग्रामबृद्धाः वर्षयेयुरा व्यवहारप्रायणात्, वेबद्रव्यं श्रा' की. अर्थ. २१७

२. की. अर्थ २।३५

- (८) प्राय में दी पाँच बाके जीर चार पाँच बाके जन्तुओं की कितनी-कितनी संख्या है, इसका हिसाब रखना।
- (९) बाम के प्रत्येक गृह से कितना सुवर्ण, कितनी बिष्टि (बेगार), कितना सुरक और कितना दण्ड (जुरसाना) प्राप्त हजा है, इसका हिसाब रखना।
- (१०) साम के अन्तर्गत प्रत्येक कुछ में कितने पुरुष हैं और कितनी स्थित, उनमें कितने बुख हैं और कितने बालक, ने क्वा करते हैं, उनके क्या पेखे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनकी कितनी बाय है और वे कितना व्यय करते हैं, इन सब बातों का रिकार्ड रखना।

निस्सन्देह, गोग एक अत्यन्त महत्वदूर्ण राजकर्मजारी वा, विसका कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्यत प्रामो के सम्बन्ध के सक आवश्यक बारों का पूरा-पूरा रिकार्ड रकता होता था। अपिक वहें कोच में वे ही कार्य स्थानिक डारा किने जाते में 1 जनपक के चीच मार्ग यह स्थानिक नामक कर्मजारी केन्द्रीय सरकार डारा इस प्रमोजन के निज्यक्त किया जाता था।' कि अपने अधीन गोगो से इन सब कार्यों को जुबार रूप से सम्प्रित कराए। स्थानिक से अपर समस्त्रतों पूरे जनपत्र के विसे इन्हीं कार्यों को तम्पन्न करता था। यहारि वार्यों और जनपद में विसे स्थानीय स्थायत शासन की सत्ता थी, और उनके प्रामन्यंव और जनपद में विसे स्थानीय स्थायत शासन की सत्ता थी, और उनके प्रामन्यंव कीर जनपद में दे स्थानिय स्थायत हो जुके थे, अत पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार के लिये भी यह आवश्यक वा कि उस द्वारा इनके सुआवत्र के किने प्राप्त करने के स्थानिय सरकार के लिये भी यह आवश्यक वा कि उस द्वारा इनके सुआवत्र के किने प्राप्त करने के लिये और इनके विषय में पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिये राजकर्म साम्य

प्रामों को अनेक वर्गों में विश्वका किया आता था। अनसंख्या के जाबार पर धानों के तीन वर्ग थे, अबेख (वर्ध), मध्यम और कनिष्ठ (छोट)। एक बाम में एक सी से लेकर पाँच सी तक की संख्या में कुलो (परिचारों) का निवाद होता था, वह उत्तर लिखा वा बुका है। पाँच सी के लगमब कुलों वाले बाम ज्येष्ठ थे, एक सी के लगमग कुलों वाले कनिष्ठ थे, और इसके बीच के बाम मध्यम वर्ग के थे। इन तीनों प्रकार के बामों को राजकीय कर की दिष्ट से अनेक मायों में विश्वकर किया गया था। वे विश्वान निम्मणिशित में —

- (१) भागाम-ये सामारण ग्राम थे, जिनसे राजकीय कर वसूल किया जाता था।

१. 'एवं च जनपदचतुर्थ भागं स्थानिक : चिन्तवेत ।' कौ. अर्थ. २।३५

 <sup>&#</sup>x27;तमाहृतां चतुर्वा कनपरं विभव्य क्वेच्छ नव्यल कनिच्छ विभागेन प्रांतारं परिहारक नामुक्तिं वान्यरत् हिरव्यविध्यातिकरित्वविक्तात्वविति विकाययेत् ।'

की. अर्थ. २।३५

प्रदान किये हुए होते में 1 न इनसे कोई कर छिया जाता वा और न जनाव जायि। म्हास्विक् आदि इनते इसनी आवनती प्राप्त कर लेते में, क्लिसे कि वे अपना निर्वाह मकी मीति कर सकें । इसी प्रकार विविध जाआतें (रावकीय विभागों के जन्मकों), संवक्तावकों, मोगों, स्थानिको, अनीकस्वों (यहु-विकित्सकों), चिकित्सके, अववस्वस्वों (वोहों को प्रीविधित करने वालो) और अंचारिकों (रागुपालको) को भी ऐसी मूमि व प्राप्त प्रदान कर दिये आते में, किन पर उन्हें लोई कर नहीं देना परता था। इन प्राप्तों के जायदाब को में न वेच सकते में और न एक ही रख सकते में 1 में के नेक इनकी आमदानी का उपमोग ही कर सकते में और ना एक ग्राप्त की ही 'पीकारक' संवा थी।

- (३) आयुधीय—जिन बामों से राजकीय कर तो न लिया जाता हो, पर जिनसे राज्य को सैनिक प्राप्त होते हो। बहुत-से ब्राम ऐसे भी होते में, जो सेना के लिये सैनिक प्रदान करते थे, और इसी कारण ने राजकीय कर से युक्त रहते थे।
- (४) ऐसे श्राम जो राजकीय कर नकब प्रदान न कर उसे बान्य (अनाज), गयु, हिरण्य, कुप्प (कज्वा माळ) या विध्वि (बेगार) के कप मे प्रदान करते वे। दुर्गों जीर राजकीय भवनों के निर्माण के लिये जिन शिल्पियों और मजदूरों की आवस्यकता होती थी, अनेक प्राम उन्हें प्रदान कर राजकीय कर से कूट प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि इनके ब्राम राजकीय कर से मूल होते वे, अतः राज्य का कार्य करने पर इन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था।

प्रामों के स्वरूप और शासन के सम्बन्ध में जो वे अनेक निदंस कीटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है, वे अत्यन्त महत्त्व के हैं। सामों में जहीं पुरानी परम्परायत स्वास्त्व शासन-सस्याओं की सत्ता भी निल्हें शासन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त में, वहां केन्द्रीय सरकार की ओर से भी उनमें कर्ष्यवानी नियुक्त से । वाणवन तत्त्व तत्त्व से कर्षी-मिति परिचित्त से, कि गोप व स्थानिक सद्दुक कर्मचारी हो राजकीय करो को बहुक करते हैं, और वे ही उन वातों के रिकार्य भी रखते हैं, जिन पर राज्य की पुरक्षा, सान्ति और अवस्था निमंद करती है। यदि ये कर्मचारी अपने कार्य में प्रमाद करें और शामवासियों के विषय में सही-सही सुचनाएँ केन्द्रीय सरकार को न हैं, तो राज्यशासन कभी सुचार क्यं ने नहीं जल सकता। अत. वाणवन ने वह स्थवस्था नियों, कि समाहती गृहरितिक के मेर में ऐसे मुत्यन्व सामों ने नियुक्त के, वो गोपों और स्थानिकों के रिकार्यों की सारवार व प्रामाणिकता का निरुष्य कर्क में सुत्यार रहें। गोपों और स्थानिकों ने सेती, गृहों और स्थानिका का निरुष्य कर्क में स्वरूपों और पहांचीं की संस्था के बारे थे, लोगों की आस और हिल्लों के सामें की सम से सामाणिकता का निरुष्य कर्क में सुत्यार बीर पहांचीं की संस्था के बारे थे, लोगों की आस और

 <sup>&#</sup>x27;ऋतिवाचार्यपुरीहितयोषियेच्यो सह्यवेचान्यस्थकराच्यातिकपदायकानि प्रथक्केत् । अध्यक्षसंस्थायकादित्यो योगस्थानिकानीकस्थिकित्सकाश्यवनक संबारिकेय्यवस विकासानवर्तत् ।' कौ. जर्च. २।१

क्षय के सन्वन्ध में और उनके चरित्र के विषय में वो बुचनाएँ रिकाई की हों, उनकी सरवता की साँच करता इस चुप्पचर्यों का कार्य वा। ' इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीर्थ यूग में प्रामों कार्य निवास की अरवत व्यवस्थित था, बीर नीर्थ सम्राह उन पर अपना नियन्त्रण जली-मोति स्वास्तिक करने में समर्थ इंग्र वे।

शीयों ने जिस विशास सामान्य की स्वापना की बी, उसमें यह सम्मव ही नहीं पा कि सम्मूर्ण सामान्य में किन्हीं ऐसी प्रतिनिधि-सवायों की सत्ता हो विनके सदस्य जनता हारा निर्वाधित होते हों, ब्यों कि उस समय में बाताबात के सावन समुप्तत नहीं थे। पर प्रामों, नगरों बीर बनपदों में ऐसी स्वधासन सस्वाएँ इस कारू में भी विध्यमान थीं, जिनके हारा जनता को अपना सासन स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता था। शामसंत्रों, नगरों की पौरसनायों और जनपदों की जानपद-समानों का मौर्य युन के शासन में महस्वपूर्ण स्थान था।

 <sup>&#</sup>x27;सलाह्य प्रविकाश्य नृहपतिक व्यञ्जना वेषु जानेषु प्रणिहितस्तेयां ज्ञानामां सेमनुहकुलामं विद्याः । मानसञ्जाताभ्यां सेपाणि मोनपरिहाराभ्यां गृहाणि वर्णकर्मभ्यां कुलानि व । तेषां ज्ञानकाव्ययां च विद्याः' वी. सर्व. २१६५

#### सातवी अध्याय

### न्याय व्यवस्था

### (१) न्याय विभाग का संगठन

भीयं साम्राज्य में न्याय के लिये अनेक और अनेकविष न्यामालयों की सत्ता थीं। सबसे कोटे त्याबालय बामों के थे. क्योंकि 'बाम', 'बामसब' या 'बाम समा' को भी कतिपय मामलों में न्यायसम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। ग्रामिक ग्रामबुद्धों के साथ मिलकर अपराधियो को दण्ड देता था. और उनसे जरमाने वसूल करता था। प्राम के त्यायालय से उत्पर संग्रहण द्रोणमख, स्थानीय और जनपद-सन्धि के न्यायालय होते थे। अनपद के निम्नलिखित विमागो का उल्लेख कौटलीय अर्थशास्त्र मे किया गया है, स्थानीय, द्रोणमुख, खार्बटिक, सम्रहण और ग्राम । इनके स्वरूप पर पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाला जा चका है। हम यह भी लिख चुके हैं कि सम्भवत स्थानीय, द्रोणमुख और खार्वटिक जनपद के एक ही विभाग को मुचित करते थे। विभाग के आकार को दृष्टि में रखकर ही इन्हें स्थानीय, द्रोणमुख या खार्वटिक कहा जाता था । जहाँ तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, ये सम्पूर्ण जनपद में और उसके विभागों (द्रोणमख आदि) में स्थापित थे। ग्राम-न्यायालय से ऊपर द्रोणमुख न्यायालयो की (या स्थानीय व खार्वटिक न्यायालयों की) सला थी. और उनसे कपर जनपद न्यायालय, और उनसे भी कपर पाटलिपुत्र के केन्द्रीय न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय था, जो अनेक न्यायाधीशो की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्रामसच और राजा के न्यायालय के अति-रिक्त अन्य सब न्यायालय दो प्रकार के बे---धर्मस्थीय और कण्टक कोधन । धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीश धर्मस्य या व्यावहारिक कहाते थे, और कण्टकशोधन न्यायालयो के न्यायाधीशों की सज्जा प्रदेष्टा थी। "इनके न्यायाधीश अकेले न्याय कार्य नहीं करते थे। दोनो प्रकार के न्यायालयों मे तीन-तीन वर्मस्य और प्रदेख्टा न्याय कार्य का सम्पादन करते

१. की. अर्थ. ३।१०

२. 'वर्मस्वारतस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धितंग्रहणहोणमुक्तस्वानीवेषु व्यावहारिकानवीन् कृर्युः ।' की. अर्थः ३।१

३. की. वर्ष. ३।१

४. 'प्रवेष्टारस्त्रयस्त्रयो बाझ्मात्या कच्टकशोधनं कुर्युः।' कौ. अर्थ. ४।१

थे !' ज़ाबुक्ति बुद के त्यासालयों में बी प्रायः दो, तीन वा अधिक व्यायाधीश बेञ्च के रूप में बैठ कर कार्य करते हैं ! यही दक्षा नौर्य काल में बी बी !

यमंत्सीय और कण्टकयोधन स्थायालयों में किन-किन विषयों के साथ सम्बन्ध रखते-वाले बाद स्थाय के लिये प्रस्तुत किन्ने वार्त थे, उनमें किन कानृनों के अनुसार फैरले दिवे जाते थे, और न्याय कार्य करते हुए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता बा-स्न सक वार्तों के सम्बन्ध में कोटलीय अर्थसालय हारा विषय क्य से परिष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में हुम इसी विषय पर सक्षेप के साम प्रकास कार्लेंगे। वर्गस्थीय और कण्टकयोधन न्यायालयों में बया मेद मा, इसका स्थाट क्य से परिक्षान जन नार्थों के अनु-योलन से सुगमतापुर्वक प्राप्त किया जा सकता है, जो इन न्यायालयों में निर्णय के किए सम्द्रत किये जाते थे। स्थूल क्य से हुम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों के पारस्परित्क बाद धर्मस्थीय न्यायालय के विषय थे, और व्यक्तियों तथा राज्य के बाद कण्टकशोधन न्यायालय क्यायालय समझ सकते हैं, यद्यपि कल्टक सोचन न्यायलयों में ऐसे विषय प्राप्त प्रस्तुत किये जाते थे जिनका सम्बन्ध प्रसासन (Administration) के साथ होता था।

# (२) धर्मस्यीय न्यायालय

धर्मस्वीय ग्यायालयो मे प्रधानतया निम्नलिक्तित विषयी से सम्बद्ध बाद प्रस्तुत किये जाते थे---

(१) व्यवहार स्वापना (की.जर्ब.२।१)—दो व जिंबक व्यक्तियों वा दो व अधिक व्यक्तियां वा दो व अधिक व्यक्तियां हो। व्यक्ति जीर व्यक्तियां हो। व्यक्ति व्यक्तियां हो। व्यक्ति व्यक्तियां हो। व्यक्ति व्यक्तियां हो। व्यक्ति व्यक्तियां हो। व्यक्ति हो। व्यक्ति हो। व्यक्ति हो। व्यक्तियां वा व्यक्तियां हो। व्यक्तियां वा व्यक्तियां हो। व्यक्तियां व्यक्तियां हो। व्यक्तियां व्यक्तियां हो। व्यक्तियां व्यक्तियां हो। व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां हो। व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां विवासितं हो। व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां विवासितं हो। व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां विवासितं वा व्यक्तियां विवासितं हो। विवासितं व्यक्तियां व्यक्तियां व्यक्तियां विवासितं वा व्यक्तियां विवासितं व

रे. की. वर्ष. ३।१ और की. वर्ष. ४।१

को इससे आषा रण्ड दिया जाता या। जिन्होंने इस व्यवहार को स्वीकार कर लिया हो, वे अपनी क्षति के स्वयं उत्तरदायी थे। न्यायालय उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कराता या, क्योंकि वह ऐसे व्यवहारों को मान्य नहीं समझता या।

पर इस नियम के कतिपय अपवाद भी थे। जिन व्यवहारो का विषय विरासत में प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति का बँटवारा हो, जिनका सम्बन्ध धन के निक्षेप (deposit) से हो, जो बिबाह से सम्बन्ध रखते हो, जिनका सम्बन्ध किसी व्याधित (रोगिणी) या अनिष्कासिनी (परदे मे रहनेवाली) स्त्री से हो, और जिन्हें अमृद (जो मृद या पागल न हों) अ्यक्तियों ने किया हो, ऐसे व्यवहार यदि किसी घर में गुप्त रूप से भी किये गये हों. वे मान्य होये। साथौँ (काफिलों) में सम्मिलित व्यापारियों, चरागाहों में रहनेवालो, आश्रमवासियों, ब्याची (बहेलियों) और चारों (गुप्तचरों)ने तथा जंगल में निवास करने-बाले लोगों ने जो व्यवहार निर्वारित किये हो, ने मान्य होगे नाहे उन्हें जंगल में भी निर्वारित किया गया हो। छलपूर्वक किये गये केवल वही व्यवहार मान्य होंगे, जो गढाजीवियों (मप्त-चरों) द्वारा किये गये हो। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अपबाद कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लिखित है, जिन्हें यहाँ उद्भुत करने का विशेष उपयोग नहीं है। सामान्य नियम यही था. कि न्यायालय उन्ही व्यवहारों को मान्य समझें. जो अतिरोहित (प्रगट) रूप से और सोच-समझकर किये गये हो। कदा, आर्त, मत्त, जन्मत्त आदि दशा में किये गये व्यवहार मान्य नहीं समझे जाते वे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति होशहवाश में न होने के कारण विवेक को स्रोये हए होते थे। व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वादों का निर्णय साक्षियों के आधार पर किया जाता था।

(२) स्त्रीक्षण कल्य ' (की. जयं. ३।२)—स्त्री-जन के साथ मान्यन्य रखनेवाले मुकस्तों का निर्णय जी वर्गस्थीय न्यासावयों द्वारा किया जाता था। स्त्रीयन के दो रूप ये— वृत्ति जीर जावच्या । दो सहस्त से लिक्क (पण) या इतने मृत्य की सम्पत्ति स्त्री की वृत्ति विश्व है। कि वृत्ति की स्त्रा की वृत्ति की स्त्रा की लिये उसके नाम कर दी जाती थी । इसी को 'वृत्ति' कहते थे । आयुषण जादि की संज्ञा 'आव्यच्य' वी। विवाह के समय प्रदान किये गये आयुषण जादि की संज्ञा 'आव्यच्य' वी। विवाह के समय प्रदान किये गये आयुषण जा अन्य कीमती पदार्थ भी स्त्रीयन माने जाते थे । आयुष्ण जो क्यान्य की सात्रा कितनी हो, इसके लिये कोई सीमा निर्वादित नहीं थी । इस स्त्रीयन को स्त्री व्यन्ति पर या वृत्त हो, जीर परण-नोभण का प्रवच्य कर सकती थी। यदि पित कही प्रवास पर यथा वृत्त हो, जीर परण-नोभण का प्रवच्य कर करना वा हो, उत्तर सात्री थी। कितयय परिस्थितियों में पति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीयन को खर्च करने का विवाह स्त्री थी। कितयय परिस्थितियों में पति को भी अपनी पत्नी के स्त्रीयन को खर्च करने का विवाह स्त्री स्त्री सात्र की सात्री में । बहुत, प्रावास्त्र आयं और देव— वार प्रकार के विवाह धर्मी र प्रमित्र को हुए यदि तीन सात्र के जनुवार जिन परि-पत्नी का विवाह हु ब्रा हो सीर ऐसे विवाह को हुए यदि तीन सात्र की तु कु हैं, तो पति-पत्नी परस्पर वहस्ति से ऐसे विवाह को हुए यदि तीन सात्र की तु कु हैं, तो पति-पत्नी परस्पर वहस्ति से

स्त्रीयन को वर्ष कर सकते वे। यर यान्यकं और लायुर विधियों से विवाह होने की वधा में पति-पत्ती को यह अधिकार नहीं वा, कि वे परस्पर सहमति से भी स्त्रीयन को वर्ष कर सकें। इन विधियों से विवाहित पति-पत्ती यदि स्त्री यत्र को उत्तर्थ कर दें, तो उनके लिये यह आवस्पक था, कि स्त्रीयन को सुरसहित थाएस किया जाए। राक्षस और पैसाय विधा वे विवाहित पति-पत्ती यदि स्त्रीयन को जार्च करें, तो इस कार्य को जोरी माना जाता था।

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह न करने तीर धार्मक जीवन विताने का निष्क्य करे, तो सम्पूर्ण स्त्रीवन (बाहे वह जानुष्कों के रूप में हो या बन्य रूप में) पुरन्त उनके सुपूर्व कर दिया जाता था। विद यह वन उसे पुरन्त प्रदान न किया जा सके, तो यह वन व्याप के बाथ देना जावस्यक था। इसी प्रकार के जन्य बहुतन निपम कौटजीय वर्षशास्त्र में स्त्रीवन के सम्बन्ध में उत्कितिसाई। यह स्वामित या कि इनके विवय में बाद मस्त्र हों। इन वादों का निर्णय धर्मस्वीय न्यायानव्य ही करते थे।

(३) विवाह सम्बन्धी विवाद (की. अर्थ. ३।३)---मीर्य यग में कतिपय वशाओं में नलाक (मोक्ष) और पुनर्विवाह की भी अनुभति बी। यदि स्त्री बल्ब्या हो, या वह केवल ऐसी सन्तान को ही जन्म देती हो जो जन्म के पश्चात शीझ ही गर जाए, तो ऐसी स्त्री का पनि पूर्नीववाह कर सकता था। पर ऐसा करते हुए उसे आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी होती थी। यदि किसी स्त्री से केवल कन्याएँ ही उत्पन्न होती हों, तो उसका पति बारह साल के पश्चात् पूर्नीववाह का अधिकारी हो जाता था। इस नियम का उल्लंबन करने पर २४ पण या अधिक दण्ड की व्यवस्था थी। साथ ही. यह भी आवश्यक था कि इस दक्षा में सारा स्त्रीयन स्त्री को सीप दिया जाए और उसे हरजाना (बाधिवेदनिक) मी प्रदान किया जाए। यदि कोई पति दुष्चरित्र या नीच हो, या चिरकाल से विदेश गया हुआ हो, या राजडोही हो, या प्राणामिहन्ता (कातिल) हो, या पतित हो, या नपंसक हो, तो स्त्री को ऐसे पति को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी का यह अधिकार स्वीकृत किया जाता था, कि पति उसका भरण-पोषण करे । यदि जपर्यक्त नियमों के अधीन किसी परुष ने पुनविवाह कर लिया हो, तो उसकी पहली पत्नी उससे बरण-पोषण के लिये उपर्युक्त बन प्राप्त कर सकती थी। इस वन की बाजा कितनी हो, यह पति की जामवनी व स्थिति पर निर्भर था। पर यदि इस दशा में स्त्री क्यूपर कुछ की संरक्षा में रहने छने या पति से प्रथम हो जाए. तो उसे पति से अरण-पोधन का व्यय (भर्म) आप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता था । यदि पनि पत्नी के प्रति या वत्नी पति के प्रति ईर्ध्यांक्का पारुव्य (कठोरता या कुरता) का बरताब करे, तो वह वण्डनीय हो। यदि पत्नी पति के प्रति हेप मानना रखती हो, पर पति तलाक (मोक्षा) से सहमत न हो, तो स्त्री विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकती। इसी प्रकार श्रदि पति पत्नी के प्रति विश्वेष रखता हो, पर पत्नी तलाक से सहमत न हो, तो पति विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कर सकता। परस्पर

हेव के बाबार पर ही तछाक (सोख) सम्मव था। यदि पति के मना करने पर मी स्मी सखपान में आपुत रहे जीर वर्ष (वसक्य) की हारों करे, तो उस पर तीन पण जूरमाना किया जाए। पित के मना करने पर विद स्त्री दिन के समय दिनमों की प्रेक्षा देका के किये या जाए। पित के मना करने पर विद स्त्री दिन के समय दिनमों की प्रेक्षा देका के किये या काए। यदि दुक्षों की प्रेक्षा दे उत्सव देकने के किये या काए। यदि दुक्षों की प्रेक्षा द उत्सव देकने के किये नह जाए, तो उत्तरप बारह पण जूरमाना किया जाए। यदि दुक्षों की प्रेक्षा द उत्सव देकने के किये नह जाए, तो उत्तरप बारह पण जूरमाना किया जाए। यदि कोई स्त्री जोर पुरुष (वो पति-पत्ती न हो) कोई ऐसी वेषटा करें या ऐसे बारों प्रेक्षा के प्रेक्षा देवार करें या ऐसे कारों कि को प्रेक्षा प्रेक्षा के प्रकार के साम के बात को प्रकार के जी उत्तर दिन प्रकार के वो अस्त दिना प्रस्ता प्रत्ने के प्रकार के वो अस्त दिना प्रस्ता प्रस्ता के लिये के प्रकार के वो अस्त दिना प्रस्ता के होते थे, त्याय के किये वे वर्षस्थीम न्यायालय में हो मेले को जो के वो वे वर्षस्थीम न्यायालय में हो मेले को ते थे।

(४) दाय मार्ग और दायकम (की. अर्थ. ३।५)--जिस सन्तान के माता-पिता जीवित हो. पैतक सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। माता-पिता की मृत्यु के अनन्तर ही पैतक सम्पत्ति के पुत्रों में विभाजन का प्रदन उपस्थित होता था। पर यदि पुत्र ने कोई सम्पत्ति स्वयं उपाजित की हो. तो उसका विभाजन नहीं किया जाता था, वह उसकी अपनी सम्पत्ति मानी जाती थी, बशतें कि उसने यह उपार्जन पैतक सम्पत्ति हारा न किया हो। पिता द्वारा उपाजित सम्पत्ति को उसके पुत्र, पीत्र और प्रपीत्र (चौथी पीढी तक) उत्तराधिकार में उसी अंश में भ्राप्त करते थे. जो उनके लिये निविचत किया गया हो। चौथी पीढी के अनन्तर सब वशजो का पित्पैतामह से चली जा रही सम्पत्ति पर समान अधिकार माना जाता था । स्वयं जपाजित सम्यन्ति को पिता यदि अपने जीवत-काल में पुत्रों में विभक्त करे, तो वह किसी को विशिष्ट अबा प्रदान न करे. और न विशेष कारण के बिना किसी को सम्पत्ति के माग से विरुचत रखे। पिता की मत्य हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र कनिष्ठों के प्रति अनुप्रह प्रदर्शित करे, बशर्ते कि उनका चरित्र खराब न हो। नाबालियों को जो सम्पत्ति विरासत में मिले. उसकी देख-रेख या तो उनके मामा करें और या प्रामवृद्ध । जो विदेश गये हुए हैं, उनके लिये भी यह व्यवस्था थी । जिन भाइयो का अभी विवाह न हुआ हो, उन्हें उतनी सम्पत्ति (उनके विवाह-स्थय के रूप में) अतिरिक्त प्रवान की जाए, जितना बन कि उनके विवाहित भाइयों के विवाहों में सर्व हुआ था। जिस सम्पत्ति का कोई वारिस न हो, उस पर राज्य का स्वत्त्व स्थापिस हो जाए। सद्यपि पैतृक सम्पत्ति में तब पुत्रों के अंश एक समान होते थे, पर क्योकि अयेष्ठ पुत्र को पिता की

जीक्मेर्ड हिक फियाएँ जी करनी होती थी, जतः उसे पैतृक सम्पत्ति में विशेष अंदा प्रधान करने की व्यवस्था थी। पिता की मृत्यु हो जागे पर परिवार के नरफ-गोवण जोर छोटे माइयों व बहुरी की उत्तरपासित के विद्या वा वाती थी, जतः वह पैतृक सम्पत्ति से विद्यांच अंदा प्राप्त करने का जिल्हा हो होता था। पर यह विशेष अंदा उसे जीविकार रूप से तमी प्रधान किया जाता था, जबकि वह सुनीम्य हो। यदि व्यवस्त प्रमान कीवत गुणों से हीन हो, तो वह व्यवस्ता (व्यवस्त पुत्र को दिये जाने वाले विश्वेष अंदा) का केवल पुत्रीय माग प्राप्त करे। यदि वह अपनाय पूर्वक वीविका चलाता हो, तो उसे व्यवस्त्रा का केवल वीचा मान दिया जाए। पर यदि वह वर्ष-कार्यों से विश्वेष हो या कामान्यारी व्यवस्त हम्मा किया जाए। अपने इस्कार केवल कीवा का स्वार्य प्रस्त केवल हो हो। तो उसे व्यवस्त्रा हो या कामान्यारी विद्या लाए।

सम्पत्ति के उत्तराधिकार और विभावन के सम्बन्ध में बहुत से नियम कौटलीय अर्थ-शास्त्र में दिये गये हैं। स्वामायिक रूप से इनको ठेकर अनेकिष्ठध विवाद उत्पन्न हो जाते थे, जिन्हें वर्मस्थीय स्वायालयों के सम्बन्ध निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाता था।

(५) यूहबस्युक्क (की. जर्य है। इ.) — गृह, जो म (केंत्र) आराम (बान), युक और बीच, तटाक (सकास) और जकाश्य की बास्तु सज़ा थी। इनके सम्बन्ध में जो विवाद उत्पक्त हो, उनका निर्णय साक्षी के बादा पर परिवाद जाता था। इनके सम्बन्ध में वो विवाद उत्पक्त हो, उनका निर्णय साक्षी के बादा पर परिवाद आराम हो। इनको से कीच में बीद मकान भा तिवाद उरिक्ष हो सकते थे, मकान की मानिक किसी किरायेदार से नकान साकी करने को कहे और वह साकी न करे, तो उसके किये बारह पण जुप्ताने की अव्यवस्था थी। पर यदि किरायेदार सम्वान का कराया वे चुका हो, बीद तब भी नकान मानिक उसे सकान साकी करने के किये कहे, तो वहीं जुप्ताना सकानमानिक को देना पढ़ता था। पर यदि किरायेदार पारुष्ण, मोरी, साहस (वर्कती), मना के जाने (संग्रहण) या मिध्यामोग (जो स्वयं न हो, वह होने का दावा करना) का दोषी हो, तो किराया दे चुकने पर भी मकान मानिक उससे मकान काली करा सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूर्वक मकान साकिक उससे महान वाली करा सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूर्वक मकान साकी कर से तो वि तो वि सावाद से वाली कर से का मान्य वेना पढ़ता था। स्व को इससे वेना पढ़ता सान स्वार्ण कर सकता था। यदि कोई किरायेदार स्वेच्छापूर्वक मकान साकिक स्वरो का स्व मान वेना पढ़ता था।

यह आवश्यक वा कि प्रकान इस इंग के बनाये जाएँ कि उनसे नन्दा पानी उदक मार्ग में ही जाए। जिस मकान में यह व्यवस्था न हो, उसके मार्जिक पर ५४ पण जुरलाना किया जाए। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कोटलीय अर्थवास्त्र में प्रतिपादित है, जिनका उत्त्यव करने पर विविध जुरलाने व अन्य दश्वो की व्यवस्था की गई है। ये सब विवाद भी वर्सस्थीय न्यायाल्यों द्वारा ही निर्जीत होते थे।

( ६) बास्तु विकस (की. जर्ग. २१९) — गृह, क्षेत्र, तटाक जादि 'वास्तु' के कथ-विकथ के लिये सुनिधिकत नियम निर्वारित वे। जब किसी वास्तु का विकय करणा हो, तो उसके स्वामी के लिये आववरक वा कि वह उसकी बीमाजों, विस्तार आदि की सही-वही सुचना प्राम-मुद्धों बीर एकोसियों को दे है। बाच हो, वह मुख्य की सुचित्र कर दिया। जाए, जिस रार कि स्वामी अपनी मुखयाति को बेचवा चाहता हो। यदि केताओं के मृत्य के सम्बन्ध में प्रति-स्पर्का हो बाए बीर इस कारण कीमत वह जाए, तो वड़ी हुई विरिक्ति कीमत विकेश को प्राच्या हो होसर राज्यकोष्ट में ग्रेस वी सायगी। प्र-सम्पत्ति की विक्री तर विकेश को राज्यकी बाकृत को प्रवान करना होगा। जितने जैंदी वीली बोकलर प्र-सम्पत्ति क्रम की हो, उसे म बेचकर किसी जन्म को उसे बेच वेने की दक्षा में विकेशा पर २०० पण जुरमाना किया जाए। बास्तु के कम-विक्रम से सम्बन्ध राज्यका कार कहाँ वर्मस्वीय न्यायाक्यों में निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जाते थे, वहाँ साय हो बास्तु की सीमाओं और प्र-सम्पत्ति में सम्बन्ध राज्यकोल जन्म बाद मी इन्हीं न्यायावसों में भेजे जाते थे। इन जन्म वार्चों के विषय निम्मलिलित थे—सिवाई के प्रयोजन के जल को जबरुद करने, दूसरों की पूर्मि पर पुष्पस्थान, वैस्त, देवायतान (मिलर) आदि बना केना, रहन (आवान) राजी हुई मूमि सायति को बेच देना, सकको व पर्थों में रुकावट बालना, और हुनरों के सोतों का कोई

- (७) समयस्यानपासमं (को. अर्थ. ३।१०)—-स्वामी भृत्य, कृपक, कर्मकर आदि के साथ जो 'समय' (सिवदा या अनुबन्ध) करे, उसका अतिक्रमण स्वामी जी कर सकता या, जीर मृत्य व कर्मकर आदि मी। अन्य लोग जी परस्पर व्यवहार करते हुए यो अनुबन्ध करें, उनके पालन व अतिक्रमण के विषय में अनेक प्रकार के विवाद हो सकते थे, जिनका निर्णय करना वर्मस्वीय न्यायालयों का ही कार्य था।
- (८) ऋषासाम्ब् (की. अर्थ. ३११)— विनक्त (महाजन) और वारणिक (कर्जवार) ऋण देने तेने के विषय में जो अनुबन्ध करते थे, वे भी राज्य द्वारा निर्वारित नियमों
  के अनुकृत ही किये जा मकते थे। महाजब कित वर से सुब के सके, मह कानून द्वारा नियनित्त था। यदि कोई महाजब उस समय सुब की मौग करने तथे जबकि बहु प्रदेश न हो सा
  पुत्र को मूक में मिलाकर उसे मूक बताने लगे, तो उस पर विवायस्तर राखि का चार पुना
  जुरमाना किया जाए। यदि कोई अवमर्थ (कर्जदार) सुब देने के लिये आए, और महाजब
  उसे लेने से इन्कार करें, तब उस पर बारह पण जुरमाना किया जाए। यदि कोई सहाजबदस साल तक ऋण की उनेसा करे, तो उसे ऋण की राखि पर कोई अलाकार नहीं पत् साया। पर यदि महाजन नावालिय हो, बुद हो, रोवी हो, विष्कृतस्तर हो, परवेश पया
  हुआ हो, और या राज्य में अव्यवस्था (विप्तम्भ ) होने के कारण कहीं अत्यव परवेश पया
  हुआ हो, और पा राज्य में अव्यवस्था (विप्तम्भ ) होने के कारण कहीं अत्यव परवेश स्वार्श है। कर्जवार
  की मृत्यु हो जाने पर उसके युत्र, और विष् युत्र न हों तो हामाद लोग कर्ज और सुब हे लिये
  जारा में पुत्र हो उनका निर्यय सोशियों के आवार पर किया व्याप्त वर्षों है। प्रस्तुत के लिये
  जारी थे, जहीं उनका निर्यय सोशियों के आवार पर किया वातासा था।
- (९) ऑपनिधिकम् (की. अर्थ. ३।१२) वन को अधानत के रूप में रखने पर जो विवाद उत्पन्न होते में, उनका निर्णय श्री वर्धस्थीय व्यायाखनी द्वारा किया जाता था। जो

सम्पक्ति किसी के पास अवागत के रूप में रखी नई हो, उसे वापस करना उसका कर्तव्य था । पर कतिपय परिस्थितियों में अभागत रखी हुई तम्मति की वापस लौटाना सम्भव नहीं पहता या। यदि क्षत्र सेना या बाटविकों द्वारा वुनै (पूर) और राष्ट्र (जनपद) का व्यंस हो नया हो, या आकान्ताओं ने बाओं, सावों (काफिलों) और तज (चरागाह और उनमें चरनेवासे पश्जों) को विनष्ट कर दिया हो, वा बाढ़ अथवा अग्नि से मू-सम्पत्ति का नावा हो गया हो, या माल से लवा हुआ जहाज पानी में इव गया हो अववा उसे डाकुओ ने खुट लिया हो, तो इन दशाओं में जनामत की राशि को वापस करने की उत्तरदायिता उस व्यक्ति पर नही रह जायगी, जिसके पास वह अमानत रखी गई वी। अमानत रखी हुई सम्पत्ति का यदि उपयोग कर लिया जाए, तो ऐसा करनेवाले व्यक्ति को न केवल देश और काल की परिस्थिति के अनुसार हरजाना देना होगा, अपितु उस पर बारह पण दण्ड भी पड़ेगा। अमानत रखी हुई सम्मत्ति यदि नष्ट हो जाए या खराब होने के कारण उसका मूल्य कम हो जाए, तो उसकी सतिपूर्ति तो करनी ही होगी, साथ ही २४ पण जरमाना भी देना होना। पर जिसके पास अमानत रखी गई थी, गदि उसकी मृत्य हो जाए या वह किसी विपत्ति में फूँस जाए, तो अमानत के लिये अमियोग नहीं किया जा सकेगा। अमानत रखी हुई सम्मति को बदि रहन रख दिया जाए या बेच दिया जाए, तो उसके बदले में बार गुने मूल्य की सम्पत्ति वापस लौडानी होगी। रहन रसी हुई सम्पत्ति के लिये भी ये ही नियम थे।

(१०) बातकल्य — कोटलीय अर्थशास्त्र से दासो के विषय में भी अनेक नियम उल्लिखित है। मीर्थ युग में दास प्रधा का क्या स्वरूप था और उसके सम्बन्ध में कॉल-से कानृत थे, इस पर पृथक् रूप से यवास्थान विशेषन किया जायना। दास विषयक वादो

का निर्णय भी वर्मस्थीय न्यायालय ही करते थे।

(११) कर्मकरकस्य .---मृत्यो और कर्मकरो के प्रति उनके स्वामी क्या व्यवहार करें, किन दशाओं ने उनके देतन में कटोती की वाए और किन दशाओं में स्वामी दण्ड का मागी हो, इन सब विषयों पर भी कोटलीय अर्थशास्त्र में विकाद क्य से प्रकाश बाला गया है। हनके सम्बन्ध में वो विवाद उपस्थित हो, उनके निर्णय भी वर्षस्थीय न्यायालयों द्वारा किंग्ने आने से।

(१२) सम्मूल समुत्वालम् (की. अर्थ. ३:१४) — 'विणक् प्रमृति अव विरुक्तर कार्य करे, तब उन्हें सम्मूलनमुत्वान कहा जाता है। मुनाफे (फल) को दुन्दि में रख कर जब सामूहिक रूप से कार्य किया जाए, तो उसका जावार वह बन (अवेप) होता है जिसे समृह सं सिम्मिलत विणक् अपनी जोर से लगाएँ (प्रवेष करें)। सम्मूयसमुत्वान से बो लागा है।, उतका विभावत इसी प्रवोप के जनुसार किया जाना चाहिय में 'नारद स्मृति का सद कर्या सम्मूलसमुत्वान के स्वाचार के स्वच्छा का स्वच्छा सम्मूल क्ष्या सम्मूल स्वच्छा स्वाचार के स्वच्छा को स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा स्वाचार के स्वच्छा को स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा स्वाचार के स्वच्छा को स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा स्वच्छा स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सम्मूल स्वच्छा सांच्या सांच

बनाकर हाथ में लिये हुए कार्यों को सम्माधित करते थे। कर्मकर, कृषक वाधि जब सैय-रूप से कार्य करें, तो अवनी आयवती को या तो वे तथान कर से आपस में मिकस्त कर कें और या जिस इंग से उन्होंने तथ किया हो। जब कोई माल तैवार किया जा रहा हो, तो जिसने जितना कार्य किया हो उसे उसी के जनुसार अंग प्रवान किया आए, तैयार माल जिस कीमत पर विकेशा उसके आशार पर नहीं, क्योंकि मृत्य के विषय में अनुकूल और प्रतिकृत बोनो स्थितियों हो सकती है। सान्शृहिक रूप से आरब्स किया आयों में सिम्म-लित कोई मनुष्य यदि स्वस्थ होते हुए भी काम को बीच में छोड़ कर चला आए, तो उसे १२ पण जुरमाने की सजा वी आए। यदि कोई कामचीर हो तो यहली बार उसे माक कर दिया आए, और काम के अनुकृष अंश प्रदान करने का बचन देकर उसे पुनः कार्य करने का अवसर प्रवान किया आए। यदि कहु जुन कार्य में प्रतान करते तो उसे समूह से निकाल दिया आए। जो कोई गम्भीर अनराध करे, तो उसके प्रति अपराधियों का स्थावता किया आए। यावक (यह कराने वाले) भी परस्पर पिककर सामृहिक क्य से कार्य करने थे। प्राप्त हुए यन का उनमें किस प्रकार विषया की क्यांस्थीय न्यायालय में प्रत्युत किया जाय ने विषये हैं। इन सब विषयों के विवाद नी वर्यस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत

(१३) विकीतक्षेतानुसयः (की. अर्थ. १।१५) — क्य-विकास के सन्वन्य मे अनेक-विध नियम मीर्थ युग में विध्यमान थे। यिके हुए एव्य को यदि विकेश केता केता के मुदुर्व करने से इन्कार करे, तो उसपर १२ एण जुरमाना किया आता था। पर यदि इसका कारण योप. जानियात या मेंविच्छ हो, तो विकेशा दश्य का माणी नहीं होता था। 'दोप' का जिमप्राय पच्य में कोई दोध होने से है। 'अविष्ठा' का अित्रप्राय ऐसे एच्य से है, जो गुणहीन हो या मिर्बे किसी रूपण व्यक्ति के तैयार किया हो। यदि सरीयार करी हे हुए एच्य को केने से स्कार करे, तो उसके जिये भी १२ एण जुरमाने की सजा थी। पर यदि समका कारण दोध, उपनिपास या अविष्ठ हो, तो उसे जुरमाना नहीं देना पड़ता था। पयुर्जी और जीवजन्तुओं के कथ-विकथ के विषय में भी अनेकिय नियम थे। यदि कुण्ड व अन्य व्यावि से पीड़ित या अशुर्ज पशु को स्वस्थ और शुक्ति बताकर केचा जाए, तो विकेशा पर जुरमाना किया आता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से नियमों का उस्लेख कीटलीय

(१४) बसस्यानवाकमं (की. अर्थ. ३।१६) --- प्रतिक्रात वान को न देने या विशे हुए दान को वापस के लेने के मामलों के कारण मी अनेकिषव बाद उत्पन्न हो जाते थे। ऋण के विषय में जो नियम थे, वे ही इनके लिये भी काषु समझे वाते थे।

(१५) अस्वामिषिक्यः (की. अर्थ. ३।१६) —यदि कोई किसी ऐसी सम्पत्ति को बेचने का प्रयत्न करे जिस पर उसका स्वामित्व न हो. तो उसे स्वव्य दिया जाता या। यह मालूम होने पर कि चोरी हुई सम्पत्ति किसी के पास है, तो उसका स्वामी धर्मस्य (धर्म-स्थीय न्यायालय के न्यायाधीक ) द्वारा उसे निरक्तार कराए । पर यदि देश और काल की दिष्ट से बर्मस्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को निरक्तार करा सकता सम्मन न हो. तो उसे स्वय गिरपतार करके वर्षस्य के समक्ष पेश किया जाए । वर्षस्य उससे प्रक्त करे-"यह सम्पत्ति तमने कहाँ से प्राप्त की ?" यदि वह सम्पत्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया को संतोचजनक दंग से न बता दे, पर जिस व्यक्ति ने उस सम्पन्ति को उसे बेचा था उसे पेश कर सके. तो उसे छोड़ दिया जाए. पर जब सम्पन्ति को जससे ले लिया जाए। यदि जस विकेता का भी पता लग जाए, जिसने कि उस सम्पत्ति को बेचा था. तो उससे न केवल उसका मस्य वसल किया जाए, अपित उसे वह दण्ड जी दिया जाए जी चोर की दिया जाता है। चौरी हुई सम्पत्ति जिसके कब्जे में हो. यदि वह कही जान जाए या तब तक लिए। रहे जब तक कि सम्पत्तिको बह सर्च न कर ले. तो उससे न केवल उस सम्पत्ति की परी कीमत बसल की आए. अपित उसे कोर की सजा भी दी जाए। जो अपित किसी सम्पत्ति के विषय में यह दावा करे कि यह उसकी वह सम्पत्ति है जो चोरी हो नई बी, पर वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वत्व को सिद्ध न कर सके, तो उस पर उस सम्पत्ति के मत्य का पाँच गना जरमाना किया जाए । यदि वह उस सम्पत्ति पर अपने स्वस्व को सिद्ध कर दे, तो वह उसके सुपूर्व कर दी जाए। बोरी हुई सम्पत्ति को उसका स्वामी तभी अपने स्वत्व में ले सकता था, अविक वह ऐसा करने के लिये राज्य की अनमति प्राप्त कर ले। अन्यवा, उसे 'पूर्वस्साहस दण्ड' दिया जाता था। चोरी हुई सा सो गई सम्पत्ति को 'सुक्ल स्थान' पर रखा जाए। यदि तीन पखबाडे (डेट मास) तक कोई उस पर दावा करने वाला न आए. तो उसे राज्यकोश में भेज दिया आए। स्तो गई या चोरी हुई सम्पत्ति-विषयक बादो का निर्णय भी धर्मस्थीय न्यायालय ही करते से।

(१६) व्यवस्थाल सम्बन्ध : (की. अर्थ. ३।१६) — सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्त्व किन अवस्थालों में कायम नहीं रह पाता, हस प्रस्त को लेकर वी अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते में विनका निर्णय वर्धसंध्य न्यायालयों को करना होता था। यदि कोई स्वास्य सम्बन्ध तक निरत्यर अपनी सम्पत्ति की उपेक्षा करता रहे और इस अवधि में अन्य स्थानित उस सम्पत्ति का उपमोव करते रहें, तो स्वामी का ऐसी सम्पत्ति पर कोई स्वरन्व नहीं रह जाता था। पर इसके कुछ अपवाद भी थे, बैंदी स्वामी का नावादिल होना, बूब होना, रोगी होना, विपद्शस्त होना, प्रवादी होना और राजविध अव्यवस्था के कारण देव का त्या कर अन्यम बले जाना। विद स्वामी २० साल तक निरन्दर अपनी इमारत की उपेक्षा करे और वह दूसरों के कब्बे में रहे, तो स्वामी किर उस पर दावा नहीं कर सकता था। पर क्योंकि कोई वम्पत्ति किसी अन्य के कब्बे में है, इसी आधार पर स्वामी का उस पर स्वयंत्र म रह जाए, यह निवम नहीं वा। वो सिद्धान सू सम्पत्ति (वास्तु) के लिये था, वहीं अन्य प्रकार की सम्पत्ति के लिये शी स्वीकार्य समझा जाता था।

- (१७) सामुसम् (की. वर्ष. २।१७)—जोरी, बाके बीर कुट के मामके वी वर्षस्थीय ग्यावालय के समक्ष अस्तुत किये कार्य से वा किये क्या सका वी वारह, इस सम्बन्ध में मानव सम्प्रदाय का यह मत वा कि रत्न आदि जिस सम्प्रत्य के स्वाद्य सुर्वा वाए उसकी कीमत के बरावर चुरमाना उचित देख होगा; पर जीवासस सम्प्रवाय के मत में कुट के माल की कीमत से दुनना दण्ड दिया बाना चाहिये। पर कीटस्य का यह मत वा, कि अपराध के अनुक्य ही वपड की व्यवस्था की वानी चाहिए। वो किसी स्त्री जा पुत्रक को फकडकर अवदंस्ती बन्धन से रखे था रखे में सहायता करे, और पिरस्तार व्यक्ति को व्यवस्ती चुडवाए या खुडवाने में सहायता करे, उस पर ५०० पण से १००० पण तक चुरमान किया जाए। इसी को 'उतम साहस दण्ड' कहा जाता था। वो व्यक्ति किसी क्रम्य द्वारा सोरी या उक्ति से सहायता करे, उस पर ५०० पण से १००० पण तक चुरमान किया जाए। इसी को 'उतम साहस दण्ड' कहा जाता था। वो व्यक्ति किसी क्रम्य द्वारा सोरी या उक्ति समात्ति देने की प्रतिकात करे, उससे प्रतिकात करी कराए, और इसके बरके से उसे सुकला जाति सम्पत्ति देने की प्रतिकात करे, उससे प्रतिकात करी कराए, और इसके बरके से उसे सुकला का स्ति क्या की प्रतिक के स्वत की स्ति करा की स्वत की स्ति की प्रतिकात करें, विचा करा है किया की स्ति की स्ति की स्ति का स्ति की सात स्वत से सित्ता की स्ति की
- (१८) वाक्ष्याक्ष्यक्ष (काँ. अर्थ. ३।१८)—गाली देने, कुववन कहने और शानहानि के मुकदमे सी घर्मत्वीय त्यावालय द्वारा निर्मात होते के। वदनामी करना (अरवार.), निन्दा करना (अर्दार.), निन्दा करना (अर्दार.) कर माने कारे के से स्वतंत्र कर माने कारे के स्वतंत्र कर माने वादे के । यदि किती के बारीर, स्वमाव (महति), योग्यता, पेदो और जनपद की निन्दा की बार, पर वह निन्दा सब हो, तो तीन पण जुरसाने की सजा दी जाए। यदि वह निन्दा झूठी हो, तो छ: पण दण्ड दिवा जाए। जिनकी बदनानी की नई हो, उसकी स्विति के अनुसार वण्ड की माना दुवानी या आणी की जाए। इतरों की त्रिक्यों की निन्दा करने पर दुवाना जुरसाना किया जाए। पर यदि बदनामी प्रमाव (असावधानता), मद, मोह आदि के कारण की जाए, तो उपक की माना आधी की जाए। वाक्पारूप के सम्बन्ध में ऐसे ही अनेक नियम अर्थवालन में दिये गये हैं।
- (१९) वच्चपाक्यम् (की. अर्थ. ३।१९) रण्यारस्य के अनेक प्रकार हैं, जैसे छूना (स्पर्यनं), पीटना (अवकृष्णं) और चोट मारना (प्रहृत)। नामि के नीचे के अयों को ती वाद हाए, कीचक़, राख (नस्स) मा कृत के छूआ आए (कीचक़ आरे को पर पेके आएँ), तो तीन पण की सजा थी। यदि इस (नामि के नीचे के) अयों को पैर, विच्या को अन्य (अपविच्या) वस्तुओं से स्पर्धं किया आए, तो ६ वण जुरपाना हो। नामि के ऊपर के अयों पर इसी प्रकार के स्पर्धं के जुरपाने की माना हुगानी की आए, और सिर को स्पर्धं करने पर चार गुनी। यदि किसी को हाल से नारा आए, तो ३ पण से १२ पण तक जुरपाना किया आए, पर से माररे पर इसके हुगान कच्च विया आए, वो ३ पण से १२ पण तक जुरपाना किया आए, पर से माररे पर इसके हुगान कच्च विया आए, वो ३ पण से १२ पण तक जुरपाना किया आए, पर से माररे पर इसके हुगान कच्च विया आए, वो ३ पण से १२ पण तक जुरपाना मारा सार, विया के कारण चाव वन आए, तो प्रवेश्वाह वक्च दिया आए (विष्कृत की विच्या सार मार) आही, विक्र से माररे पर इसके से आपता करने पर विवेश हुगा नारा आही, डेके, पर्यस्त, लोट्टे हे उन्हें वा रस्से से साथा करने पर विष्कृत विष्कृत कारण सिवास कुन न

निकले, तो २४ पण जुरमाने की संजा दी जाए। यदि जुन बहने छने, तो दण्ड की मात्रा दुमनी कर दी जाए। यदि किसी पर इतने अधिक आधात किये जाएँ कि वह मृतप्राय हो जाए, बाहे बाबातों के परिकामस्वरूप सून न भी बहे, वा हाथ-पैर टूट जाएँ, तो पूर्वस्साहस वण्ड दिया जाए। यदि आबातो के कारण हाब, पैर और दाँत अंग हो जाएँ या नाक-कान ट्ट जाएँ और प्राणकाथा उपस्थित हो जाए, तो भी पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। जाँच और गरदन को तोड देने पर और आंख पर आधात करने पर या इस तरह की शारीरिक सति पहेँचाने पर जिसके कारण कि बोलने, मोजन करने और शारीरिक चेष्टाओ में बाघा उपस्थित हो जाए. न केवल मध्यमसाहस दण्ड दिया जाए, अपित आधात करने-बाले से इतनी चनराशि भी वसल की जाये जिससे बोट खाए व्यक्ति को समवित हरजाना दिया जा सके। यदि देश और काल की परिस्थितियों के कारण अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार न किया जा सके, तो उसके मामले को कष्टकशोधन न्यायालय के सुपूर्व कर दिया जाए। यदि बहत-से व्यक्ति मिलकर किसी पर आधात करें. तो जनमें से प्रत्येक को सामान्य से दगना दण्ड दिया जाए । पुराने आवार्यों का यह मन्तव्य था. कि आचात आदि के जो मामले पराने हो चके हों उनके लिये अपराधी पर अभियोग न चलाया जाए. पर कौटल्य इससे सहमत नहीं में। उनका मत था कि अपकारी (अपराधी) को किसी भी दशा में छोड़ा न जाए। यह प्रयत्न किया जाता वा, कि आधात के मुकदमों का उसी विन फैसला कर दिया जाए, जिस दिन कि उन्हें न्यायालय ने प्रस्तुत किया गया हो। पर यदि अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये सफाई देना चाहे तो निर्णय में विलम्ब भी अभिमत था। वस्त्र, आभयण, सूवर्ण, पण्य, सकान आदि को अति पहुँचाने पर मी दण्ड की व्यवस्था थी। किसी के जर ने दु:खोल्पक वस्त के फॅकने पर १२ पण दण्ड का विधान था। पर यदि किसी के बर में ऐसी वस्तु फेंकी जाए, जिससे कि वहाँ रहनेवालों के प्राण सकट में पड़ने सम्मावना हो, तो पूर्वस्साहस वण्ड दिया जाता था । छोटे पहाओं (बेड, बकरी आदि) को लाठी आदि के आधात से कष्ट पहुँचाने पर एक या दो पण दण्ड का विधान था। पर यदि आधात ऐसा हो जिससे पशु के खुन निकल आए, तो दुगना जरमाना किया जाता था। बडे पशओं (गाय, बैल, कोडा आदि) को इसी प्रकार के आबात करने यर दूगना जरमाना देना पड़ता वा, और साब ही क्षतिपूर्ति भी करनी होती थी। नगर के समीप के छायादार वृक्षो, फुल वाले और फक वाले वृक्षो तथा वनस्पतियो की डाल को तोडने पर ६ पण. बाखाएँ तोडने पर १२ पण और तना तोडने पर पूर्वस्साहस दण्ड का विवान था। बदि सीमासुनक बुलों, मन्दिरों के बुकों या राजकीय वनों के बुलों, बनस्पति आदि को श्रति पहुँचाबी जाए, तो दण्ड की द्विगुण मात्रा का विधान था। दण्ड-पारुव्य के वे सब मामले बर्मस्थीय न्याबालयों में ही वेश किये जाते थे।

(२०) खूलसमासुबम् (की. अर्थ. ३।२०) - प्राचीन जारत में खूलकीड़ा का बहुत अधिक प्रचार सा। उसके विवय में जो अनेकविव बाद उत्पन्न होते रहते वे, उनके निर्णय मी यमंस्वीय न्यायालयों द्वारा किये जाते थे। यून के सत्वन्य में यह व्यवस्था थी, कि जुवा केवल उन्हीं स्थानों पर वहेला वा सके जो कि सबके किये नियद हों। यूनास्थ्य संसा के रावक मंत्री का यह कार्य था, कि वह यून को केवल निश्चित स्वानों पर केन्द्रित करे। अन्यत्र जुना वेलले पर १९ पण जुरमाने का विधान था। यून कीवा के किये जिन पात्रों (जक्ष) और काकवियों की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्दोंच क्य में प्रस्तुत कराना भी यूनास्थ्यों का कार्य था। शर्व कोई कितय (जुना वेलने वाला) इन्हें होसियारी से वहल है, तो उस पर १२ पण जुरमाना किया जाता था। यूना वेलते हुए 'कूटकर्म' करने पर पुवस्ताहत्वस्थ की व्यवस्था थी। साथ ही, उन्ने जो कुछ जीता हो उसे भी जबत कर लिया जाता था, और उसे वेह इस्के की क्या कर लिया जाता था, और उसे वह दण्ड दिया आता था जो कि चोर को दिया जाता है। जुए में जो राशिय या इस्म जीता जाए, उसका ५ प्रतिखत राज्य प्राप्त कर केता था। इसके किया जन का आदि उपकरणों का किराया, यूनस्थान का किराया और पेय आदि का मूल्य भी कितवीं को प्रयान करना होता था।

(२१) प्रकीर्णकानि (विविध) (की. अर्थ. ३।२०)--कतिपय अन्य भी ऐसे विषय थे, जिनके सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद धर्मस्वीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तत किये जाते थे। ये विषय निम्नलिखित थे-(१) माँगी हई, किराये पर ली हई, अमानत के रूप मे रखी हई या सुरक्षा के लिये रखी हुई सम्मत्ति को यदि निर्धारित स्थान और समय पर बापस न किया जाए। (२) छायादार स्थानो का यदि निर्घारित अविध से अधिक समय तक उपयोग किया जाए। (३) सैनिक मार्गों और नदियों को (नाव आदि द्वारा) पार करते हुए जो शुल्क प्रदेव हो, यदि उसे न दिया जाए। (४) यदि किसी को अपने पडोसियों के विरुद्ध लड़ने के लिये निमन्त्रित किया जाए। (५) यदि किसी को कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने के लिये सुपूर्व की गई हो. और वह उस सम्पत्ति को उसे प्रदान न करे। (५) यदि कोई अपने आई की पत्नी को हाथ से सीचे। (६) किसी अन्य द्वारा रखी हुई रूपाजीवा (बेश्या) के पास जाने का यदि कोई यत्न करे । (७) यदि कोई किसी ऐसे व्यक्ति से प्रव्य लरीदे, जिसे बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हो। (८) जिस मकान के द्वार पर मद्रा (Seal) लगी हो, यदि उसे तोडने का बत्न किया आए । (९) यदि कोई अपने पडोसियो को क्षति पहुँचाए। (१०) गृहस्वामी की ओर से मू-सम्पत्ति का किराया वसूल कर यदि कोई उसे अपने प्रयोग में ले आए। (११) स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करती हुई विषवा स्त्री से यदि कोई जबर्दस्ती अनाचार करे। (१२) यदि कोई चाण्डाल किसी आर्य स्त्री का स्पर्श करे। (१३) किसी व्यक्ति के विषयप्रस्त होने पर यदि उसकी सहायता के लिये न जाया जाए। (१४) बिना कारण यदि किसी को भागता हुआ पाया जाए। (१३) देव और पितु-कार्यों (श्राद्ध आदि) मे यदि कोई बौद्ध, आजीवक या सुद्र-मद्रजित को मोजन कराए। (१६) ज्ञासन द्वारा अनधिकृत व्यक्ति यदि किसी अपराधी से सपवपूर्वक गकाही है । (१७) जो राजकीय सेवा में न हो. यदि वह राजकीय कार्य करने का प्रयत्न करे। (१८)

थदि कोई शुत्र पशुओं की बिधवा करें ! (१९) यदि कोई औषघ ब्रारा दासी का गर्ने बिराए। (२०) वदि पिता और पूत्र, पति और पत्नी, माई और बहुन, मामा और मानजा या मानजी, और आचार्य और खिच्य अपने में से किसी का (उसके पतित न होते हुए मी) परित्यान कर वें। (२१) विव अपने साथ लाये हुए किसी अयनित की ग्राम के बीच में या जंगल में छोड दिया जाए। (२२) जो लोग एक साथ यात्रा के लिये बले हों, उनमें से किसी को यदि यात्रा के पुरा होने से पूर्व ही छोड दिया जाए। (२३) अवन्धनीय पूरुष का यदि बन्धन किया जाए या बन्धन में सहायता की जाए, और यदि किसी कैदी को बन्धन से मुक्त कर दिया जाए या बन्धनयुक्त होने में सहायता की जाए। (२४) यदि किसी नाबालिय क्यक्ति को बन्धन में रखा जाए। यहाँ जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में भी अनेक बाद उपस्थित हो सकते थे. जिनका निर्णय चर्मस्वीय त्यायालयों के न्यायाधीशों को करना होता था। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि बर्मस्थीय न्यायालयो के अधिकार-क्षेत्र में कतिपय ऐसे विषय भी थे. जिनके निर्णय आधिनक समय में फीजवारी (Criminal) न्यायालयो द्वारा किये जाते हैं। अत. वर्मस्थीय न्यायालयो को अविकल रूप से दीवानी (Civil) न्यायालयों के सदश समझना समिवत नहीं होगा। पर इस प्रकरण में हमने जिन विषयों का सक्षिप्त रूप से उल्लेख किया है, उनसे धर्मस्थीय न्याया-लयो के क्षेत्राधिकार को सम्बित रूप समझा जा सकता है।

यमंस्यों (वर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाबीयों) के कतियय अन्य कार्य मी ये। वेब, काहण, तरस्ती, स्थी, बाल, बुब, रोगी, अनाय आदि के हिलो को उन्हें दुष्टि के रस्त्रान नाहिये, नाहे ये मामले उनके न्यायालय में बाद (मुक्बये) के रूप में प्रस्तुत न मी क्रिये गारे हो। विद्या, बुद्धि, पौरफ्य आदि की दुष्टि से वो व्यक्ति विश्वेदतार्ग् रखते हीं, उनका यमीचित सम्मान करना मी वर्मस्थों का कार्य था। वर्मस्थों के लिये कीटत्य का यह लावर्श या—वर्मस्थों के किये कीटत्य का यह लावर्श या—वर्मस्थों के किये कीटत्य का यह लावर्श या—वर्मस्थों के किये कीटत्य का वह लावर्श या—वर्मस्थों के किये कीटत्य का वह लावर्श या—वर्मस्थों के लावर्श्य यह लावर्श होना व्यक्ति कार्यों को सम्भावत करना वाहिए।

# (३) कण्टक शोधन न्यायालय

कष्टक शोधन न्यायालय के न्यायाधीशों को 'प्रवेष्टा' कहते थे। जिन विषयों के साथ सम्बन्ध रखने वाले विवाद इन न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते थे, उनमें मुख्य निम्न-लिखित थे—

(१) कारकरकाम् (की. अर्थ. ४।१)—(शिलियों व कारीनरों की रक्षा तथा उनसे झुरों की रक्षा)—मीयें युग में ब्रिलियों व कारीनरों के हितों की रक्षा के किये कोकवित्र कानृतों की सत्ता थी। साथ ही, हस प्रकार की क्यवस्थाएँ वी इस युग में विद्यान थी, जिल द्वारा वित्यायों को कर्तव्यास्त्रक के किये निषक्ष किया जा सकता था। इनसे सम्बन्ध रखने वाले बादों का निर्धय कालक शोधन न्यायालय द्वारा किया जाता था। शिल्पी जिस कार्य को जहाँ और जितनी ब्रवधि तक सम्बद्ध करने का जिम्मा लें. वहीं और उतने ही समय में उसे पूरा करें। यदि वे यह कह कर कि कोई स्वान व समय निर्धारित नहीं हुआ था. कार्य को परा न करें. तो उनका चौबाई पारिश्रमिक जब्त कर लिया बाए, और कुल पारिश्रमिक का दुवना उन पर जरमाना किया जाए। पर यदि कार्य की नियत अविध में पूर्ण न कर सकने का कारण कोई आपत्कालीन दशा हो, तो शिल्पियों का न वेतन काटा जाए और न उन्हें दण्ड ही दिया जाए। यदि शिल्पी माल की नष्ट कर दें या सराव कर दें. तो उनसे नुकसान की क्षतिपूर्ति करायी आए। यदि वे कार्य को ठीक प्रकार से न करे, जिस दंग से कार्य करना उन्होंने स्वीकार किया था वैसा न करें, तो उन्हें न केवल वेतन न दिया जाए, अपित उससे दुगना दण्ड भी दिया जाए । घोतियों के लिये यह व्यवस्था थी कि वे स्वय केवल ऐसे ही वस्त्रों को पहन सकें, जिनपर मदगर का चिन्ह अकित हो। धोने के लिये आये हुए बस्त्र को यदि वे बेच दें, रेहन रख दे या किराये पर दे दें, तो उन्हें १२ पण जरमाना देना होता था। यदि वस्त्र को वदलकर लाएँ. तो भी दण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई सनार किसी चोर से सबर्ण कव करे. तो उन्हें ४८ पण जरमाने की सजा दी जाती थी। यदि वे किसी आभाषण को (पिश्वला लेने के कारण) प्रच्छन्न या विरूप दशा ने क्य करें. तो उन्हें वह दण्ड दिया जाए जो चोरों के लिये निर्धारित है। चौदी के आमुषण बनाने के लिये एक रूप्यधरण पर एक माचक के जिसाब से मजदरी देने की व्यवस्था थी. और सोने के आमुषणो के लिये मुदर्ण के आठवे माण की। साधारणतया, आभवण मे जितने मुल्य की चाँदी या मोना प्रयक्त हुआ हो, उसके आठवें माग के मत्य के बराबर सनार का बेतन निर्धा-रित था। पर यदि आभूपण अधिक कलात्मक हो या मूबर्णशिल्पी अधिक होशियार हो, तो उसे दगना पारिश्रमिक दिया जाता था। भिषजो (चिकित्मको) के लिये यह आवश्यक था कि यदि कोई प्राणवाधिक (सम्भीर) रोग से ग्रम्त रोगी उनके पास चिकित्सा के लिये आए, तो वे तुरन्त उसकी सुचना ज्ञामन को प्रदान करें, अन्यथा उन्हे पूर्वस्साहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सक की लापरवाही से किसी रोगी की मृत्यु हो जाए, तो चिकित्सक को मध्यम साहस दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्मक रोगी की उपेक्षा करे या उसका उलटा इलाज करे. तो ऐसा करने को 'पारुप्य' मानकर तदनरूप दण्ड उसे दिया जाए। अन्य प्रकार के शिल्पियों के विषय में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मीर्थ यग में भी बहत-से शिल्पी अनुदा के पीडन के लिये तत्पर रहते थे. और चोर होते हुए भी इस इंग से आचरण करते थे मानो वे चोर न हों। इसीलिये चाणक्य ने यह व्यवस्था की थी, कि "वणिकों, काठओं, कुशीलवी, भिक्तकों और क्हकों तथा इसी प्रकार के अन्य लोगों को जो बस्तुत: चोर ही पर 'अचोर' के समान आचरण कर रहे हों, जनता का पीडन न करने दिया जाए।"

(२) वैदेहक रक्षणम् (कौ. अर्थ. ४।२)—(व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा)—व्यापारी सही बाटों और मार्पों का ही प्रयोग करें, इसका विशेष व्यान रक्षा जाता था। संस्थाच्यस संसा के राजक मैकारी का यह कर्तव्य था कि बह इन आयों का निरोक्षण करता रहे। यहीं यह भी बेसता वा कि व्यापारी रच्या को तोकने के लिये जिस तुसा का प्रमोंक करते हैं, यह ठीक तोकती है बा नहीं। यदि कोई व्यापारी माल सरीदिन के लिये ऐसी तुस्त का प्रमोंक करते हैं, यह ठीक तोकती है वा नहीं। यदि कोई व्यापारी माल सरीदिन के लिये ऐसी तुस्त का प्रमोंक करते हों वो अधिक तोकती हो। यदि व्यापारी जायस में मिलकर पच्या को रोक ले और महीदी कीयत पर बेचने का प्रयत्न करें, तो केता सीर विकृता वोगों को सहस्त पच जुरमाने की तजा दी जाए। बान्य, लोह (तेल जीर वृत), बार, कवन, तुमान और कीविय में समान कर रोग की सहस्त पच जुरमाने की तजा दी जाए। बान्य, लोह (तेल जीर वृत), बार, कवन, तुमान और कीविय में समान कर रोग की सहस्त पच लागी तो कीविय यह आवश्यक पा, कि वे जनता के हित की सदस्त पच प्रमान करने ते स्वता कर राग है। बान्य सत्वा पच्या को बेचने वाले व्यापारी कितना मूनाफा ले सके, वी तविवारित वा। स्वतीय पच्या रागु को मात्रा प्रात्म प्रतिवार निरिचत की गई थी, और विवेशी पच्या पर दस्त प्रतिवार।

(३) उपनिपात प्रतीकार: (कौ. अर्थ. ४।३) (प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण)— प्राकृतिक विपत्तियाँ आठ प्रकार की होती है, अग्नि, जल, महामारी, दुर्भिक, चहे, सिंह, सर्प और राक्षस । अग्नि, जल, महामारी आदि के कारण जो विपत्तियाँ राज्य पर आती है, वे ही यहाँ अभिप्रेत है। अग्नि की विपत्ति से राज्य व उसकी जनता को बचाने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई थीं, जैसे धोष्म ऋत से ग्रामों के निवासी मोजन वर के बाहर बनाएँ और उन सब नियमों का पालन करें जिनका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र के 'नागरिकप्रणिषिः' अध्याय में किया गया है। इन नियमों पर हम एक अन्य प्रकरण में विश्वद रूप से प्रकाश डालेंगे। जो इन नियमों का पालन न करे, उसके विरुद्ध मकदमा चलाया जाता था. और उसके लिये दण्ड की व्यवस्था थी। ये मकदमे कण्टकशोधन न्यायालय के सम्मुख ही पेश किये जाते थे। जल का मय प्रधानतया बाढ़ के रूप में था। उस से बचने के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि नदियों के किनारे पर बसे हुए ग्रामों के लोग वर्षा ऋतु में ऐसे स्थानों पर चले जाएँ, जो ऊँचे हों और जहाँ बाढ़ का पानी आने की आशंका न हो। साथ ही, काष्ठ के बेडे, बांस के बेडे और नौकाएँ तैयार रखी जाएँ। यदि किसी व्यक्ति को इसता हुआ पाया जाए, तो अलाव (तुम्बों), दति (पशु की खाल जिसमें हुवा भरी हुई हो), प्लब (लकडी का सस्ता), गण्डिका (छोटी नौका) आदि द्वारा उसकी रक्षा की जाए । यदि कोई इस कार्य से प्रमाद करे, तो उसे १२ पण जुरमाने की सजा दी जाए । पर यदि किसी के पास प्लव बादि न हों, तो उसे दण्ड न दिया जाए। महामारियों से रक्षा करने के लिखे जहाँ औपनिवदिक उपाय प्रयक्त किये आएँ, वहाँ साथ ही चिकित्सक औषघि द्वारा उनका प्रतिकार करें और सिद्ध तापस लोग शान्ति-प्रायदिचल के अनुष्ठान करें। दुमिक्स पड़ने पर सरकार की ओर से बीओं और मोजन का वितरण कर जनता के प्रति अनुबह प्रदक्षित किया जाए; ऐसे निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाएँ, जिनसे दूर्मिक्ष-

पीडित लोगों को काम मिरू सके : सञ्चित अन्न आदि को वितरित किया जाए : वेश में जो अप्त हो, खाद्य सामग्री हो उसका सम व न्याय्य रीति से विमाजन किया जाए ; भिन्न-राज्यों से सहायता प्राप्त की जाए और वनिक लोगों को अपने घन को उगल देने के लिये विवश किया जाए। चुहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को भी प्राकृतिक विपत्ति माना जाता या । इसके निवारण के लिये विषेली वनस्पति को घान्य मे मिलाकर उन स्थानों पर रख दिया जाता था, जहाँ चुहो का प्रकोप हो । टिड्डी दल, पक्षियों के झण्ड और कृमियो के सब का निराकरण करने के लिये भी इसी प्रकार के उपाय प्रयोग में लाये जाते थे। सिहो के विनाश के लिये मदन रस से सिवित पशु-क्षवों को जगल में रखने का विधान था। लुब्बको (शिकारियो) और स्वराणिको (शिकारी कुत्ते पालनेलो) को यह आदेश दिया जाता था. कि वे कट पिञ्जरो द्वारा सिंहों को पकड़ने का प्रयत्न करें। कवच घारण किये हुए शस्त्रभारी भी सिंहों को मारने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। सिंह की पकड में आये हुए व्यक्ति को बचाने का यत्न न करने पर बारह पण जुरमाने का विवान था । शेर का शिकार करने वालों को यही राजि इनाम में दी जाती थी। साँपों के विनाश के लिये मी अनेकविष व्यवस्थाएँ की गई थी। राक्षमों के जय का निवारण करने के लिये आधर्वण क्रियाओं का विधान था। सिद्ध तापसो और मायायोग मे प्रवीणो से रक्षी (मृत प्रेत आदि) की बाघा को शान्त कराया जाता था। जाणक्य ने लिखा है कि माया योग में निष्णात बिक तापसों को राजा की ओर से अपने देश में बताया जाए. और जनका सम्मान किया जाए, क्योंकि दैवी विपत्तियों का वे प्रतिकार कर सकते हैं।

- (४) मुहान्नीविना रका (की. अर्थ. ४।४)— (गैरकानूनी उपायो से आजीविका जलाने वालो से रखा)—कीन व्यक्ति गैर कानूनी इस से काम कर रहे हैं, इसका परिवान प्राप्त करने के लिये अतियो (गुरुवचरो) की नियृक्ति की जाती थी, जो खिढ़, तायन, परिवानक, कार्तानिक (ज्योतियी), विक्तरणक, उन्मल (पायक), मूक, बिस्ट, तायन, वैदेहक, कार, विल्यी, पाक्वमाधिक आदि के येत बना कर जनता तथा राजकीय कर्म-पारियो के गोच (श्रुविया)) कोर अशीव (श्रुविया) का पता करते थे। उन्हें यदि किसी पर्युवानीवी (गैर कानूनी इय से काम करने वाला) होने की आवाकत होते उनके पीछे एक ऐसे गुरुवानीवी (गैर कानूनी इय से काम करने वाला) होने का अशवका का हमी बसी वाला होने का विवान वाला वा जिल्ला मुहान्नीवी का हमी बसी देख के विकान वाता था। वाला की वाला के त्या वाला वा जिला वाता था। विल्ला के लिखा है कि तेरह प्रकार के बृहान्नीवी होते हैं जो देख के निक्त वाता था। किटल के लिखा है कि तेरह प्रकार के बृहान्नीवी होते हैं जो देख के निक्त के तरह देख दिया जाए। गुहान्नीवियो को देश से निकालने जीर रण्ड वेते है। उन्हें या तो देश के विकान के तर्थ वनते है। उन्हें या तो देश के विकान के तर्थ करने है। उन्हें या तो देश के विकान के तर्थ करने है। उन्हें यह दिया जाए। गुहान्नीवियो के देश से निकालने जीर रण्ड वेत का कार्य करने हार इसरा होरा है की तर्थ का तर्थ करने का कार्य वनते है। इसरा जाए। गुहान्नीवियो को देश से निकालने जीर रण्ड वेत का कार्य
- (५) तिद्धव्यञ्जनमाणवप्रकाशनम् (कौ. अर्थ. ४१५)—(दूषित प्रवृत्तियों वाले युवकों को तिद्धो का येत धरे हुए नृप्तवरों द्वारा पकड़वाना)—राज्य में कौन-से

व्यक्ति दूषित प्रवृत्तियों वाले हैं, और वे किन गैर-कानूनी कार्यों में व्याप्त है, इसे पता लगाने के लिये गुप्तवरों का प्रयोग किया जाता था। पहले सामारण गप्तवर यह मालम करते थे, कि किन व्यक्तियों की गतिबिधि शकाजनक है। फिर सन्दिग्ध व्यक्तियों के अपराधों का पता करने और उनके अपराची होने की बात की पृष्टि के लिये विशिष्ट गप्तचरों की सहायता ली जाती थी। इसके लिये जो ढंग प्रयोग में लाये जाते थे. कौटलीय अर्थ-शास्त्र में उनका विशद रूप से वर्णन किया गया है। सिद्ध का भेस बनाए हुए गप्तचर सदिग्ध बवकों के पास जाकर यह कहें, कि हम ऐसी विद्या जानते हैं जिससे मनध्य अन्तर्धान हो जाता है। दूसरा कोई उसे देख नहीं सकता। हम बन्द हुए द्वार को मन्त्रशक्ति द्वारा लोल भी सकते हैं। किसी भी स्त्री को वश में करने की विद्या में भी हम प्रवीण है। जब सदिग्ध यवकों को उन पर विश्वास हो जाए, तो वे उन्हें एक ऐसे ग्राम में ले जाएँ जहाँ पहले से ही राजकीय गुप्तचर गये हुए हों। एक मकान के पास जाकर वे सिद्ध यवकों से कहे-हमारे मन्त्र के प्रभाव की यही परीक्षा कर लो। बन्द हार के सामने खडे होकर सिद्ध कहें-द्वार खुल जाए। मकान में विद्यमान गुप्तचर चुपचाप द्वार खोल दें, और इस दग से लेट जाएँ मानो वे नोए हए हों। अब सिद्ध युवको से कहें - हमारी मन्त्रशक्ति के प्रमाव से तुम्हें कोई देख नहीं सकता । तुम इस मकान से जो बाहो सामान उठा छो । इस मकान के सब निवासी हमारी मन्त्रशक्ति के कारण सोये रहेंगे. न तम्हे कोई देख सकेगा और न कोई जाग ही पाएगा । यहाँ जो स्त्रियाँ हैं (जो बस्तुतः गुप्तचर स्त्रियाँ हों), उनके प्रति भी तम यथेष्ट बरताव कर सकते हो, क्योंकि वे भी हमारी मन्त्रशक्ति के प्रमाव में है। जब दपित प्रवत्ति के यवको को उम मकान में बोरी करके और बहाँ विद्यमान स्त्रियो से यथेच्ट कामाचार करके सिद्धों के प्रति विश्वाम हो जाए, तो सिद्ध उनसे कहें—अब तम हमसे यह विद्या सीख लो और जहाँ चाहे जाकर इसका प्रयोग करो । जब दिवत प्रवत्तियो बाले यवक सिद्धों के प्रति विश्वास कर और उनसे मन्त्र विद्या सीखकर किसी ग्राम में चोरी करें या कामाचार के लिये प्रवृत्त हो, उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाए । फिर उनसे यह पता किया जाए कि उनके अन्य साथी कौन-कौन है और वे पहले किस प्रकार के गैर-काननी कार्य करते रहे हैं। चोरों और डाकुओं को पकड़ने के लिये भी इसी उपाय को प्रयक्त किया जाए। कतिपय सत्री पराने चोरों का सेम बनाकर उन व्यक्तियों से मेलजोल करें. जिनपर चौर होने का सन्देह हो। जब सित्रयों द्वारा उत्साहित होकर वे चौरी के लिये प्रवत्त हों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। समाहर्ता गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को पूर और जनपढ़ के निवासियों को दिखाकर यह कहे--राजा की चौर पकड़ने की विद्या आती है। इसी बिका द्वारा ये कीर पकड़े गये हैं। अभी हमें अन्य चीरों को भी गिरफ्तार करना है। यदि आपके स्वजनों (आत्मीयो) में कोई 'पापाचार' (चोरी जादि गैर-काननी काम करने वाले) हों, तो उन्हें ऐसा बावरण करने से रोक दो । चोर, डाकू बादि अपराधियों का पता करने के लिये स्वाले, शिकारी, व्याव (बहेलिया) आदि के मेस घरे हुए गृप्तचर उन कोचों में मिल-जुल जाते थे, जिन पर चोरी, बकीती जादि में व्यापृत रहने का सन्वेह हो। मीका पाकर उनके मोजन मे मादक हव्य मिलाकर वे उनसे उनके पाय कमों का पता करते थे। इस प्रकार जब जगरायी पिरसार कर किये जाते थे, तो उन्हें कण्टक-कोचन न्यायाव्यों में न्याय के लिये पेश किया जाता था।

(६) शंकारूपकर्माभिग्रहः (कौ. अर्थ. ४)६)—(आशंका होने पर या वस्तुतः अपराध करने पर अपराधियों की गिरफ्तारी)-कतिपय प्रकार के व्यक्ति ऐसे में, स्वामाविक रूप से जिन पर सन्देह किया जा सकता था। ये व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के थे--जिनको विरासत मे बहत कम सम्पत्ति प्राप्त हुई हो और जिनकी आप का कोई प्रत्यक्ष साधन न हो: जो बहवा अपने देश, जाति, गोत्र, नाम और पेशे को बदलते रहते हों, जो अपने पेड़ों व व्यवसाय को लिपाते हो, जो मासमक्षण, सरापान, उत्कृष्ट मोजन, सुगन्ध, माल्य (मालाएँ), वस्त्र और आसूषणो पर बहत अधिक व्यय करते हुए अत्यधिक सर्व कर रहे हो, जो चरित्रहीन स्त्रियो, बत और मद्ध बेचने बालो से ससर्ग रखें: जो बार-बार अपना निवासस्थान बदलते रहते हो: जिनके विषय में यह पता करना कठिन हो कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या कारोबार करते हैं, जो जंगलो और पार्वत्य स्थानो पर अकेले आते-जाते रहते हों. जो अपने निवासस्थान के समीप या दर गप्तरूप से मन्त्रणाएँ करते पाये जाएँ. जो हाल मे ही लगी हुई चोट या वण की गढरूप से चिकित्सा कराएँ: जो अपने मकान के तहसाने या अन्दरूनी कक्ष में नित्य आते-आते दिसायी दें. जो नित्रयों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो, जो परस्त्रियो, दसरो की सम्पत्ति और दसरो के घरों के विषय में बार-बार प्रस्तास करते हो: जिनका किस्सत कर्म करने वालों और कृत्सित शास्त्र के जाताओं से ससर्ग हो , जिन्हें अन्यकार के समय दीवारों के पीछे या छाया में घमता हजा पाया जाए; जो देश और काल को ध्यान मे न रख सहिन्छ दृख्यों का कय-विकय करें; जिनका व्यवहार वैरयुक्त हो, जिनकी जाति और पेशा हीन (नीच) हो. जो विभिन्न लिक्को (चिह्नो) द्वारा अपने रूप को बदलते रहते हो, जो अपने पूर्व पृष्यो की प्रयाभी को अकारण ही छोड़ दें; जो किसी महामात्र (राज्य के उच्च कर्मचारी) को देखकर छिप जाएँ या कही अन्यत्र चले जाएँ, जो बैठे हुए ही गहरी साँसे लेने लगें. जिनका चेहरापीला पड़ा हुआ हो या मूख रहा हो; जिनकी आवाज लडलड़ाती हो; जो सदा किसी शस्त्रधारी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हा; और जिनकी शकल मयकर हो। कौटल्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये लक्षण पाये जाएँ, उन पर हत्यारे, चोर और राज-कीय कोश व घरोहर रखी हुई राशि का दूरुपयोग करने वाले होने का सन्देह कर सकता सर्वेषा सवामाविक है।

कष्टक शोधन न्यायालयों के समझ केवल महिन्य अपराधियों के मामले ही प्रस्तुत नहीं किये जाते थे। चोरी, डकेंती आदि के अभियोगों पर भी ये न्यायालय विचार करते थे। यदि कोई वस्तु लोयी गई हो या चोरी हों गई हो, तो उसकी सुचना पहले जन व्यापारियों को भेज देनी चाहिये जो उस बस्तु में व्यवहार करते हों। यदि ये व्यापारी सूचना प्राप्त हो जाने पर भी उस (क्षो गई या बोरी गई) वस्तु को खिपाएँ, तो उन्हें साचिव्यकर दोष (बोरी में सामिल होने वा सहयोग देने) का दोषी समझा जाए। पर यदि उन्हें चोरी की सुचना न मिली हो, चाहे वह (चोरी वई) बस्तू उनके पास हो, तौ उसे बापस लौटा देने पर उन्हें साचिव्यकर दोव का मानी नहीं माना बावना। यदि कोई मनुष्य किसी पुराण माण्ड (पूराने भाल) को बेचना चाहे था रहन रखना चाहे, तो उसे इसकी सूचना संस्थाध्यक्ष को देनी होगी। सुबना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष यह माल्म करेगा कि यह (पूराण माण्ड) उसे किस प्रकार प्राप्त हवा है । यदि संस्थाध्यक्ष की संतोष हो जाए, तो वह उसे बेचने या रहन रखने की अनुमति दे देशा। पर यदि संस्थाध्यक्ष इस परिणाम पर पहेंचे कि यह स्रोया हुआ (या चीरी गया) माल है, तो उसे उसके बसली स्वामी की सींप दिया जाए । पूराण भाग्ड के स्वामित्व का निर्णय करने के लिये किन साधनों का आक्षय लिया जाए, इनका कौटलीय अर्थशास्त्र में विशव रूप से प्रतिपादन किया गया है। यदि यह साबित हो जाए कि पुराण भाष्ड ऐसा है जो कि उसके बास्तविक स्वामी से कही स्तो गया था, कही गिर गया या या योरी गया था. तो जिसके पास से वह मिला हो उसे यह बताना होगा कि वह माण्ड उसे कहाँ मिला, कब मिला और किस प्रकार मिला। यदि वह इनको संतोप-जनक रीति से बता सके, तब तो ठीक है। अन्यथा उससे न केवल वह माण्ड ले लिया जायगा, अपितु उसके मूल्य के बराबर उससे ज्रमाना भी लिया जायना, या उसे चोरी के अपराध मे दण्ड दिया जायका। चोर, डाक्, व्यक्तिचारी, दरवाजा व खिडकी तोड़कर मकान में मुसनेवाले और इसी प्रकार के अन्य अपराधियों का पता करने के सम्बन्ध में विस्तार के साथ निरूपण करके कौटल्य ने यह लिखा है--- 'प्रदेष्टा गोपो और स्वानिकों की सहायता मे उन चोरों का पता करे जो पूर से बाहर के हों। दुर्ग (पूर) के अन्दर के चोरो का पता नागरक की सहायता से लगाया जाए, उन साधनो से जिनका निर्देश यहाँ किया गया है।" निस्सन्देह, चीर आदि अपराधियों को दण्ड देना प्रदेख्टा का ही कार्य था।

(७) आजुमुतक वरीजा (की. जर्ब. ४१७) (मृतदेह की परीजा द्वारा मृत्यु के कारण का पता लगाना)—यहि किसी व्यक्ति की मृत्यु सत्देहास्य परिस्त्रित में हुई हो, तो उसकी सवपरीक्षा उरा मृत्यु के कारण जीर मारतेवाले का पता लगाया जाता था। वा के बाह्य चित्रों को से सकर कार मृत्यु के कारण की जाता था। वा के बाह्य चित्रों को से सकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाता था। वा के बाह्य चित्रों को से सकर किस प्रकार मृत्यु के कारण को जाना जाता है। त्वार के कारण की के के कारण की कोटलीस वर्षवालय में अनेक पहचाने जिल्ली गयी है। वदि चूच जीर पुरीव (विच्टा) निकल कर सरीर पर रूप क्या की हो, के से बायु मरी हो, हाय-मैर सुबे हुए हां, जीलें सुकी हुई हो, गरदन पर मिशान हों, तो मह समझना चाहिस कि मृत्यु स्वारा मोटने के कारण हुई है। वदि हाय, पर, वति, जीर नास्यु कारण कर वये हो, मास बीला हो नाया हो, बात पर पये हो, चनहीं सुकड़ स्वीर हो नार की पर मुद्दे हैं बात्य जा गई हो, तो यह समझना आहिसे कि मृत्यु कि कर कर ला हुँ हैं।

इसी प्रकार की अनेक पहचानों का निर्देश कर कौटल्य ने लिखा है, कि बहुधा ऐसी भी होता है कि किसी की हत्या करके उसे इस ढग से लटका दिया जाता है, जिससे उसे आत्महत्या का मामला समझ लिया जाए। यह मालम करके कि मृत्यु किस प्रकार हुई है, उन कारणो का पता लगाया जाता था जिनसे हत्या की गई हो। मृत व्यक्ति के परिचारक जनो (नौकरां) से पृष्ठताष्ठ की जाती थी। आवश्यकता के अनुसार उनके प्रति कठोरता का व्यवहार भी किया जाता था, ताकि वे सही-सही बात बता दें। मृत व्यक्ति के परिवार की स्त्रियों के विषय में यह जानकारी प्राप्त की जाती थी, कि उनमें से कौन दृःसोपहत (द ल की मारी हुई) है, किस का किसी अन्य के प्रति स्नेह है, कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है जिसे मृत व्यक्ति ने विरासत से विञ्चत किया हो और जिसका कोई अन्य पुरुष पक्ष ले रहा हो। कौटल्य के अनुसार हत्या के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं—स्त्रियो और कूट्-म्बियों के दोष, पेशे के बारे में प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षियों के प्रतिद्वेप माव, पण्यसंस्था (व्यापार, व्यवसाय आदि) विषयक झगडे और मुकदमेवाजी। इन कारणो से रोप उत्पन्न होता है. और फिर रोष से हत्या कर दी जाती है। जिस स्थान पर किसी की हत्या हुई हो, वहाँ आसपास के लोगो को बुलाकर उनसे ये प्रश्न किये जाते ये—डसे यहाँ कौन लाया था, कौन इसके साथ था. क्या उन्होंने यहाँ किसी सशस्त्र मनध्य को देखा था. या किसी ऐसे मनप्य को जो उद्विष्न प्रतीत हो रहा हो। ये लोग जैसी भूचना दे, उसके अनुसार जाँच की जाती थी। इस प्रकार हत्या के कारणो और हत्यारे का पता करके मुकदमा कण्टक शोधन न्यायालय में जेज दिया जाता था।

(८) बाक्यकर्मान्योगः (की. अर्थ. ४।८)—(अपराच का पता करने के लिये विश्वम मीति के प्रकां को पूछना और शारीरिक करट देवन)—कोरी आदि अपराघों के मन्देह में जिस स्वर्धान्त को गिरफ्तार किया जाना था, उससे पहुले यह पूछा जाता था, कि बारखात से पहुले के दिन वह कहीं था, किम काम में नजा था और रात उसने कहीं बितायी थी। गिरफ्तारी के समय तक उमकी सब गतिबिध के विषय में उससे प्रकां किये जाते थे। यदि माक्षियों डांग उसके उत्तरों की सत्यता प्रमाणित हो जाए, तो उसे निर्दोंच मान निया जाता था। अन्यथा उसे शारीरिक कर्ट प्रदान कर सचाई का पता खगा

गारीरिक कप्ट के अनेक डग थे, बेन भारता, लटका देना, उंगिलयों के जोड़ों को जलाना, तेल पिजाकर बारीर को गरमी पहुँचाना, उच्छ की रात में मकान के बाहर हरी मान पर लिटाना, मूंह नीचे करके पैरों के बल लटकाना आदि। अपराय जितना गम्मीर हो, उसी के अनुस्प बारीरिक कप्ट दिया जाता था। पर मामूली अपराय से अनियुक्त स्थानिन के लिये बारीरिक कप्ट की व्यवस्था नहीं थी। बाल, बृढ़, रोगी, त्या, पागल, मूल-प्यास या तफर के कारण चके हुए और दुवैल व्यक्ति को बारीरिक कप्ट टंगी निर्मय पान कर तो व्यवस्था नहीं थी। बाल, बृढ़, रोगी, तफर कप्ट टंगी, वाल, प्यान के कारण चके हुए और दुवैल व्यक्ति को बारीरिक कप्ट टंगी निर्मय वाल शासीरिक कप्ट टंगी निर्मय स्थान कर ले, उन्हें भी बारीरिक कप्ट नहीं।

साँची का स्तुप

दिया जाता था। शारीरिक कच्ट देकर अपराथ को स्थीकृत कराने की आवश्यकता उन्हीं व्यक्तियों के किये होती थी, जो स्वयं या पूछताक द्वारा अपने अपराथ को स्थीकार न कर लें, और जिनको अपराथी समझने के प्यांग्य कारण विद्यमान हों। रिक्रयों से अपराथ स्थीकृत कराने के क्यिय यह व्यवस्था थी, कि या तो उन्हें शारीरिक कच्ट दिया हों न जाए और केवळ पूछताक द्वारा हो काम किया जाए, और या उनके किये शारीरिक कच्ट की माना आधी रही काम स्था का माना आधी रही एक माना हुए एक मास से कम समय हुआ हो, उसे सारीरिक कच्ट कहा सास से कम समय हुआ हो, उसे सारीरिक कच्ट कहा थि न दिया जाए।

कोई व्ययिषुस्त वस्तुत. वजराची है या नहीं, हसका निर्वय साक्षियों के आचार पर किया जाता था। केवल हस कारण कि व्ययिषुस्त वारतात की जगह पर उपस्थित था, वा हम कारण कि लक्ष्मी वास्त कराना से मिलती है, या उसने बेसे ही बस्त शहने हुए हैं जैसे बस्त्रों में अपराची को देखा गया था, या उसके नास ऐसी तस्तुएँ उपस्क्रम हुई हैं जो के भोगे गई बस्तुओं से मिलती-जुलती है, या उसने बारिएक कप्त के सबसे अपने को अपराची निर्माण कर निया है, किसी को अपराची नहीं मान किया जाता था। वब साक्षियों ड्राय किसी का अपराच विद्व हो जाए, तमी उसे अपनी माना जाता था।

(९) सर्वाधिकरणरक्षणम् (कौ. अर्व. ४।९) (शासन के सब अधिकरणो या विमागों की रक्षा और उनसे जनता की रक्षा)-राजकीय सेवा में नियक्त अध्यक्ष और उनके अधीन कार्य करनेवाले राजपूर्व (राजकर्मचारी) राजक्षवित का दूरपयोग भी कर सकते थे। अत. यह आवश्यक था, कि उन पर भी नियन्त्रण रखा जाए। क्योंकि बहत-से उद्योग व व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित थे, अत. यह मय बना रहता था कि उनमे कार्य करने वाले व्यक्ति द्रव्य की चीरी न कर हैं। ऐसा करनेवाले राजकर्मचारियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। खानो और कारखानों (कर्मान्तो) से रत्न सदृश बहुमूल्य पदार्थों का अपहरण करनेवालों के लिये मृत्युदण्ड का विधान था। साधारण पदार्थ तैयार करने वाले कारखानो से साधारण वस्तुओं की चोरी करने पर पूर्वस्साहस बण्ड दिया जाता था। पण्य-स्थानों से राजकीय पण्य की चोरी करने पर यदि चोरी की गई बस्त का मल्य १।१६ पण से १।४ पण तक हो, तो १२ पण जरमाना किया जाता था। यदि अपहृत (चोरी की गई) वस्तु का मल्य ११४ पण से ११२ पण तक हो, तो जुरमाने की मात्रा २४ पण निर्घारित थी। १।२ पण से ३।४ पण मूल्य की बस्तु के चोरी करने पर ३६ पण और ३।४ से १ पण तक के मत्य की वस्तु के चराने पर ४८ पण ज्रमाने का विधान था। इससे अधिक मूल्य की वस्तु के चोरी करने पर जुरमाने की मात्रा अधिक-अधिक होती जाती थी, और ८ पण से अधिक मूल्य का साल चुराने पर मृत्युवण्ड दिया जाता था। कोष्ठा-गार, पण्यागार, कृष्यागार, आयषागार आदि से जोरी करने पर भी इसी प्रकार के कठोर वण्डों की व्यवस्था थी। निस्सन्देह, राजकीय कर्मचारियों के लिये जो दण्ड-विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में प्रतिपादित है. वह अत्यन्त कठोर है। जो लोग राजकीय सेवा मे न हों, यदि

वे चोरी करें, तो उनके दण्ड की मात्रा कम होती थी। राजपुरुष यदि १ पण के मून्य की बस्तु को चुराता था, तो इस अपराध के किये उस पर ४८ पण जुरमाना किया जाता था। पर अन्य व्यक्तिय दिंद हतने ही मून्य की वस्तु को चुराए, तो उससे केवल १२ पण जुरमाना वस्तु किया जाता था।

अन्य मी अनेक ऐसे अपराध थे, जिनके लिये राजपुरुषों को दण्ड देने का विधान था। यदि कोई अध्यक्ष या अन्य राजपुरूष ऐसा आदेश दे जिसे देने का उसे अधिकार न हो, या ऐसी राजकीय मुद्रा (Seal) का प्रयोग करे जो जाली हो या जिसे प्रयुक्त करने का उसे अधिकार न हो, तो इस अपराघ के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। कतिपय दशाओ मे उसे मृत्युदण्ड मी दिया जा सकता था। घर्मस्य (वर्मस्यीय न्यायालय के न्यायाधीश) तक भी दण्ड से ऊपर नहीं थे। यदि धर्मस्य वादी या प्रतिवादी को डाँटे, उसकी मर्त्सना करे, उसे न्यायालय से बाहर निकाल देया बोलने न दो, तो उस के लिये पूर्वस्साहस दण्ड का विधान था। यदि कोई वर्मस्य जो पुरूछ्य (पूछने योग्य) हो उसे न पूछे, जो अपुच्छय हो उसे पुछे, पुछ कर उपेक्षा कर दे, साक्षी को सिलाए, याद दिलाए, या पहले दिये हुए बक्तव्य का निर्देश करे, तो उसे मध्यम माहस दण्ड दिया जाए। इसी प्रकार न्यायालय के लेखको व अन्य कर्मचारियों के लिये भी दण्ड की व्यवस्था थी। प्रदेष्टा (कष्टकणोधन न्यायालय के न्यायाधीश) भी दण्ड में ऊपर नहीं ये। यदि वे किमी को विहित दण्ड ने अधिक दण्ड दें, तो उनके लिये भी दण्ड का विश्वान कियाग या था। यदि बन्धनागार (जेल) के कर्मचारी कैंदियों के विश्वाम, मोजन और शीचादि नित्यकर्मों से बाधा डाले. तो उनपर ३ पण या अधिक जुरमाना किया जाए। यदि कोई राजकर्मचारी बन्धनागार मे कैंदियो को मुक्त कर दे, तो न केवल उसकी सब सम्पन्ति जब्त कर ली बाए अपिन उसको प्राणदण्ड भी दिया जाए। यदि बन्धनागार का अध्यक्ष किसी कैदी को बारीरिक कप्ट (torture) दे, तो जम पर ४८ पण जुरमाना किया जाए, और यदि वह कैदी को भोजन और जल देना बन्द कर दे, तो जुरमाने की मात्रा ९८ पण हो। यदि कैदी को क्लेश दिया जाए या उससे रिइवत ली जाए, तो मध्यम माहम दण्दड की व्यवस्था थी। कैदी को मारने पीटने पर १००० पण दण्ड का विद्यान था । बन्धनागार का कोई कर्मचारी यदि किसी कैंदी स्त्री से बलात्कार करें, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। कैदी दासी-स्त्री से बलात्कार करने पर पूर्वस्साहम दण्ड का, चोर स्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर सध्यम साहम दण्ड का और आर्थास्त्री (कैदी) से बलात्कार करने पर मृत्युदण्ड का विवान था । इसी प्रकार से अन्य अनेक-विष राजकर्मचारियों से जनता की रक्षा की व्यवस्था कर चाणक्य ने लिखा है---'राजा को चाहिये कि ममुचित दण्ड की व्यवस्था कर पहले वेननभोगी (राजकर्मजारियों) की शुचिता को स्थापित करे, और फिर ये श्वि (शुद्धः) राजकर्मचारी पौर जानपदो के व्यवहारो को बद्ध करें।"

(१०) एकाङ्गवयनिष्कयः (की. अर्थ. ४।१०) (अंग काटने का दण्ड मिलने पर

उसके बदले में जुरमाना देने के आवेदन-पत्र)--मीर्य युग में अनेकविष अपराधों के लिये अंग काटने के दण्ड का भी विधान था। पर इस दण्ड को जुरमाने के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता था। इस विषय के वादों का निर्णय कण्टकशोधन न्यायालयों द्वारा ही किया जाता था। यदि कोई अर्थ चर (बेतन ब्रहण कर राजकीय सेवा करने वाला राजपुरुष) तीर्थवात (राजकीय अधिकरण के नियमों का उल्लंबन) या ग्रन्थिमेंद (राजकीय वन के अपहरण) का अपराधी हो, तो प्रथम अपराध की दक्षा ये उसकी तर्जनी उंगली काट दी जाती थी। पर इस दण्ड को ५४ पण जरमाने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। इसरी बार यही अपराच करने पर अंग-छ दन या १०० पण जरमाने का विचान था। यदि तीसरी बार यही अपराव किया जाए, तो वार्यों हाथ काट दिया जाता था या ४०० पण जुरमाना किया जाता था। यदि राजपुरुष चौथी बार इसी प्रकार का अपराध करे, तो उसके लिये मृत्युदण्ड का विधान था। २५ पण से कम मृत्य के कुक्कुट, नकुल, मार्जार (बिल्ली), इव (कुला) और सुकर (सुबर) की चोरी या हत्या करने पर नाक का अगला भाग काट लिया जाता था, या इस दण्ड को ५४ पण जुरमाने में परिवर्तित किया जा सकता था। अनुमति के बिना दुगं में प्रवेश करने पर और दर्ग की प्राचीर के छेद से चन बाहर ले जाने पर मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी, पर इस दण्ड को २०० पण जुरमाने से बदल-वाया जा सकता था। यदि कोई बोरी या व्यक्तिबार में सहयोग दे, तो उस व्यक्ति और सम्बद्ध स्त्री को ताक काल कारने का दृष्ट दिया जाता हा. या जसके बदले में ५०० पण जुरमाने का । इसी प्रकार के अन्य अनेक दण्डों का विधान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है।

(११) मुद्रिविकाशय वण्डकायः (की. अर्थ. ४१११) (शारीरिक कप्ट के साथ या उसके विमा मृत्युव्यः)—यदि कक्ट में किसी की हत्या कर दो बाए, तो हत्यारे के लिये विच (मार्मिटक कप्ट के साथ) यात (मृत्युव्यः) का विधान बा। पर यदि विहत व्यक्ति की मृत्यु दुएन न होकर साल दिन की अवधि मे हो, तो हत्यारे को मृद्ध (बारीरिक कप्ट के बिना) चात की सजा यी जाती थी। यदि विहत व्यक्ति की मृत्यु मे १५ दिन कम बाए, तो मृत्युव्यक के बजाय जस्म साहस वष्ट की व्यक्त्या थी। पर यदि मृत्यु एक सास के पत्या मृत्युव्यक के बजाय जस्म साहस वष्ट की व्यक्त्य भी हत्या वर्ष के सितरिक्त मृत व्यक्ति के आत्सीयों के अरण-गोवण के लिये समुत्यान-व्यव भी हत्यारे को देना होता था।

कतिपय अन्य भी ऐसे अपराध ये जिनके लिये चित्र या शुद्ध मृत्युवण्ड का विधान था। इन अपराधों में निम्मलिखित उल्लेखनीय है—राज्य की कामना करना (राजा के विरुद्ध पद्धमन कर स्वय राजविद्यासन की प्राप्त करने की इच्छा करना), राजा के अला-पुर में बलात् प्रवेश करना, आर्विद्यासने प्राप्त के अला-पुर में बलात् प्रवेश करना, आर्विद्यासने प्राप्त के विरुद्ध महत्त्व की पुर और राष्ट्र (जनपद) के निवासियों में राजा के विरुद्ध की मंत्र उल्लेख करना, सेना को राज्य के विरुद्ध की मंत्र की अलाव्य के स्वय स्था

- थो), माता, पिता, पुत्र, माई, जाचार्य और तपस्वी की हत्या करना, जलाव्य के बाथ की तोड़ बालना (इन अपराचों में पानी में इडोकर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था); खेत, लिख्यान, चरागार, जंगल आदि मे आग लगाना, राजा का अपमान करना, और राजकीय सन्त्र का सेंद करना आदि ।
- (१२) कमाप्रकर्म (की. अर्थ. ४।१२) (कन्या पर बळात्कार) कन्याओं से बळात्कार करते वाले के लिये कठोर दण्ड का विधान वा। यदि कोई पुत्रव किसी अप्राप्त फल (जो अभी ऋयुमती न हुई हो) कन्या से बळात्कार करे और इस कारण उसकी मृत्यू ही बाए, तो उम पुष्त को मृत्यू व्हान दाजा जाता वा। मृत्यू न होने पर ४०० पम जुस्मान याहाथ काट देने की वका वी। प्राप्तफल कन्या से बळात्कार करने पर २०० पम जुस्मान याहाथ काट देने की वक्त वी प्राप्तफल कन्या से बळात्कार करने पर २०० पम जुस्मान या बीच की उपलो काट देने का दण्ड दिया जाता था। साथ हो, कन्या के पिता को हरजाना भी देना होता था। कोई पुत्रव किमी कन्या (अदिवाहित या हुमारी) मे उसकी प्रच्छा के विश्व कदायि तहवास नहीं कर नक्तना था। पर यदि कन्या की उच्छा हो, तब भी उनसे महत्वाम कानून के जुनतर दण्डनी था। नकाला (रच्छा उनसी हुई) कन्या से तहकाम करते पर पूर्व को ५५ पण दण्ड दिया जाता था. और कन्या को २८। यदि किसी कन्या के क्रमुनती हुए तीन साल बीत चुके हो और उसका विवाह न हुआ हो, नो ऐसी कन्या मे यदि कोई तुख्यवर्थ का पुत्रय महत्वान करे, तो उसे अपराय नहीं माना जाता था। पुण्य और स्त्री के पारस्थित सम्बन्ध के विषय मे अन्य यो अनेक व्यवस्थाएँ कीटलीय अर्थणास्त्र में दी गई है। इनके विषय में उत्पन्न विवाह करूक गोधन न्यायास्थ्य में ही प्रस्तुन किये जाते थे।
- (१३) अतिकारकणः (की. वर्षः अ११३) ( वर्षादा का अतिकमण करने पर दण्ड की व्यवस्था)—किएयर ऐसी मर्यादाएँ थी. तिनका अतिकमण करने पर दण्ड का विधान था। यदि कोई वाहुण को अपेय और अनश्य (त्री जा हाहणों की मर्यादा के अनुसार अपेय व अनस्य हो) पीने और लाने के लिये प्रदान करे, नी उसे उनम्म साहस दण्ड दिया जाए। अनस्य हो पीने और लाने के लिये प्रदान करे, नी उसे उनम्म साहस दण्ड दिया जाए। अनित्र को अपेय और अनश्य देने पर मध्यम माहम रण्ड, कैण्य को देने पर पूर्वस्माहस दण्ड और शृद्ध को देने पर पूर्वस्माहस दण्ड और शृद्ध को देने पर पूर्वस्माहस दण्ड और शृद्ध को देने कर एवं पत्र को समय का संवस्म कर देने पर स्थान का संवस्म कर किया जाए। विना अनुमति के दिन के समय विनती के यन वे पत्र स्थान हिस्स व्यवस्था जाए। चाह दिन हो या रात, यदि वान्त्र केरह किमी के चर में प्रवेश किया आए, को उनमा साहम दण्ड प्रदान किया जाए। जब कोई मार्थ (आपारियों का काफका) किसी बाम में कना चाहे, तो उनके किये यह आवश्यक है कि अपने पत्र विनती किसी आंच की चौरी हो जाएया उनमें को जा जाए, नो वाम-स्वामी (बायिक) को उनके किये उनस्वमी माना जायगा। यदि मार्थ के यथा की देवते किये उनस्वमी कारी हो

विवीताभ्यक्ष से करवायी जाए। यदि कोई किसी के विरुद्ध अभिवार किया करे. तो तस व्यक्ति पर भी उसी प्रकार की किया का प्रयोग किया जाए। पर कतिपय दशाओं में अभि-चार किया काननदारा असिमत भी होती थी। यदि पति अपनी अनिच्छक पत्नी के प्रति. विवाह का इच्छक प्रेमी कत्या के प्रति और पति पत्नी के प्रति अभिचार किया करे. तो उसे अपराध नहीं माना जाता वा। पर यदि इस किया द्वारा दूसरे की क्षति पहेंच जाए, तो उसके लिये मध्यम साहस दण्ड का विचान था। व्यामचार के अपराध में अत्यन्त कठोर दण्ड की व्यवस्था थी। अयप्त (असावधान या सरकाजिरहित) ब्राह्मण स्त्री से यदि कोई क्षत्रिय व्यमिचार करे, तो उसे उसम साइस दण्ड दिया जाता था। यदि वैश्य बाह्मण स्त्री से व्यमि-चार करे, तो उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली जाती थी। यदि शद्र यह अपराध करे, तो उसे जला दिया जाता था। राजकीय महिषी से जो कोई भी व्यक्तिचार करे, उसे एक कुम्म में बन्द करके मस्म कह देने का विधान था। प्रवृत्तिता स्त्री से व्यक्तिचार करने पर कैवल २४ पण जरमाने की सजा थी। यदि यह कार्य प्रव्रजिता की रजामन्दी से किया गया हो, तो उसके लिये भी यही दण्ड था। यदि रूपाजीवा (वेश्या) से जबर्दस्ती व्यक्तिकार किया जाए. तो १२ पण जरमाना किया जाता था। इसी प्रकार के अन्य भी बहत-से नियम कांटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। इन व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करने पर कण्टकशीयन न्यायालयों में मकदमें चलाये जाते थे. और अपराधियों को दण्ड दिया जाता था।

हमने इन अध्याय से वर्मस्थीय और कप्टक शोधन न्यायालयों के जिस अधिकार-अंत्र का निक्यण किया है, उसने मीर्य युग के बहुत-में महत्त्वपूर्ण कानूनों और दण्ड व्यवस्था का भी मुख्या रूप से आन प्राप्त किया जा सकता है। इसे इतने विशव रूप से यहाँ उस्लिखित करने का बही प्रयोजन है।

### (४) विधि (कान्न) के विविध अंग

मोर्थ युग के न्यायालय किस कानून के अनुसार न्याय-कार्य सम्प्रादित करते है, इस विषय पर मी कीटलीय अयंशास्त्र के परिचय प्राप्त होता है। कीटल्य के अनुसार कानून के बार अंग होने हैं, घर्य, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इनका क्या अप्तिप्राय है, घर्स कीटल्य ने स्वय इन प्रकार स्पष्ट किया है—'वर्म का आधार सत्य है, व्यवहार सामियो पर आधित होना है, मनुष्यों ने परम्परानत रूप से चले आए नियम चरित्र कहाते हैं, और राजा द्वारा प्रचारित आज्ञाओं को राजशासन या शासन कहा जाता है, जिसे आधुनिक समय में लीचित्य या 'इन्बिटी (Equiry) कहते हैं, ज्ली को कीटल्य ने 'वर्म' कहा है। स्वापा-विक रूप से इस प्रकार का कानून सत्य पर आधित होता है। जीचित्य का विचार प्राप्त

 <sup>&#</sup>x27;धर्मच्य व्यवहारस्य यदिनं राजवासनम् । यत्र सत्यस्थितो वर्गो व्यवहारस्तु साक्षित् । यदिनं संबहे दुःसां राक्षामामा तु शासनम् ॥' की. वर्षः ३।१

सभी जनसम्दायों में विद्यमान होता है, और अनेक विवादसस्त मामलों का निर्णय इसीके आधार पर किया जाता है, विशेषतया उस देशा में जबकि उस विषय पर कोई अन्य स्पष्ट कानन न हो। दो व्यक्ति या व्यक्ति समृह परस्पर मिलकर एक इसरे की सहस्रति से ओ निर्धारित करें, उसे 'व्यवहार' कहते थे । पर यदि पारस्परिक सहस्रति से भी कोई ऐसा व्यवहार तय किया जाए जो धर्म के विरुद्ध हो, तो उसे स्वीकार्य नहीं माना जाता था। जिसे आजकल परम्परागत कानन (Customary Law) कहते हैं, उसी को कौटल्य ने 'वरित्र' कहा है। विविध जातियो, जनपदो, श्रेणियो (Gulds), कुलो और निगम (Corporations) आदि में इस प्रकार के परस्परागत 'चरित्र' की सत्ता थी. जिसे मौर्य यग के न्यायालयों में मान्य समझा जाता था। राजा द्वारा जो आक्षाएँ या आदेश जारी किये जाएँ, उन्हें 'शासन' कहते थे। जब कोई बाद (मुकदमा) न्यायालय मे प्रस्तत हो, तो उसका निर्णय इन चार प्रकार के कानुनों के अनुसार ही किया जाता था। इन्हीं को विवाद (मकदमे) के निमित्त चतुष्पाद (चार पाद वाला) कानन कहा गया है। यदि बर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन मे विरोध पामा जाए, तो 'पश्चिम' को 'पूर्व' का बाधक माना जाता था। इस का अभिप्राय यह है, कि शासन (राजकीय आज्ञा) का न्यायालय की दृष्टि में सबसे अधिक महत्त्व था। यदि राजा की ओर से कोई ऐसी आजा प्रचारित की जाए, जो परम्परागत कानन (चरित्र) या व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के विरुद्ध हो. तो राजकीय आजा ही मान्य समझी जायगी, चरित्र या व्यवहार नही। धर्म (Equity) के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी. जबकि मकदमे के विषय के सम्बन्ध में न कोई राजकीय आदेश हो. और न कोई व्यवहार या चरित्र हो। 'विवादार्थ चतव्याद' में अन्यानम पाद के रूप में जिम 'घमं' का उल्लेख किया गया है, बह सत्य (Equity) को ही सचित कहता है। जहाँ यह कहा गया है, कि वर्मविकद व्यवहार को मान्य न समझा जाए, वहाँ 'धर्म' का अभिप्राय जास्त्रसम्मत धर्म से है। विवादार्थ चतुष्पाद के अन्तर्गत 'द्यमं' का निर्णय सत्य या औचित्य के आधार पर किया जाता था. आस्त्र के आधार पर नहीं। कौटल्य ने स्पट्ट रूप से लिखा है कि यदि शास्त्र और धर्म-स्याय ( Law based on Equity ) में विरोध हो, तो धर्म-त्याय का ही प्रभाण माना जाए, शास्त्र को नहीं। ऐसी दशा में शास्त्र का पाठ नप्ट हुआ समझ लिया जाए।

 <sup>&#</sup>x27;संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम् । यस्मिमभ्ये विरुद्ध्येत धर्मेणार्थं विनित्त्वयेत् ॥' कौ. अर्थ. ३।१

२. 'धर्मदेव व्यवहारस्य चरित्रं राजशासनम् । विवादार्थं चतुल्पादः पश्चिमः पूर्ववाधकः ॥' कौ. जर्ब. ३।१

 <sup>&#</sup>x27;शास्त्रं विप्रतिपद्येत वर्मन्यायेन केनिचत् । न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात् तत्र पाठो हि नश्वति ॥' कौ. अर्थ. ३।१

कौटलीय वर्षवास्त्र में बहुत-से ऐसे कानून दिये वये हैं, जो निःसन्देह 'सासत' हैं। ऐसे अनेक कानूनों का उल्लेख उत्पर के प्रकरणों में किया जा चुका है। सम्राट् अखोक ने ग्री अपने विकालेखों में अनेक राजकीय बाहाएँ उल्लेख करायी थी। कूटस्थामीय 'एकराजों के सासन मे राजकीय आजालों (राजधासन) के महत्त्व में वृद्धि होना सर्ववा स्वामायिक या। पर जाति, जनपद, श्रेण, कुक जादि के संग्रहों या संघों में जो परम्पायत कानून (चरित्र) चले आ रहे थे, राजा उनका अतिकमण या उपेका नहीं कर सकता था। उसका यही बल्त रहता था, कि इस चरित्र के न केवल 'विरुद्ध' न आए, अधितु उन्हें स्वीकार्य माने।

#### (५) न्यायालयों की कार्यप्रक्रिया

त्यायालयों में मुकदर्सों का निर्णय करते हुए किस कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना था, इन विषय पर भी कोटलीय अर्थशास्त्र (३११) डारा अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जात होती हैं। जब निर्णय के लिये कोई युकदाय प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्मलिजित बातें यर्ज की जाती थीं—(१) तिथि—विससे कि वर्ष, खड़ु, सास, पल और दिन का सही-सही पना लग सके। (२) करण—मुकदर्स के विषय का स्वक्रप (३) अधिकरण-बटना-म्थल या वह स्थान जिसके नाथ विवाद के विषय का मन्वन्य हो। (४) ऋण—यदि ऋण का मुकदसा हो, तो ऋण की मात्रा। (६) वादी और प्रतिवादी का देश, साम, आति, नाम, नाम और पेशा। (६) दोनो पलो की युक्तियों बीर प्रतिवादी का देश, साम, आति, नाम, नाम और पेशा। (६) दोनो पलो की युक्तियों बीर प्रत्युक्तियों का पूरा-पूरा

विवाद करते हुए 'परोक्त दोष' से बचने का यत्न किया जाता था। परोक्त दोष से प्रम्म हो जाने में अपना पक्ष कमजोर पड जाता था। परोक्त दोष इन दशाओं में उपस्थित हो जाता था---

- (१) जिरह करते हुए प्रसन की बात को छोड़ कर अन्य बात कहने लग जाना।
- (२) पहले कही गई बातो का पीछे स्वय खण्डन करने लगना।
- (२) पहले कही गई बाती का पीछ स्वयं खण्डन करने लगना।
   (३) बार-बार अन्य व्यक्ति से सम्मित लेने का आग्रह करना।
- (४) प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय के 'निर्दिश' कहने पर निर्दिष्ट न कर सकता।
- (५) जो प्रक्त पूछा जा रहा हो उसका उत्तर न देकर अन्य बातें कहने लगना।
- (६) पहले कोई बात कह देना और फिर स्वय उसके विपरीत 'ऐसा नही है' यह कहने लगना।
- (७) अपने साथियों द्वारा कही गई बातो का स्वीकार न करना।
- (८) साक्षियों के साथ ऐसे समय बातें करना जबकि उनसे बातजीत नही करनी भाक्रिये।

ये आठ बार्तें परोक्त दोव सभक्ती जाती थी। इन दोघों के कारण न केवल वादी व प्रतिवादी का पक्ष निर्वेल हो जाता या, अपितु इनके लिये वष्ण का भी विधान या। परोक्त वोष के लिये पाँच पूना बुरानां का विधान था। मुक्दमा जितनी राधि का हो, उससे पाँच नृत्ता राशि तक इन होशों के करने पर जुरानां किया जा सकता था। (साजी के अमाव में) स्वयंग्व कियो बात की सत्यात का आग्रह करने पर जुरानां के नाचा वस मुने तक हो सकती थी। मुक्दमां का नियंग्व साजियां डारा दी गई साजी के आग्राय पर ही किया जाता था। जो पुरुष साजी के लिये बुलायं आएं, उन्हें "मृति" भी वी जाती थी। इसकी माना मुक्दमं की राधि का आठवाँ मान होती थी। मृति के अतिरास्त बाना व्याय भी साजियां को प्रदान किया जाता था, जो मुक्दमं की राधि का आठवाँ मान होती थी। मृति के अतिरास्त बाना व्याय भी साजियां को प्रदान किया जाता था, जो मुक्दमं की राधि व व्याय के अनुनार निवाद अधियोग काजा था। जो पत्र मुक्दमा हार आएं, ते कर्च उत्ती र र पदते थे। जिसके दिवस अधियोग काजा जाए, उसे प्रत्यामियोग (जवाब दाया) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर जिल असियोगों का सम्बन्ध कलह, साहल (इक्तेंगी), सार्थ (व्यापारियों के कर्फाक) और सम्बन्धयों (शिल्यों, व्यापारियों आदि के संगठन) के माथ हो, उनमे प्रत्यीययोग स्तत किया आता था।

यह समझा जाता था कि जिस वादी ने मुक्तमा दायर किया है, उसका केस पूरी तरह से तैयार है। अब जिस दिन अविवादी बादी द्वारा लगाये को आरोप (अमियोग) का उत्तर देता या, उसी दिन बादी को प्रतिवादी के उत्तर केता या, उसी दिन बादी को प्रतिवादी के उत्तर का प्रयुक्तर की देता होगा था। उसी दिन प्रत्यूक्तर को देता होगा था। उसी दिन प्रत्यूक्तर को देता होगा था। उसी दिन प्रत्यूक्तर को सक्त प्रत्यूक्त के सक्त के पर कहा के प्रतिवादी के अह का नहीं की प्रत्यूक्त कि तर उसे अपना केस दीया करने के लिस सात दिन तक का नमय दिया जाता था। यदि अमियुक्त कुमां जो वात जो ये प्री अमियुक्त अमियुक्त कुमां को अम्युक्त वात वा। अपियुक्त कुमां को अमियुक्त (अतिवादी) की दम्मान, में वह राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान कर दी वाती थी जिसके लियं उसने मुकदमा वायर किया हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हा। यति मोत्युक्त अमियुक्त वाता ताए, तो भी अमियुक्त कियं हो अभिक्त का सात विवाद हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हा। वाती थी जिसके लियं उसने मुकदमा वायर किया हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हा। वाती थी जिसके लियं उसने मुकदमा वायर किया हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हो। यदि अमियुक्त कुमदसा वार किया हो। यदि अमियुक्त कुमदसा वाए ताए, तो भी अमियुक्त कुमदसा हो। विवाद वायर किया हो। यदि अमियुक्त कुमदसा हो। विवाद का आरो हो वाता था। यदि मुकदसे का निर्मय अमियुक्त केस वेष कुमद कर सकता था।

मीये पुग के न्यायालयों में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से अपने मत की सुपृष्टि के लिये किन वानों को उपयोगी माना जाता था, इस सम्बन्ध में कौटन्य के कुछ निर्देश महत्त्व के हैं। उन्होंने किया है —पक्ष और परपक्ष (प्रतिपक्ष) की ओर से प्रदि स्वयवाद (अपनी वान पर स्वयमेव ओर नेना) का आध्य लिया जाए, तो यह दृष्ट दोव (मृक्तमें की कम्मानीर) ही होगा। युक्तमें की कम्मानीरी ही होगा। युक्तमें की कम्मानीरी की साम प्रतिपक्षित के कम्मानी किया जाए, तो सह दृष्ट दोव (मृक्तमें की कम्मानीरी) ही होगा। युक्तमें की तफ्तानी के कम्मानी किया प्रतिपक्षित के कम्मानी किया जाए का स्वयन किया प्रतिपक्षित के कम्मानी किया की सामने (अपनी वात का मुद्दान के साथ प्रतिपक्षित) है हुए (सामियों के डार्प

स्वयक्ष को पुट्ट करना) और श्वयम (श्वयम पूर्वक अपनी बात कहना) ही उत्तम उपाय हैं। साम्रिजों के बक्तम्य के आयार पर यदि किसी पक्ष द्वारा कही नई बातें असल्य पायी जाएँ, या गुजरुरी डारा किसी पक्ष की बातों को निरावार पाया जाए, तो उत्त पक्ष की पराजय मुनिस्थित है। मौसं गुम के व्यायासीश गुकरमों का निर्णय करते हुए केवल सामियो पर ही निर्मार नहीं करते थे, वे अपने चारों (पुन्तचरों) डारा भी गुकरमें की सत्यता का पना करने का प्रयत्न विद्या करते थे।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि न्यायाल्यों की दृष्टि में साक्षियों का बहुत महत्त्व था। युक्तदमें का निर्णय प्राय: शांक्षियों के आधार पर ही किया जाता था। कैसे साक्षियों को विषयन नियम समझना चाहिये, कोटलीय वर्षधास्त्र (शहरा में इसका भी विधाद क्य से विषयन किया जाता है। साझियों को आस्पिकल (विश्वास के गोम्प), शुव्ध (संज्या या ईमानदार) और अनुनत (अतिरिक्त) होना चाहिये। प्राय: तीन साखियों का होना आवश्यक भागा जाता था। उनमें में कम से कम दो ऐसे होने चाहिये, जो दोनों पक्षो को स्वीकार्य हों। ऋण-मनवार्थी मुकदमों में एक साझी से फिसी दक्षा में काम नहीं कल सकता था। जिन साखियों पर पश्यात का जरा भी मन्देह किया जा सके, उनकी साझी को प्रमाण नहीं माना जाता था। कोटल के अनुसार निम्मित्रिक्त प्रकार के व्यक्तियों की साक्षी नहीं जी जा सकती थी—(१) स्थाल-यत्नी का भाई। (२) जहाय-जिसके पक्ष से गवाही देनी हो उसके व्यक्तियों की जो नौकरी में हो। (३) आवद-करी या जो किसी का से किसी के बसकती हो। (५) धारण-जिसने साखी दिलाने वाले या साक्षी देने सके को क्या उचार दिया हुना हो। (५) धारण-जिसने क्या लिया हुना हो। (६) वैरी-वामु । (७) न्याइन-जो कियों का आंभित हो। (८) चुन्दण्ड-जो स्वामाण्या हो।

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों की सांकी केवल उसी अवस्था में प्राष्ट्र मानी जायगी,
जबिक मुकदमें का सम्बन्ध उनके अपने वर्ग के व्यक्तियों के साथ हो—(१) राजा, (२)
शोजिय, (३) धान-मृतक—माम की सेवा में निष्कृत स्वित्त, (४) कुण्डी—कोडी,
(५) वर्णी-जियका शारीर वर्णों से आवृत हो, (६) पितत, (७) वर्णाः, (८) कुल्ति-कोडी,
कर्मा—जी कुल्तित कर्मी (पेवा) में लगे हों, (६) बन्ते, (१०) वहरे, (११) अव्हेतारी
व्यक्तित, (१२) स्वयमें, और (१३) राजपुत्व। अदि कोई हमले करने, चौरी करने
या जगा ले जाने का मुकदमा हो, तो उसके लिये वानु, स्वाल और सहाय (बाध्वित व मृत)
के अतिरिक्त अस्य सब प्रकार के व्यक्तियों की सावित्यों बाह्य होंगी। युग्त रूप से किये
गये स्थाहरों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों में ऐसी स्त्री व पुत्व मी सांकी दे सकते
हैं, जिन्होंने गुन्त स्ववहार को चौरी से देखा या मुना हो। पर ऐसे मुकदमों में भी राजा और
ताएक की सांबी मास्य नहीं होंगी।

साझी देने से पूर्व गवाह को सत्य बोलने की छापण लेनी होती थी। इस विषय में कौटलीय वर्षशास्त्र की यह अवस्था उल्लेखनीय है—'साबी को ब्राह्मण, पानी से मरे कुम्म वीर अपिन के सम्मुख के बाया बाए। यदि साक्षी बाह्यण वर्ण का हो, तो उससे कहा जाए—
"सत्य स्वत्य कहों।" यदि साक्षी क्षत्रिय या बैस्य कर्ण का हो, तो उससे कहा जाए—
"(यदि तुम्य असरक पारण करोगे तो) यक और पुम्प कार्यों के फल दुम्हें प्राप्त नहीं होंने,
और शक्ष केना को जीत केने पर भी तुम्हें हाव में खप्पर क्रिये हुए मीख मांगनी पड़ेगी।"
यदि साक्षी शृद्ध हो, तो उससे कहा जाए— "(बिंद तुम मुद्ध कोलोगे तो) तुम्हारा बो मुख्य मी
प्रीप्त करते के सद वह सब राजा को प्राप्त हो जायगा, और राजा के सब पाप
तुम्हें प्राप्त हो जाएँ। मुद्ध कोल पर तुम्हें रुच्छ मी दाया जायगा। जो भी तम्य है, बचैंभे
भी जुने या देखे जाएँगे, हमें जात हो ही जायंगे।" यदि साक्षी आपस में मिलकर एक हो
जाएँ, और सात दिन शैत जाने के परचात् को मुद्दी वासही पर करें रहें, तो उन्हें २२ पण
रख्य दिया जाए। यदि तीन पल (डेड मान) तक भी वे परस्पर एक होकर सूठी साली पर
कायम रहे, तो उनहें वह राशि बसुक को जाए जिसके किये मुकरमा बायर हुना हो। स

यदि साक्षियों से मतमेद हो, तो निर्णय इस आधार पर किया जाए कि बहुसक्यक गवाहों ने क्या साकी दी है, या शुक्ति (सच्चे) और अनुसत (प्रतिष्टित) गवाहों की साकी को दुष्टि में रखकर निर्णय किया जाए।

बादी और प्रतिवादी का ही यह कर्तव्य समझा जाता था कि वे अपने-अपने पक्ष की पुष्टि के नियं साक्षियों को लायान्त्रम के सम्मुख प्रस्तुत करें, बाहे साक्षी किसी दूर देश में भी क्यों न एत्हें हो और बाहे बाद की प्रतिक हो हुए कितना ही समस क्यों न बीत गया हो। जो साक्षी बहुत दूर रहते हो या साक्षी देने के लिये जाना न बाहते हों, उन्हें न्यायाल्य की आज्ञा से उपस्थित हों के लिये विवश किया जाता था।

न्यायाधीयों से यह अपेका की जाती थी कि वे न्याय-कार्य करते हुए किसी का पक न के, अपने ऊपर सपम रखें और किसी के प्रति अनुचित व्यवहार न करे। यदि वे ऐसे प्रश्न पूछें जो उन्हें नहीं पूछने चाहितं, ऐसे प्रश्न न पूछें जो उन्हें पूछने चाहितं, क्षाबी को सिखानं, स्परण निजायं, डिटे डपटे, छन करे, या हसी प्रकार के कार्य करे, तो उन्हें भी दण्ड दिया जाए। न्यायाचीयों की वहने करने के प्रवा मी मौथं सुग में सिख्याना थी। ऊपर जिसे अनुचिन कार्यों को करने पर उन्हें स्थानान्तरित भी किया वा सकता था।

इसमें कांई सन्देह नहीं, कि मीयें युन से न्याय विभाग बहुत व्यवस्थित व सुसंगठित दशा में था। यमंस्य और प्रदेश्टा जहाँ पाटक्लिपुन के वर्मस्थीय और कष्टक शोधन न्याया-क्यों में न्यायकार्य के नियं नियुक्त ये, बहाँ साम्राज्य के अन्तर्यत विविध अनगदों में भी इन्हीं यो प्रकार के न्यायाधीशों को मत्ता थी। उस युग के न्यायाक्यों में बक्कील भी होते थे या नहीं, इस सम्बन्ध में कीटलीश अर्थमान्य से कोई हमना प्राप्त नहीं होती। पर न्याय कि सहायना इसता सुव्यवस्थित हों, दो बादी (अभियोचता) और प्रतिवादी (अभियुक्त) की सहायना के लिये यदि करियप विशेषक मी विद्यान हों, सो यह अस्वाधाविक नहीं है।

#### आठवाँ अध्याय

## राजकीय आय-व्यय

### (१) राज्य की आय के साधन

मीर्य युग मे राज्य की आय के क्या भावन थे, इस विवय पर कौटलीय अर्थकारत्र में विवाद रूप से विवाद किया त्या है। कीटर्य ने राजकीय आय के सामनों को सात विमागों में विवाद किया है, जिन्हें उन्होंने दुर्ग, राष्ट्र, लानि, सेतु, कन, बज और विक्र्य की संबा दी है। कैटिलीय अर्थबारून में दुर्ग, राष्ट्र आदि राज्यों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है, और राजकीय आय-अय के प्रसान में वे पारिसालिक सकते के रूप में मुक्त दुर्ग है। इन सात के मी अप अप अने विवाद को सी किया उपयोगी है।

(१) हुर्ग-प्राचीन मारत मे पुरा को दुर्ग भी कहते थे, क्योंकि उनका निर्माण प्राय दुर्गों के रूप में ही किया जाता था। पुरों के जारों और प्राकार (प्राचीर या दीवार) बनाया जाता था, जो खाई से घिरा रहता था। इन दुर्गरूप पुरो से राज्य को जो आमदनी होती थी, उसकी सज्ञा भी 'दुर्ग' वी। दुर्ग (पुर से प्राप्त होनेवाली आमदनी) के निम्नलिखित विमाग थे---(१) शुल्क-पण्य (विक्री के माल को) पुर में लाने पर उम पर शुल्क (चुनी) लिया जाता था। यह शुल्क 'दुर्व' का अन्यतम अग था। (२) पौतव–तोल और माप के सामनीं या मानो को प्रमाणित करने के लिये राज्य द्वारा जो कर लिया जाता था, उसे 'पौतव' कहते थे। (३) दण्ड (जुरमाना)—अनंकविष अपराघो के लिये दण्ड रूप से जुरमाने की व्यवस्था थी। ये जुरमाने भी राजकीय जाय के साधन थे। (४) नागरक-पुर के शासक को नागरक कहने थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक ऐसे जुरमानो का उल्लेख है, जिन्हें नागरक पुर के निवासियो पर कर सकता था। इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की संज्ञा 'नागरक' थी। (५) लक्षणाध्यक्ष—मुद्रापद्धति (Cuttency) से प्राप्त होने बाली आय । मौर्य यग मे मुद्रापद्धति का सञ्चालन राज्य की ओर से होता था। इससे भी राज्य को आभदनी होती थी। (६) मुद्राध्यक्ष-पूर में प्रवेश के लिये और समुद्र-मार्ग द्वारा देश से बाहर जाने के लिये मुद्रा (Pass) प्राप्त करना आवश्यक था। मुद्रा-व्यक्ष द्वारा मुद्राएँ प्रदान की जाती थी, जिनसे राज्य को आमदनी होती थी। (७) सुरा-शराब का व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित था। साथ ही, शराब की विकी के लिये राज्य की और से ठेके दिये जाते थे। इनसे भी राज्य को आमदनी होती थी। (८) सूना-बूचड़-

१. 'समाहतां पूर्व राष्ट्र सनि सेतुं वर्ग वर्ण विषक्षयं वावेसोत्।' कौ. अर्थ. २।६

लानो से होनेवाली जायदनी । (१) सुन-राज्य की ओर से अनाय, विकलांन, रोगी, विवया आदि असहाय व्यक्तियों के प्रत्य-रोधण के लिये अनेक्रीयक कार्यों की व्यवस्था थी, जिनमें सुत कार्तन और वस्त्र वुनने के कार्य प्रमुख थे। इनते प्राप्त होनेवाली आमदनी की 'सुन केहित थे। (१०) तैक-तेल के व्यवस्था पर भी राज्य कर प्रहुण करता था। (११) मृत-पी के कारोबार से बच्चल किया जाने वाला कर। (१२) शार-नामक का व्यवसाय राज्य द्वारा सञ्चालित था। उससे भी राज्य को आमदनी होती थी। (१३) सौर्वाणक-सुवर्ण, रजत आदि के आमूचण व पात्र आदि बनाने वाले खिल्यों से प्राप्त हुआ कर। (१४) पच्यतंत्र प्रत्य त्वारा सञ्चालित था। (१४) वेषधा-राजकीय सेवा में नियुक्त वेर्याओं द्वारा आय और स्वतन्त्र वेशा करीजाली वेर्याओं से कैंदा। (१६) खूत-जुल-पर्रा से प्राप्त होनेवाली वार। (१५) वेषधा-राजकीय सेवा में नियुक्त वेर्याओं दो सेवा आप और स्वतन्त्र वेशा करीजाली वेर्याओं से केंद्र (१६) खूत-जुल-पर्रा से प्राप्त होनेवाला आमदनी। (१०) वास्तुक-अचल सम्पत्ति से वस्त्र किया जानेवाला कर, और जायदाद की विक्री के समय लिया जानेवाला झूल्क। (१८) कार्याक्रीयस्थण-कार्यों (सरीपरी) और विल्या की श्रीणयी (Gulds) के वसूल किया जाने वाला कर। (१९) देवतायाल-वेर्यान्ति की आमदनी पर कर। (११) वादित्रवेर-अप्यक्ति करी क्या जानेवाला की तिक्त कर। '

ये २१ प्रकार के कर 'दुर्ग' के अन्तर्गत माने जाते थे।

(२) राष्ट्र—जनपद के क्षेत्र के राज्य को जो विविध प्रकार की आमदनी होती थी, उदाकी खंका 'राष्ट्र' थी। राष्ट्र में निम्मलिखत आमदनियाँ लामित्तव थी—(१) सीना—जी हिष्योग्य प्रमुत्त राज्य के स्वामित्तव में हो, उत्तपर खेती हारा प्राप्त आमदनी को चीता' कहते थे। (२) नाय—जित सुमि पर राज्य का स्वाप्त का हुन हो और वितक्षे स्वामी रखयं या हुनक-कर्मकरो हारा उम पर खेती करें या कराएँ, उनसे उपज का एक निश्चित अंस बसून किया जाता था, जिनकी स्वाम 'या' थी। (१) विल-व्यव्यविद्यो और तीवेष्ट्यांना आदि पर कागये ये कर से आमदनी। (४) कर—जनपद के क्षेत्र के स्वाप्त किया जानेवाले अन्य कर, जैसे विचाई के साधनो पर लगाये येथे कर। (५) विष्कृत्व क्या के विकास के विविध्य विश्वय परवापों के क्य-विकथ पर वभून होने वाला कर। (६) नवीपालस्तर—निश्चों पर वने हुए जो पर से पार उत्तरेय रहिम्या जानेवाला कर। (६) नाव-जीका हारा नदी को पार करेपर किया जानेवाला कर। (८) पत्र —जनपद में बिख्याना विकास परवारों (कहवी) से वसून किया जानेवाला कर। (८) विवीदम्—वरासाहो से प्रस्त होनेवाले कर। (१०) वर्तनी—सहको के उपयोग के लिखे प्रवेष कर। (१२) राज्य—रन्सुक सा

जून्सं वयः पीतसं नागरको सवामाध्यको नुष्ठाञ्यकः बुरा सूना सूर्व सैकं वृतं आरं सौर्वाणकः पव्यसंस्था वेष्या जूतं वास्तुकं कार्यसात्यको वेबसाध्यको द्वारवाहि-रिकावेयं च पूर्वम् ।' की. अर्थ. २।६

राजुक संक्रक राजकर्मनारियों द्वारा वास्त किये जाने वाले कर। (१२) चोर-रज्जू-चोरों की गिरफ्तारी के साथ सम्बन्ध रखनेवाली राजकीय आमदनी 1

- (४) लेलु---फूकों के उचान, फकों के उचान, शाक सब्बी के बगीचे, नम सेत बीर मूलवाय (ऐसी फसल के सेत बिनमे बड़ें बोयी वाएँ, जैसे ईस) के लिये 'सेतु' संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। इनसे राज्य को जो जामदगी हो, उसे भी 'सेतु' कहते थे।
- (५) कन----पत्तुकन, गृगवन (जिन्हें विकार के लिये बुरिक्रित रखा गया हो, और जिन से वर्म आदि प्राप्त होने हो), हष्य वन (बहाँ से इसारती लक्की और ईमन वादि प्राप्त किये जाते हो) और हस्तिकन 'वन' के अन्तर्गत थे। इनसे वो आमवनी प्राप्त होती हो, उसे भी 'वन' कहा जाता था।'
- (६) ब्रक्क--नाम, जैस, बकरी, मेड, गधे, कॅट,थोड़े और सण्वर 'व्रज' कहस्ताते थे । इनसे प्राप्त होनेवाली आमदनी की भी 'व्रज' सज्जा थी।'
- (७) विनक्षय विणक्षय वो प्रकार के होते वे, स्वलपथ और वारिपथ (अल-मार्ग)। इनसे होनेवाली आमदनी की 'विणकपथ' सन्ना बी।
- कौटलीय अर्थवास्त्र में राजकीय जाय के ये सात स्नोत या सावन प्रतिपादित है। कौटल्य ने बन्ही को 'जाय-वरीर' कहा है। इनसे किस प्रकार राज्य आवदनी प्राप्त करता या, इस सम्बन्ध में मी कतिपय निर्देश अर्थवास्त्र में विद्यासा है। पर मीर्थ यून की राजकीय जाय का विवेचन करते हुए यह अधिक उपयोगी होता, कि ति (Finance) के आपृतिक सावना में कुष्टि में राजकर इस काल की राजकीय आय का निक्शन किया जाए। वतः हम यहाँ राजकीय आय के स्नोतो को निम्निलिखित जायों में विवक्त कर उनपर प्रकास

 <sup>&#</sup>x27;तीता नामो बिलः करो बिलक् नदीवालस्तरो नावः वसनं विवीतं वर्तनी रण्यू-क्वोररज्युस्य राष्ट्रम् !' की. सर्व. २।६

 <sup>&#</sup>x27;बुवर्णरक्तवक्यनिवयुक्ताप्रवासक्षंक्रहेहरूवचभूनिप्रस्तरस्रधातवः कृतिः।' कौ. अर्च. २।६

३. 'पुन्यकतवाटवण्डकेदारमत्त्वापास्तेतुः।' कौ. अर्थः २।६

४. 'पञ्च मृगतस्यहस्तिवनपरिप्रहो जनम् ।' कौ. अर्थ. २।६

५. 'योगहिषसवाविकं सरोखुमध्यास्त्रतराक्ष्य सनः।' की. अर्थः २।६

६. 'ल्बलपणी वारिपयस्य तमिक्षमः।' सी. तर्थ. २।६

डाजेंगे—(१) मृपि-कर व मृपि से प्राप्त होमेवाली जाय, (२) जायात-कर और निर्यात-कर, (३) प्रत्यक्त-कर (Direct Taxes), (४) राज्य द्वारा अधिकृत उखोगों व व्यवसायों से जाय, (५) राज्य द्वारा सञ्चालित व्यापार से जाय, (६) क्य-विकक पर कर से जाय, (७) राज्य या जुरमानों से जाय, (८) जायत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर, और (९) विविध।

## (२) भूमि-कर और भूमि से प्राप्त होने वाली आय

मौर्ययुग में राज्य को भूमि से दो प्रकार की आय होती बी,सीना और भाग । जो मूमि राज्य की अपनी सम्पत्ति हो और जिस पर राज्य की ओर से ही सेती की जाती हो, उसकी आय को 'सीता' कहते थे। जिस मूमि पर कृषक स्वतन्त्र रूप से खेती करें, उससे 'माग' (उपज का माग)प्राप्त किया जाता था। राजकीय मृमि (Crown Lands) पर खेती कराने के लिये एक पृथक् अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'सीताध्यक्ष' कहते थे। मीताध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो कृषि-विद्या और दनन्पति-चिकित्मा मे प्रवीण हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति अमात्य पद के लिये उपयुक्त न पाया जाए, तो 'सीनाष्यक' का सहायक कृषि-विद्या और वनस्पति-चिकित्सा मे प्रवीण होना ही चाहिये।' मीताध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखिन थे—(१) धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, कपास आदि के बीजो को यथासमय एकत्र करके रस्वाना।' (२) खेती की जमीन पर बार-बार हल चलवा कर दासो, कर्मकरो (मजदूरो) और दण्डप्रतिकर्तृओ (सजायापता कैंदियो) मं बीज बुआना। (३) यह ध्यान में रखना, कि खेती के लिये आवश्यक कर्षणयः त्रां (हल आदि), उपकरणों (औजारों) और बलीवदौं (बैलों) की कमी न होने पाए। (४) यह ध्यान मे रस्पना कि कारुओ (कारीगरो), बढइयो. लुहारो, रम्सी बनाने वालो, कुर्जा लोदने वालो और गाँप आदि को पकडने वालो की नेवाएँ कृषि से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों के लिये तुरन्त उपलब्घ हो सके। '(५) राजकीय मूमि पर तीन फसलें बुआना।' (६) जब फमर्ले तैयार हो जाएँ, तो उनको कटवा कर मञ्चित कराना। यह ब्यान में रखना

१. 'सीताऽध्यकः कृषितन्त्रनृकायुर्वेदकस्तत्सको वा ।' कौ. अर्थ. २३२४

 <sup>&#</sup>x27;सर्वयान्य पुष्पफल शाक कन्द्रभूलपाल्लीक्य सीमकार्यासवीकानि ववाकालं मृह्हीयात्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमो वासकर्मकरवण्डप्रतिकत् मिर्वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।४

४. 'कर्वणयन्त्रोपकरणबलीववेंश्ववाससङ्गं कारवेस् ।' कौ. अर्ब. २।२४

५. 'कारुनिश्च कर्मारकुट्टाकनेदकरज्जुवर्तकसर्वप्राहाविभिक्च।' कौ. अर्थ. २।२४

६. 'कर्मोदक प्रमाणेन केवार हैमनं ग्रीव्यकं वा सत्यं स्थापवेत् ।' की. अर्थ. २।२४

कि पैदाबार का कोई भी बंस खेत में न रह बाए, मूसे तक को खेत में न छोड़ने देना 1<sup>1</sup> (७) यह ध्यान में रखना कि परिकर्मी लोग (दास, कर्मकर और कैदी) खेत ने बात न लाने पाएँ, यद्याप पानी को वे अपने साथ रख सकें 1

सीताज्यक्ष जिन तीन कसलों को राजकीय शूमि में तैयार कराता था, वे निम्नालिखत पी—(१) हैमन-बीत च्युत की फतल, जिसे बतेमान तमस में प्ली की फतल कहते हैं। (२) वैप्यक-पीप्प च्युत की फतल जिसे आवकल सरीफ कहा जाता है। (३)केवार— श्रीच के काल की जतिरिस्त फतल जिसे जायर कहते हैं।

कोटलीय अर्थशास्त्र में इस विषय पर विश्वद रूप से विषार किया गया है, कि किस प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, जीर मेथो के रंग रूप आदि से किस प्रकार वर्षा की कमी या अधिकता का अनुमान किया जा सकता है। बायू की गति, नक्षत्रों की स्थिति और मेथों के रंग रूप आदि को दृष्टि में रत्कर सीताध्यक्ष वर्षा का अनुमान करता था, और उसी के अनुमार कोनों की सिचाई की व्यवस्था करता था, गद्यपि नहर, कूप आदि द्वारा भी जिचाई वर्षा प्रकार किया जाता था।

सीताव्यव को यह जी व्यान मे रखना होता था कि कौन-सी मूमि किस कसल के लिये उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दशाजों में रखा जाता था, जिससे अकुर और पोडे उक्तव्य कार के उपयुक्त है। बीज बोने से पहले उन्हें ऐसी दशाजों में रखा जाता था, जिससे अकुर और पोडे उन्हें प्रमास की पीजों को सात रात जोल ने रखा जाता था, में रात उन्हें माने मुन्, मुनर को चर्ची और गोड र की मिलाकर लगाया जाता था। कारके लिये गोवर और हदूबी का चूरा प्रमुक्त किये जाने थे। जेती में काम करनेवाल दायों, ग्यालों और कमंकरों (मजदूरों) को क्या गारिजीयक दिया जाए, इस तम्बन्ध में भी एक निर्देश कोटलीय अवेशास्त्र में विद्यमान है। वहाँ लिखा है—खेतों, वर्गीयों और गीशालाओं में काम करनेवाल सात और कर्म करों के साथ सार्थ कर से के अनुसार मोजन दिया जाए, बीर साथ ही सवा प्रथा मारिक करों को उससे आस्था कर से अनुसार मोजन दिया जाए और साथ ही सवा प्रथा मारिक करों को उससे साथ ही सवा प्रथा मारिक

- १. 'बबाकालं व सस्यादि जात जातं प्रवेशयेत् ।
  - न क्षेत्रे स्थपवेत् किञ्चित्रकालमपि पण्डितः ॥' कौ. कर्ष. २।२४
- २. 'अनिनकास्सीवकाश्च सले स्यः परिकॉमकः।' की. अर्थ. २।२४
- 3. की. अर्थ. २।२४
- 'वोडस्त्रोणं जाङ्गुलानां वर्षप्रमाणमध्यवमानुपानां वेसवापानां · · ततः प्रभूतोय-कमल्पोयकं वा सस्यं वापयेत् ।' की. जर्ब. २।२४
- 'तुवारपायनमृज्यक्षोवणं वासप्तराजाविति वास्यवीवामाः अञ्चयतसूकरवसाभिक्त-कृत्युक्ताविः काण्यवीवामाम् ।' कौ. वर्षः २।२४
- ६. 'गोरियदासदिश: काले बौहवं च ।' कौ. अवं. २।२४

वेतन भी। ' ओ कारीगर वहाँ काम करें, उन्हें कोजन और वेतन दोनों दिये जाएँ।' पर उन्हें कितना वेतन दिया जाए, यह कौटत्य ने नहीं लिखा है।

इसमें सन्देह नहीं, कि राजकीय मिम से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। राजकीय आय का यह 'सीता' एक महत्त्वपुणं साधन था। पर मौर्य यग में सभी मिम राजकीय नहीं थी। ऐसी भी भमि थी, जिस पर 'स्ववीयोंपजीवि' (अपने अम से स्वतन्त्र रूप से खेती करने वाले) किसान खेती किया करते थे। ये राज्य की सेवा मे न होने के कारण कोई वेतन आदि प्राप्त नहीं करने थे, अपित् अपने हानि-लाम के लिये स्वय उत्तरदायी होते थे। राज्य इनसे 'भाग' वसुल करता था। मिम-कर के रूप मे उपज का एक निश्चित भाग राज्य द्वारा प्राप्त किया जाता था. जिसकी मात्रा दो आधारो पर निर्धारित होती थी, जमीन की उपज-शक्ति और सिचाई के साधन । जो किसान वर्णतया स्वतन्त्ररूप से खेती करते थे और जो सिचाई की व्यवस्था भी स्वय करते थे. उनसे जमीन के उत्कृष्ट या निकृष्ट होने के अनसार पैदाबार का ११४ था ११५ भाग भमि-कर के रूप में लिया जाता था। को किसान सिचाई के लिये सरकार से जल लेते थे. उनसे अभि-कर की दर अन्य थी। जिन जमीनो की मिचाई कुप आदि में हाथ द्वारा पानी खीव कर की जाती थी, उनसे उपज का ११५ भाग लिया जाता था। जो रहट, चरस आदि द्वारा पानी खीच कर सिंचाई करते थे, उन्हें उपज का १।४ भाग प्रदान करना होता था । जहाँ पम्प, वात-यन्त्र सदश स्रोत-यन्त्रों से सिचाई की जाए, उनके लिये मिम-कर की दर १।३ होती थी। नदी, नहर, तटाक आदि से सिचाई करने की अवस्था में उपज का १।४ भाग मिम-कर के रूप में निर्धारित था। यदि कोई किसान नया तालाब बनाए या बाँघ बँघाए, तो उसे पाँच साल के लिये मुमि-कर से छट दे दी जाती थी। मन्न हए तालाव या बाँध की जो मरम्मन कराए, उसे चार माल के लिये मिन-कर से छट की व्यवस्थाथी।

्रियवीयोंपजीविं किसानो का भूमि पर अविकल स्वन्य स्वीकृत नही किया जाता था । जो किसान स्वय क्षेती न करे, उनसे अमीन लेकर ऐमे व्यक्तियों को दे दी जाती थी जो

 <sup>&#</sup>x27;वण्डवाट गोपालक वास कर्मकरेण्यो यवापुष्वपरिवायं अक्तं कुर्यात् । सपावपिकः वेतनं च।' की. अर्थ. २।२४

२. 'कर्मानुक्यं कावन्यो अक्तवेतनम् ।' की. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;स्ववीयोपवीवितो वा बतुर्वपञ्चमानिकाः वचेष्टमनवसितं भागं वद्युरम्यम कृष्णेम्यः स्वसेत्रस्यः ।' की. अर्थ. २।२४

हस्तमायतितत्तृवकमार्ग वञ्चमं वद्यः । स्क्रान्यप्रावितमं चतुर्वम् । जोतोयन्त्रप्रावितमं च तृतीयम् । चतुर्वं नवीतरस्तटाकमृतोद्वाटम् ।' को. अर्थ. २।२४

५. तटाकसेतुबन्यानां नवप्रवर्तने पाञ्चवाविकः परिहारः । अभीत्सृष्टानां चातुर्वा-विकः।' की. अर्थः ३।९

उस पर स्वयं खेती करें। अभीन पर किसानीं का स्वस्य किस अंश तक माना जाता या, इस प्रश्न पर हम अन्यत्र विचार करेंगे।

राजकीयं मूमि में से कुछ जूमि ऋदिकक, आचार्य, पुरोहित, श्रीमिय आदि को इस प्रयोजन से प्रवान की जाती थी, जिससे कि के जपना निवीह कर सकें। इन मूमियों को 'ब्रह्मिय' कहते थे। इनसे न मूमि-कर लिया जाता वा जीर न कोई जुरमाने।' जस्यक, सख्यापक आदि राजकवंचारियों को भी इसी प्रकार ज्योन वी जाती थी, मदापि उन्हे अपनी इन जमीनों को बेचने या रहन रखने का अधिकार नहीं होता वा।' किसानों को राज्य की जोर से बान्य, पणु और हिर्म्य भी उबार दिया जाता वा, ताकि वे खेती के लिये आवश्यक मामवनों को प्राप्त कर सकें। यह ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसे वापम छोटाने की वार्ते ममबकर रखी आती थी।'

श्रीनिय जीर आचार्य जादि बहादेय मूमि को बेच भी सकते वे और रहन भी रख सकते वे, पर यह करते हुए उन्हें यह ज्यान से रखना होता वा कि बहादेय मूमि उन्हीं स्थानितयों के हाथ वेचें या रहन रखें जिन्हें इस प्रकार की श्रूमि को प्राप्त करने का अधिकार हो।

## (३) तट-कर (आयात और निर्यात पर कर)

कीटलीय अर्थगान्त्र में तीत प्रकार के माल का उल्लेख किया गया है, जित पर राज्य हारा गुल्क लिया जाता था। ये तीन प्रकार है—बाह्म, कास्यन्तर और जातिल्या है मन्मवत, 'आंतिल्य' उम माल को कहते में, जो विवेशों के आए। देश से बाह्र मेंजे बाले नाले और विवेश से स्वदेश में अगोवाले—दोनों प्रकार के माल पर कर लिया जाता था, जिन्हें कमशः निष्कास्य (नियंत) और प्रवेश्य (आयात) शुल्क कहते थें।' प्रवेश्य (आयात) माल पर कर की मात्रा मूल्य का २० प्रतिकात थी।" पर इसके कुछ अपवाद मी थे। गुल्फ, कल, शांक, मृल, कन्द, बीज, सूखी मळली और सांग के आयात पर छठा जाव (१६३ प्रतिकात) कर के कथ में निया जाता था।'

१. 'अकुचतामाच्छिद्यान्येन्यः प्रयच्छेत् ।' कौ. अर्थ. २।१

२. कौ. अर्थ. २।१

३. की. अर्थ. २।१

४. 'बाल्यपशुद्धिरचीवनैनाननुगृहचीयात् । तान्यनुयुक्तेन बद्युः ।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'कुल्क व्यवहार: बाह्यमान्यन्तरं कातिच्यन् ।' की. अर्थ. २।२२

६. 'निक्साम्यं प्रवेषयं व ग्रत्कान ।' की. अर्थ. २।२

७. 'प्रवेश्यानां सुरुवयङ्खभागः ।' कौ. अर्थः २।२२

 <sup>&#</sup>x27;पुण्यक्तमारुप्तकम्य पहिलक्तवीत शुण्यमस्यमासामा वव्भागं गृहीणीयात् । कौ. अर्थः २१२२

प्रवेषय-शुक्ल के अतिरिक्त एक अन्य कर भी था, जिसे डारदेय कहते ये। इसकी वर शुक्ल की रे ० प्रतिसात थी। सम्अवत, यह डारदेय-कर मान के नगर ने प्रवेश करते के समय जिया जाता था। सिक-निक्त देशों से जाने बाले मान के समय में इस कर में दिवायत मी की जा सकती थी। ऐसी रिवायत की देशों के जाने वहीं के अपने देश के अपने देश के अपने देश के प्रति अनुमह किया जाता था। इससे हम यह रिलायत की उत्तरी कार करते हैं, उस को नी की मान कर मान दिवायत करते हैं, उस को नी की मान कर साथ रिवायत करते हैं, उस को नी की साथ रिवायत की आती थी। यह कोई देश अपने देश के मान पर मीयें साझाज्य के मान दिवायत करते हैं, उस को नी की साथ रिवायत की आती थी। यह कोई दिवश अपने देश के मान पर मीयें साझाज्य डारा दिवायत की आती थी। यह कोई दिवश अपने देश के मान पर मीयें साझाज्य डारा दिवायत की आती थी। यह कोई दिवश अपने देश के मान पर मीयें साझाज्य डारा दिवायत की आती थी। यह कोई दिवश अपने देश के मान पर अधिक शुक्क ले, तो मीयों डारा भी उसके मान पर साधारण शुक्क के अतिरिक्त अपने पर कुल किया जाता था। कीटल्य ने जिला है—देश और जाति के चरित्र के अनुसार नये और पुराने पथ्य पर शुक्क नियत किया जाए। अन्य देशों के अपने कर उससे पर उससे अस्वय मी जिया जाए।"

जिन व्यवसायो पर राज्य का एकाधिकार बा, उनके माल को बाहर से मँगाने पर एक अन्य

 <sup>&#</sup>x27;शंखनव्यमणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुवैः कारयेत् कृतकर्मप्रमाणकाल-बेतन फलनिव्यलिनिः ।' की. अर्थः २।२२

२. की. अर्थ. २।२२

३. की. अर्थ. २।२२

४. 'द्वारादेयं शुक्क पञ्चभागं आनुप्राहिकं वा यवादेशोषकारं स्थापयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२२

५. 'अतो नवपुराणानां वेशवातिचरित्रतः।

पच्यानां स्थापवेच्छुत्कमत्वयं चापकारतः ॥' कौ. अर्थः २।२२

स्रतिरिक्त कर भी लिया जाता था जिसे 'वैषरण' कहते थे। उदाहरण के लिये लवण (ननक) के स्ववसाय को लिया जा सकता है। इस पर राज्य का एकाधिकार स्वापित था। विदेशी नमक के स्वदेश में जाते पर प्रवेश्य-शुरू की दर १९ के तिवस्त थी। पर इसके अतिरिक्त उत्तरा 'वैषरण' (अतिरिक्त कर या हरजाना) भी देना पड़ता था, जितना कि विदेशी नमक के आने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो। 'यही व्यवस्था सराव आदि जन्य पच्य के आयात के सम्बन्ध में भी थी। इनके व्यवसाय पर भी राज्य का एकाधिकार विद्यारान था।

प्रवेषस-कर का उद्देश्य राजकीय जामदनी को बढाना ही बा। विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में जाणक्य की निति यह बी— विदेशी पच्य का अनुष्ठ से स्वदेश में प्रवेश कराया जाए। जो नाविक और तार्यवाह विदेशी पच्य का अनुष्ठ से स्वदेश में प्रवेश कराया जाए। जो नाविक विदेश किया है। विदेशों से जाये हुए व्यापारियों के विद्य मुकदमें भी नहीं चकाये जाते थे, वहार्ग कि देश के किसी व्यापारी के हिस्सेशार नहीं या किसी समृह में संगठन नहीं। सरकाण-नीति का प्रयोग कर विदेशी पच्य पर अधिक मात्रा में कर बमूळ करना कौटत्य को अभिन्नेत नहीं बा। प्रवेश्य-शुक्त सदृश करों को ज्याने का वह यही प्रयोजक नमझने ये कि उनसे राजकीय आमदनी में वृद्धि हो वकें। जाकी कोण को नह बहुत प्रहुत्व देशे थे। उनका कथन था, कि कोश और सेना से ही राज्य की प्राप्ति होती है।

निक्कास्य (निर्यात ) रूप्प पर मी शुल्क लिया जाता था। पण्याध्यक्ष का एक कार्य यह प्री था, कि बहु अपने बेश में उत्पन्न साल की अन्य देशों में विकलाने का प्रयत्न करें। इस्म सम्बन्ध में कीटत्य ने लिला है—'परिवच्य (परदेश) में ब्यापार के लिये पष्पा एक प्रनित्यण्य (निर्यात माल के बढरेले में जानेवाला माल) के मृत्य में से शुल्क, करेंगी (सडक-कर), माल डोने का लावें, छावनी का कर, नीका के बाढ़े आदि का लावें बटा कर शुद्ध उदय (मुनाफें) का अनुमान करें। यदि यह पाया आए कि लाम नहीं है, तो यह मालूम के कि नवदेशी एम्च के बढले में कोई ऐसा विदेशी एम्च प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, जिससे लाम हो सके।' थे सब बातें मालूम करके अपने देश का पण्य स्थल-मांग्र द्वारा

 <sup>&#</sup>x27;आसन्तुलबणं बङ्भागं बसात् ' 'केता गुरुकं राजपण्यक्छेदानुक्यं च बैधरणं दसात् ।'
 जर्थ. २१२२

 <sup>&#</sup>x27;परभूमिकं पच्यमनुबहेणाबाह्येत् । नाविकसार्थवाहेन्यस्य परिहारमायतिकारं वक्कासः।' की. अर्थः २।१६

३. 'अनुविद्योगक्कार्यव्यापानुनामन्यत्र सम्योपकारिम्यः।' कौ. अर्थे, २।१६

४. 'पविवी कोसवण्डाभ्यां प्राप्यते कोशनवना ।' कौ. अर्थ. २।१२

५. को अर्थ २।१६

सेवा जाए (क्योंकि बल-मार्ग में सतरे बांधक रहते हैं, बत. स्वक-मार्ग हारा पब्य मेंने वांते की अधिक बच्छा माना बया है), और पाल के बांते वाला व्यापारी विदेशी राज्य के आदिक्कों, अन्तपालं, पुरमुक्षों और राष्ट्र-(वनपद) मुक्सों के ताब सम्मर्क स्वापित करे, ताकि उनका अनुबह (वर्षमावना) प्राप्त हो तके। विदेश मार्ग में किसी विपत्ति का सामना करता पड़े, तो बहुमूल्य क्या और अपनी राज्य की अवस्था की वाय। यदि विदेश पहुँच सकना सम्मय न ही, तो जहां कहां मा साक को ऐसी कीमत पर बेच दिया जाए जिनसे कि सब दाताब्य व्याप को जाए।

जल बार्ग के जपने देश के पण्य को विदेश में बने के सम्बन्ध से कौटलीय अर्थशास्त्र का सह कपन उल्लेखनीय है- 'जल मार्ग द्वारा मार्ग सेवने से पूर्व मार्ग को कुणाई का सर्व(यान-मार्गक), मार्ग में अपने उपनर जाने वाला सर्व (पच्यदन), विनिषय से प्राप्त होने वाले प्रतिपत्य की कीयत तथा मार्गा, यात्रा का समय, सप्यतिकार से हुआ व्यव, जीर वन्तर-याहों के रिवास (पत्तन चारिन्य)न नियमो आदि का पता लगाए। नदी पथ के सब व्यव-हारों और वरित्र को जान कर बहुँ पथ्य संको से लग्न हो वहाँ बजा जाए, जहीं हानि की सम्मानना हो उस से दूर रहे।' यहाँ कीटल्य ने 'सवप्रतीकार व्यव' का मी उल्लेख किया है, जिससे सुष्तिव होता है कि मीर्थ यूग ने पच्य के बीया कराने की प्रया भी विकास की।

निष्कास्य (निर्वात) पण्य पर जी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय जर्षशास्त्र ने सुचित होता है, पर इन कर की क्या दर थी, इस सम्बन्ध मे कोई सूचना कौटस्य ने नहीं दी है।

# (४) बिकी पर कर और चुंगी से आय

मीर्थ युग में विकी पर गुल्क नेते की भी व्यवस्था थी। इसी को वर्तमान समय में 'सेल्स टैक्स' कहते हैं। कीटल्स ने निज्जा है, कि उत्पादन-क्यान पर कोई थी पच्च नहीं जेवा जा सकता।' कोई मी वस्तु विकय-गुल्क से न बच मके, इसीन्नियं यह व्यवस्था की गई थी। जो इस नियम का उल्लाकन करें, उनके नियं कठोर दशक की व्यवस्था थी। जानों से सनितन

 <sup>&#</sup>x27;ततस्तारपादेन स्वतव्यवहारवव्यका क्षेत्रेण प्रयोकवेत् । अटब्य-तपासपुरराष्ट्रपृक्षेश्च प्रतिसंत्तमं शच्छेबनुप्रहार्थम् ।' कौ. अर्थः २।१६

आपित सारमास्मान वा मोस्रवेत्। आत्मनो वा भूमिनप्राप्तः सर्वदेयिकानुः व्यवहरेत्। कौ. अर्थः २।१६

 <sup>&#</sup>x27;वारिषये च आत्रवागकपव्यवनगण्यतित्वव्यायंत्रवाणयात्राकारुभवप्रतीकारपव्य-पराज्यारिव्याव्यवक्रते ।' नदीषये च विवाय व्यवहारं चरित्रतः । यती लागस्तीते गण्डेवसार्व परिवर्ववेत ॥' जी. मर्थ. २११६

४. 'जाति भूमियु पच्यानामविकयः।' कौ. अर्थ. २।२२

पदार्थ बेचने पर ६०० वस और सेतों से बनाव बेचने पर ५३ पच चुप्ताने का निवस था। ' पुन्तों सीरफलों के उचानों से कुल वक्त वेचने पर ५५ पण सीर वानीयों का साम कुल-नाव आदि बेचने पर ५१ है पच जुप्ताना किया साता सा। 'अप्तान-स्थान पर मान वेच देने से राजकीय भाग में क्रमी पढ़ एकती थी, इसी कारण ये निवस बनाये गये थे। यह आवश्यक था, कि स्व पण पहुले सुक्काध्यक्ष के पास लाया बाए। जब उस पर सुक्क दे दिया जाता था, तब उस पर जिल्हान-मुद्रा क्या दी बाती थी। इसके बाद ही पथ्य का विक्रम किया जा सकता था।

शुल्कशाला और वहाँ लिये जानेवाले शुल्क के सम्बन्ध मे कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से विवरण दिया गया है। 'शुल्काध्यक्ष नगर के मुख्य द्वार (महाद्वार) के निकट शुल्क-शाला बनवाए, जिस पर शुल्क का प्वज फहरा रहा हो। शुल्कशाला का मुख पूर्व दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर। शुल्क बसूल करनेवाले चार या गांच व्यक्ति सार्थ (काफिले) में आये हुए व्यापारियों से वे प्रश्न पूछ कर उनके उत्तर लिखें---आप कौन हैं ? कहाँ से आये हैं ? आपके पास कितना और क्या पण्य है ? आपने अमिकान-मूदा कहाँ से प्राप्त की बी ? यदि पच्य पर मुद्रा न लगी हो, तो प्रदेय शुल्क का दूगना वसूल किया जाए। यदि मुद्रा को मुठा या नकली पाया जाए, तो प्रदेव शुल्क का आठ गुना लिया जाए। यदि मुद्रा टूट गई हो, तो व्यापारी को चटिकास्थान मे रोक रखा जाए।" सम्भवतः, सह अभिज्ञान-मुद्रा तभी लगायी जाती थी, जब कि उत्पादन-स्थान से माल की बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती थी. और उसके लिये आवश्यक शुल्क प्रदान कर दिया जाता था। यह शुल्क एक प्रकार का उत्पादन-कर (Excise Duty) होता था। पर जब किसी पण्य को विकय के लिये उत्पादन-स्वान से जन्यत्र नगर बादि में ले बाया बाता था, तो वहाँ पर राजकीय गुल्क देना पडता चा, जिसका स्वरूप विकय-कर (Sales Tax) या चुंगी के सद्श होता था। इस शुल्क की दर के सम्बन्ध में कौटलीय अर्थशास्त्र का यह निर्देश उल्लेखनीय है--'नाप कर बेचेजाने वाले पच्च पर ६३ प्रतिशत, तील कर बेचे जाने बाले पण्य पर ५ प्रतिशत और निम कर बेचे बाने वाले पण्य पर ९०% प्रतिशत शुल्क लिया जाए। वह मुल्क पच्य के मृत्य के बनुसार ही लगाया जाता था।

 <sup>&#</sup>x27;सनिक्यो वातुपन्यावानेव षट्कसमस्ययः।'
क्षेत्रेम्यः सर्वसस्यावाने जिपक्रकासस्यकः।' का. अर्थः २।२२

सम्माः सदस्यादानं । जप्यन्यासायणः । का. अप. ११५२ २. 'पुरुष्कस्ताद्वेत्रयः पुरुषकसादाने चतुष्यञ्चासस्यमो बच्यः ।' कौ. अर्थः २।२२

३. की. वर्ष. २।२१

 <sup>&#</sup>x27;बोडबसामी नामव्याची । विवासिकायस्युक्तमानम् । यव्ययव्यानानेकायकामानः ।' कौ. अर्थः २११६

कोई व्यापारी इस शुल्क से बच न सके, इस सम्बन्ध में कौटस्य ने बनेक व्यवस्थाएँ की बी। 'यदि कोई शुल्क के मय से एक्य के प्रमाण (मात्रा) के कम बताए या उसके मूत्य की कम बताए ता उसके मूत्य की कम बताए ता उसके प्राय की कम बताए ता उसके प्राय की कम बताए ता उसके प्राय की कि (उसे राक्कोध में में दिया जाए)। साथ ही, उस पष्प पर शुल्क की मात्रा माठ पुणी बसूल की जाए। यहां रफ्ट उस दशा में भी दिया जाए, जब व्यापारी ने बन्द पेटी में ऊपर हींग पष्प रखा हो और नीचे उन्कृष्ट, या बहुमूल्य पष्प को कम मृत्य वाले पष्प से खिला दिया गया हो।'' यदि कोई व्यापारी गुल्क दियी बात शुल्ककाला के कम से आमे के आगे, तो जग पर उस राशि से आट पूना जूरमाना किया जाए को उन्हें शुल्क के कप में प्रवेध थी।'' 'जी (नगर) के अन्द आएं या (नगर से) बाहर आएं, उनसे यह जाना जाए कि उन्होंने शुल्क प्रवास कर दिया है या नही।' यदि कोई शुल्क दिये हुए पष्प के साथ ऐसे पष्प को मी ले जाना चाह जिला र र शुल्क न दिया गया हो। या मुत्रा को तोड कर उसमें अमूदित पष्प पर कर से रिपर हुन सुत्र हुन पुत्र काना बार एक उन्होंने शुल्क प्रवास के रिपर हुन सुत्र हुन पर हिस प्रवास हो। या मुत्र को तोड कर उसमें अमूदित पष्प पर कर साहत वर्ष प्रवास दिया गया।''

विशेष प्रयोजनों से जो माल बाहर से लाया जाता था, उस पर शुल्क नहीं देना होना था। ये प्रयोजन निम्मलिक्ति थे—विवाह, इहेज का मामान. उपनयन सस्कार, यक्षहृन्य, जलान का प्रमन्न, देव मन्दिर, मुण्डन, वत, दीक्षा और अन्य विशिष्ट कर्मकाष्ट !'
हुन्य अलिप्तित एक जन्य कर भी था, जिसे मुल्काध्यक्ष बमूल कराता था। इसे 'वर्मनी'
कहते थे। इसकी मामान्य दर मचा पण प्रति पष्य-वहत (माल का बोझा) थी। इसे
अल्पाल सडक को प्रयुक्त करने पर बमूल करता था। यो सार्थ (काफिले) पष्य लेकर
नष्टकों से आत्माल ये, उन्हें यह कर देना पडता था। इस कर के बदले में अल्पाल की
यह उत्तरदायिना हो। जाती थी, कि मार्थ पर मार्थों का माल न लूटने पाए और न चौरों
जाए। यदि कोई माल इस बस से नष्ट या अपहुत हो जाए, तो राज्य उत्तकी स्रतिपूर्ति

शुक्तभवास्यच्यप्रमाणं नृहयं वा हीनं बुवतस्तवरिक्तं रावा होत् । सुक्तमच्याणं वा वद्यात् । तदेव निविध्यपम्यस्य आच्छस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्यापकवेणं सारभाण्यस्य फल्मभाष्टेन प्रतिच्छावने कुर्यात् ।' की. वर्ष. २।२१

२. 'ध्वजमूलमतिकान्तानां चाकुतवाुल्कानां बाल्कावच्टनुको वण्डः।' कौ. अर्थ. २।२१

३. 'पश्चिकोत्पश्चिकास्तद्विद्युः ।' कौ. अर्थ. २।२

 <sup>&#</sup>x27;कृताशुल्केनाकृतसुरकं निर्वाह्यतो द्वितीयमेकनृत्रया निरचा पुटनपहरतो वैदेहकस्य तज्व तावज्व वण्डः ।' को अर्थः २।२१

वैवाहिकमन्वायनमीयवानिकं वक्कुत्यप्रसन् नैमितिकं वेवेज्याचीकोयनयनगोदान-व्यत दीक्षणादिव क्रियाचिकोवेव भाण्यमुण्युःसं गण्येत् ।' कौ. अर्थ. २।२१

६. 'अन्तपालः सपावपणिकां वर्तनीं गृह्णीयात्।' अ. अर्थः २।२१

करता था। 'वर्तनी को दर एक जूर के पशुकों (बोझ, खण्चर, गया आदि) पर छदे पष्प पर एक पण, पशुकों (बैल आदि) पर जाया पण, छोटे पशुकों (मेड़, वकरी जादि) पर चौचाई पण और यनुष्य के सिर पर लदे नाल पर एक भाषक थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में 'शृत्क' के सम्बन्ध में जो निर्वेश दिये गये हैं, वे चूंनी को सूचित करते हैं। यह कर साल के क्य-विक्रय पर लिया जाता वा, और राजकीय आय का एक महत्त्वपूर्ण सावन था।

### (५) राजकीय आय के अन्य साधन

प्रत्यक्त कर (Direct Taxes)—मीर्य युग में अनेक ऐसे कर भी थे, जिल्हें प्रत्यक्त कहा जा मकना है, क्योंकि के व्यवनायियों जादि से प्रत्यक्त (सी थे) रूप से बसूक किये जाते थे। पहला प्रत्यक्त कर तोल और भाग के बाटो और मानी पर बारा अपनित किये अते थें, जिसके निये ४ मानक कर लिया जाता था। व्याचारियों को चारा मायक उस ममस प्रदान करने होते थें, जब वे अपने बाटो और भागों को राज्य द्वारा प्रमाणित कराते थे। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणित बाटो व मानों के प्रयोग के लिये उन्हें एक काकणी प्रतिविध्य में देनी होती थी। यह कर पीतवाच्यक्ष बसूक करता था। विस व्याचारी के बाट और मान राज्य द्वारा प्रमाणित न हों, उस पर ३७% पण जुरमाना किया जाना था।

दूसरा प्रत्यक्ष कर दूत पर था। जुआरी लोग निविष्ट स्थान पर ही जुबा खेल सकते थे। युत में जो बन जीता जाए, उसकी ५ प्रतिवस्त राशि राज्य को प्रदान करनी होती थी। निर्दिष्ट स्थान के जीतिस्तर अन्य स्थान पर जुआ खेलने, युत-कीहा के लिये आवस्यक उपकरणों का दुस्परीय करने और खुत में अनियमितता करने के लिये जिन विविध जुरमानों की अथवस्या थी, उनका उस्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

रूप से आंजीविका चलाने वाली वेश्याबो, गणिकाओ जादि से दैनिक श्रासदनी का दुगना प्रति मास कर के रूप में लिया जाता था 1 ' इसी प्रकार नट, नर्तक, सायक, वास्क, वास्त्रीवन (वाणी द्वारा लोगो का मनोरञ्जन करने वाले), कुझीलव, प्लवक (रस्से पर

- १. 'तष्टापहुतं च प्रतिविवध्यात् ।' कौ. अर्थः २।२१
- 'वण्यवहनस्य पणिकानेकसुरस्य, पश्चनानवंपणिकां सुद्वपञ्चनां पाविकां, असभारस्य साथिकान् ।' कौ. अर्थ. २।२१
- 'बयुनिविकं प्रातिवेधनिकं कारयेत् । · · प्रातिवेधनिकं काकणीकमहरहः पौतवाध्य-सास बद्धः ।' बौ. अर्थः २।१९
- ४. 'अप्रतिविद्धस्यास्ययः सपावः सप्तविक्रातिषणः ।' की. अर्थ. २।१९
- ५. की. अर्थ. ३।२०
- ६. 'क्याकीया भोगद्वयपुर्व मासं वसुः ।' की. अर्थ. २।२७

नाचने बाले), तीमिक (बाहुगर) और वार्चों से भी उनकी दैनिक बामदनी का हुपूना प्रतिसास कर केने का नियस था। ! यदि नट, नतंक, गायक बादि कहीं बाहर से साकर तमासे दिवाएँ, तो उन्हें पौच पण 'देवा देवन' (तमासा दिवाने के लिये अनुमति प्राप्त करने की फीस) देना होता था। '

विविध प्रकार के कारुओं (कारीगरों या व्यवसायियों) को भी अपने बन्धे करने के लिये राज्य को कर प्रदान करने होते थे। घोबी, सुनार, तन्तुवाय, विकिस्सक, कुखीलव आदि से लिये जाने वाले इन शुल्को और नियमानुकूल कार्य न करने पर उनसे बसूल किये जाने वाले जुरसानों का कौटलीय अर्थशास्त्र में विश्वद रूप से उल्लेख किया गया है।

राज्य द्वारा अधिकत व्यवसायों से आध-अनेक व्यवसाय ऐसे वे जिन पर राज्य का पर्ण आधिपत्य स्थापित था. और जिनका सचालन राज्य द्वारा ही किया जाता था। इनमे साने, जंगल, नमक और अस्त्र-शस्त्र के व्यवसाय मध्य थे। खानो पर राज्य का एकाधिकार था। उनकी व्यवस्था के लिये एक पृथक् अमात्य नियुक्त किया जाता था, जिसे 'आकराष्यक' कहते थे। कौटल्य ने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को आकराष्यक्ष के पद पर नियक्त किया जाना चाहिये जो शृत्वधात्कास्त्र (तान्त्र और अन्य खनिज धातुओं की विद्या), रसपाक (पारा निकालने की विद्या) और मणिराग (मणि आदि की पहचान की कला) में प्रबीण हो. या इनमे प्रवीण जिसका महायक हो। वह आकराध्यक्ष कृशल कर्मकरो और आवस्यक उपकरणों का प्रबन्ध कर खानों का पता करे. और खानों से खनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था करे। कहाँ कौन-सी धातु मिल मकती है, विविध धानुआं की कच्ची घात किस प्रकार की होती है, कच्ची यात को किस विधि से साफ किया जाता है, इन सब बातो का कौटलीय अर्थशास्त्र में विशद रूप से निरूपण किया गया है। कल्बी धान को खानो से निकाल कर उसे कर्मान्तो (कारखानो) मे मेज दिया जाता था। जब वहाँ बात तैयार हो जाती थी, तो उसके विकय का प्रवन्ध भी आकराष्यक्ष द्वारा ही कराया जाता था। घातुओ के व्यवसाय से राज्य को अच्छी आमदनी थी। कौटल्य ने दो प्रकार की खानो का उल्लेख किया है—स्थल की खानें और जल की खानें। स्थल-खनियों से लोहा, ताबा, नमक आदि प्राप्त किये जाते थे, और जल की लानो से मुक्ता, शुक्ति, शंख आदि। इन दोनों प्रकार की लानों का प्रवत्थ आकराध्यक्ष के टी अधीन था।

ऐतेन नटनर्तकगायकवादकवास्त्रीवनकुशीलवप्तवकसौिं अकचारणानां ....... व्याख्याता: । की. अर्थ. २।२७

२. 'तेवां तूर्यमागन्त्रकं पञ्चपणं प्रकाबेतनं बद्धात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;आकराष्यक्षः शुल्बधातुझास्त्ररत्तपाकमणिरागजस्त्वत्तको वा तत् शातकमोपकरण-सम्पन्नः ।' कौ. अर्थ. २११२

४. 'बातुसमृत्यितं तत् जातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत् ।' कौ. अर्थ. २।१२

मीर्य युग में लानों (बाकरी) के व्यवसाय का बहुत विवक महत्त्व था। राजकीय आय का यह एक प्रधान साधन था। कौटल्प ने बानों से होने वाली आय कें? ०विभिन्न प्रकार निरूपित किये हैं'--(१) मृत्य-कानों से प्राप्त होने वाली कच्ची वात आदि का मृत्य । (२) विमाय-जिन सानों से बाल निकालने का कार्य ठेके पर दिया गया हो, उनसे प्राप्त होने बाका बचा। (३) ब्याजी-तोल के बाटों और मापने के मापों के दो प्रकार थै---सरकारी और सर्वसाधारण जनताद्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले। इनमे ५ प्रतिशत का अन्तर होता था। सरकारी बाट और माप अधिक बड़े होते वे। इस कारण जो लाम होता था, उसे व्याजी कहते थे। (४) परिय-कच्ची बात को बातु के रूप में तैयार करने से होने वाला लाम। (५) अत्वय-तैयार माल केताओ की प्रतिस्पर्भा के कारण जब निव्चित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय। (६) शुल्क-उत्पादन-स्थान और विकथ-स्थान पर वसूल किया जाने वाला शुल्क।(७) वैधरण-किसी प्रकार की अति हो जाने पर अतिपृति के कप में प्राप्त की नई राशि। (८) दण्ड-अनेकविष जुरमाने, जिनकी व्यवस्था कौटल्य ने विशद रूप से की है। (९) रूप-सोना, चौदी, ताम्र आदि से निमित सिक्को से प्राप्त होने वाली आय । (१०) रूपिक-सिक्को को राजकीय कोश में प्रदान करते समय प्रदेश राशि, जिसकी दर ८ प्रतिशत होती थी। विविध प्रकार की यह आमदनी खानो पर राज्य के एकाधिकार के कारण ही प्राप्त होती थी। इसीलिये कौटल्य का यह कथन था, कि कोक्स खानो पर ही आश्रित है। निस्सन्देह, खानो का व्यवसाय राज्य की आमदनी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन था।

नमकं के व्यवसाय पर भी राज्य का एका विपत्य था। इसकी व्यवस्था और सञ्चालन के लिये लवजाध्यक्ष की लियुलित की जाती थी। नमक की जाने (व नमक के अन्य सायन) या तो राज्य द्वारा सन्धालित की जाती थी, और या उन्हें ठेके पर दे दिया जाता था। नमक स्थल को जानो से भी प्राप्त होता था, और तमुद्र व झीनो से ची। ठेके पर विये हुए लज्ज्य के व्यवसाय से राज्य निम्मिलित जाय प्राप्त करता था।— तैयार नमक का एक निश्चित अंता। (२) प्रक्रय-नमक की लान या निर्माण-स्थान का किराया। (३) उत्पादन-सुत्कः (४) विक्रय-सुत्कः। (५) व्यापी-त्रील के बाटों में अन्तर होने से आय, विलक्ष दर ५ प्रतिकृत थी। (६) कप-नमक के मुस्य आदि को राज्यका में जमा करते हुए ८ प्रतिवात की दर से प्रवेष अतिरिक्त राचि। वो नमक कही बाहर ते लपने देश में जाता था, उत्प पर १६ कुल्क देना होता था, और ताल ही विक्रय-सुत्क, व्याजी और

 <sup>&#</sup>x27;एवं मूर्त्य विभागं च ब्यावीं परिवमत्वयम् । शुरुकं वैधरणं वर्ष्यं क्यं कपिकमेव व ॥' कौ. अर्थ. २।१२

सबबाध्यक्षः पाकमुक्तं सबजनार्गं प्रक्यं च यवाकालं संगृह् जीयात् -िकक्याच्य मृत्यं क्यं व्याजीम् । की० अर्थे. २।१२

रुप मी। इनके अतिरिक्त नमक के राजकीय व्यवसाय को बाह्य नमक के कारण जो शिंत हुई हो, उसकी पूर्ति के लिये वैकरण भी बहुल किया जाता था। यदि कोई नमक में मिलाबट करके बच्चे, तो उसके लिये उत्तम साहस दण्ड की व्यवस्था थी। जामसेक्स लिये विना नमक बनाने पर भी यही वण्ड दिया जाता था। पर बानप्रस्थ इसके अपयाद थे। वे बे अपने प्रयोग के लिये नमक बना सकते थे, उन्हे जाइरेन्स की बाकस्यकता नहीं होती थी। भोजिय, तस्तवी और क्वाय बनाने के कारखानों से काम करने वाले मजबूर भी अपने प्रयोग के लिये नमक ले जा सकते थे।

अन्य भी अनेक व्यवसायों पर राज्य का एकाधिपत्य था। जंगल राज्य की सम्पत्ति होते थे। उनसे काटठ, इंबन और अन्य जांगल पदार्थों को प्राप्त कराने के लिये एक पृथक् अमाराय की नियुक्ति की जाती थी, जिने कुप्पाध्यक्ष कहते थे। यह अध्यक्ष जहाँ कुष्प इन्धां को जागले से प्राप्त कराने का जाती की, जिने कुष्पाध्यक्ष कहते थे। यह अध्यक्ष जहाँ कुष्प इन्धां को जागले से प्राप्त कराना था, वहां साथ ही उन्हें कमान्ति (कारवानों) मंत्रकर उनसे अनि पहुँचाएँ, उन्हें यथों जिन रच्च डेना और उनसे अनिपूर्ति कराना भी कुष्पाध्यक्ष का कार्य था। ' अनेक प्रकार की सारदाल (इमारती काम मे प्रयुक्त होने वाली लकड़ी), वेणु (बीस), बक्ती (विज्ञ आदि), पत्र (सिवा अपता) कुष्पाध्यक्ष का कार्य था। ' अनेक प्रकार की सारदाल (इमारती काम मे प्रयुक्त होने वाली लकड़ी), वेणु (बीस), बक्ती (विज्ञ अपदि), पत्र (विविध प्रकार के पत्र) हुण, औषपियाँ, विप्त विवैक मान्ति माने आवि अपता आदि।, पत्र हुण, विविध प्रकार के चले, हुड्डी, हाथी दीन, मीग, हैर, हाथी आदि बन्य पशु, कोमला, ईपन, छाल और बरनन आदि बनाने के काम मे आने बाली मिट्टी और वारा आदि परार्थ कुष्प के अन्यन्ति से हैं प्रकार कराने और इन्हें विजिन्न तैयार माल के स्प मे परिवर्तित कराके कुष्पाध्यक्ष राज्य की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि करता होगा, यह मानाना ने समझा जा सकता है

अस्त-शस्त्रों का निर्माण भी राज्य के ही अधिकार-क्षेत्र ने था। यह कार्य आयुधा-गाराच्यक्ष के अधीन था, जो अनेकविश्व हथियारों को तैयार कराता था। ये आयुध निम्न-जिखत प्रकार के होते थे—(१) साग्रामिक-यद मे प्रयक्त होने वाले, (२) दौर्गकमिक-

 <sup>&#</sup>x27;आगन्तुलवणं वव्भागं दवात्—वतामा विज्ञागस्य विकयः पञ्चकं सतं व्याची कर्षे कपिकं व । केता शस्तं राजपव्यक्छेदानक्यं च वैषर्णं वद्यात ।' की. अर्थः २।१२

 <sup>&#</sup>x27;विलवणमुक्तमं बण्डं ब्ह्यात्, अनिसृष्टोपञ्चीवी च अन्यत्र वानप्रस्थेन्यः ।' कौ. अर्थ. २११२

३. 'श्रोत्रियास्तर्यास्वनो विष्टयदम् भक्तलवनं हरेयु: ।' कौ. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;कुप्याध्यक्षो प्रव्यवनपालै: कुप्यमानाययेत् । प्रव्यवनकर्मान्तांत्रच प्रयोजयत् ।
 प्रव्यवनिच्छवां च वेयात्ययं च स्थाययेत् अन्यत्राववृत्यः। ' कौ. अर्थ. २।१७

५. की. अर्थ. २।१७

हुयें की रक्षा के लिये काय में जाने वाले, और (३) परपुरामियातिक-सानू के यूरों (हुयों) को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त होने वाले 1' इनके अनेक लेव थे, जीने यक, यन्त, आयुष, आवरण (कवण), उपकरण बाबि। आयुषागाराध्यक्त कारुओ और शिल्यियों को अपनी लेवा में नियुक्त कर उनसे इन सबको तैयार कराता था। इन्हें तैयार करने वाले कर्मान्त राज्य की 'क्यूमीन' में ही स्थापित किये जाते थे।' आयुषाराध्यक्त को तथा हथ्यान में रक्ता होता था कि आयुषों की कितनी मांग है, कितनी उपलब्ध है, और कितना अय-व्यय है। अलक-सहन्न निर्माण के व्यवसाय वर भी राज्य का ही एका विपरण था।

शराब आदि अन्य भी अनेक व्यवसाय राज्य के एकाधिकार में थे, जिनसे उसे अच्छी आमदनी होती थी।

राज्य द्वारा अधिकृत व्यावार और व्यावार-साधमों से आव—अनेकविय व्यापारों सा सञ्जाकन भी मीर्थ बुना से राज्य द्वारा किया जाता था, जिसके लिये पव्याच्याक की निम्निक की जाती थी। जिस पव्या का उत्तरावन राजकीय कर्मातों में होता था, उसका विक्य भी राज्य ही करता था। सब बस्तुजों की कीमत निश्चित रहती थी। कीमतें निर्धारत करते हुए प्रजा के हित को दृष्टि में रखा जाता था। कौटस्य ने लिखा है— 'सब अकार के माल की अजा के अति अनुग्रह की दृष्टि से विकाया जाए। विससे प्रजा को मुक्तान पट्टें से, ऐसा लाम न ले जाहे हमें हितना ही अधिक क्यों न हो।'' पच्याच्या के कार्य निम्मिलियत थे—स्थल और जल में उत्तर्ष और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के मार्गों से लाये हुए नानाविथ पच्य के गुण, अवगुण (बढ़िया व षटिया किस्म), प्रियता और अभियता तथा उनके मूल्य में बृद्धि और कभी का पता करता रहे। साथ ही, बहु पह भी मालूम करे कि नानाविथ पच्य के बृज, विक्या, सञ्जय, वितरण और प्रयोग के लिये कीनसा सुम्म और क्षेत्र वृत्यस्त है।''

यदि किसी पण्य की प्रचुरता हो (वह प्रभूत सात्रा में उपलब्ध हो), तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर कीमत बढाने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार जब कीमत बढ

आयुवागाराध्यकः साधामिकं वीर्गक्तिकं परपुराभिधासिकं वक्यन्त्रमायुवनावरण-युवकरणं च तत्व्वातकाविधित्विधः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनकस्तिनव्यस्तिः कारवेत् । की. अर्थः २।१८

२. 'स्वभूमी च स्वापयेत् ।' की. अर्थ. २।१८

 <sup>&#</sup>x27;उभयं च प्रजानामनुष्ठेण विकायवेत् । स्वूलमि च कामं प्रजानामीपवातिकं बारवेत ।' की. अर्थ. २।१६

पच्चाम्यकः स्थलकत्वानां नानाविवानां वच्चानां स्थलपयारिपयोपयातानां सारकस्थ्वान्तरं मियाप्रियतां च विकात् । तथा विक्षेयसंक्षेपकपविकयप्रयोग-कालान् । कौ. अर्थः ११६६

जाए, तो कीमत में यथेष्ट परिवर्तन कर सकता जी सम्बन्ध हो जाता था। ' स्वदेश में उत्पन्न राजकीन पच्च का विक्रम एक ही केन्द्र से किया जाता था। पर जो एक केन्द्र से वेचना हो, उसे किया कर स्वानों से बेचा वा सकता था।' राजकीय पच्च को एक केन्द्र से वेचने का यह अमिम्राय नहीं था, कि उसकी विक्रम के केन्द्र एक स्वान से ही की बा तके। राजकीय पच्च को वैदेहक (आयारी) भी बेच सकते थे. पर राज्य डागर निर्धारित कीमत पर हो। वैदेहको डारा राजकीय पच्च के विक्रम के कारण राज्य को जो कांति पहुँचती थी, उसकी जातिपूर्ति उन्हें करनी पड़नीयो।' जिस पच्च को व्यापक मौत हो, उसके विक्रम के लिये कारल (समय) को कम नहीं किया जाता था। कोटस्च ने दिल्ला है, कि इस प्रकार के पच्च में संकुल दोष (केटीकरण के कारण उत्पन्न रोख) न जाने दिये जाएँ।'

गजकीय पण्य के विकय के लिये पण्याच्यक्ष के अवील बहुत-से राजकर्मवारी होते थे, जिन्हें 'पण्यापिष्ठाता' कहते थे। इनके लिये यह बावस्यक था, कि विकास से प्राप्त वस को एक ऐसी कार की नती सहकती से डालने जाएं, निसमें केवल एक छिड़ हो और वो एक स्वान पर एकी हुई हो। दिन के बाठनें जाय में इन चन को पण्यास्थ्य के युपुदं कर दिया जाता था, और नाम ही विचा किया पण्या हो। तुला और नोलने के बाट और मामने के माप भी वापन लीटा दिये जाते थे।' निस्तानेह, राजकीय पण्या से विकास से मी राज्य को अच्छी जानवनी होती थी।

व्यापार-साथनों से नौका, गाड़ी, जहाज आदि दुलाई के माधन अभिन्नेत हैं। स्थन-मार्ग से क्यापार के लिये आने-जाने वाले साथ (काफिल्ड) अपनी ही गाड़ियों वा पणु आदि पर माल ले जाया करते थे। पर जल-मार्गों से माल डोने वाली नौकाओं और जहाजों की जबस्था राग्न होता की जाती थी। इसके लिये एक पूबक् अभाग्य होता था, जिसे नावच्या कहते थे। यह समृत्र, नदीमुख (नदियों के मुहाने), श्लील, नदी आदि ये माल की दुलाई

 <sup>&#</sup>x27;यज्य पर्व्य प्रवृदं स्थासदेकीकृत्यार्थमारीपयेत् । प्राप्तेऽर्धेवाऽर्धान्तरं कुर्वात् ।' कौ. अर्थ. २११६

२. 'स्वमूमिजाना राजपच्यानामेकमुखं व्यवहारं स्थापवेत्। वर भूमिजानामनेकमुक्तम्।' की. अर्थ. २।१६

 <sup>&#</sup>x27;वहमुकं व राजपण्यं वैदेहकाः कृतार्थं विकीणीरल् । छेदानुक्यं च वैधरणं वयुः ।' की. अर्थः २।१६

४. 'अजन्नपण्यानां कालीपरोचं सङ्कुलडोचं वा नोत्पादमेत् ।' की. अर्थ. २।१६

पंच्याधिकातारः पञ्चमृद्यमेकनुसं काळ्डोच्यासेकिक्कापिवासायां निवस्यः अह पञ्चाक्टमे माने पञ्चाध्यकस्थार्यवेषुः। 'इवं क्रिकीतस्थं क्षेत्रमिति।' कुकामान-भाष्ट्रकं वार्यवेषः।' की. अर्थ. २११६

और वाका के किये नौकाजों की व्यवस्था करता था। ' नावस्था हारा वो राजकीय जामदनी प्राप्त की जाती थी, वह जलेक प्रकार की बी---(१) समुप्त-सट और नवी-तट पर स्थित प्राप्त में कुलून्य ' वा निवंधित कर वसूक करणा। (२) निवंधित कर वसूक करणा। (२) निवंधित के उत्तका कठा माण प्राप्त करना। (३) विध्वको से व्यवस्था हुए र सुक्त प्रकुष करणा। (४) जो कोच राजकीय नौकाजों से यात्रा करें, उनसे यात्रा-वेदन (यात्रा का माझ) वसूक करना। (५) अत्र को को को राजकीय नौकाजों का प्रयोग करें, उनसे प्रवा्ध की की को कोच राजकीय नौकाजों का प्रयोग करें, उनसे प्रवच्ध करना। (६) जो जहाज किसी बन्दरगाह पर आकर करें, उनसे पुरूष करान। (७) निवंधों का उटलंबन करने पर अनेकविष्य जुरमाने वसूक करना। (७) निवंधों का उटलंबन करने पर अनेकविष्य जुरमाने वसूक करना। (७) नवी थार करने के किये पुरुषों और नौकाजों का प्रयोग करने पर महसूक करना। ' (८) नवी थार करने के किये पुरुषों और नौकाजों का प्रयोग करने पर महसूक करना। जिसकों से शावक, वैक्यों की किये हमायक, प्रवाद के किये हमायक, अकरों की किये हमायक, अकरों और प्रवाद के किये हमायक, अकरों की किये प्रयादक, सकर के किये प्रयादक, से क्या की विद्या की विद्या की किये सम्पत्त करने प्रयादक, सकर के किये प्रयादक, सकर के किये प्रयादक, सकर के किये प्रयादक, सकर के किये के वार्य करने के किये सम्पत्त करने समस्य करने किया के स्वावस्थ की की विद्या की विद्य की वार्य करने किया स्वावस्थ करने किया किया किया स्वावस्थ करने करने किया स्वावस्थ करने

गाय, देल, भैस, हाथी आदि के पालन और संवर्धनका कार्य मी राज्य की ओर से किया जाना या, जिन के लिये गोऽध्यक्ष, अस्वाध्यक्ष आदि राजकर्मचारी नियुक्त किये जाते थे । राज्य की आमदनी के ये भी महत्त्वपूर्ण साधन थे ।

बुरबानों से बाय-भीर्य युग में अनेक अपराधों के लिये वण्ड के कप से जुरमानो की व्यवस्था थी। कोटलीय अर्थवास्त्र में इस बात का विश्वद क्यन्य निकपण किया नथा है, कि किस अपराब के लिये किनना जुरमाना किया बाए। इस में प्रसारवा अनेक जुरमानों का उल्लेख कपर किया भी जा चुका है। हाब, पैर काट बालने सबूब कठोर खारीरिक वण्ड को भी जुरमानों के रूप में परियंतिन कराया जा सकता था। अन. यह अनुसान किया

 <sup>&#</sup>x27;नावध्यक्षस्तन्त्रसंयाननदीमुक्तरप्रकारान् वेवसरो विसरोनदीसराध्य स्वानीया-विष्ववेक्षेत ।' कौ. अर्थ. २।१८

 <sup>&#</sup>x27;तहेकाकूलप्रामाः कुमूर्य बयुः। यास्यवस्थका नीकहादकं बहुनार्ग वयुः। यास्तानु-वृत्तं शुरुक वार्ग्य विभावो बयुः। वार्ग्यवेतर्ग राजनीतिस्ययसारः। श्रेष्ठकृतसा-शाहिको नीहरकान् वयुः। यास्ताय्यकानिकान् चम्पयसान्वारितं व वाष्ट्रकारः पास्क्रेत् । संवातीनर्गयः जेमानृतारः शुरुकं वाचेतः।' जी. वर्षः २११८

 <sup>&#</sup>x27;सुत्रपत्त्रमैनुष्यस्य समारी नावणं वधात् । शिरोभारः कावभारो गवास्यं च हो । क्ष्मुमंत्रियं चतुरः। पञ्च कावृत्तामम् । वह गोकिङ्गम् । सस्य शकटम् । प्रध्यभारः पत्तम् । विगुणो महामार्वीस् सरः ।' को. वर्षः २११८

जा सकता है, कि मौर्ययुग में जुरमाने भी राजकीय आय के एक महत्त्वपूर्ण सामन से । इस आमदनी की मात्रा अपराधों के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी ।

आपत्काल में सम्पत्ति पर विविध प्रकार के कर-किसी प्राकृतिक या मनुष्यकृत आकस्मिक विपत्ति के उपस्थित हो जाने की दशा में राज्य अनेकविश्व उपायों से धन सञ्चय करने का प्रयत्न करता था । जब कोश की कमी हो जाए, अर्थकुच्छता (अर्थ संकट) उपस्थित हो जाए, तब राजा जनता से विशिष्ट धन की माँग कर सकता था। जनपद बाहे विशाल हो या छोटा, चाहे वहाँ की मूमि देवमातुका (सिचाई के लिये केवल वर्षा पर निर्मर) हो, पर यदि वहाँ अन्न प्रमृत मात्रा मे उत्पन्न होता हो, तो राजा उत्पादन के तृतीय या चतुर्थ अस की याचना करे। ऐसे अवसर पर यदि कोई अपने सान्य को छिपाने का प्रयत्न करे, तो, उस पर (छिपाये हुए अन्न का) आठ गुना जुरमाना किया आए। सकट-काल मे केवल कृषको पर ही विशिष्ट कर नही लगाया जाता था. अपित व्यापारियों से भी विशेष कर बसूल किया जाता था। सुबर्ण, रजन, मणि, मुक्ता, प्रवाल, अध्व और हाथी सद्धा बहुमूल्य पण के विकेताओं से २ प्रतिशत; सूत, वस्त्र, ताझ, पीतल, सुगन्धि, भैषज्य, और शराब के विकेताओं से २५ प्रतिशत, घान्य, रस (इव पदार्थ) और लौह बेचने बालो तथा शकट (गाड़ी) का व्यवहार करने वालो से ३३ प्रतिशत, कॉच के व्यापारियो और महा-कारुओं (बढे कारीगरों) से ५ प्रतिशत, क्षत्र कारुओ (छाटे कारीगरो) और बेस्यावति कराने वालो से १० प्रतिशत; काष्ठ, वेणु, पाषाण, मिट्टी के बरतन, पक्वाझ और शाक सब्जी बेचने बालों से २० प्रतिशत; और कुशीलवों तथा रूपाजीवाओं से ५० प्रतिशत विशिष्ट कर लेने की व्यवस्था थी। 'पशुपालको पर भी विपत्ति काल मे विशेष कर लगाया जाता था, जिमकी दर मरगी और सुअर पालने बालों से ५० प्रतिशत, छोटे पशु (भेड, बकरी आदि) पालनेवालो से १६३ प्रतिशत और गाय भैस सक्तर गर्ध तथा और पालने-बालों से १० प्रतिशत होती थी। पर ये अतिरिक्त कर केवल एक बार ही लिये जा सकते

 <sup>&#</sup>x27;कोसमकोशः प्रत्युत्पक्षार्थकुण्छ्' संगृङ्खीयात् । जनपर्व महात्तमस्यप्रमाणं वा देव-मातृकं प्रमृतवार्ग्य वात्यस्याकं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत ।' की. अर्थः ५।२

२. 'स्वसस्यापहारिणः प्रतिपात्रोऽष्टगुणः ।' कौ. अर्थः ५।२

 <sup>&#</sup>x27;सुवर्णरक्ततव्यमिनमुनताप्रवातास्वतृत्तिराच्याः यञ्चाक्षत्वराः । सुनवदन्तराज-वृत्तकृतस्यायांवव्यवर्षायुष्यवाय्यार्वारत्वराः। धान्यरत्वतिष्याः त्राव्य ध्यव-तृत्तिपत्रव नित्रवर्षायः। काष्य्यवतृतिरयो महालारववष्य विकृति कराः । सुकत्वर-वी वर्षकियोवकात्रव वत्रवराः । काष्यवेषुणवायन्तृत्वराव्यवत्रार्वस्याः यञ्चकरः। कृत्रीत्रवा क्याविवायच वेतनार्थं बहुः।' कौ. अर्थं, ५।२

कुक्कुटसुकरलर्थं वदात् । शुद्रकावष्यक्षायम् । योगद्विधान्यतरसरोष्ट्रास्य दशमानमः । जी. अर्थः ५:१२

थे. दो बार नहीं। "पर राजकीश की पुति के लिये या अर्थसंकट के निवारण के लिये केवल विकार करों को ही पर्याप्त नहीं समझा जाता था। थीर जानपढ़ों से विकार कार्य या प्रयो-जन बताकर चन प्रदान के लिये भिक्षा भी माँगी जाती बी, (चन्दा एकत्र किया जाता था) र सबसे पूर्व राजा के विश्वस्त या राजा से मिले हुए व्यक्ति बडी मात्रा में घन प्रदान करते थे. फिर उनका उदाहरण अन्य लोगों के सम्मूल रख कर उन्हें भी वन प्रदान के लिये प्रेरित किया जाता था। कापटिक (कपट मेस बनाये हए) गप्तचर नागरिक के रूप मे अपने को प्रस्तुत कर उन व्यक्तियों की मत्सैना करते ये जिन्होंने बन की स्वल्प राशि प्रदान की हो। सम्पन्न लोगों से यह कहा जाता था, कि वे अधिक से अधिक हिरण्य राजा को प्रदान करें। जो कोई स्वेच्छापूर्वक राज्यकोश में वन प्रदान करें, उन्हें स्थान (राजदरबार में ऊँचा स्थान या ऊँचा पर), छत्र, वेप्टन (सम्मानसूचक पगडी या पोशाक) और विभवा (पटक आदि) देकर उनका नम्मान किया जाता था। पर कतिपय दशाओं में ये सब उराय भी राज्य के अर्थसकट का निवारण करने के लिये पर्याप्त नहीं होते थे। कौटलीय अर्थज्ञास्त्र में कतिपय ऐमे उपायो का भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हे लामान्य दशा मे कमी समस्ति नहीं माना जा सकता । ऐसे कुछ उपाय निम्नलिखित है-दुर्ग (पूर) और राष्ट (जनपद) के देवनाओं (देवमन्दिरों) की सम्पत्ति को देवताध्यक्ष द्वारा एक स्थान पर एकत्र करा के उसे राजकोश के लिये ले लेना," पायण्डों (वार्मिक सम्प्रदायो) और संघो (मिक्सुसंघ) के दब्ध को प्राप्त कर लेना, अनेक प्रकार से जनता के अन्धविश्वासों से लाभ उठाकर घन ग्रहण करना, और वैदेहक (व्यापारी) का सेष बनाकर किसी गप्तवर द्वारा लोगों से ऋण आदि के रूप मे प्रमृत धन ग्रहण कर लेना और फिर यह घोषित कर देना कि रात के समय यह सब धन लट लिया गया है।"

सकट काल में इस प्रकार के अनेकविष उपायों से कोश की वृद्धि का प्रयत्न किया जाता था।

१. 'सक्कवेच न द्विः प्रयोग्यः।' कौ. अर्थ. ५।२

२. 'तस्थाकरणे वा समाहर्ता कार्यमपविषय गौरजानपदान् मिस्रोत ।' कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;बोलपुरवाश्य पूर्वमतिमात्रं वयु: । एतेन प्रवेशेन राजा पौरजानव्यान् भिक्षेत । काषटिकाश्यैनानस्यं प्रयच्छतः करसर्वेयः । कौ. अर्थ. ५।२

 <sup>&#</sup>x27;यबोपकार' वा स्ववशा वा यबुपहरेजुस्वानक्षत्रवेद्धनिवभूवाश्वैयां हिरच्येन प्रयच्छेत् । की. जर्षे. ५।२

विवताच्यको दुर्गराब्द्रवेवताना वयास्वतेकस्यं कोक्षं कुर्यात् । तथैव चाहरेत्।' कौ. अर्थ. ५।२

पावण्डलंबह्नव्यमकोत्रियभोग्यं वेत्रह्नव्यं वा कृत्यकराः ' 'इत्युपहरेषः ।'
 सी. वर्षः ५।२

७. की. वर्ष. ५।२

पायक्रीय लाय से क्या विश्वित्र सायम—राजकीय आय के जग्य भी जनेक सायन में । मूदा पढ़ित का सम्भाक्तन राज्य द्वारा किया जाता था। कप्प, पण, त्रायक बादि जनेकिया सिक्कों को ढालने के लिये टकसाल की व्यवस्था थी, जो 'काणाप्त्रया के अपीन होती थी। सिक्कों दो प्रकार के होते ये, कोकाप्रवेद्या (Legal Tendot) जीर व्यवस्थारिक (Token Money)। प्रमुत्त सिक्का पण था, निक्ते कथ्य-रूपक भी कहि थे। यह चौदी का बना होता था, पर चौदी के जीतरिस्त इसमें चार साय ताम्बा जीर सोकहतों माय चपु व सीते वीदी पर्याप्त का माण पण को बनार के कोतरिस्त अर्थपण, वाद पण, अरुप्तापा पण भी बनाये जाते थे। पण कोकाप्रवेदय सिक्का था। व्यवस्थाप, काक्यों और अर्थकाप्तक, कोक्यों के वास के के किये सुके अर्थक एवं एवं एक के कार्यक्र के वने होते थे। टकसान सब के लिये सुके अर्थक प्रवास करियों होते थे। उत्तरान स्वापक, अर्थक प्रवास करियों होते थे। टकसान सब के लिये सुके अर्थक प्रवास करियां होते थे। उत्तरान स्वापक, कोक्यों होते थे। उत्तरान स्वापक, कोक्यों होते थे। उत्तरान स्वापक, प्रतिवाद व्यवस्थानी, और देशस्तित वारोक्षिक होता था। जो कोई सरकारी टकसाल से निक्के स वनवाकर स्वय वारा, उत्तर पर २५ पण वृत्याना किया जाता था। निसन्तर सुगापढ़ित का सरकालन वाराप्त साम्याप्त के साम्याप्त स्वापक स्वापक स्वापक स्वापक स्वयस स्वापक स्वयस स्वापक स्वयस स्वापक स्वयस स्वयस स्वापक स्वयस स्वयस स्वयस स्वापक स्वयस स्वयस स्वयस स्वयस स्वयस स्वापक स्वयस स्वयस स्वयस स्वयस स्वयस स्वापक स्वयस स्वयस

निवंक, विकलाय, रोगी, बुब आदि का राज्य न केवल मरण-पोषण करता था, अपितु जनसे अनेकतिय ऐसे कार्य भी लेता था, जिन्हें वे सुपानता से कर मके । जो रिजयों घर से न निकलती हो, जिनके पति विदेश मधे हुए हो, जो विकल्डा हूं है, जो नावाणिंग कलाया हो, इन सबके कार्य करने के लिये विवश्य होने पर इन्हें राज्य की जोर से काम विधा जाता थां इसके लिये कन्हें राज्य की जोर से काम विधा जाता थां इसके लिये कन्हें राज्य डारा सवालित कर्मानों में आने की आवस्यकता नहीं होनी थी। सूत्राध्यक्ष अपनी दासियों (नीकरानियों) डारा सूत कातने आदि का काम कराके इनके मरण-पीयण की व्यवस्था करता था। 'विषया, विकलाञ्च दिवसी, कम्माएं, प्रवजिता (मीक मौगनेवाणी या मिण्डीपयां), रण्ड के बदले से काम कराना स्वीकार कर लेने वाली रिक्यों, क्याजीवाओं की माताएँ, वृद्ध राजदानियां और देवदाविधी यो सूत कातने सदुश कार्यों से अपना निर्वाह करती थी, जिसकी व्यवस्था मुत्राध्यक्ष डारा की जाती थी।' ऐसा

 <sup>&#</sup>x27;तकाणान्यकाः चतुर्भागताकां कःयक्यं तीक्षणअपुस्तीसारु-जगानामन्यतमं वास्त्रीअपुन्तं कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।१२

२. 'क्पदर्शकः पणवात्रां व्यावहारिकीं कोक्षप्रकेश्यां च स्थाप्येत्—कपिकनस्यकं झतं च, पञ्चकं शतं व्यावीं, पारीक्षिकमस्टभागिकं शतं, पञ्चविक्षप्रचमत्यसं च ।' को. अर्थः २११२

 <sup>&#</sup>x27;यात्रचानिक्कासिन्यः प्रोधितविषया न्यञ्चन कन्यका बाऽऽत्मानं विभृयुस्ताः स्ववासी-मिरनसार्यं सोपप्रहं कर्नं कार्रायतच्याः ।' की. वर्षं, २।२३

 <sup>&#</sup>x27;विषयान्यञ्चाकन्या प्रवित्तावस्थाप्रतिकारिणीणी क्याजीवातातुकानिर्वृद्धराजवासी-मिर्क्यपरतोस्थानवेजवासीभिक्ष कर्तवेत ।' कौ. अर्थ. २।२३

प्रतीत होता है, कि मौर्य कास में निर्धन-पृष्टीं (Poor Houses) की भी सत्ता थी, जहाँ कार्य करके निर्धन व अधक्त व्यक्ति अपना निर्धाह कर सकते थे। राज्य को भी इनसे कुछ आमदनी ही जाती थी।

सम्पत्ति की कस्ती से भी राज्य जामदनी प्राप्त करता था। कौटलीम अर्थकास्त्र में अनेक ऐसी परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, जिनमें राज्य सम्पत्ति को जरूत कर लेता था।

#### (६) राजकीय व्यय

कोटलीय अर्थवास्त्र में राजकीय व्यय को निम्निलिखन वर्गों में विमन्त किया गया है—(१) देवपूजा—भोतिय, आवार्य आदि विद्वानों की आवीविका के लिये किया जाने वाला व्यय, (२) पित्पूजा—राज्य के पुराने सेकको और वृद्धी आदि के प्रराण-वीवण के लिये किया जाने वाला व्यय, (३) वाल, (४) स्वित्तवावन—वामिक इल्लो में मन्त राज वादि पर होने वाला व्यय, (५) अल्त पुर, (६) शहानन—राजकीय महानव पर होने वाला व्यय, (५) अल्त पुर, (१) शहानन—राजकीय महानव पर होने वाला व्यय, (०) दूतप्रावित्तम् –विदेशों में अने गये राजदूती पर व्यय, (८) कोच्टा-गार, (९) आयुवागार, (१०) पण्यानुह, (११) कुष्पनृह, (१२) कर्मान्त—कारस्त्राने, (१३) विदि—वारा केने पर वेचारी व्यक्तियों पर किया जाने वाला व्यय, (१४) पत्ति—कारस्त्राने, (१३) विदि—वारा केने पर वेचारी क्षेत्रियों पर किया जाने वाला व्यय, (१४) अव्यवपरियह—युवसवार सेना, (१९) डायपरियह—हिस्त-सेना, (१३) गोमण्डल—सेना के माज के डोने के प्रयोजन से बैलों आदि पर किया जाने वाला व्यय, (१८) पणुवाट—पशुओं के अजायवचर, (१९) प्रतिवाट—पश्चिमों के अजायवचर, (१९) कोच्टानट—काट्य का सम्रह, (२२) नृपगाट—त्युक को अच्छार। कोटल्य ने इन सबको ध्यय सर्वार की सक्षा से है।

मौर्यं युग के राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए वह अधिक अच्छा होगा कि इस व्यय-शरीर का उपयोग न कर सुविधा की दृष्टि से व्यय के अन्य वर्गों का आश्रय लिया जाए।

राजकर्मवारियों के केलन—राजकीय व्यय का बडा माग स्वामाविक रूप से राजकर्म-वारियों के वेतनों पर कर्व होता था। कौटलीय अर्थजास्त्र में राजकर्मवारियों के जो वेतन दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं—

म्हरिकक्, आचार्यं, मन्त्री, पुरोहिल, सेनापति, युवराज, राजमाता, राजमहिषी (पट-रानी)-इन्हें ४८ हजार पण वाधिक वेतन की व्यवस्था थी। कौटत्य ने लिखा है कि इतना

विवित्तृत्रुवावानार्थं स्वस्तिवाधनमन्तःत्रुरसहानसं कृतप्रावतिमं कोच्छायाराधायुषा-गारं पच्चवहं कृत्यगृहं कर्मान्तो विधितः परचावपविध्ययिक्षयो वासम्बक्षं वसुनृय-यक्तिम्यासवादाः काच्छतुनवादाश्चेति व्यवक्षरीरम् ।' की. वर्षः २१६

वेतन प्राप्त करने पर न ये लोश के वशीशृत होंने और न कुपित ही हो पार्वेमें ।<sup>६</sup>

दीवारिक, बान्तर्वसिक, प्रवास्ता, समाहृतां और समिश्राता के लिये वेतन की दर २४ हजार पण वार्षिक थी। कोटल्य के अनुसार इनना वेतन प्राप्त कर इनसे 'कर्मच्य' होने की आधा की वा सकती है।

कुमार, कुमारताता, नायक, यौर, आबहारिक, कार्यानिक, मन्त्रिपरिषक् क सदस्य, राज्द्रपाक और अल्पान के किसे १२ हजार पण वार्षिक वेतन की व्यवस्था थी। कीटस्य के अनुसार इस दर से बेतन प्राप्त कर वे राजा के प्रति अनुरक्त और उसके प्रवक्त सहायक के अनुसार इस

श्रेणीमुक्य, हस्तिमुक्य, अश्वमुक्य, राषमुख्य और प्रदेख्याओं के लिये ८ हजार पण वाधिक देनन निर्धारित था। कोटस्य के अनुमार इस देनन द्वारा अपने-अपने वर्ग में ये पर्याप्त आनकृत्य प्राप्त कर मकते हैं।

परवध्यक्षं (पदाति सेना का अध्यक्ष), अदबाध्यका, हस्त्यध्यका, द्रव्यपाल, हस्त्रिपाल और वनपाल के लिये ४ हजार पण वार्षिक वेतन निथन था।

रिषको (युद्ध के काम में आने बाले रथों का सञ्चालन करने वालों), अनीक विकित्सको (सेना के विकित्सको), अव्यवस्को (वोडों का प्रशिक्षण करने वालों), बर्विक (बड्डों) और योनियोचको (यहुस्सों को पालने और प्रशिक्षित करने वालों) के लिये २ हजार पण वार्षिक वेतन नियन वा।

कार्तान्तिको (ज्योतिषियो), नैमित्तिको (शुन अणुभ फल बताने वालो), मौहूर्तिको (मुद्गते बताने वालो), पौराणिको (पुरागबृत बनाने वालो), पुता (पुरातन अनुभूति के प्रवचनो), माण्य (पुरातन गीनों को कहने वालो), और पुरोहित-पुत्रयों (पुरेहित के अयीन कार्य करने वाले ध्यास्त्रयों) और अन्य सब अध्यक्षों (अध्यक्ष-यद पर निमृश्न राज-कर्मवादियों) के बाणिक वेतन की दर १००० पण थी।

 <sup>&#</sup>x27;ऋत्यगावार्य मन्त्रिपुरोहितसेगापति युवराजराजमात्रराजसिहच्योऽस्टबस्था-रिशस्ताहलाः । एताबसा भरगेनानास्बद्धस्थमकोपकं बैद्यां भवति ।' कौ. अर्थ. ५।३

 <sup>&#</sup>x27;वौवीरिकान्तवीक्षक प्रसारत् सनाहत् सिलवातारव्यवुविक्यतिसाहवाः । एतावता कर्मच्या भवन्ति ।' की. अर्थ. ५।३

 <sup>&#</sup>x27;कुमारकुमारमातृनायकाः पौरव्यावहारिककार्मानिकमन्त्रियरिवद्राव्यान्तपाकाश्य डावशसाहवाः । स्वामिपरिकम्बक्तसहाया द्योगावता अवन्ति ।' की. अर्थ. ५।3

अेणीमुख्या हस्त्यत्वरचन्यम्याः प्रदेष्टारक्य अष्टसःहसाः । स्ववर्णानुकविष्णे होता-वता अवस्ति । कौ. अवं. ५।३

शिल्पबन्त (प्रशिक्षित) प्रदाति-सैनिकों, संस्थायको (हिसाब रखने वालों), और लेखकों आदि को ५०० पण वार्षिक वेतन दिया जाता या। यही वेतन लुबेकरों (तुरही बजाने बाओं) का भी था। कुत्रीलकों के बेतन की दर २५० वन वार्षिक और कारको तथा शिलियों के वेतन की दर १२० वण वार्षिक थी। चतुष्पदी (चीपाओ) और द्विपदी (होवाओं) के परिचारको, पारिकर्मिकों (विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकरों). उपस्थायिको (राजकीय पुरुषों के साथ रहने वाले अर्दिलयों), पालको (सेवकों) और विष्टिबन्धको (बेगारियो को जटाने वालों) को ६० पण वार्षिक बेतन दिया जाता था। कार्ययक्तो (विभिन्न कार्यो मे नियक्त किये गये व्यक्तियो), आरोहको (हामी बलाने वाले पीलवानो), शैलकानको (पहाड़ सोदने या काटने वालो) और सब प्रकार के उपन्यामियो (राजपुरुषो के सहायकों) के बेतन की दर ५०० से १००० पण वार्षिक तक थी। आचार्यों और विद्वालों को भी इसी दर से पूजा बेतन (Honorazium) दिया जाता था । कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस आदि के मेस मे काम करने वाले गप्तचरों को १००० पण वार्षिक देने का विचान था। जो गप्तचर ग्राममतक, तीक्या, रमद और मिक्षकी के रूप में कार्य कर रहे हो, उनका बेतन ५०० पण वार्षिक था। गप्तचरी के सन्देशों को यथान्यान पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ३०० पण वाधिक दिये जाते थे. यशापि कार्य के अनुसार उनका पारिश्रमिक इससे अधिक भी हो सकता था।

राज्य के विविध राजकर्मवारियों के जिये जो बेतन नियत थे, उनके असिरिक्स भी किनय्य सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जाती थी। यदि किसी राजकर्मवारी की मृत्यु राजकीय सेवा करने हुए हो जाए. तो उसकी पत्नी और सन्तान के भरत-थोषण के लिये बेतन दिया जाना रहता था। बाब ही, उसके ऐसे पारिवारिक जनों के प्रति भी अनुमह प्रदक्षित किया जाना था, जो बाल, वृद्ध या रोगी हो। यदि किसी राजकर्मोश्तरी के परिचार में कोई मृत्यु हो जाए, कोई बीमार पत्र जाए, या सन्तान उत्सन्न हो, ते हो अबसरो पर भी राज्य की और में उसे आर्थिक सहायता प्रदान की आती थी।

यदि राजकीय कोश में मुद्राओं की कभी हो, तो यह जावस्थक नहीं या कि राजकर्य-चारियों को निर्धारित दर से बेदन दिया ही जाए। उस दक्षा में राज्य को अधिकार या कि दह अपने कर्मचारियों को युदाएँ कम दे सके, पर कुष्य (अवस्क में उत्पक्त के निक्क्ष के प्रत्यक्त के क्ष्म क्षार्यक्र में पहु और लेक आदि प्रदान कर मुद्राओं की कभी की श्रात्मित्र कर सके।

राजकर्मचारी अपने-अपने कार्यों का सम्पादन सुचारु रूप से करते रहें, इस प्रयोजन

 <sup>&#</sup>x27;कर्मसु मृतामा पुत्रवारा अक्तवेतमं कमेरन् । वाल्युडम्बाधिताध्येवामनुषाद्धाः । प्रेतव्याधितवृत्तिकाकृत्येव वैवानर्यमानकर्मं कुर्यात् ।' कौ. वर्ष. ५।३

२. 'अल्पकोक्तः कृष्यपद्यु क्षेत्राणि बद्धात्, अस्यं व हिरण्यम् ।' क्षी. अर्थ. ५।३

से यह व्यवस्था मी की गई बी कि योग्यता और कार्य के अनुसार उन्हें विशेष बेतन व असे भी दिये जा सकें।

जब किसी दूत को कोई विशेष कार्य देकर कही बाहर मेजा जाता वा, तो उसे १० पष प्रति योजन के हिलाब से पारिश्वमिक प्रदान किया जाता था। यदि उसे १० योजन से १०० योजन तक की याता पर जाना हो, तो इस पारिश्वमिक की मात्रा दुवनी हो जाती थी।

कौटलीय अर्थशास्त्र में राजकर्मचारियो और राज्य की सेवा में कार्य करनेवाले कार. किल्पी अर्थकर आदि के बेतनों की जो दरें दी गई है, वे ४८ हजार से ६० पण वार्षिक तक हैं। इससे यह सुचित होता है, कि मौर्य युग में अधिकतम और न्यूनतम बेतनो मे बहुत अधिक अन्तर था । जहाँ मन्त्री और सेनापति जैसे राजपुरुष ४००० पण प्रतिमास प्राप्त करते थे. वहाँ ऐसे भी बहत-से कर्मचारी थे जिन्हें ५ पण मासिक पर ही सतीय करना पडता था। पर इस यग में बस्तओं के मन्य इतने कम थे. कि ५ पण मासिक प्राप्त करने वाला कर्मचारी भी अपना निर्वाह कर सकता था। काकणी और अर्थ-काकणी जैसे बहुत छोटे सिक्को का प्रचलन जहाँ कीमतों के सस्ते होने का परिचायक है, वहाँ कौटलीय अर्थशास्त्र मे एक अन्य भी ऐसा निर्देश विद्यमान है, जिससे जीवन-निर्वाह और वेतन के विदय में कहा अनमान किया जा सकता है। म्वालो, बगीचो के रखवालो और खेती के कर्मकरो (मजदूरी) के लिये सवा पण मासिक बेतन देने का विश्वान उल्लिखित है। यदि खेती सजहर सहा पण मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता था, तो सबसे निम्न स्तर के सरकारी नौकरों के लिये ५ पण मासिक बेतन को कम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि मीर्थ यस में राजकर्म-चारियों के वेतन प्राय. सिक्कों में ही दिये जाते थे. पर कीटल्य ने विविध अध्यक्षी, गोपी. अनीक-चिकित्सक आदि कर्मचारियों को मृति प्रदान करने की भी व्यवस्था की है, यदापि इस भिम को न वे बेच सकते थे और न रहने रख सकते थे। राजकर्मचारियों को बेतन के अतिरिक्त मत्ता भी दिया जाता था। अने की दर ६० पण वार्षिक वेतन वाले कर्मचारी के लिये एक आढक (वजन के अन्न) की थी। अाडक ३२०० माथ के बराबर होता था। यदि माप को वर्तमान समय के मामे के तत्त्व माना जाए, तो आढक तीन सेर के खबमब बैठता है।

१. 'एतेन जुतानां च विद्याकर्म म्यां अक्तवेतन विशेषं च कुर्यात्।' की. अर्थः ५।३

वंशपणिको योजने दूतः अध्यतः, दशोत्तरे द्विमुणवेतनं आयोजनसताविति।'
 कौ. लपं. ५।३

३. कौ. अर्थ. २।१२

४. 'वण्डवाटगोपालकवासकर्मकरेज्यो यबायुक्वपरिवार्ग अक्तं कुर्यात् । सवावपणिकं मासं वद्यातः।' की. अर्थः २।२८

५. की. अर्थ. २।१

६. 'बष्ठिवेतनस्यादकं कृत्वा हिरक्वानुक्यं भक्तं कूर्यात्।' की. अर्थः ५।३

पदाति सैनिक ६,००,००० > ५०० = ३०,००,००,००० पण वार्षिक अरबराहिक सैनिक ३०,००० । ७५० = २,२५,००,००० पण वार्षिक नातोहक सैनिक ९,००० . ७५० = ५,७५०,००० पण वार्षिक रिवक सैनिक ८,००० ∨ १००० - ८०,००,०० पण वार्षिक

३३,७२,५०,००० पण वार्षिक

साधारण सैनिको के अतिरिक्त सेना के विशिन्न पदाधिकारियों के बेतन भी कौटलीय अर्थवाास्त्र में उल्लिक्तित है। सेनापति का बेतन भेट हुआर पण आधिक मा, शस्त्रकिक का २४ हुआर पण आधिक मा, शस्त्रकिक का २४ हुआर पण आधिक मा अर्थवास्त्र हिस्तमुख्य, अरवस्तुख्य और रवमुख्य का ८ हुआर पण आधिक, पत्थ्यस्थ्य और अर्थवास्त्र हुस्त्यस्थ्य और इस्त्रमुख्य हुस्त्यस्थ्य और अर्थवास्त्र हुस्त्यस्थ्य और इस्त्रमुख्य का ८ हुआर पण आधिक बेननिर्मारित था। इन विविक्र सैनिक पदाधिकारियों की सच्या कितनी थी, यह इमे झात नहीं है। पर इन सबके बेननों को मिलाकर सेना के बेतनों पर खर्च होनेवाली भनराति ४० करोड वाधिक के लगक्य अवस्य होती होगी, यह अनुमान सुमता से किया वा सकता है। बेतनों के अतिरिक्त आयुर्धों (हिम्बारों), रवा, बोहो, हाथियों और नामान डोने वाली गाडियों पर भी बहुत सर्च होता ही होगा।

<sup>?.</sup> Smith V. A .- Early History of India. pp. 131-132.

राजा का व्यक्तियत व्यव--जिश्चाल मौर्स साम्राज्य में राजा की स्थिति 'कटस्थानीय' थी। उसका प्रासाद अत्यन्त विद्याल था। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार राजधानी के नीवें भाग पर राजकीय अन्तःपुर होना चाहिये। पाटलिपुत्रजैसीविधाल नगरी के कुल क्षेत्रफल के नौवें भाग पर जो अन्त पूर विद्यमान हो, वह कितना विशाल होगा इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है। इसमें सन्देष्ठ नहीं कि राजकीय आमदनी का बहुत बहा अंश राजा और उसके प्रासाद पर व्यय होता था। इसीलिये कौटलीय अर्थशास्त्र से प्रतिपादित २२ 'ब्ययशरीरो' में से दो (अन्त.पुर और महानस) का सम्बन्ध राजा के व्यक्तिगत सर्चों से है। राजप्रासाद और अन्तः पूर की रक्षा का मौर्य युग में बहुत अधिक महत्त्व था। आन्त-वैशिक के अधीन वहां एक पथक सेना रहती थी, जो राजा, राजपुत्र आदि की रक्षा के लिये उत्तरदायी होती थी। बहत-से गप्तचर वहाँ नियुक्त रहते थे, जो सबकी गतिनिधि पर निगाह रखते थे। राजा का महानम (रमोईघर) भी अत्यन्त विशालहोता था। इन सब पर राज्य का जो खर्च होता था, उसका अनमान सुगमता से किया जा सकता है। राजा के अतिरिक्त राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों पर भी राज्यकांश से भरपर धन व्यम किया जाता था। कौटलीय अवंशास्त्र मे यवराज, राजमाता व राजमहिषी के लिये ४८ हजार पण और कुमार तथा कुमारमाता के लिये १२ हजार पण वेतन की व्यवस्था की गई है। राजकुल के इन व्यक्तियों को जहाँ इतना अधिक वेतन दिया जाता था, वहाँ साथ ही उनके प्रासादो, अन्त परो आदि पर और उनकी सेवा में नियक्त राजपुरुषो पर भी बहुत अधिक खर्च होता था।

 <sup>&#</sup>x27;वातुर्वव्यंतमाजीवे वास्तु हृदयायुक्तरे नवनाये यथोक्तविचानमन्तःपुरं प्राक्षमुख-मृदक्षमुखं वा कारयेत् ।' कौ. तर्थ. २।३

२. की. अर्थ. २।१

धिकारों को राज्य की बीर से बेतन प्रवान किया जाता था। कीटलीय वर्षवास्त्र में इसे 'पूजाबेतन' की संक्षा दी वह है, और इसकी माना के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि इसे वस्थानिय माना की सारा किया जाता करे। कीटलीय वर्षवास्त्र में राजकीय व्यव के 'स्वेय सारा में माना कीटली कार्य के स्थान कीटलीय कार्य के स्थान कीटलीय कार्य की सारा कीटलीय कार्य के स्थान कीटलीय कीटलीय कार्य है। सम्बन्ध कर सारा कीटलीय कीटल

सार्वविक हित के कार्य-मीय युव में राज्य की ओर से अनेकविष सार्वजनिक हित के कार्यों की भी व्यवस्था की वार्ती थी। इतने स्विवाई का प्रकान, राजमार्गों का निर्माण, प्रकृतिक विपत्तियों का निवारण और पेय जल की व्यवस्था प्रधान थे। सार्वजनिक हित के इन कार्यों के मनस्वय में हम एक पृथक जन्माय में विश्वद कर से प्रकाश डालेंगे।

काल---कौटल्य ने जिन व्यय-कारीरों का उल्लेख किया है, उनमें एक दान भी है। दान में कौन-कौन से व्यय अन्तर्गत थे, यह स्पष्ट नहीं है। सम्मवतः, बाल, बुद्ध, ब्याधि-पीडित और निपद ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये जो धनराशि राज्य की ओर से सर्च की जाती थी, उसे 'दान' कहा जाता था। कौटल्य के अनुसार बाल, बद्ध, व्याघित (रोगी). व्यसनी (विपदग्रस्त) और अनायों का मरण-पोषण करना राजा का कर्तव्य है। यदापि इनसे यत कातने आदि का कार्य भी लिया जाता था, जिससे राज्य को कुछ आमदनी प्राप्त हो जाती थी. पर वह पर्याप्त नहीं हो सकती थी। राज्य को अपनी आमदनी में से मी उनके पालन-पोषण के लिये खर्च करना होता था। इसी प्रकार असहाय गर्भवती स्त्रियो और उनकी मन्तान का भरण-पोषण भी राजा का कर्तव्य माना जाता था। इन पर जो व्यय होता था. उसे भी 'दान' के अन्तर्गत समझा जा सकता है। एष्य-स्थानी (देवसन्दिर, तीर्थस्थान आदि) के निर्माण मे न केवल राजा सहायता करता था, अपित उन्हें अपनी ओर में भी बनवाता था। धर्मस्थाना के निर्माण में व्यय की गई बनराधि भी दान के अन्तर्गत थी। कीटलीय अर्थशास्त्र मे स्थान-स्थान पर राजा द्वारा 'अनम्रह किये जाने' का उल्लेख किया गया है। यह अनग्रह न केवल राजकीय करों में कभी के रूप में किया जाता था, अपित् सेत् (बांध) आदि सार्वजनिक हित के कार्यों में सहायता प्रदान करने के रूप में भी होता था। " यह महायता भी एक प्रकार से 'दान' ही होती थी। फतिपय दशाओ

१. 'बालवृद्ध व्याधितव्यसम्यनायांश्व राजा विभयात ।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'स्त्रियमप्रकातां प्रकातायाच्च पुत्राम ।' की. अर्थ. २।१

रे. 'पुष्पस्थानारामाणां च ।' की. वर्च. २।१

 <sup>&#</sup>x27;सहीवकमाहार्योवकं वा तेतुं कन्वयेत् । अन्येवां वा बध्नतां अूमिमार्गवृक्षोपक-रणानुष्ठतं कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।१

में कुथकों को बाग्य, पत्नु, हिरच्या आदि के रूप में आधिक सहायता भी दी बाती थी। ' सार्वजनिक हित के कार्यों को सम्मादित करने वाले व्यक्तियों तथा समृद्धों को भी राज्य सहायता प्रदान करना था। कीटन्य ने लिखा है कि जो देव को की हितकर से तु (बांध) और मार्ग वनवाएं और प्राम को शोमा तथा रखा की व्यवस्था करें, राजा उनका प्रमम् हित सम्मादित करे।' राजा यह प्रियहित इसी रूप में सम्मादित कर सकता था कि उनकी अपनी जोर से भी सहायता करे। राजकीय सहायता केवल कुथकों को ही उपलब्ध नहीं थी, अपितु काकों और शिल्यों को भी राजा द्वारा सहायता दी जानी थी। इस सम्बन्ध में मंग्यन्यों का मह कवन उल्लेखनीय है—'यह शिल्ययों का बयं न केवल कर देने से ही मुक्त है, अपितु राज्यकोंश से आधिक सहायता भी प्राप्त करता है।'

सार्वजनिक आसोद-प्रमोद के सावन--कीटल्य द्वारा उल्लिखित व्यय-शरीरों में प्रश्नाट, पिश्वाट और व्याल-बाट को भी अन्तर्गत किया या है। इनसे नानाविध प्रश्नाट, पिश्वाट और व्याल-बाट को भी अन्तर्गत किया या है। इनसे नानाविध प्रश्नां, पिश्वां, अतिव स्वाल-बाट के स्वल-बाट के स्वल-बाट के स्वल-बाट के स्वल-कार के स्वल-कार के स्वल-कार है। होती भी। ऐसा प्रतीत होता है कि मीर्थ युग में इन चिड़िश-चरों का वहन अधिक महत्त्व था। कीटल्य में 'सर्चा-निर्म मृग' (जहाँ सब प्रकार के पश्च अतिथ रूप से निवास करते हो) और 'मृगवनों के निर्माण का उल्लेख किया है। 'में मृगवन जनता के म्लोरण्डन के साधन थे। चिडिया- चरों के अतिरास्त राज्य को ओर से पुण्यबाट, फलबाट आदि की व्यवस्था मी की जानी थी.' और साथ हो आरामों (उद्यानों या पाकों) की सी।' में सब जनना के लिये बहुन उपयोगी होने थे।

कोच्छानार आदि—कीटन्य ने जिन व्यय-शरीरों का निक्पण किया है, उनमें कोच्छा-गार. पण्याह, कुप्पाह कमील और नृषवाट का भी उल्लेख है। इन सकता सम्बन्ध राज्य द्वारा मञ्जालित व्यापार और व्यवमायों के मात्र है। वे जहीं रा इकी या आपनी के सहस्व पूर्ण मात्रन में, नहीं पूर्वों के रूप से राज्य द्वारा हुन एर व्यय भी किया जाना था। कोच्छानार और कुप्पाृट में ऐमें उच्य भी मीञ्चल किये जाने से, हुसिका, बाद, महामारी सद्गा प्राकृतिक

१. 'बान्यपश्हिरण्यंश्येनानुगृहणीयासान्यनुसुस्रेन विद्यः।' कौ. अर्थ. २।१

२. 'राजा देशहितान् सेतून् कुवंता पथि संकमात् । ग्रामशोभादव रक्षादव तेवां प्रियहितं वरेत ॥' कौ. अर्थ. ३।१०

३. मैगस्यनीच का भारतवर्षीय विवरण प्० ९

४. 'सर्वातिथिमृगं प्रत्यन्ते जान्यन्मृगवनं भूमिवशेन वा निवेशवेत् ।' कौ. अर्थ. २।२

५. की. अर्थ. २।६

६. की. वर्ष. २।१

विवस्तियों के समय जिन्हें जनता के हित और अरण-भोषण के लिये व्यय किया जाता या। इसी कारण इन्हें व्यय-सरीर के अन्तर्गत किया गया है।

चित्रुप्रवा--किटल्य ने व्यव-तरीरों में बिल चित्रुप्रवा को अन्तर्गत किया है, उसका अभिप्राय ऐसे व्यव से है, वो कि अवकाश-माप्त राजकीय कर्मवारियों के अरण-मोवण या वैशित पर किया जाता था। हम हसी अव्याय में उत्तर किया कुछे हैं, कि राजकीय कर्मवारी में तुर्व यदि तेवाका को हो जाए, तो उसके परिवार का अरण-मोवण राज्य द्वारा किया जाता था, और उसे तेता आदि भी दिया जाता था। चित्रुप्रवा इसी को कहते थे। बुडजनों पर कर्च हुए वन को भी पितृप्रवा कहा जा सकता है।

स्वस्तिवाचन-मौर्य युग मे प्राकृतिक विपत्तियो का निराकरण करने के लिये अनेक-विष अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जाता था। कौटल्य ने इन प्राकृतिक विपत्तियों को 'दैव-महामयों की सजा दी है, और इनके आठ प्रकार बताये हैं-अग्नि (आग लगना), उदक (बाढ या अतिवृद्धि), व्याधि (महामारी), दुशिक्ष, मुविका (बुहो का प्रकोप), व्याल (हिल पर्ग), सर्प और रक्ष (अदश्य शक्तियों से उत्पन्न भय)। इन देवी महामयों से जनपद की किस प्रकार रक्षा की जाए, इसके लिये कीटलीय अर्थशास्त्र में जहाँ अनेकविश्व ऐसी व्यवस्थाएँ की गई है जिन्हें नियमों या कानुनो द्वारा नवके लिये मानना अनिवार्य था. वहाँ कतिपय वार्मिक अनष्ठानों और औपनिषिदिक प्रयोगों का भी विवास किया गया है। बाद से बचने के लिये पर्वों के अवसर पर नदियों की पूजा का विधान था, और अनावृद्धि के निवारण के लिये इन्द्र (शबीनाथ), गगा, पर्वन और महाकच्छप की पुजा का। महामारी के फैलने पर सिद्ध तापस लोग व्याधि की शान्ति के लिये अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों में न्मशान में गाय का दोहन और कबन्य का दाह उल्लेखनीय है। वही का उत्पात होने पर उसकी शान्ति के लिये पर्वों पर मुधिकों की पूजा की जाती थी। इसी प्रकार अन्य देवी महासयो के निवारण के लिये अनेकविव अनप्ठानो का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है। ये सब प्रयोग राज्य की ओर से कराये जाते थे, और इन पर हुए व्यय को ही सम्भवन 'स्वस्तिवाचन' कहते थे ।

कूतप्रवित्तनम् — विदेशों में अपने दूत में जने पर जो व्यव होना था, उसकी सजा 'हुत-प्रावतितम् 'सी । मौर्य साम्राज्य का पड़ीस के अनेक राज्यों के साथ सम्बन्ध था। हिन्दू-प्रश्च पर्वतमाला के परिचय में जो अनेक यवन राज्य इस सुग में विद्यासन थे, उनके राजहुत कही पाटिलपुत में निवास करते थे, बही मौर्यों के राजहुत भी इन परिचमी यवन राज्यों की राजवानियों में नियुक्त थे। राज्य अशोक ने तो वर्षमहामात्र और स्त्री-महामात्र नाम ने बहुत-से अमारण धर्म विजय के प्रयोजन से भी विदेशों में नियुक्त किये थे। विदेशों में नियुक्त इन विविध अमारणों पर स्वामाणिक स्पर्त से राज्य को बहुत व्या करता होता था। पड़ीस के राज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया जाए और विदिवांचीयु राज्य किस प्रकार व्यत्न भे भण्डक' का निर्माण करे, इसका बड़े विद्याद रूप से प्रतिपादन कीटस्य ने अर्थसास्त्र में किया है। मौर्य युगकी विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए हम इस विषय पर विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे। पर यह निस्सन्दिग्ध रूप से कहा जाता है. कि विदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हुए मीर्थ शासनतन्त्र की राजकीय बाव का अच्छा

बडा अंदा क्यम करना होता था।

बिद्धि (बेगार) --- नौटल्य द्वारा प्रतिपादित 'व्यय-शरीर' मे विद्धि भी अन्यतम है। जिन कर्मकरो, कारुओ या कृषक आदि से राजकीय कार्यों के लिये बेगार ली जाती थी. उन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाता था। इसे भी राजकीय व्यय के अन्तर्गत किया गया है।

#### नवीं अध्याय

# सार्वजनिक हित के कार्य

### (१) सिचाई और जल-व्यवस्था

राजकीय व्यय का निरूपण करते हुए गत अध्याय मे सार्वजनिक हित के कार्यों का भी उल्लेख किया ग्रमा था। इनमें मन्तेह नहीं कि मीर्य गुग के राजा सड़कों, नहरों, तालावो, बामे, स्वास्थ्यरसा, विकस्सालय आदि पर भी राजकीय आमदनी का एक लंश सर्व किया करते थे। पर यह व्यय प्रभातवास हायता के रूप में होता था। के निर्णय अर्थे ना स्वास्थ्य में किसी ऐसे राजकीय अर्थिकरण (विज्ञास) के पूर्वक् क्य से उल्लेख नहीं किया या सह में किसी ऐसे राजकीय अर्थिकरण (विज्ञास) का पूर्वक् क्य से उल्लेख नहीं किया या सह में

मारत को इचि प्रधान देश कहा जाता है। मीर्स पुत्र में सी मारत के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती ही थीं। पर उस काल के भारतीय कुक्त खेती की सिवाई के लिये केवल क्यों पर ही निर्मेद नहीं रहते थे। सिवाई के अन्य मी अनेक सामन तद भारत में विध्यान थे। इस सम्बन्ध में मेंस्वनीज के ये कथन उल्लेखनीय है—"इचियोग्स मृति का बड़ा माग जल में सीवा जाता है। उसके लिये खिचाई का समुच्यित प्रवन्य है।" "इक्ड (कर्मवारी) लियों का निरीक्षण करते हैं। वे सिक्स की तरह पूर्मियों को गायते भी है। उन मार्गों पर विशेष कर से दृष्टि रखते हैं, जिनमें जल बड़ी बाग से पुष्पक हो छोटी गालियों में विश्वक होता है।"

सैगरस्पनीज के इन कथनों की पुष्टि कीटलीय अर्थशास्त्र से भी होती है। उससे अनेक ऐसे निर्देश विद्यामात हैं, जिनते सुचिन होता है कि आंधे मुग के कितान नदी आदि के जरू का भी सिचाई के लिए प्रयोग करते थे। कौटल्य के अनुसार कर्या आदि अन्न का आधार सेतुबन्ध (बाध बाध कर बनाये गये सिचाई के सामन) ही हैं। इन प्रकार विचाई बाले जेलों में से सब लाग प्राप्त हो जाते हैं, जो कि वर्षों से निन्य सिज्यित कोंगें होते हैं। कीटल्य ने सिचाई के अनेक सामनों का उस्लेख किया है. जो निन्यित की

 <sup>&#</sup>x27;तेतुबन्यस्यस्यानां योगिः, नित्यानुवक्तो हि वर्षगुणकाभः तेतुवायेषु ।'
 भी. अर्थ. ७।१४

श्वरतप्रावित्तममुबकमार्ग पञ्चमं शक्तः। स्कन्यप्रावित्तमं सञ्चर्मम्। स्रोतोसन्त्रप्राव-त्तिमं स तृतीयम् । सपुर्वं नवीतपरत्तवाककृषीवृत्तायम् ।' की. अर्थः २।२४

- (१) हस्तप्रावर्षित्तमम्—हाय से पानी निकाल कर विचाई करना। हाय से पानी निकालने के अनेक ढंग अब तक भी मारत मे प्रयक्तित हैं। रस्ती और डोल डारा कुओं से पानी निकाल जाता है। गड्डो मे एकन हुए पानी को भी दो व्यक्ति मिलकर टोकरे आदि की सहायता के सिचाई के लिये प्रयुक्त करते हैं। चयुओं और बातब्गन आदि को प्रयुक्त किये बिना जब मनुष्य केवल अपने हाथो डारा पानी निकालें, तो उसे 'हस्तप्रावर्त्तमम्' कहते थे। इस डम से जिन खेतो को सिचाई की आए, उनसे उदक-माग की डर २० प्रतिशत
- (२) स्कन्यप्रावतिसम् कन्ये का प्रयोग कर सिवाई करना। चरस द्वारा जब कुजो से पानी निकाला जाता है. तो उसके लिये सनुष्यों या पद्युओं के कन्यों का सहारा लिया जाता है। इसी को कीटल्य ने 'स्कन्य प्रावत्तिसम्' कहा है। इस डय से मीचे जानेवाले खेती से २५ प्रतिस्ता उदक-माग लिया जाता था।
- (३) जोतयन्त्रप्रसर्वातसम् जोतयन इत्तर सिवाई करना। रहट एक इंग का लोत-यन होता है, जिसे बैंक जनाते हैं, और जिससे पानी का एक मोता बहने न्याता है। रहट के अतिन्त्रिन वायु द्वारा भी पानी निकालने की यद्धित प्राचीन जारन में विद्यमान था। जैसे पनवक्तो वायु से वकती है, वैसे ही रहट की वायु की शक्ति से चन्द्रता है। कोटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे रहट को ही 'वातप्रावत्तिमम्' भी कहा वया है।' लोत यन्त्र का अभिप्राय ऐसे ही रहटों से हैं, ओ या तो बैंक आदि पशुओं से चलाये आएं और या वायुशक्ति द्वारा। लोतयन्त्र में जिन खेनी की विचाई की जाती हो, उनमें एक तिहाई उदक-माग लिया बता था।
- (४) नवीसरस्तरककुषोव्यादम्—नदी, तालाव, सर (बील) और कूप द्वारा स्विष्ठ करना। सौर्य युग से नदियो पर बौध वाँच कर नहरं निकालने की भी प्रथा थी। चन्न-पूज मौर्य युग से नदियो पर बौध वाँच वाँच कर नहरं निकालने की भी प्रथा थी। चन्न-पूज मौर्य ने तौराण्ड से पिरतार नदी पर बौध वाँच कर पह भील का नियम कराया था, जिसे 'मुदर्शन' भील कहते थे। यह बील तिर्यो तक कायम रही थी, और बाद के अनेक राजाओं ने इसकी मुरम्मत भी करायो थी। नदियो पर बनाये पये बौधों को कौटलीय अर्थशास्त्र में मैनुकुच्य' कहा गया है। कौटलय ने लिखा है—"वाँच कोई सेतु के निष्यत मार्ग के अतिरिक्त किसी अय्य स्थान से पानी निकालने का प्रयत्न करे, तो उसपर छः पण जुरमान किया जाए। जुरमाना ऐने व्यक्तियों से बसूल किया जाए, जो सेतु के खक्तमार्ग को रोकने का प्रयत्न करे।" 'इनसे स्पष्ट है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र में सेतु या सेतुकब्य का अनिप्राय ऐसे बौध से ही है, जो निर्वा, सरो और तटाकों पर जल को रोकने के

१. की. अर्थ. ३।९

२. 'सेतुम्भो मुञ्चतस्तोयमगारे बढ्वको दमः । पारे वा तोयमन्त्रेचां प्रमादेनोयस्त्रकाः।' की. सर्व. ३।९

लिये बनाया जाता था, और जिससे जल निकालने के लिये सुनिश्चित द्वारों का निर्माण किया जाता था। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण से जो उक्ररण इसी अध्याय में जगर दिये गये हैं. वे भी मौर्य यम से नहियो पर बनाये नये बाँबों या डामो को सुचित करते हैं। कौटल्य ने 'बास्तु' के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए गृह, तटाक और बर के साथ 'सेतुबन्ध' का भी उल्लेख किया है, जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सेत्वन्य ऐसे टामो या बाँचो की ही संज्ञा थी, जिनका कृत्रिम रूप से निर्माण किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी ओर से 'सेतुबन्ध' बनवाना था, तो पाँच वर्ध तक उससे कोई राजकीय कर (भूमिकर और उदक भाग) नहीं लिया जाता था। भग्न हुए सेतुबन्ध की सरस्मत कराने पर बार साल के लिये करों से छूट दी जाती थी। वे सब निर्देश यह प्रमाणित करने के लिये प्रयाप्त है, कि मौर्य यय मे नदियो और सरो पर बौध बौध कर सिचाई करने की प्रधा विद्यमान बी। नदियो, सरो और तटाको पर बाँच बाँचकर सिचाई के लिये जो रजवाहे बनाये जाते थे, कौटल्य ने उनके लिये 'कल्या' शब्द का प्रयोग किया है।" 'सर' झील को कहते थे, और 'तटाक' तालाव को । सिचाई के लिये तटाको का उपयोग बहुत अधिक था । बौध द्वारा उनके जल को रोक कर कल्याओं से उसे लेतों में ले जावा जाता था। इस विवय में कीटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित कतिपय व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है--- 'ऊचे बने हुए तटाक के पानी से जो खेत सिचित हो. वे नीचे बने हुए तटाक के पानी से डहने न पाएँ। नीचे के तटाक में जहाँ से पानी आता हो, उसके जलमार्ग को रोका न जाए, सिवाय उस दक्षा के जब कि तीन नाल से उस तटाक का प्रयोग ही न हजा हो । इस नियम का अतिक्रमण करने पर पूर्वस्माहम वण्ड दिया जाए । यदि किसी तटाक को कोई पानी से खाली कर दे. तब भी यही दण्ड दिया आए। यदि किसी सेतवन्य (बाँच या डाम) का पाँच साल तक कोई उपयोग न किया जाए, तो उस पर उसके स्वामी का स्वत्व नही रह सकेगा, बशर्ते कि इसका कारण कोई आपत्ति न हो।" इसमें सन्देष्ठ नहीं, कि नदियों और सरो के समान तटाक (तालाब) भी सिचाई के महत्त्वपूर्ण साधन थे, और इन पर उन्ही व्यक्तियों का स्वत्त्व हुआ करता था, जिनकी मूमि पर ये स्थित हो । तटाकों के ये स्थामी स्वय ही अपने-अपने तटाको से कुल्याएँ निकाल कर खेतो की लिचाई किया करते थे। पर राज्य इस तब्य को अनमव

१. 'तडाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तते पाञ्चवार्तिकः परिहारः । अन्नोत्सृष्टानां चातु-वार्तिकः:' कौ. अर्थः ३।९

२. 'कुल्याबापानां च कालतः ।' कौ. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;वरवाधिविष्यमयरताकं नोपरितासकस्य केवारनुवकेनाच्यावयेत् । उपरितिविष्यं नायरताकस्य पुराकायं वारयेत् अन्यत्र निवर्वपरतकर्ममः । तस्यातिकने पूर्वपरताकस्य पुराकायं वारयेत् अन्यत्र निवर्वपरतकर्ममः । तस्यातिकने पूर्वपरताक्षयययः । 'कौ. वर्षः । इत्या व क्रम्यवर्षपरतकर्ममः तेषुक्रम्यस्य स्वाप्यं सम्योगस्यवर्षपद्यः ।' कौ. वर्षः । १९

करता था, कि सेती के किये विश्वाद का बहुत महत्व है और वो व्यक्ति वपनी मूमि पर स्थित तदाकों पर बीच वर्ष कर सिवाई की व्यक्ता करते हैं, वे राजकीय सहायता के व्यक्तिकारी हैं। इसी कारण यह व्यवस्था की गई बी, कि वो कोई तदाक पर नया सेतृवस्थ (बीच) वनवाए, उसे पांच वर्ष के किये देखते ते खुट दी वाए, जो वन्न हुए बीची की मुस्मत करए उसे बार साल के किये देखते से खुट दी वाए, जो बीच को बड़ाए या उन्नत करे उसे तीन साल के लिये देखते से खुट दी वाए, और वो करीद कर या रहन हारा किसी बीच के स्थल पर स्वरूप प्राप्त करे, उसे दो साल के लिये देखतें से खुट दी वाए। 'जिन व्यक्तियों की मृति में कोई तटाक स्थित हो, उनके लिये यह जावश्यक वा, कि वे अपने तटाक को जब्छी दवा। में रखें, के उनकी मनी मीति सरस्मत कराते रहे। ऐसा न करने पर उन्हें इतना वष्ट दिया वाए, जो उन द्वारा की गई उपेला के कारण हुई हानि के बुगने मूल्य के बराबर हो।' इस प्रकार स्थर है, के तटाक हारा निवाई की व्यवस्था करने पर जहाँ राज्य देखते की छुट के रूप में अनुग्रह प्रद्यित करता था, वहाँ साथ ही सिवाई के इस महस्वपूर्ण साथन की उरेशा करने या उमे किसी प्रकार से हारी सर्वां सह सम्हरक मुख्य को

नदी, मर, तटाक और कृप द्वारा सिंचाई करने पर जो उदक-साव राज्य बसूल करना या, उसकी साझा २५ प्रतिवात थी। भीचं युग में निवाई के विक्रित्र साखन क्या थे, यह कोटलीय अर्थवात्म द्वारा सर्वंचा स्थट है। एर इन नावनों को अव्यवस्था में राज्य का वया कर्तृत्व था, इस सम्बन्ध से अर्थवात्म से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं, होते। तटाक प्रायः स्वतित्यों के ही स्थल्य में थे, और वे ही उन पर में नुक्यों का निर्माण कर तिलाई की स्थवन्धा किया करते थे, यही असी अपर लिला गया है। राज्य का उनके सम्बन्ध में केवल यही किया करते थे, यही असी अपर लिला गया है। राज्य का उनके स्वायन में केवल यही कर्तृत्व था, कि नवे बीच बनवाने पर, पुराने बोधों की सरस्मत कराने पर, और बीधों को बढ़ाने व उन्नत करने पर टैक्सों में खूट देकर उनके स्वायियों को प्रोत्साहित करे, और साख ही तटाकों और बोधों की उपेक्षा करने पर उनके स्वायियों को शस्साहित करे, और साख ही तटाकों और बोधों को उपेक्षा करने पर उनके स्वायियों के देख है। यही बात कृषों के विवय में मी ममक्षी जा मकती है। पर निर्देश पर विवय में विचया ने अप्तत्य जाता स्वाया क्या स्वाया पर किये कुट्याएँ बनवाने का कार्य राज्य की और में ही किया जाता था। चन्त्रपूर्ण डारा पिरतार नदी पर बांच वंधवाने और उसमें सिचाई के लिये नहरे निकल्वाने का पहले उन्लेख किया जा कुता है। नदियो पर बीच बीचने के विवय में एक निर्देश कोटलीय अर्थ-साहन में भी विषयमान है, 'पर यह कार्य राज्य की और से किया जाता था, यह इस निर्देश में सुन्तिन नहीं होता।

१. की. अर्थ. ३।९

२. 'अप्रतीकारे हीनडियुणो बण्डः।' कौ. अर्थ. ३।९

३. 'नवी निबन्धायतनसटाक...' की. अर्थ. ३।९

राज्य की बोर से देय जल की व्यवस्था जी की बाती थी। कौटस्य ने किता है, कि जहां जल का अमाय हो, वहां कुएं, सेतुबस्य और उस्स (उदक स्थान) बनवाये आएं।

## (६) चिकित्सालय और स्वास्थ्यरक्षा

प्राचीन मारत में चिकित्सासास्त्र अच्छी उत्तर दशा में या। तक्षशिला और काशी विकित्सासास्य के अध्ययम-अध्यापन के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इस विषय में हार्नले ने लिखा है कि "बीड जातकों के अध्ययन में जात होता है कि बीड वन में विचा के दो बड़े केन्द्र थे जहाँ विश्वविक्यात अभ्यापको द्वारा सब विज्ञान, जिनमे आयर्वेद नी सम्मिलित या, पढ़ाये जाते थे। पूर्व में काशी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वा, और पश्चिम में और भी अधिक विख्यात तक्षशिला का विश्वविद्यालय वा । महात्मा वढ के समय में या उससे कछ पर्व तक्षशिला में चिकित्साशास्त्र का प्रधान अध्यापक आत्रेय था। राकतिल के अनसार बढ के समकालीन बैद्य जीवक ने तक्षशिला में रहकर ही बायवेंद का अध्ययन किया था। जातक-ग्रन्थों में जीवक और अनेक अन्य चिकित्सकों के जाश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन है। इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य युग से पूर्व ही विकित्साशास्त्र सारत में बहुत अधिक उन्नति कर बका था। यह उन्नति मौर्य काल में भी कायम रही थी। श्रीक लेलको के विवरणों से इस तथ्य की पृष्टि होती है। मुलोपाध्याय ने इस का विश्वद रूप से विवेचन किया है। उनके अनसार 'भैगस्यनीय के लेखो द्वारा हमें ज्ञात होता है कि अमणों ये हाईलोबियोई (अंबलों या अरण्यों के निवासी) श्रमणों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके पश्चात चिकित्सकों की प्रतिष्ठा है। ये श्रमण चिकित्सा मी करते हैं. और संन्यासी नी है। स्टेबी ने जिला है कि वे चिकित्सक औषधिकी अपेका मोजन द्वारा रोगो की चिकित्सा पसन्द करते हैं।"" इसी ग्रन्य में आगे चलकर ब्रीक विवरणो द्वारा प्राप्त चिकित्सा-सम्बन्धी कति-थय मूचनाएँ सकलित की गई है, जो महत्त्व की है--"हमें ज्ञात है, कि दो ग्रीक चिकित्सक क्टेसियस (४०० ई० पू०)और मैगस्थनीच (३०० ई० पू०) उत्तरी भारत मे आये थे। बटेसियस ने अपनी 'इन्डिका' में कोचिनल पीदे. उसके कीडो और रम तथा बन्दर, हाथी और तोते का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि भारतीयों को सिर दर्द, दन्तशुल, अक्षि-शोध और मुखपाक के रोग तथा बण नहीं होते । नियार्कस के अनुसार सिकन्दर (३२६ ई॰ पू॰) भारत में अपने साथ हिन्दू वैद्यों को रखता था.और इन वैद्यों से सर्पदंश तथा अन्य मयानक रोगों के विषय में परामर्श लेता था। वैवस्थनीय ने बगाल में पैदा होने वाले

१. 'अनुबके कूपसेतुबन्धोरसामृत्यापवेत् । कौ. अर्थ. २।३४

<sup>7.</sup> Homle-Studies in the Medicine of Ancient India.

<sup>3.</sup> Rockhill-Life of the Buddha.

V. Mukhopadhyaya, G.-Surgical Instruments in Ancient India.

आवनूस और साथ ही सिंह, बन्दर और हाषियों का वर्णन किया है। "डिस्स ने सिद्ध किया है, कि ब्रीक चिकित्सकों को भारत के बैचक ग्रन्यों से जच्छा परिषय था, और वे उस भारतीय औषध विज्ञान से अपने को बन्य तथा सफल समझते थे, जो उन्हें प्राप्त हुआ था।"

श्रीक लेखकों के विवरणो पर आचारित ये तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि मोर्स यूस में भी विकित्साक्षास्त्र अच्छी उन्नत दक्षा में था। कोटकीस अर्थमास्त्र में अनेक ऐसे निर्देश विद्यान है, जिनमें मोर्स काल के चिकित्साक्यों, विकित्सकों जोर स्वाध्य-रखा के विवय से समुक्ति जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोटब्य ने लिखा है कि नगर के उत्तर-यिवम मान ये पच्च मंत्र ज्या नृह (जहां नौष्यियों की पच्च रूप से विक्री की जाती हों) स्वापित किये जाएं। 'इत्ते में प्रज्यात्र हों को अन्त्र 'में वच्यात्रार' जी कहा नया है। स्वापित हिंदी किये जाते हैं। के अपने में स्वच्यात्र 'जी कहा नया है। वहीं लिखा है, कि 'मिवक सैयात्रार से अपने स्वाप्त वाली जीर सर्वेचा चुह जोचित्त की लाए, और फिर पावक नया पोक्क को चला कर आर स्वय भी जब कर राजा के लिये प्रदान करें।' ये पच्च बेच्या मृह या में ज्यानार राज्य इत्तर ही स्वापित किये जाते वे। इत्तर्कों अपिया केवल प्रता को लिये हाते ही होती वी, अपितु सर्वेमाघारण जनता तो जी ये 'पच्च' के कर से उत्तरका कि तथे ही। ही

कौटलीय अर्थग्रास्त्र में अनेकविष चिकित्सको का उल्लेख किया गया है। राजा की रक्षा के किये जहाँ आन्तर्वधिक सेना के सैनिक सदा उसके साथ रहते थे, वहाँ जाङ्ग्रणी-विद् और भिषक् भी सदा उसकी सेवा में तत्त्र रहा करने थे। 'जाङ्ग्रली बिद् उन चिकित्स करार के वियो के विशेषक और उनकी चिक्तस में प्रवीण हो। आचीन काल के एकतन्त्र वासन वाले राज्यों में मदा यह मय बना रहागा पा कि कोई बातू विष द्वारा राजा की हर्या न कर दे। इसी कारण महानिषक भहानन या रसोई भर का प्रयान अधिकारी) ऐसे स्थान पर ही राजा के लिये ओवन तैयार कराता था जो सर्वथा युप्त हो। राजा के सम्मुल मोजन पर सिन में पूर्व पहले उसे आया में डाला जाता था, और पिकियों को मिलाया जाना था।' यदि मोजन से आया और पूर्य के रंग नीले हो आएँ या सिन में सिन होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण या उसके विषयक होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण या उसके विषयक होने लगे, तो यह इस बात का प्रमाण

१. 'उत्तरपश्चिमं आगं पच्चानैवन्यगृहम् ।' कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;निव मैवज्यागारावास्त्राविकाुद्धनौवयं गृहीत्वा पाचकपोवकाम्यामात्मना च प्रतिस्वाद्ध राहे प्रयच्छेत्।' कौ. अर्थ. १।२१

३. 'तत्मावस्यक् जाङ्गलीविदी भिवकश्वासक्षास्त्यः ।' कौ. अर्थ. १।२१

 <sup>&#</sup>x27;गुन्ते वेशे नहानसिकः सर्वनास्थादबाहुस्येन कर्म कारयेत् । तक्षाका सर्वेव प्रसिमुञ्जीत पूर्वमन्त्रये वयोज्यवक्ष वस्ति हुस्या ।' की. जर्ब. १।२१

ना! भोजन में बिय मिला है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिये जग्य मी जनेक हम कोटल्य ने लिखें हैं। यह सब परीक्षा जांमलीविष्ट द्वारा ही की जाती थी। सब साववानी बरतने के बाद भी यदि राजा विष्युष्ण की जाने का सेवल कर है, तो उसकी विशेष्टता की उत्तर-दायिता भी जांचलीविट् पर ही रहती थी। निषक् श्रीविद्यों का विशेषक होता था, और उन्हें तैयार कराना तथा सेवल के लिये निर्वादिक करना उसी के कार्य थे। श्रीयम का निर्माण करने वाले को 'पाचक' कहते से जोर उनकी सुद्धता को प्रमाणित करने वाले की 'पोयक' संज्ञा थी। ये कम्पेयारी निषक के निरीक्षण में ही जीविद्यों का निर्माण करने वाले करने

निषक् और जाजुलीबिद् के जितिरस्त जन्म भी जनेक प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख कौटलीय अवेशान्त्र में लिया गया है। इनमें से दो का मध्यक्ष गर्म जौर सत्त्यानीत्पादन के माय है। इन्हें 'गर्मक्याधिबंध' (गर्म के रोगो की चिकित्सा करने बाला) और 'मृतिका-विकित्सक' कहा गया है। गर्मक्याधि बंध के विकार में काटल्य ने वह लिखा है, कि अन्त पुर के पीछे के माय में ऐसी करवारों बनायी जाएँ जिनने स्त्रियों निवास करें, और साथ ही गर्मक्याधि बंध हारा प्रकार (कही पर्द) नस्वार्ण स्वाप्ति की जाएँ।' वार्मक्याधि बंध की नहायता के लिये ही ऐसी स्त्रियों को निवृत्ति की जारी थी, जिन्हें 'पर्मक्याधि-संस्वार्ण कहते थे। वयाति सामान्यन्या कोई भी वाहर की स्त्री, जाहे बहदासी हो और या कुल्य (कुलीन) ही, अन्त पुर की नियों से नहीं मिल ककरी थी, पर गर्मक्याधि-संस्वार्ण (Midwives) इस नियस की अपवाद थी।' मूर्तिका-चिकित्सक सूर्तिका-सन्वन्धी रोगों की चिकित्सा करते थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयों नर सी किसी वष्ट के अब के बिना निस्स्कोच का-जा सकरे थे। वे उन स्थानों पर व ऐसे समयों नर सी किसी वष्ट के अब के बिना निस्स्कोच

शल्य-क्रिया करतेबाले चिकित्यको की मज्ञा सम्मबन 'विकित्सक' थी। युद्ध के प्रसम में कोटजीय अर्थशास्त्र में यह जिला गया है कि शस्त्र, यन्त्र, जगद, स्तेह और बस्त्र (पट्टी आदि) लिये हुए चिकित्सिक नेता के साथ रहें, और उनके माथ ऐसी स्त्रियाँ (परिचारिकाएँ)

 <sup>&#</sup>x27;अग्मेडबांलामूमनीलतात्राब्दरफोटनं च विषयुक्तस्य-वयसां विपत्तित्रच ।' को. अर्थ. १२२१

पृष्ठतः कश्याविभागे स्त्रीतिवेशो गर्भव्याविवैद्यप्रस्थातसंस्था वृक्षोवकस्थानं च । की. वर्ष. १।२०

३. 'न चैनाः कुरुषाः पश्येयुरुवात्र गर्भव्याधिसंस्थान्यः ।' की. अर्थ. १।२०

 <sup>&#</sup>x27;सूतिकाव्यक्तिस्सकं प्रेत प्रवीपाध्यमागरक तुर्वप्रेक्षाणिनिमित्तमुद्राधिकवापाह्याः ।' वर्तः अर्थः २।३६

मी, जो (वायलों के लिये आवस्यक) अन्न (मोजन) और पान (पेय इक्स) आदि की अग्रवस्था करे।

मनव्यों की विकित्सा करनेवाले भित्रक, जागलीविद आदि विभिन्न प्रकार के विकि-रसकों के अनिरिक्त पश-चिकित्सको का उल्लेख भी कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान है। बहाँ लिखा है---'घोडो के विकित्सक (घोडो के) शरीर के ह्रास और (असाधारण) वृद्धि का प्रतीकार करे और ऋतू के अनुसार उनके मोजन मे परिवर्तन की व्यवस्था करें।" इससे स्पब्द है कि मोर्थ यम में ऐसे भी चिकित्सक होते थे, जो घोडों की चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। अव्यो के जाकली विदो का भी अवंशास्त्र में उल्लेख है, जो विव द्वारा उत्पन्न व्यापि का प्रतीकार करने थे। सम्मवत , ये अश्वविकित्सक राजकीय सेवा में होते थे। इसीछिये कीटल्य ने लिखा है---'यदि चिकित्सा कार्य में अमाववानी के कारण या औषधि के दूषित होने के कारण रोग बढ जाए. तो उसके प्रतीकार में जो व्यव हो उसका दगना दण्ड दिया जाए।" गौओ, मैमो, गबो, ऊँटो और बकरियो की चिकित्मा के मम्बन्ध में भी यही व्यवस्था थी। "इसने सुविन होता है, कि इन पशुओं के चिकित्सक भी मौर्य सुस में हुआ करते थे। योडो के विकित्यको के समान हस्ति-विकित्सको का भी कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लेख आया है। वहाँ लिखा है, कि यात्रा में जो हाथी व्याचित्रस्त हो आएँ या अस्यधिक परिश्रम से यक जाए या जरा पीडिन हो, चिकित्सक उनके रोग का प्रतीकार करें। वे सब पश-चिकित्सक प्राय राजकीय सेवा मे रहते हुए अपने-अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। इसीलिये गोऽध्यक्ष जदबाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष सज्जन सरकारी अमान्यों द्वारा नियन्त्रित रूप में ही अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है।

विभिन्न प्रकार की जीविबयों और चिकित्सा के कार्य में आनेवाली चनस्पतियों के उत्पादन के लिये भी राज्य की ओर से अवस्था की जाती थी। इसीलिये कीटल्य ने लिखा है. कि ऐसी मूमि पर जीविषयों को बुआया आए जो उनके लिये उपयुक्त हो, और साथ ही

 <sup>&#</sup>x27;विकित्सकाः शस्त्रवागावस्तेहबस्त्रहस्ताः, स्त्रियस्वालयात्ररक्षिण्यः युववाणा-मृद्धवंणीयाः वृच्छतस्तिष्ठेयुः ।' कौ. अर्थ. १०।३

२. 'अःवानां चिकित्सकाः अरीरहासवृद्धिप्रतीकारं ऋतुविभक्तं चाहारम् ।' को. अर्थ. २।३०

३. 'जाञ्चलीविदश्य स्वकर्मभिरश्वानाराष्ट्रवेयुः ।' कौ. अर्थ. २।३०

४. 'कियामेवस्थल द्वेन स्याधिवृद्धौ प्रतीकारदिवृत्तो इच्छः ।' कौ. अर्थ. २।३०

५. 'तेन गोमण्डलसरोष्ट्रमहिषजाविकं च व्याख्यातम्।' कौ. अर्थः २।३०

६. 'पवि व्याधिकर्ममवजराऽभितप्तानां विकित्सकाः प्रतिकृर्युः ।' की. अर्थ. २।३२

नथकों (स्थाली) में जी।' राज्य द्वारा बौचिष के काम में आने वाली जो वनस्पतियाँ बुआयी वाती की बीर जो बौचिबयों तैयार करायी बाती कीं, उन्हें विक्रय के लिये जैवज्या-गारों में मेज विया जाता था।

सैनिक सेवा में नियक्त चिकित्सकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाता था. यह कौटलीय अर्थशास्त्र से स्पष्ट है। राजकीय कर्मचारियों के बेतनों की दर का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने अनीक-चिकित्सको (सैनिक चिकित्सको) के वेतन की दर २,००० पण . लिखी हैं. जो बच्चदमक और वर्ज कि सदश काठओं के बेतन के समान है। 'हससे यह आभास मिलता है, कि राजकर्मचारियों में चिकित्सकों का स्थान अधिक सहमानित नहीं था। सर्व-साधारण जनता की चिकित्सा के लिये जो मिषक, जागलीबिद जादि कार्य करते थे, उन्हें राज्य की ओर से कोई बेतन मिलने का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं किया सवा है। सम्मवत . मौर्य यग में दो प्रकार के चिकित्सक होते थे, एक वे जो स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा का कार्य करते थे. और दसरे वे जो सरकार की सेवा मे होते थे। इन राजकीय विकित्सको को अध्यक्ष, मंख्यायक, गोप, स्थानिक आदि राजकीय कर्मचारियो के समान ऐसी मिम प्रदान कर ही जाती थी. जिसे ये न बेच सकते थे और न रहत रखकर रुपया ले सकते थे. पर जो इनके निर्वाह के लिये पर्याप्त होती थी। रवनन्त्र रूप से चिकित्सा करने वाले मिषक् आदि के सम्बन्ध में अनेकदिश नियम कीटलीय अर्वशास्त्र मे उल्लिखित है। वहाँ लिखा है, कि यदि मिषक (सरकार को) सूचित किये बिना ही किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करे जिसकी मत्य की सम्मावना हो, और वह व्यक्ति मर जाए तो मिषक को पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाए। यदि रोगी की मत्य मिषक की असावधानी के कारण हो, तो उसे मध्यम माहम दण्ड दिया जाए। यदि चिकित्सा के प्रति उपेक्षा के कारण या मिषक की (रोगों के प्रति) उदासीनता के कारण रोग वढ जाए, तो मिषक को वण्डपारूव्य का अपराधी माना जाए।\*

रोगियो की चिकित्सा के लिये मिषक् आदि चिकित्सकों की उपवेगिता को स्वीकार किया जाता था, पर महामारी के फैलने पर जहीं चिकित्सक औषधियों द्वारा उनके निवारण का प्रयत्न करते थे. वहाँ साथ ही 'औपनिचष्टिक' उपायो द्वारा की उनका प्रतीकार करावा

 <sup>&#</sup>x27;गम्पनैवक्योतीरहीरबेरपिक्डालुकाबीनां यबास्वं भूमिवु च स्थास्यां च अनूत्या-क्वीवधीस्स्याप्येत ।' की. अर्थ. २।२४

२. की. सर्व. ५।३

हे. की. वर्ष, २११

 <sup>&#</sup>x27;नियकः प्राणावाधिकननास्वातीपक्रमणास्य विपत्ती पूर्वस्साहस्वयः। कर्मावरीयेन विपत्ती मध्यनः। कर्मश्रववेगुष्यकरने व्यवपादध्यं विधात्।' की. वर्षः, ४।१

जाता था। महामारियों के किये कोटल्य ने 'मरक' सम्बन्ध का प्रयोग किया है।' इन मरकों के निवारण के किये सिद्ध तापतो हारा शास्ति-आयश्वित्तरीय उपायों को भी कामकर माना जाता था।' राज्य इन पर जो क्या करता था, उसे ही अर्थकास्त्र के 'स्वस्तिवाचन' कहा गया है।

इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य युग में जनना की चिकित्सा का समुचित प्रवन्ध था। पर साथ ही, स्वास्थ्य-रक्षा पर भी व्यान विया जाता था। राज्य की ओर से यह प्रयत्न किया जाता था. कि रोग होने ही न पाएँ। इसके लिये जो उपाय अयोग में लाये जाने थे. उनका निर्देश करना उपयोगी होगा । योज्य पदार्थों और औषधि में मिलाबट करने पर दण्ड की व्यवस्था थी। कोटल्य ने लिखा है कि घाल्य (विविव प्रकार के अन्न), स्नेह (चत, तैल आदि), क्षार (खार), लवण (नमक), गन्ध और मैंचज्य-द्रव्यों में मिलावट करने पर बारह पण दण्ड दिया आए। विकेय अस आदि पर कठोर नियन्त्रण का यह परिणाम था, कि स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ बाजार मे नही विक सकती थी. और इससे जनता की स्वास्थ्य-रक्षा मे बहुत सहायता मिलती थी। साथ ही, नगरों की सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया जाना था। इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं — 'रथ्या (गली) में कुड़ा फेकने पर १।८ पण जुरमाना किया जाए। मली में की वह करने पर या पानी के प्रवाह को रोकने पर १।४ पण जरमाना किया जाए। यदि यही अपराव राजमार्ग पर किये जाएँ, तो जरमाने की मात्रा दुगनी हो। पृथ्यस्थान (तीर्य-स्थान), उदक स्थान (जल मञ्चित करने के स्थान), देवगह (देवमन्दिर) और राजपरि-यह (राजप्रामाद आदि राजकीय इमारने) के ममीप विष्टा करने पर एक पण या अधिक जुरमाना किया जाए, और मूत्र विसर्जन करने पर आधा पण । पर यदि ये कृत्य व्याधि, दवाई या मय के कारण हो गये हों. तो कोई दण्ड न दिया जाए । आर्जार (बिल्ली), इब (कृता), नकुल (नेवला) और साँप के झव को नगर में फेक देने पर तीन पण जरमाना किया जाए। मरे हुए गर्बे, ऊँट, लच्चर, बोडे तथा अन्य पश को नगर मे फेकने पर छ. पण और मनुष्य के शव को नगर में डालने पर ५० पण जरमाना किया जाए। "केवल यजी नहीं.

१. 'तेन भरको व्याख्यातः।' कौ. अर्थः ४।३

२. 'जीवचेदिचकित्सकाः; शान्तिप्रावश्चित्तेर्वा सिद्धतापसाः ।' कौ. अर्थ, ४।१

३. 'धान्यस्नेहसारसव्ययस्यभैषस्यद्वव्याणां समवर्णोपघाने द्वावद्वपणो वण्दः ।' को. अर्थः ४।२

 <sup>&#</sup>x27;पांतुन्यासे रच्यायामच्यामां वच्यः। पञ्चावकसमिरोचे पावाः। राजमार्गे द्विष्यः।
पुण्यस्थानेतकस्थानवेवगृहरासपरिचहेषु वणोसरा विकासण्याः मृत्रेक्षयंवच्याः।
नैवक्यव्याधिनिमस्यवद्याः। आवारिकगकुक्तप्रयेतानां नगरस्वासस्यसर्थे
निपनी व्याः । वारोप्यस्थारावयमुमेनानां वद्यथाः। नगुष्यमेतानां पृण्यासस्थाः। वो. वर्षः १३६६

यदि सब को निविचत नामं बौर निर्वारित हार के बतिरिस्त किसी जन्य मार्ग या हार से समझान के जाया बाए, तो पूर्वस्ताहस रण्ड की व्यवस्वा वी, बौर हार पर नियुक्त राज-कर्मजारियों को २०० पण जुरकामें का रण्ड दिया जाता था। विम्हान के जितिरिस्त किसी जन्य स्थान पर शव का बाह करने या न्यास करने पर १२ पण जुरमाना किया जाता था।

नावरक (नवर का शासक) का यह कर्तव्य था, कि वह वहीं नगर की प्राचीर और परिला की सुरक्षा का व्यान रखे, वहीं साथ ही उदक-स्थानों का बी निरीक्षण करता रहे। दन निरीक्षण का प्रयोजन यह बी था, कि बनता की शुद्ध जल उपलब्ध हो सके।

निस्सन्देह, जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये ये सब उपाय अत्यन्त महत्त्व के थे।

#### (३) सार्वजनिक संकटों का निवारण

कोटलीय अर्थसारत मे जाठ 'देव महात्रयों' का उल्लेख किया गया है—अग्नि, उदक् प्यामि, दुर्मिस, मूर्यिका, ज्याल, सर्पे और रहा। इन महात्रयों से जनपदों की रहा। करना राज्य का कर्तव्य माना जाता वा।" इनके सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ कीटलीय अर्थसारस में की गई है, वे महत्व की है।

अणि से रक्षा—अणि के अय का किस जकार प्रतीकार किया जाए, इसके सम्बन्ध में कीटस्य में अनेकिय उपायों का प्रतिपादन किया है। प्राम्यासियों के लिये यह आदेश या, कि प्रीधम ऋषु में वे भोजन पकाने का कार्य अकान के बाहर किया करें। पर पिंद उनके पाल 'डक्समूली संग्रह' हो, तो वे चर के अन्तर जी बोजन कना सकते थे। 'वस्तपूर्ण सम्रह के अन्तर्पत्त वस्तुर्ण निम्निलिखत थी—पांच चट (बड़े), कुम्स, प्रोण (लक्सी से बना हुआ जक अपने का एक बदा वरतन), निभोणी (लीड़ी), परशु (कुल्हाड़ा), सूर्ण (छाज), अकुषा (जल्डी हुई लक्कियों को पिराने के लिये प्रयुक्त होने साला जंकुष्ठा), कद (रस्ती), पहणी (सनान से चस्तुर्ण बाहर निकालने के लिये टोकरा), और दृति (चमड़े का बैंक्श)।' निस्तर्यहें, इन रस वस्तुर्जों का आब बुझाने के लिये वहत उपयोग

 <sup>&#</sup>x27;मार्गविषयति सबदाराबन्यतश्सविर्णयने पूर्वस्साहसवच्यः । द्वास्त्रांनां द्विशतम् ।' कौ. अर्थः २।३६

२. 'धमजानाबन्यजन्यासे बहते च हाबज्ञयको बच्छः ।' कौ. अर्थ. २।३६

३. 'नित्यमुबकस्यानमार्गमूनिण्डसप्यवद्यप्राकाररक्रोवेक्षणं...बरक्षणम्।' कौ. आर्थः २।३६

४. की. सर्व. ४।३

५. 'त्रीको बहिरविश्वयणं सामाः कुर्युः । बसम्त्रीसंग्रहेणाधिकता वा ।' कौ. अर्थ. ४।३

पादः थञ्चमदीनां कुम्मद्रोणीनिभेषीपरसुतूर्पाङ्क कुसक्ष प्रदृणी वृतीनां च अकरणे।' की. अर्थ. २।३६

था। इसी कारण जिस गृहस्य के पास ये सब वस्तूएँ विद्यमान हों, वह घर के अन्दर भी भोजन बना सकता था। ग्रीच्य ऋतु में केवल ग्रामवासियों के लिये ही यह नियम नहीं था, कि वे मकान के बाहर मोजन बनाया करें, अपित नगर निवासियों के लिये भी यही व्यवस्था थी। वे दिन के मध्याद्ध भाग में घर में आग नहीं जला सकते थे। यह नियम ग्रीष्म ऋत के लिये ही था। ' मौर्य यम मे मकानो के निर्माण मे काष्ठ का बहुत अधिक प्रयोग होता था, इसी कारण नगरनिवासियों के लिये भी इस नियम की आवश्यकता अनुभव की गई थी। जिन सकानो पर फस की छत हो. या जिन सकानों में चटाई का प्रयोग हुआ हो. उनके स्वामियों को यह आदेश दिया जाता था. कि वे अपनी छतो पर से फस की हटा है। कितपय शिल्पी ऐसे होते हैं. जिन्हें आग से निरन्तर काम लेना पडता है। लहार का कारीबार आग के बिना नहीं चल सकता। ऐसे 'अग्नि जीवि' शिल्पियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी, कि वे सब नगर मे एक पृथक् स्थान पर रहते हुए अपने कार्यों को सम्पादित करे। यदि ऐसे किसी शिल्पी के मकान मे आग लग जाए. तो इस व्यवस्था के कारण वह नगर मे नही फैल सकती थी। सब रथ्याको (गलियो या मागों), चतुष्यय-दारो (चौराहो) और राज-परिम्रहो (राजप्रासाद आदि राजकीय इमारतो) के समीप पानी से भरे हुए हजारा बरतन रखे जाते थे. ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके। आग लग जाने पर उसे बझाने के लिये सब कोई को सहयोग देना पडता था। यदि कोई गहस्वामी आग बझाने में सहयोग न दे, तो उसे १२ पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था। ऐसा व्यक्ति, जो किराये-दार के रूप में किसी नकान मे निवास कर रहा हो, आग बुझाने मे सहायता न करे, छ पण जरमाने से दण्डित किया जाता था। यदि प्रमादवश किसी व्यक्ति से आग लग जाए. तो उसके लिये ५४ पण जरमाने के दण्ड की व्यवस्था थी। पर यदि कोई व्यक्ति जान-बझकर आग लगाए. तो उसके लिये मत्यदण्ड का विधान था।"

अगिन-रूपी देवी महामय से रखा के लिये कोटलीय अधंशास्त्र में कतिपय औप-गिवदिक कियाओं का जी प्रतिपादन किया गया है। अन्त पुर की विषय बयों से रखा के उपायों का निस्पण करते हुए बहुर्न लिखा है, कि यदि सामुख असे को दायें से बायें और तीन बार अन्त पुर के चारों और समाया जाए, तो उसे कोई अन्य अगिन नहीं अला सकती, और

- १. 'बहिरधिकायणं वा कूर्युः।' की. अर्थ. २।३६
- २. 'तृणकटच्छन्नान्यपनयेत्।' कौ. अर्थ. २।३६
- ३. 'अग्निजीविन एकस्थाने वासमेत्।' कौ. अर्थ. २।३६
- ४. 'असंपातिनो राजौ रप्यासु कटतजास्सहस्रं तिष्ठेयुः। खतुष्ययद्वारे राजपरित्रहेषु च ।' कौ. अर्थ. २।३६
- ५. 'प्रवीप्तामनिमवानतो नृहस्यामिनो द्वादशयको वयदः । 'बह्यकौषिकमिकः। प्रमादा-व्वीप्तेषु चतुष्यञ्चाक्त्यको वयदः। प्रावीपिकोऽलिका वक्तः।' की. अर्थः २।३६

न वहां कोई जन्म जानि वक सकती है। यदि विवकी वे बले हुए दवावें की राख को लिट्टी मैं मिलाकर मोले के पानी से वारा बनाया बाए, और उसने दीवारों को लेप दिवा जाए, तो जान जमने का बर नहीं रहता।' ये क्याएँ कहीं तक सकल होती थी, यह कह सकता कटिन हैं।

इसमें चन्चेह नहीं, कि नीयं मुत्र में बिला के जब से उनरों बीर सामी की रक्षा करना जहत बाबयक था। उस यून में बहुत-से सकान कक़ाने के ही को होते में, जिन्हें आप का जारा पर पहुंचा था। इस सम्बन्ध में मैशस्त्रीय का ग्रह कचन उस्केतनीय है— चै नगर सो कि समुद्र या नवीं के तर पर स्वित्त हैं, होंटी बीर सम्बर्ग के बचाय कक़्त्री से बनाये जाते हैं, अगोंकि से स्वाप कक़्त्री से बनाये जाते हैं, अगोंकि से स्वाप के स्वाप क्रम्मी से से स्वाप के स्वाप के स्वाप क्रमा से से स्वाप के स्वाप क्रमा से स्वाप क्रमा से स्वाप क्रमा से से से स्वाप क्रमा से से से स्वाप क्रमा से से से से से स्वाप क्रमा में जाये हैं, उनमें मी कहती का बहुत उत्योग हुआ है।

उक्क (बाक़) से स्था---वार्ड न आने पाएं, इसके लिये कौटत्य ने यह विधान किया है कि पार्च से अनसर पर निर्देश की पूज को आए, और मायायोगीय दु तब से देविद व्यक्ति अतिवृद्धि के निवारण के लिये अभिकार कियाएं करें। 'पर कौटत्य वह जलीभांति आनते ये कि केवल पूजा और अभिकार क्षियाओं पर ही देवी उक्कृयय के निवारण के लिये निवारं नहीं रहा जा सकता । बता उन्होंने ऐसी व्यक्तवाओं का जी अतिपादन किया है, विजये वाड आगे पर जनता की चन-सम्पत्ति और आणो की राता सम्बद्धा हो सकती है। ये व्यक्तवार्थे मिस्स्तिलिंबत है—जो बाम निर्द्धा के तट पर नीको अन्त पर कहे हुए हैं। कवी बहु के आने पर उनके निवासियों को यह आदेख दिया वाता वा, कि वे पूरवेका (बाढ़ हारा आकारत स्थान) का परित्याण कर अन्यव चले वार्थे। साथ ही, वे कास्त्र किया बेड़ी, हेणु (बाढ़ों के बेड़ी) और नीकाका को अदय तैयार एखें। यदि किसी को नवी में ब्रवता हुवा पाया जाए, तो जलाब (तुव्यो), वृति (कुलायों हुवे पष्ट की बाल), प्रक (छोटी नीका) और निवास (नीक) बारा उवको बूबने से वचाया जाए। 'बो कोई स्वत कार्य के लिये प्रवृत्त न हो, उसे १२ पण के जुरसाने का यथह दिया आए। पर जिसके पास प्रक आदित हो, उसे १३ यथ के से मुकर रहा आवाया। '

 <sup>&#</sup>x27;वानुवेणामिना त्रिरपत्तकां परिनातकाः पुरमिनरत्यो न वहित । न वात्रात्योऽनिन-व्यकति । वैद्युतेन परमना मृत्तंपुक्तेन करकपारिणाऽवित्यं च ।' की. वं. १।१७

२. 'पर्वपु च नवीपुत्राः कारवेत् । मायायोगविको वेदविको वर्णमधिचरेयुः ।' को अर्थः ४३३

 <sup>&#</sup>x27;वर्षाराज्ञमन्त्रवामा पूरवेकामुत्तुच्य वतेतुः । काळवेजुनावश्यायमृहणीयुः । कद्वामानम्बावपृतित्कवर्गाण्डकावेजिकामित्तारयेयुः ।' को. अर्थ, ४१३

४. 'अमिनसरतां द्वावसवनी बन्दः अन्यम न्यलहीतेत्वः ।' हते. अर्थ. ४।३

वर्षा की कमी होने और अनावृष्टि की दशा में देवताओं के राजा श्वामाना, इन्द्र, गञ्जा, पर्यंत और महाकच्छप की पूजा की जाती थी। ' यह समझा जाता था, कि इस अभिचार-प्रजा द्वारा वर्षा की कभी को दर किया जा सकता है।

सहामारियों और बोबारियों से रक्का—इसी जम्माय मे चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में जिवते हुए उन उपायों का जी निर्देश किया जा चुका है, विन द्वारा मौर्य पूर में मरकों (महामारियों) का निवारण किया जाता था। क्यांधि अय को दूर करने के जिए जाई नियद आदि चिकित्सक जीवियों का प्रयोग करते थे, वहाँ वीपनिविधिक कियाओं हारा भी उनके प्रतीकार का प्रयत्न किया जाता था। सिद्ध तापस कोण जिल सातिन अप-विचायों कियाओं का अनुष्ठान कर महावारियों का अतीकार करते थे, उनका भी निर्देश कोटर में किया है। ये कियाएं निम्निविधिक विचायों को अतीकार करते थे, उनका भी निर्देश कोटर में किया है। ये कियाएं निम्निविधिक वी-नीविधिक वी-नीविधिक वी-नीविधिक वी-नीविधिक विचायों में स्वान), महा-कच्छवर्षनं (महाकच्छ को पूजा), गवा स्मशासानवरोहन (वशवान में नीविधे हे कुथ दोहना), कच्च-व्यवहन (वाव के वव को जलाना) और देवराजि (देवताओं की उपासना में राजि को व्यतीत करना)।

पमुजो में जो गरक व्याधियाँ (महामारियाँ) फैले, उनके प्रतीकार के लिये भी अभि-चार-फियाओं का अनुष्ठान किया जाता था। ऐसी यी कियाओं का उल्लेख कीटस्थ ने किया है, गीएँ बीधने के स्थान पर दीपकों को हिलाना और स्वदेवतों (स्वकीय देवताओं) का पुजन।"

कुर्षिक्य का लिकारण—कीटलीय अर्थसास्त्र मे उन उपायों का विवाद रूप से निरूपण किया गया है, जिनका प्रयोग दुमिल के निवारण के लिये किया जाना चाहिये। ये उपाय निम्मालिकित ये—(१) दुर्गत कर्म-चुमिल के कारण बेकार हुए लोगों से जनेकिया कार्य लिये जाते से, जिनका प्रयोजन उन्हें आर्जीविका प्रयाज कर लेते थे, जो उनके निवाई के लियों की कर दुर्गिस्तपीडित व्यक्ति इतनी वृत्ति प्राप्त कर लेते थे, जो उनके निवाई के लिये प्रयाज हो। वर्तमान नमम में भी राज्य द्वारा इस प्रकार के कार्यों को प्रारम्भ करने की प्रया है, जिने 'टेस्ट वर्क' (Test Work) कहा जाता है। (२) अन्ताविकाय—मोज्य पदायों का दुर्गिस-पीडितों में वितरण करना। राज्य के कोष्टागार में मिन्नियत अन आदि मोजन-सामग्री को ऐसे जवतर पर जनता ने विवारित किया जाता था। (३) मत्तावुष्ट—राज्य की ओर से जनुषहपूर्वक या कम कीमत रूप योजन-व्यक्ति जनता के वे वे जाते थे। (४) देशिनियोज-देश की अमानव पर कुण लेकर उपका उपयोग दुर्गिस्त के निवा-

१. 'वर्षावप्रहे श्रचीनावगञ्जापर्वतमहाकच्छपुजाः कारवेत ।' कौ. वर्ष. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;तीयां भिवेषनं महाकण्छमर्थनं गवां अम्झानबोहनं कम्बब्दहनं वैवराणि च कारबेत्।' कौ. अर्थ. ४।३

३. 'पशुव्याधिमरके स्थानान्यर्थनीराजनं स्ववंबतपुजनं च कारवेत् ।' जी. अर्थ. ४।३

रण के किये करना । (५) निर्मों का व्यक्तावय-हॉनक के निवारण के लिये निज-राज्यों से सहायता प्राप्त करना । (६) कर्षण-व्यक्त मानस्ति से वन की प्राप्ति या जिनके पास अब आदि मोजन सामग्री सच्चित हो, उनसे उसे प्राप्त करना । (७) नमन-राज्य के पास जो धन सम्मित हो, द्विज के अवसर पर उसे प्रमन्त करना ।

हुर्मिक्ष के निवारण का कीटल्य के अनुसार प्रमुख उपाय यही वा, कि कृषकों में वीजों का और दुर्मिक्स पीड़ितों में मोजन का वितरण कर उनके प्रति अनुसह प्रदर्शित किया जाए।

कौटल्य द्वारा प्रतिपादित दूर्शिक्ष-निवारण के ये सब उपाय सभी राज्योंके लिये उपयुक्त है। पर अर्वशास्त्र में कतिपय ऐसे उपायो का भी निर्देश किया गया है. जो छोटे जनपदो के लिये ही उपयुक्त हो सकते हैं। मागव साम्राज्य के विकाससे पूर्व मारत में बहुत-से जनपदों की सत्ता थी, यह पहले लिखा जा चका है। इन जनपदो का स्वरूप नगर-राज्यो ( City States ) के सदस था। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन अनपद-राज्यों की नीति का भी प्रतिपादन है। ऐसे जनपदों में दिशक्ष पड़ने पर कौटल्य ने कतिपय अन्य उपायो का भी निरूपण किया है। 'सम्पूर्ण जनपद के साथ ऐ ने देश में कला जाए, जहाँ मस्य की प्रचरता हो. या समद्र, सर और तटाक का आश्रय ब्रहण करे, और वहाँ धान्य, शाक, मूल और फलो का उत्पादन करे, या मुग, पशु, पक्षी, ज्याल और मत्स्यो द्वारा निर्वाह करे, देवी आपत्तियों सं विवश होकर छोटे जनपदों के लिये अपने पुराने अभिजन का परित्याग कर देना और कही अन्यत जा बसना अस्वामाविक नही है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण विद्यमान है। टिडडी दल के आक्रमणके कारण कर जन अपने पराने निवास-स्थान को छोडकर अन्यव जा बमा था। शत्रओं के निरन्तर आक्रमणों से परेशान होकर अन्धक-वृष्णि, मालव, शिवि आदि जो गण अपने पुराने प्रदेशों को छोड़ कर नये स्वानो पर बसने को विवश हुए थे, उनका उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है। दुर्शिक्ष के निवारण के लिये भी कौटल्य ने जनपदी के लिये इसी उपाय का प्रतिपादन किया है।

सूचिकस्य का स्थित्स — मीर्थ युग ने चूहों को भी देवी विपत्ति भागा जाता था। उन्हें नष्ट करने के लिये कोटल्य ने यह साधन प्रतिपादित किया है, कि स्तृहि (आक) के दूब से बान्य की लिप्त कर उसे ऐसे स्थानों पर रख दिया जाए, जहाँ हों भी प्रदुत्ता हो। 'विषयस्य अस से चुहों का चिनास ही कोटन्य को अभिग्रत था। टिडडी दल, पकी,

 <sup>&#</sup>x27;कुर्गतकर्म वा अस्तानुप्रहेण अस्तर्शिकारां वा देशनिक्षेपं वा । निवाणि वा व्ययास्थ्येत । कर्षमं वसमं वा कुर्यात ।' की. अर्थ. ४।३

२. 'दुर्मिको राजा बीजभक्तोषप्रहं कृत्वानुप्रहं कुर्यात् ।' की. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;निव्यक्तसस्यमन्यनिवयं वा संकन्यवा वावात् । समुद्रसरस्तरदाकानि वा संभवेत । वान्यकासमूक्षकलवापात् सेतुवृ कुर्यात् । वृष्यवयुपक्षिव्यासमस्यारम्भान् वा ।' का. वर्षः ४१३

४. 'स्नुहिसीरलिप्तानि बान्सानि विसुवेत् ।' की. वर्षे. ४।३

कृमि आदि जो अन्य जीवजन्तु लेती को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके बिनास का भी यही साधन या। ' इनके अतिरिक्त, कतिपय औपनिजिदिक क्रियाओं का भी सूचक आदि के अब के प्रतीकार के लिये कीटान्य ने प्रतिपादन किया है।

व्यासमय का प्रतोकार—सिंह आदि हिस जलुजों के सब का निवारण करने के लिये कीटल्य ने यह उपाय निकपित किया है, कि पशुजों के सबों में मदन रस (विष ) डालकर उन्हें ऐसे स्थानो पर रक दिया आए, जहीं हिस पशु रहते हों। साम ही, सुब्बक (अंवली पशुजों को एकडनेवाले) और दवगणी (शिकारी कुत्ते पालने वाले) उन्हें कुट-पिक्नरों (जालों और पिजरों) में पनडें, और कवच थारण किये हुए शस्त्रवादी स्थवित सस्त्रों डारा जनका बात करें।

रसोमय का निवारण—मृत, प्रंत, राक्षम जादि जो अदृश्य रूप से जनता के लिये मय के हेतु होते हैं, उनसे रवा के लिये आयर्वण उत्तावों के विश्वयक्ष मामामोगवियों द्वारा को जानेवाली कियाओं का आययं लिया जाता था। ये मायायोगविय पर्वो पर जैत्यों को पूजा कर और अनेकविय अनुष्ठान कर रामोयय का निवारण करते थे। इसेलिये कोटल्य ने लिखा है, कि मायायोगविय निव्याल जनती के द्वारा क्षिया जाता है।

इसी अध्याय में जिल्ला के जाय का तिकारण करने के लिये जिल 'मातुल अलि' का उल्लेख लिया गया है, उतका अनिजाय क्या है यह स्पट्ट नहीं है। एक अन्य स्थान पर कोटस्य ने लिला है, कि लग्ड बाग पर किये गये या गूनी पर चढ़ाये गये पुरुष की बाग पार्च की हड़बी को कल्याय (देशेन ऑर काले रंग) के बाग से रायडकर जो अलिए पैदा की जाती है, या स्वी व पुरुष की हड़बी को सनुष्य या पशुकी इड्डी से रगड कर जो आग

१. 'तेन शलभपक्षिकृत्मिभवत्रतीकारा ब्याख्याताः।' कौ. अर्थ. ४।३

२. 'व्यासमये नवनरसयुक्तानि वशुश्रवानि प्रसुजेत् ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;लुब्बकाः त्रवगणिनो वा कृटपिञ्जरावपातैक्चरेषुः । आवरणिनः शस्त्रपाणयो ब्यालान् अभिहृत्युः ।' कौ. अर्थ. ४।३

 <sup>&#</sup>x27;सर्पभये मन्त्रं रौवाधिभव्य जाङ्गतीविवश्यरेयुः । सम्मूब योपसर्वाम् हृत्युः । अधर्वविद्यो वर्गभयरेयुः ।' कौ. अर्थ. ४) ३

५. 'मायायोगविदस्तत्माद्विषये सिद्धतापसाः ।

वसेयुः पूजिना राजा वैवास्त्रप्रतिकारितः।' कौ. अर्थ. ४।३

उत्पन्न की जाती है, यदि उसे बायें से बायें कोर तीन बार चुमाया जाए, तो अन्य अस्मि वहीं नहीं जल पाती। पे सम्भवतः, मानुब अस्मि का बही अनिमाय है, जो वीपनियदिक क्रियाओं से प्रयुक्त होती थी।

दैवी महासयों के अतिरिक्त कीटल्प ने पाँच 'दैवपीडनीं' का भी उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है-अम्म, उदक, व्याघि, दिशक और गरक (महामारी) । इनमे से चार दैवी महामयों के भी अन्तर्गत है। इनमे जनता और देश के लिये कौन अधिक हानिकारक है, इसका भी कौटल्य ने विवेचन किया है। पूराने आचार्यों का मत था, कि अग्नि और उदक (बाढ़) में अग्नि पीडन ऐसा होता है जिसका कि प्रतीकार नहीं किया जा सकता। अन्य सबका उपशमन कर सकता सम्मव होता है, पर आय का नही । बाद की पीड़ा का मी उपाय किया जा सकता है। पर कौटल्य इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, कि अग्नि तो एक ग्राम या आधे ग्राम को ही मस्म करती है, जबकि बाढ में सैकडों ग्राम बह जाते हैं। इसी प्रकार पूराने आचायों का यह मत या, कि व्याधि और दुर्मिक में व्याघि का पीडन अधिक गम्भीर होता है, क्योंकि व्याधिक कारण कितने ही मनव्य बीमार पड जाते हैं, कितनों की ही मृत्यु हो जाती है, परिचारक (नौकर, कर्मकर आदि) काम छोड देने को विवश हो जाते हैं, और सब कार्य बन्द हो जाते हैं। इसके विपरीत दुर्मिक्ष से कार्य बन्द नहीं होने पाते, और उनसे हिरण्य, पशु और करों की भी प्राप्ति होती है। दुर्मिक के निवारण के लिये राज्य जनता का कर्षण किया करता था. विशेष कर लगाता था और धनिक वर्ग से अतिरिक्त हिरण्य आदि सम्पत्ति भी प्राप्त करता था। ऐसे अवसर पर राज्य की आमदनी मे बद्धि ही होती थी। पर कौटल्प इससे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था. कि व्याधि में तो किसी एक प्रदेश का ही पीडन होता है. और उसका प्रतीकार कर सकना भी सम्भव है। पर दुमिक्ष से सर्वदेश (बहुत अधिक व्यापक प्रदेश) का पीड़न

 <sup>&#</sup>x27;आन्त्रहतस्य गुलजोतस्य वा पुरवस्य वामपार्वपशुकास्यियु करमायवेगुना निर्माधतीऽमिः स्त्रियाः पुरवस्य वाऽस्थियु मनुष्यपशुक्रया निर्माधतीऽभिनयंत्र त्रिपशुक्यं गळ्ळति, न वात्राग्योऽभिन्नवंति।'' कौ. वर्षे. १४।२

अध्ययुक्तस्योरिमणीडनमप्रतिकार्यः सर्वे हि च डाम्योपसम्मं सार्वावाचनमुक्तः जवक्योडनस्थियाचार्याः । नेति कोटस्थः अन्तिप्रतिममर्वपानं वा दहतिः; जवक-वेगस्तु डालक्षसम्बद्धातिः । की. कर्षः ८।४

व्यापित्र्वानक्षयोज्यांचिः प्रेतव्यामितास्तृत्वयारिवारकव्यास्यायोपरोधेन कर्माच्युप-हिता । "द्वापान पुनरकर्मावद्यात हिरव्यपञ्चकरवामि व" इत्याचार्याः ।' की. वर्षे. ८४४

होता है, और प्राणियों के क्षिये अपना निर्वाह कर सकना यी सम्मव नही रहता। विहासारी (मरक) द्वारा की ऐसे ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। वि

कौटस्य की सम्मति में दुमिक्ष और मरक ही सबसे सर्यकर "दैव पीडन" होते हैं। इसीलिये उन्होंने इनके प्रतीकार के लिये उपायों का विश्वद रूप से प्रतिपादन किया है।

### (४) सार्वजनिक हित के अन्य कार्य

मीर्य युग से सार्वजनिक हित के अन्य भी अनेक कार्यों का सम्यादन राज्य की ओर से किया जाता था। इनसे विविध प्रकार के मार्गों को बनवाना मुख्य है। मार्गों के सम्बन्ध में हम अगले अध्याय मे पृथक् रूप से विशव विवेचन करेंगे।

सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में कतियय उल्लेखनीय हैं। जनता के उपयोग के लिये तालांव आदि बनवान इनसे एक था। कोटल ने लिखा है—एसे सेंचु (अलाध्य आदि) ननवाये जाएँ, जिनने सदा स्वामाविक रूप ने जल एक्ता हो, या जिनसे नहीं अन्यन रे जल लाया जाता हो। या जो व्यक्ति अपनी जोर से ऐसे तेनु बनाएँ, उन्हें मूर्ति, मार्गे, कृण और उपकरण प्रवान कर उनके प्रति अनुबह प्रवांजन किया जाए। ' इसी प्रकार पुष्प-न्थानों (तीयों जौर वर्षमन्विरों आदि) जोर आरासों (उद्यान, पार्क आदि) का भी निर्माणकराया जाए। ' वाल, बुढ़, व्यांजन (रोगी), व्यक्ती (विपत्तिवर्सन) और अनायों का राजा हारा मरण-भोषण किया जाए। ' सम्भवत, इन सबके लिखे मौर्थ युग ने राज्य की ओर से जावालाव्य बादि की स्थापना की जानी थीं, जिनका सब खर्च राज्य उठाता था। गमंत्रती अमहाय रिवयों और उनकी सत्तान के सरण-भोषण की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थीं, मिनके लिखे उपयुक्त सत्वार्ग तब अवस्य विव्याना होगी। इसीचिये राजा की जोर से की जाती थीं, मिनके लिखे उपयुक्त सत्वार्ग तब अवस्य विव्यान्त होगी। इसीचिये राजा की विजयों की, चिनकों हित इप्योच के नावा है, किये हान सुक्त व्याचित अमनी, अनाव की रे अमहाय किया की लियों की तिवस्यों की लियों भी स्वाच के रोग समय प्रवान करें।' चरानाहीं की राजा भी राज्य की एक महस्वपूर्ण कार्य की कियी समय प्रवान करे।' चरानाहीं की राजा भी राज्य का एक महस्वपूर्ण कार्य की विष्यों है लिये थी समय प्रवान करे।' चरानाहीं की राजा भी राज्य का एक महस्वपूर्ण कार्य था। स्तेन (वोर),

निति कौटल्यः—एकदेशपीडनो ब्याचिः सस्यप्रतीकारण्यः; सर्वदेशपीडनं दुर्भिक्षं प्राणिनासप्रवीवनायेति । कौ. अर्थः ८१४

२. 'तेन गरको ब्याख्यात:।' कौ. वर्ष. ८।४

 <sup>&#</sup>x27;सहोवकमाहार्योवकं वा सेतुं बन्धयेत्। अन्येषां च बम्नतां भूमिमार्थवृक्षोपकरणा-नुप्रहं कुर्यात्।' कौ. अर्थ. २।१

४. 'पुण्यस्थानामाराणां च।' कौ. अर्थ. २।१

५. 'बालवृद्धस्याधितम्यसन्यानायांत्रच राजा विभूवात्।' कौ. अर्थ. २।१

६. 'स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाच्च पूत्राम् ।' की. अर्थ. २।१

७. 'बालवृद्ध व्याधित व्यसन्यनाचानां स्त्रीणां च कमेच कार्याणि पश्चेत् ।' कौ. अर्थ. १।१९

अवाल (सिंह आदि हिल्ल पण्ड), विषयाह (सीप नादि निषैके जन्तु) और व्यापियों से पण्डु बजीं (वरामाहों) की रक्षा करना राज्य की ही उत्तरदायिता थी। महामण निकास काव्यवन-अध्यापन और तपस्या के कार्य में निरिक्त होकर व्याप्त और तपस्या के कार्य में निरिक्त होकर व्याप्त होता के प्रतिकास के उन्हें ऐसे करण्य (कारण्यक आक्रम) प्रदान मिने जाते थे, तिनसे स्वाचर (अचेवन) और जंगम (चेतन) किसी भी प्रकार का स्वय न हो। जो भूमि कृषि के सोम्य न हो, उसे चरामाह के रूप में प्रयुक्त करने की व्यवस्था भी राज्य की जोर से की जाती थी। जो भूमि कृषि योग्य हो, उसे चेतां के रूप में परिवर्तत कराके जेती के लिये कृषकों को प्रदान करना भी राज्य का कार्य था। "

डाक लाने ले जाने के लिये भी कोई ध्यवस्था सीर्य युग मे थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई मी निर्देश कोटलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। पर गुरूकपोतों (पाले हुए कबुतरों) से पत्र मेजने का कार्य इस बुग में भी लिया जाता था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कोटल्य ने लिखा है कि शत्रुओं की पतिविधि की सुवना बहुकपोता डारा थी जाए। सम्मवत, इन कपोती का प्रयोग पत्रदेशका के लिये मी किया जाता था।

१. 'स्तेन व्यालविषपाहै: व्याधिभित्रच पत् बजान ।' की. अर्थ. २।१

प्रविद्धासमस्यावरणञ्जूमानि च बाह्ययेच्यो बहासोमारच्यानि तपोवनानि च तप-स्विन्यां गोनवराणि प्रवच्छेत् ।' की. लर्ब. २।२

३. 'जकुरुवायां भूनी पश्चम्यो विवीतानि प्रवच्छेत ।' की. वर्ष. २।२

४. की. अर्थ. २।१

५. 'अमित्राद्यीतक्यारं च राजो मृहकपोर्तर्मृत्रायुक्तहार्ययुः।' की. अर्थ. २।३४

#### दसवा अध्याय

# विभिन्न प्रकार के मार्ग और आने-जाने के साधन

## (१) जल मार्ग

चन्द्रगुप्त मीर्यं का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। अत उसके सुवासन के निव्यं मार्गों का बहुत अधिक अहरूव था। साम्राज्य की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से भी यह आवस्यक था, कि मार्गों की समृचित व्यवस्था हो। कोटलीय अर्थवास्त्र के अनुशीलन से मीर्य सुष के विविध मार्गों के सम्बन्ध में अकेक सहस्थ्यणं सुचनार्ग उपलब्ध होती हैं।

मार्गं दो प्रकार के होते थे. वारिषथ (जलमार्ग)और स्थलपथ (स्थल मार्ग)। कौटल्य ने इस प्रवन पर विचार किया है कि इन दोनो प्रकार के मार्गों में कौन-ने अधिक उत्तम होते है। 'पराने आचार्यों का मत है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग में जलमार्ग अधिक उत्तम है, क्यों कि उनमें श्रम कम पडता है और खर्च भी कम होता है। साथ ही, उनमें प्रमत पण्य की भी प्राप्ति होती है। पर कौटल्य का मत इसने विपरीन था। उनका कथन था, कि जलमार्ग मे अनेकविष सकट रहते हैं, उनका उपयोग भी सदा नहीं किया जा सकता, उनमें कई प्रकार के सबों की आशका भी रहती है, और उनमें सुरक्षा का सामन भी नहीं होता। स्थलमार्ग इनमे विपरीत प्रकार का होना है।" एक अन्य स्थान पर कौटल्य ने लिला है-वारिपय का भोग (उपयोग) नदा नही किया जा सकता. जबकि स्थलपथ सदा काम में लाये जा सकते हैं। वलमागों की उत्काव्टता के सम्बन्ध में कौटल्य का मत चाहे कुछ भी हो, पर इसमे सन्देह नही कि मौर्य युग मे उनका सुचार रूप से उपयोग किया जाता था। इसीलिये कौटलीय अयंशास्त्र मे अनेकविध जलमार्गों के पारम्परिक गणदोषां और उत्क्रप्टता आदि का भी निरूपण किया गया है। वहां तीन प्रकार के मुख्य जलमार्गों का उल्लेख किया गया है-कुल पथ (समृद्र-तट के साथ-साथ का अल मार्ग), सयान-पथ (महा-समद्र का मार्ग) और नदी पर्य। कलपथ और सयानपथ में कलपथ अधिक उत्क्रप्ट होता है, क्योंकि उस पर पण्यपट्टणो (ब्यापारिक नगरो) का बाहल्य होता है, और अनेक

 <sup>&#</sup>x27;तजापि—"वारित्यलप्ययोवारिययः खेवान्, अस्य व्यव व्यायामः प्रभूतप्रयोवयश्च"
 इत्यावार्याः । नेति कौटत्यः—संबद्धपतिरसार्वकाल्यः प्रकृडदभवयोनिनिवप्रति-कारस्य वारिययः । विपरीतः स्थलपयः ।' कौ. सर्वः ७१२२

 <sup>&#</sup>x27;वारिस्थलपथभोगयोरनित्यो वारिपथभोगो नित्यस्थलपथभोग इति ।' कौ. अर्थ. ७।११

बन्बरसाह भी उस पर पड़ते हैं। नदीपन भी बंग्ड होता है, नयोंकि उसका सदा प्रयोग किया जा सकता है, और उसमें बामाएँ न बनरे भी नहीं होते। 'बादिय मीमें युग में समुद्र का जल-मार्ग के रूप में प्रमोग होता था, पर कौटकीय वर्षपारण के इस कवन से सुपित होता है कि उसे निकल्फक या मासकामों से वृष्य नहीं समझा जाता था। नदियों के अतिरिक्त नहरें। (कुत्याओं) का भी वक्तमार्ग के रूप में प्रयोग होता था। नहर सदृश कृतिम (मनुष्यकृत) अक्तमार्थों के किये कौटस्म ने 'कुत्या' सम्ब का प्रमोग किया है। व्यापारी कोम माल-काने के बाने के किये उनका भी उपयोग किया करते ने। ऐसी कुत्याओं की 'माण्यवाहिनी' (जिनसे माल कावा के जाया वा सके) कहते थे।'

यद्यपि कौटस्य के अनुसार जरुमाशों में अनेकविष संकटो का सामना करना पड़ता है, और सीय युग में उन्हें निरापद नहीं सनसा बाता था, तथापि आने-जाने और माल डोने के लिये उनका बहुत उपयोग किया जाना था। कौटलीय अर्थसास्य में अनेक प्रकार की नोकाओं का उल्लेख किया गया है—

- (१) संवाती: ताव :—ये वडं जहाज होते ये, जिनका उपयोग सवाग-पर्यो (महासपूर के जल्लासाँ) पर किया जाता था। कोटल्य ने लिला है, कि जब कोई संवाती नाव केंत्र (नगरराह) पर पहुँचे, तो उससे गुल्क वसूल किया जाए। " इसके अतिरिक्त इन संवाती नीकाओं के सम्बन्ध में कोटल्य ने यह व्यवस्था मी की है, कि वाद कोई नाव सचुन्य को जा रही हो या विवासे (पन्य-वर्षित पत्य के कक्ष-विकास के सम्बन्ध में निर्वार्षित व्यवहार) और पत्त-वरित्त (नद्य-त-ए रिल्स कम्बरपाहों के सम्बन्ध में निर्वारित व्यवहार) का उपकात किया हो, तो उसे नप्ट कर विद्या जाए।"
- (२) अवहण :—यह वी सनुद्र में आने-जाने वाले जहाज की सज्ञा थी। सम्मवत, व्यापारी जहाजों को प्रवहण कहा जाता था। उत्तराव्ययनसूत्र टीका में जिल्ला है कि सायु- दिक व्यापारी प्रवहणों द्वारा महासमूत्रों को पार करते हैं। भीये पुग से भी इस प्रकार के जहाजों की सत्ता थी। विविध प्रकार की उपाओं (परखों) द्वारा असायों की किस वग से परीक्षा की जाए, इसका निक्यण करते हुए कीटम ने जिल्ला है कि प्रवहण डारा आप करते हुए कीटम ने जिल्ला है कि प्रवहण डारा आप करते हुए कीटम ने जिल्ला है कि प्रवहण डारा कार्य करते हुए करते हुए कीटम ने लिला है कि प्रवहण डारा करते हुए कार्य कार्य की क्राय करते हुए कार्य असायों को अपने साथ चलते के जिल्ले प्रेरिक करें।

 <sup>&#</sup>x27;वारिषचे तु कुलसंवानपथयोः कुल्यवः पृच्चपट्टणवाष्ट्रव्याच्छ्रेयात्रवीपथो वा सासत्याद्विषद्वावायस्थाच्या ।' की. वर्षः ७।१२

२. "मान्यवाहिनी: कृत्या: कारयेत ।' की. अर्थ. २।३

३. 'संवातीनॉवः क्षेत्रानुगताः शुल्कं बचात् ।' की. अर्थ. २।२८

४. 'अमित्रविवयातिगाः वव्यवसम्बारित्रीवद्यातिकाश्य ।' कौ. अर्थ. २३२८

५. 'तामुक्रिकाः व्यापारिकः महासमुत्रं प्रवहणैस्तरन्ति ।' उत्तराध्ययमसूत्र टीका ।

इस प्रकार सम्मावित उद्वेश की आशका से उन सबका अबरोध कर लिया जाए !' निस्सन्वेह, प्रवहण ऐसे जहाजो की ही सज्जा थी, जिनका उत्योग समुद्री में किया जाता था।

- (३) महालाब:— महानांदयों (बडी निदयों) में बडी-यडी नीकाएँ प्रमुक्त होती थीं। इतका उपयोग नावध्यक के अधीन होता था। जो नदियां दतनी वहीं हो कि श्रीम्प और हैन्स्त ऋयुओं में (बवकि नदियों से जरू की कमी हो जाती है) मी उन्हें बन्य प्रकार से पार न किया जा ता सके, उनको थार करने के लिये नावध्यक्ष की और से ऐसी महानांके प्रयुक्त करायी जाती थीं, जिनमे साथक (कीटन), नियामक (ऐसं कर्मचारी जो उन्हें डोक दिया। में ले आएँ या उनके मार्ग पर नियन्त्रण रहे), दानरिक्तशहरू (पाल और रस्सों को सामाने बाले), और उटलेक्क (पानी बाहर निकालनेवाल) कर्मचारी नियत हों। पाटिलपुत्र के समीप गगानदी अब बो इतनो अधिक विद्याल है, कि उनमे जहात्र चलते हैं। मीर्थ युग में भी गया और अन्य अनेक नदियां जबवाद हो दतनी जविष्क कर्मचारी का जनते हैं। स्वात वें स्वात करने थीं, जिस उनमें एसी महानांवें चलती थीं, जिस उनमें एसी महानांवें चलती थीं, जिस पर शासक, नियामक आदि बहुत-में कर्मचारी कार्य करने से हुल अभाग करियाल वर्षवाल से जात क्या तक्या सकता है।
- (४) शंक्षमुक्तासाष्ट्रिणः लावः मनू से सल और मोती निकालने के लियं विशेष प्रकार की नौकारों होनी थी, जिन्हें 'धलमुक्ताधाहिण नाव' कहते थे। कीटनीय अर्थसाहन में लानों (आकरों) का वर्णन करते हुए जिला गया है कि लान्यध्यक्ष सल, व य. मीण, मुक्ता, प्रवाल और लान (समुद्री नमक) के कर्मान (कारण्यांने) स्थापित कराए. और इतके विषणन-व्यवहार (विक्रय) की भी व्यवस्था करे।' मीर्घ गुग में लानों का बहुत महत्त्व था, क्योंकि कोश उन्हीं परिनर्भ होना था। बहां स्थल को वालों में लोहा, ताम्या, सोना, लपु अमिंदि धाहुरें निकाली जाती थी, वहां समुद्रम्या लान म मुक्ता, प्रवाल आदि वहुमूय्य परार्थ प्राप्त किये जाते थे। यह सब कार्य लत्यस्थल के अर्थोत था, 'बाल प्राप्यक्ष' के अर्थोत पहिन्छ अपने कार्यों का मम्पादन करता था। बहां सल मुक्ता आदि के लियं राज्य की और में नीकाएँ रहती थी, जिन्हें अन्य व्यक्तियों की मी किरायं पर विया जाना था, वहां नाथ ही लोगों के पात अपनी मी द्वार मुक्ता आदि के लियं राज्य की और में नीकाएँ रहती थी, जिन्हें अन्य व्यक्तियों की मी किरायं पर विया जाना था, वहां नाथ ही लोगों के पात अपनी मी द्वार मुक्ता आदि कि लियं पर भी कोटन्य ने

 <sup>&#</sup>x27;प्रबहणिनिम्लिकोऽमात्यः सर्वानमात्यानाबहयेत् । तेनोड्डेणेन राजा तानवकम्धास् ।' कौ. अर्थ. १।६

 <sup>&#</sup>x27;शासकानयामकवानरिक्तप्राहकोत्सेचकाधिकताक्व महानाचो हेमन्तप्रीक्ष्मात्यांचु महानदीच प्रयोजयेत ।' कौ. अर्थ. २।२८

 <sup>&#</sup>x27;क्रम्यध्यक्षः शंक्षवद्यमणिमुक्ताप्रवालकारकर्मान्तान् कारयेत् पष्यव्यवहारं च ।'
 की. अर्थ. २।१२

४. 'शंसमुक्तामाहिणो नौकहाटकं वद्यः स्वनौकाभिर्या तरेयुः ।' कौ. अर्थ. २।२८



दीदार गज की यक्षी की मूर्ति

विचार किया है। खानें दो प्रकार की हो जकती हैं, एक वे जिनसे माल तो कम निकलने पर उसकी कीमत बहुत अधिक हो, इसरी ऐसी जिन से माल तो बहुत निकलता हो पर उसकी कीमत कहा समुद्र क्यों खान को कीटर्स ने पहले प्रकार की खानों के अपनेत किया है, योकि उसमें प्रकार होनेवाले वाल में सुन्ता, प्रवाण आदि की जीनत अधिक होती है। पुराने आयार्थों के मत मे पहले वर्ष की सामे की अधिक उत्तर दससे सहसत नहीं थे।' कीटन्य जनमार्थ की जुलना में मी स्थलमार्थों को अधिक उत्तर समसते थे, और स्थल की खानों को भी मुक्ता, मणि आदि प्रवर्द कुपो बहुत सुन्त खानों से। पर इसमें चत्रेह नहीं, कि सामृद्रिक लानों का मी मी सुन्ता, मणि आदि प्रवर्द कुपो बहुत सुन्त बानों से। पर इसमें चत्रेह नहीं, कि सामृद्रिक लानों का मी मीच वृत्र में इसमें सुन्ता आदि को निकलने का कार्य किया करती थी। सामृद्रिक लानों से मुक्ता आदि तिकलाने का कार्य किया करती थी। सामृद्रिक लानों से मुक्ता आदि को निकलाने का कार्य किया करती थी। सामृद्रिक लानों से मुक्ता

- (५) आसनाविकाधिकता नी:—राजा कैसे यानी और वाहनों का प्रयोग करे, इसका तिक्षण करते हुए कीटल्य ने जिल्ला है, कि जिस नाव पर आप्ता (नीकानयन से पारगत) नाविक अधिज्ञित हो, और जिसके साथ एक अन्या सो बौची हुई हो, राजा उसी का प्रयोग करें, जो नीका वायु वेन के वक्ष से सा के उसका उपयोग न करे।' गुनित होना है, कि मौर्य युग में राजकीय उपयोग के जिसे विशेष प्रकार की नीकाएँ होनी थी, जिल्हे पूर्णतया मुश्लिस रूप से वनाया जाता था।
- (६) हिसिका: नाक:—मीर्य युग में भी सामुद्रिक डाकुओं की सत्ता थीं, जो तेज चलनंताली नीकाओं पर चडकर व्यापारी जहाजों को लूटने में तत्पर रहा करते थें। हनकी नीकाओं को ही 'हिसिका' कहते थें। कौटल्य ने नावच्यक्ष को आदेश दिया है, कि हिसिका नीकाओं को नरट कर दिया जाए।'
- (७) लड़का: नाव: :—ये छोटो नीकाएँ छोटी नदियों से कास आती थी। कौटल्य ने दो प्रकार की नदियों का उल्लेख किया है. हेमन्तप्रीप्सतार्या (हेमन्त और पीष्म ऋतुओं में भी जिनमें प्रचुर मात्रा में जल रहे) और वर्षास्माविणी (जिनमें केवल वर्षाऋतु में ही

 <sup>&#</sup>x27;तत्रापि—''महासारमञ्यक्तारं वा प्रभूतिविति? महासारमञ्जं श्रेयः बद्धमणि-मृस्ताप्रवालहेनकञ्चायार्त्ति प्रभूतमञ्चलारास्वयांच प्रवते' इत्यावार्याः । नेति कौटल्यः—विरादल्यो महासारस्य केता विद्यते । प्रभूतस्सातस्यादलसारस्य ।' कौ. अर्थः ७।१२

२. 'अध्यक्षरचेवां सन्यध्यक्षेण व्यास्थातः ।' की. अर्थ. २।२८

२. 'नावं बाप्तनाविकाधिकितामन्यनौप्रतिबद्धां, वातवेयवकां च नोपेयात्।' कौ. अर्थ. १४२१

४. 'हिलिका निर्धातयेत ।' कौ. अर्थ. २।२८

प्रमूत जल रहे) । हेमलग्रीव्मतार्था महानदियाँ होती थी, और वर्षास्त्राविणी क्षुद्र नदियाँ । क्षद्रक नौकाओं का प्रयोग इन क्षद्रिका नदियों में ही किया जाता था।

- (८) राखानी: या राखकीय नौकाएँ—निषयों के पार उतरने के लिये राज्य की ओर से जिन नौकाओं की व्यवस्था की जाती थी, या जलमार्गों से यात्रा करने और माल छे जाने के लिये राज्य जो नौकाएँ रखता था, उन्हें 'राजानी ' कहने ये। यात्रा आदि के लिये इनका उपयोग करने पर बेतन (पारिश्रमिक) प्रदान करना होता था।
- (९) स्वतरणानि—राजकीय नौकाओं के अतिरिक्त ऐसी नौकाएँ भी होती थी, जिन पर व्यक्तियों का स्वत्व होता था। इन्हें 'स्वतरणानि' कहते थे।'

निदयों को पार करने के लिये जहाँ महानाव और शुद्रका. नाथ प्रमुक्त की जाती थी, बहु साथ ही कितप्रथ अन्य माधन भी थे जिनका कोटल्य ने उल्लेख किया है। ये साधन निम्मिलिलित ये—कारू संघात (जक्कडो या म्लीपरों को बाँच कर बनाया हुआ बें।), ज्वाब (तुम्बी को जोड़ा), चुम्मिलिलित ये—कारू संघात (जक्कडो या म्लीपरों को बाँच कर बनाया हुआ बेंडा), अलाब (तुम्बी को जोड़ा), चुम्मिलिल (लाल से मझा हुआ टॉकरा), दूर्ति (यह की पूरी खाल को चारो और से मी कर बनाया गया तर, जिसमें हवा मरी जानी थी), प्लब (छांटी डांगी), गण्डिका (छांटी नीका) और वेणिका (कानों को वेडा)। इनके अनिरिक्त हाथियों, लम्बो (स्तम्मों) पर फैलाये हुए फलकों और सेतुओं (तुन्नों) का भी जवी पार करने के लिये प्रयोग किया जाता था।' काप्टमचात आदि जिन माधनों का कोटल ने उल्लेख किया है, गंगा आदि निर्मा जाता था।' काप्टमचात आदि जिन माधनों का कोटल ने उल्लेख किया है, गंगा आदि निर्मा यारा प्रयाभ के किया है। सेत्यार जे अकल्प में किया है। मेनारों अब किमी शत्र गंग पर आक्रमण करने के लिये प्रयाण करनी थीं, नो नदियों के पार उतरने के लिये इन माधनों का प्रयोग किया हो जाता था। पर अन्य दशाओं में भी ये प्रयुक्त होने होंगे, यह निर्मित कर में में कहा जा सकता है।

कीटलीय अवंशास्त्र (२१२८) ने जलमायों और उनमे प्रयुक्त होनेवाले जहाजों तथा गौकाओं के सम्बन्ध में अन्य मी अनेक महत्त्वपूर्ण मुक्ताएँ उपलब्ध होती है। नौकानवन विमाग के अध्यक्ष को 'नावष्यक' कहते थे। राग्य के इस अमान्य का कार्य यह था, कि वह समुद्र, सथान (महासमुद्र) और नदीमुब (निदयों के मृहाने, जहाँ निदयों सूद्र में परनी हैं) में प्रयुक्त होने वाले तरों (जहाज, नौका आदि) और (जनपद के) स्थानीय आदि (क्षेत्रो) में विषयमान सीली, नरी और नदियों में प्रयुक्त होने वाले तरों को व्यवस्था करे।

१. 'भूद्रकाः भुद्रिकावु वर्षास्त्राविणीवु।' कौ. अर्थ. २।२८

२. 'यात्रावेतनं राजानीभिस्सम्यतन्तः।' कौ. अर्थ. २।२८

३. 'स्वतरणैस्तरताम् ।' की. अर्थ. २।२८

४. की. अर्थ. १०१२

समद्र तट और नदियों के तट पर स्थित ग्रामों से एक विशेष कर लिया जाता था. जिसे 'क्लुप्त' कहते थे। नमुद्र और नदियों ने जो लोग मछली पकडें, नाबच्यक उनसे छठा माग (जो मछलियाँ उन्होने पकडी हों, उनका छठाँ माग) प्राप्त करना था। जो व्यापारी बन्दर-गाहो पर नौकाओ द्वारा माल लाएँ, उनसे बन्दरगाह के व्यवहार के बनसार शत्क लिया जाता था। बन्दरवाहो के अपने चरित्र व व्यवहार होते थे, जो पलनाध्यक्ष द्वारा 'निबन्ध' (रजिस्टर्ड)किये जाते थे। नावष्यक्ष के लिये आवश्यक था कि वह उनका पालन करे, और उन्हीं के अनुसार शुल्क आदि बसूल करे। जब कोई जहाज मृढ वात (तेज आंची) से आहत होकर बन्दरगाह पर आए, तो उसके प्रति ऐसा बरताव किया जाए जैसा कि पिता पत्र के प्रति करता है। यदि किसी जहाज का माल पानी में खराब हो जाए, तो उससे या तो गल्क लिया ही न जाए या आचा शल्क लिया आए । नीकाओं को केवल ऐसे स्थानों स ही नदिया को पार करने दिया जाए, जो पार उतरने के लिये नियत हो। अन्यवा यह सम बना रहता है, कि कही राजदिष्टकारी (राजदोही) लोग नदी के पार न उत्तर जाएँ। यदि कोई ब्यक्ति अनीर्थ (जो स्थान नौकाओ से पार उतरने के लिये नियत न हो) से या अकाल (असमय) परनदी के पार जाए, नो उसे पूर्वस्माहम दण्ड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति विना अनमति के तीर्थ से और निर्धारित समय पर भी नदी को पार करे, तो उस पर २६डै पण जुरमाना किया जाए। (की० अर्थं० २।२८)

मनूद मार्ग से अपने राज्य के क्षेत्र मे प्रवेश करते वाके लोगो पर कड़ी निगाह एकी
जानी थी। पर ऐसे विदेशी व्यापारियों को अपने राज्य में आंते दिया जाता था, वो पहले
सी आते रहे हों जी? जिन्हें सार्थी (काफिलो) के व्यापारी मली मार्ति लातते हैं।
नौकाओं हारा प्राण्य करनेवाले या निदयों के पार उत्तरनेवाले व्यक्तियों का व्यान पूर्वक
निरीक्षण किया जाता था। यदि किन्ही व्यक्तियों पर निम्नालिलित प्रकार के अपराधी
होने का सन्देह हो, तो उन्हें तुरन्त निरस्तार कर लिया जाता था—दूषरे की स्त्री, कन्या
या घन का अपहरण करने वाला, विक्त (सन्हें स्पय चितिविधि वाला); आदिम्म (वो उद्यिम प्रतीत हों), उन्हें मार्थक (स्तर्क पास कोई भी माल-असवाब न हो); जो अपने सामान की लियाने का प्रयत्न कर रहा हो, जियने सेथ बदला हुआ हो, जो कभी प्रविज्ञ हुआ हो, जो रोगी होने का बहाना कर रहा हो, जोज येथी वह ला हो, जो कोई गुप्त सदेश ले जा माल, सरक और अनियाग (विष्कोटक पाय) ले जा रहा हो, जो कोई गुप्त सदेश ले जा रहा हो, जिसके हाथ से विष्ठ हो, और वो विवा मुद्रा (अनुमित की सुचक मुद्रा) के यावा कर रहा हो। (जीठ अर्चठ २१२८)

राज्य की सीमा पर स्थित निर्देशों को पार करते समय सामान्य शुल्क के अतिरिक्त आतिवाहिक और वर्तनी नामक दो अन्य कर भी नावध्यक्ष द्वारा बसूक क्रिये बाते हें। आविवाहिक नौका पर अतिरिक्त-कर था, और वर्तनी मार्गके कर को कहते हैं। सीमावर्दी निर्देशों के पार उत्तरने के लिये मुझा (अनुमति-भन था पात) अपन कर लेना आवश्यक्र था। यदिकोई व्यक्तिसृहाप्राप्तकिये विनानदीको पारकरे,तो उसकासब भाण्ड (पण्य-क्रव्य) जब्तकरु छियाजाताथा।

जब नौकानयन पर राज्य इतने कर बसूल करता था, तो उसकी अनेक उत्तरदायिताएँ भी होती थीं। यदि भार के अधिक होने के कारण या असमय पर नाव चलाने के कारण या समुचित स्थान (तीर्ष) के अतिरिक्त किमी अन्य स्थान से नाव के जाने के कारण, कर्म-चारियों की कसी के कारण, या उपकरणों के न होने के कारण और या ठीक सरस्मत न होने के कारण नाव दूव जाए, तो नावस्थल का कनेंब्य था कि वह ख्यापारी व यात्रियों की क्षतिपृति करें। (को अर्थक २१२८)

बयांब्रह्मु से केवल वे ही नौकाएँ प्रयोग ये लायी वा मकनी थी वो पूर्णतया विश्ववतनीय हो। इसके लिये कांत्रिक (नाविक कांने विवयंव्र) से नौका को प्रमाणित करना आवश्यक होता था। कोटल में लिया है लायांकु मान के प्रथम मन्दाह की ममाप्ति से बुण कर कांत्रिक मान के अन्त तक के बीच के काल से कांत्रिक ने प्रमाणन्य प्राण्य की दूह नौकाएं ही प्रयोग में लायी जाएं और उनकी प्रतिवित्त देख-माल की जाए। आपाइ से कांत्रिक तक ही वर्षाकाल होता है, जबकि नदियों में बाद आ जाती है और वर्षा की अधिकना के कारण नौकान्यन मुरस्तित नहीं रहना। इमील्यं यह व्यवस्था की पह थी।

ग्रीक लेखको के विवरणो से भी यह ज्ञात होता है कि मीर्य यग मे नीकानयन अच्छी विकसित दशा मे था। बहत-मे मारतीय फिल्पी नौकाओ और जहाजो के निर्माण मे व्यापत थे। जब सिकन्दर ने भारत पर बाकमण किया. तो उसने भारतीय नीकाओ द्वारा ही सिन्ध और जेहलम आदि नदियों को पार किया था। मारत में लौटने समय उसने अपनी सेना को दो मागो मे विभक्त किया था। वह स्वय उस मेना के साथ गया था, जो कि स्थलमार्ग मे मकरान होती हुई मैसिडोन गई थी। दूसरी सेना नियाकंस के सेनापतिस्व से जल मार्ग से सिन्च नदी होती हुई अरव सागर में पहुँची थी. और वहाँ से लाल सागर होती हुई पश्चिमी एशिया गई थी। नियार्कम की सेना ने इस यात्रा में भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया था। एरियन के अनुसार इस जहाजी बेडे मे ८०० जहाज थे। पर कटियस और डायोडोरम ने इस बहाजी वेडे के जहाजो की सख्या १००० लिखी है, और टाल्मी ने २०००। नियाकंस के जहाजी बेडे में चाहे कितने ही जहाज क्यों न हो, पर यह निश्चित है कि मौर्य यग के प्रारम्म काल में मारत नीकानयन के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका था। यही कारण है, जो सिकन्दर अपनी सेना के लिये इतने जहाज एकत्र कर सका था। मैंगस्थनीज ने लिखा है, कि हथियार बनाने वालों और जहाज के निर्माताओं को राज्य की ओर से वेतन मिलता है। ये लोग केवल राज्य के लिये ही काम करते हैं। स्टेबो का कथन है, कि राज्य की ओर मे यात्रा ओर व्यापार के लिये नौकाएँ किराये पर दी जाती है ।

निर्दियों को नौका द्वारा पार करते हुए क्या शुल्क लिया जाता था, इम सम्बन्ध में भी कोटलीय अर्थशास्त्र से प्रकाश पढ़ता है। भार से लदे हुए छोटे पशु (भेड, बकरी आदि) और बोझ किये हुए समुख्य के किये सुन्त की मात्रा एक मात्रक थी। जिस मनुष्य ने सिर पर बोझ ठउता हुआ हो, सा पीठ पर बोझ किया हुआ हो, उनसे दो मायक सुन्त किया जाता था। यही सुन्त गाय जीर पोड़ के किये मी मा। ऊँट जीर मैस के किये सुन्त की मात्रा चार मायक थी। छोटी गाड़ी से पीच मायक, वैकागड़ी से छ. मायक और सकट (बड़ी गाड़ी) से सात मायक शुन्त किया जाता था। पर यदि पच्य (विक्री का माल) ले जाया जा रहा हो, तो सुन्त को दर सामारण दर से एक चीचाई होती थी। बड़ी नदियों को पार करने के किये सुन्त की मात्र सामारण दर से पुनुनी होती थी। अन्य प्रकार की मावासीयों के किये मो इसी प्रकार की स्वास्थि से किये मो इसी प्रकार की स्वस्था थी।

## (२) स्थल मार्ग

मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था । चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पूर्व में बंगाल की लाडी से पश्चिम में हिन्दकश पूर्वतमाला तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण मे विन्ध्याचल तक मौयों की शक्ति का विस्तार हो चुका था। इस विशाल साम्राज्य के मुशासन के लिये सड़कों की मत्ता अनिवार्य थी। कौटलीय अर्थशास्त्र (७।१२) में इन स्थलपथां के सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश विद्यमान है। वहाँ लिखा है-स्थल-पथा मे हैमवत-पथ दक्षिण-पथ की तलना मे अधिक श्रेय (लामकर या उत्तम) है, क्योंकि हाथी, घोडे, सुगन्धियाँ, हाथी दाँत, चमडा, चाँदी और सोना आदि बहुमूल्य पण्य इसी मार्ग से णप्त होता है-यह पुराने आचायों का मत था। पर कौटल्य इससे सहमत नही थे। उनके मत में हैमबत पथ की तुलना में दक्षिण-पथ अधिक श्रेष्ठ था, क्योंकि कम्बल, चमडे और घोडो के अतिरिक्त शन्त, बजा, मणि, सक्ता और सवर्ण का पष्प दक्षिण पथ से ही प्रभत सात्रा मे प्राप्य था। दक्षिण-पथो मे भी वह वणिक पथ अधिक श्रेष्ठ था, जिस पर बहत-सी लाने पड़नी थी और जिस पर से बहत-मा कीमनी पण्य प्राप्त किया जाता था। इस मार्ग पर आना-जाना अधिक रहता था. और इस पर परिश्रम भी कम पडता था। कौटल्य ने पुर्व की और और पश्चिम की ओर जानेवाले मार्गों का भी उल्लेख किया है, पर उनमे कौन-सा श्रेष्ठ है इसका निरूपण नहीं किया । मार्गों की उत्क्रप्टता के सम्बन्ध में कीटल्य ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि जिससे बहुत प्रकार का और बहुमुख्य पण्य प्राप्त हो, वही मार्ग थेएठ है।

दमसे सन्देह नहीं कि मीर्थ यून से चार राजमार्थ प्रधान थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर (हिमालय) की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और परिचम की ओर आते थे। ये चारों मार्थ जहाँ व्यापार के काम से आते थे, वहीं सैनिक दृष्टि से भी इनका बहुत महत्त्व या। कीट्यय ने लिखा है, कि 'शत्रु पर आक्रमण करने का आधार विणक्त पद विधान मार्ग) ही है। विणक्तप्य से ही मेना और गुप्तचरों का आमान-वाना होता है, और सन्त्र-कवब, यान और बाहुत का कथ भी उन्हों से किया आता है। (राज्य सें) प्रदेश और वाहर-

जाना भी उन्हीं के द्वारा होता है।' निस्तन्देह, मीर्थ युन में इन राजनामों या विषक्षकों, का बहुत अधिक उपनोष था। जहाँ ये व्यापारी साची और याजियों के काम में काते में, बहां साच ही सेनाओ का जाना-जाना भी इन्हीं के द्वारा होता था। समझत , इसीन्यिं कोटब्य ने जलमामों की जुनना में स्वत्य के स्वत

मीयं युग के इत स्थल-पथों के सावत्य ये ग्रीक यात्रियों के विवरणों से सी अनेक महत्व-यूगं मुक्ताएं प्राप्त होती हैं। इन यात्रियों ने उस मार्ग का वर्णन किया है, जो पार्टालपुत्र में पिडिम की और सिल्य नदी या उसमें मी पर नक जाता था, ओर जो पार्टालपुत्र के से पूर्व की ओर बताल की लाड़ी तक कच्या गया था। में प्राप्त ने इसी मार्ग से यात्रा की थी, और बह इसमें बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। फिली ने इस मार्ग का विवरण देते हुए लिखा है. कि इन पर थांडी-योडी दूरी पर सार्ग मुक्त और हुए के परिवायक चिन्ह (Mile Stones) लगे हुए थे। फिली के अनुमार यह मार्ग सिल्य नदी के तह से गुरू होंकर उम म्यान में मत्तव्य को पार करता था, जहां कि यह नदी व्यापन नदी में जा मिल्ली है. वहां में यह पूर्व-उन्तर की ओर मुड जाता था और हिन्तनापुर के समीप से गंगा को पार कराना था। इसके बाद यह कन्नीक और प्रयाग होना हुआ पार्टालपुत्र वा पहुँचना था। ' ग्रीक विवरणों के अनुमार यह मार्ग लम्बाई में १०,००० स्टेडिया (११५६ मील के लगमम) था।'

जांतक ग्रन्थों में भी प्राचीन काल के स्थन्य मार्थों के विषय में अनेक बाते जात होती हैं। जातकों की रचता भीर्थ युग में कुछ समय पूर्व ही हुई थी। एक जातक रूपा के अनुनार एक मार्थ राजगृह (भाषा की पुरानी राजधाती) से नाग के उत्तर में बैसाली होता हुआ कुशीनारा और एक हिमालय की तनाई से गुबर कर आबस्ती पहुँचला था। सम्भवत, यही वह मार्थ था जिसे कंटिय ने पाटलिएक से उत्तर की और जाने चाले स्थल-पढ़ के स

k. A Nılakanta Sastrı—A Comprehensive History of India, Vol. II pp 70-71.

R C Majumdar—The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhavan) p. 606.

में उस्लिखित किया है। बातक-कथाओं में एक अन्य मार्ग का भी उस्लेख है, जो श्रावस्ती से बिल्य-मिस्चस की जोर जाता था, जीर जो कीवान्वी तथा विविधा होता हुना घोदावरी के तद पर स्थित प्रतिक्ता जा पहुँचता था। बनाल की बाडी पर स्थित ताहित जोर पिषमी समुद्र-तद पर स्थित मक्कल्ज और कूपोरक (शोधारा) के कल्दरमाही का स्थल-मागों हारा श्वाक्ती और पाटलिपुर के शाब सम्बन्ध विवचना था। एक अन्य मार्ग राजस्थान के महस्थल से होकर शिन्य बाता था। महस्थल में दिन के समय प्राणा कर सकना मम्मबन नहीं था, जत यात्री और व्यापारियों के साथ (कांकिल) प्रति के समय प्राणा कर सकना महस्थल को पार करते थे, जीर दिसा के जान के लिये तथात्रों की स्थित और 'बलनियामको' (परस्थल में मार्ग प्रतिकृत कांग) की सहस्थत ने थे। '

(अरुप्यक में मान प्रवासत रूप मान) का राह्यपार जिस्स में हिंदि स्वास स्वास प्राप्त करा करा मानिया है। स्वास हरा हो रुप्या बाता था, और वही मरम्मत आदि कराके उन्हें अच्छी दशा में रचता था, इस सम्बन्ध में मी कुछ निर्देश कोटलीय अर्थवाहन में विद्याना है। वही लिला है कि राजा आकर (लान), कमान्त (लारणाने), हम्यवन (लकडी आदि के बंगान), हम्तिवन, वत्र (वरागाह) और विर्वाद प्रवास का निर्माण कराये और वारित्यवी गया स्थल-पर्यो पर पत्र्यपत्त (व्यापारिक सम्प्रवी) स्थापित कराये में नीटल्य ने वही सीण हुए राजकोश को पूर्ण करते के उपायों का प्रविपादन करते हुए सम्पन्न व्यक्तियां पर किश्व कर रुपाने का विधान किया है, वहाँ किनय एसे सम्बन्ध को नी उल्लेख किया है जिन पर ऐसे अवस्था का मी उल्लेख किया है जिन पर ऐसे अवस्था पर मित्र है, वहाँ किनय एसे सम्बन्ध को नी मानिय में सहायक हों। किमान्य की मी अन्तर्गत किया गया है, जो कि वाणक्ष्यों के निर्माण में सहायक हों। किमान्य हा, मोर्थ पूर्ण वहान विष्कृत महत्व महत्व था, क्योंकि राज्य को इन्ते महत्व पा, क्योंकि राज्य को इन्ते महत्व में आय-वारीर (आय के सायान) में विषक्त मानिया में आपना सारी हों।

मीर्च साझाज्य में चार बड़े बिगक् पथों की सत्ता थी, जो पाटिल्युन में उत्तर, दिक्षण, पूर्व और परिचम की ओर जाते थे। पर उनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से स्वक-मार्ग उत्त युग में विख्यान थे। ये मार्ग डी प्रमुं के में के से च-जनपर्थ में मार्ग और पूर्य पूर्वों के मार्ग । मोर्थ युग के मार्ग अति पूर्वों के मार्ग । मोर्थ युग के मार्ग से बहुत-से बनक्दों से सत्ता थी, यह एहले जिल्ला जा चुका है। बढ़े विभक्त पद कहुत आपम में मिलादों थे, और उनके ड्रारा एक जनपद से हूसरे जनपद में

K. A. Nilakanta Sastri—A Comprehensive History of India, Vol. II. p. 71.

आकर कर्मान्त ब्रब्ध हस्तिवन बजविणक्षयप्रधारान् वारिस्थलप्रयपन्यपन्तनानि च निवेशवेत । कौ. अर्थ. २११

३. 'बूर्गसेतुकर्मवणिक्षयः . .उपकारिणं प्रत्यन्तमस्यप्राणं वा याचेत ।' कौ. अर्थ. ५।२

४. की. अर्थ. २।६

आया-जाया जा सकता था। पर प्रत्येक जनपद में अनेक आन्तरिक पद्यों या मार्गों की भी सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र मे जनपदो के निम्नलिखित मार्गों का उल्लेख किया गया हैं --- (१) राष्ट्रपथ-जनपद की राजधानी (पूर या दुर्ग) से जो अनेक मार्ग जनपद के विविध क्षेत्रों में जाते थे, उन्हें राष्ट्रपथ कहते थे। (२) स्थानीय पथ---प्रत्येक जनपद अनेक स्थानीयों में विभक्त होता था। एक 'स्थानीय' में प्राय ८०० ग्राम हुआ करते थे। स्थानीय के मध्य मे एक स्थानीय-पुर या दुर्ग हाता था। जनपद की राजधानी (पुर) से स्थानीय-दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे, उन्हें 'स्थानीय-पथ' कहते थे। (३) द्रोणम्ख-पथ-जनपद का एक अन्य विभाग 'द्रोणमुख' कहाता था, जिसमे प्राय. ४०० ग्राम हुआ करने थे। सम्भवत , छोटे आकार के स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय के समान द्रोणमुख का भी एक केन्द्र होता था, जिसे द्रोणमुख-दुर्ग कहते थे। जनपद की राजवानी से द्रोणमुख-दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग की द्रोणमुख-पथ सज्ञा थी। (४) विवीत-पथ-जनपद में अनेक चरागाह (विवीत) हुआ करते थे, जिनका उस युग में बहुत महत्त्व था। विवीतों को जानेवाले मार्गों को 'विवीत पथ' कहते थे। (५) सेतृपथ-जनपद मे जो सेतुबन्ध (नदी सर, तटाक आदि पर बॉधे गये बाँध या डाम) हो. उन तक जानेवाले मार्गको सेनुपथ कहा जाता था। (६) वनपथ-जगल के मार्गों की वनपथ सज्ञा थी। (э) हस्तिक्षेत्र-पथ-मीर्य युग मे सेना के लिये हाथियों का बहुत महत्त्व था। कौटत्य ने हस्तिमेना को ही शत्रओं की विजय का प्रधान आधार प्रतिपादित किया है। अत अनेक जनपदों में हाकी पालने के लिये पथक हस्ति-क्षेत्र सुरक्षित रन्ने जाते थे। उनको जाने बाले मार्गो को हस्ति-क्षेत्र पथ कहने थे। (८) महापशु पथ-गाय, मैम, घोडा और ऊट आदि वडे पशुओं के प्रयोग के लिये निर्मित मार्गों की मजा महापशु-पथ थी। (९) शुद्र-पशु पथ—मेड,बकरी आदि छोटे पशुओं के मार्गक्षद्र-पशुपथ कहलाते थे। (१०) मनुष्य-पथ-पैदल चलने वाले मनुष्या की पगडण्डी को मनुष्य-पथ कहने थे (११) इमगान पथ. (१२) ग्रामपथ—ग्रामो को परस्पर मिलानेवाले मार्ग । (१३) सयोनीय पथ<sup>4</sup>—-ऐमे मार्गजो एक स्थान से पृथक् होकर पुन एक स्थान पर मिल जाएँ। (१४) रथ पथ'-- ग्य आदि गाडियों के लिये प्रयक्त होने वाले मार्ग।

ये विविध प्रकार के मार्ग चींडाई में किनने होने थे, इस विषय पर भी कोटलीय अर्थ-शास्त्र में कतिगय निर्देश विद्यमान हैं। सेतृपथी और वनपथी की चौडाई चार दण्ड (एक दण्ड- दो गज) होनी थी, और हिन्तक्षेत्र पथ की दो दण्ड। रय-पथ चौड़ाई में पांच अर्गन (एक दण्ड-चार अर्रीन) होना था, और पशुपथ चार अर्रील चौडा। क्षुट्र पशु-

१. कौ. अर्थ. ३।१०

२. की. अर्थ. २।४

३. की. अर्थ, २१४

पथ और मनुष्यपथ की चौडाई २ अरलि होती थी। राष्ट्रपथों, स्थानीय पयों, द्रोणमुख पथो और विवीतपथो की चौड़ाई चार दण्ड होती थी। 'निस्सन्देह, मौर्य युग के जनपदो के ये मार्ग पर्याप्त चौड़े हुआ करते थे।

जनपद के मुझासन और पण्य के नगने-के जाने के लिये इन मार्गों का इतना अधिक महत्त्व था, कि इन्हें किसी प्रकार से स्नित पहुँचाने पर कटोर त्यक दिया जाता था। कोटन्य ने इस दयक की व्यवस्था इस प्रकार की है—शृद पथ पश्च, पथ जीर मनुष्य पथ को क्षेति पहुँचाने पर २४ पण, हसिसक्षेत्र पथ को क्षेति पहुँचाने पर २४ पण, हसिसक्षेत्र पथ को क्षेति पहुँचाने पर २० पण, समझान पथ और साम पथ को क्षांति पहुँचाने पर २०० पण, समझान पथ और साम पथ को क्षांति पहुँचाने पर २०० पण, होणसून्यच्य को क्षांति पहुँचाने पर १०० पण और स्थानीय पथ, परपूपय और विवीनपथ को क्षांति पहुँचाने पर १००० पण जरानो का उच्च दिया जाता था।

जनपदों के विविध मार्गों के अतिरिक्त कीटलीय अर्थशास्त्र में उन मार्गों का भी उस्लेख किया गया है, जो नगर्दा (दूरों या दुर्गों) में बनावें जातें थे। मीर्थ यूग में पूरों को दूर्गों के रूप में बनाया जाता था, जो प्राचीर और परिला में थिरे हुए रहते थे। मुरक्ता के लिये पूरों का दूर्गों के रूप में निर्माण आवस्यक था। कीटल्य ने जिम आदर्श नगर या रूप ग्रा निक्पण किया है, उसमें छ. राजमार्ग होने चाहिये, जिनमें से तीन पूर्व से परिचम की ओर जाएं और तीन उनन से विकाश की ओर। 'इन प्रकार नगर में १२ बार हो जाएँगे, तीन पूर्व दिवा में, तीन परिचम दिवा में, तीन दिवाण में और नीन उत्तर थे। राज अपने आने-जाने के लिये इन राजमार्गों का ही प्रयोग करना था। राजा के राजमार्ग से आते गमय उनके दोनों ओर दण्डयारी (पुलिस के तिपाही) लाई रहते थे, और उस तमय किसी मी ऐने म्यांनिन को राजमार्ग पर नहीं जोने दिया जाता था, जिनके हाथ में कोई बारू हो, प्रविज्ञ प्रविज्ञ अववा विकल्डा हो। लोगों की मीड भी तब राजमार्ग पर नहीं होने दी दी जाती थी।' राजमार्ग की चीडाई लार दण्ड होती थी।

राजमार्ग के अतिरिक्त नगर में एक अन्य प्रकार का मार्ग भी होता था, जिसे 'रथ्या' कहते थे। इसको चौटाई भी चार दण्ड होती थी।' यह मार्ग सम्मवतः नगरवासियों की रयों के लिये प्रयुक्त होना था। नगरों में अन्य भी अनेक मार्ग होते थे, जैसे सयोनीय पथ,

- १. कौ. अर्थ. २।४
- २. की. अर्थ. ३।१%
- 'त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति बास्तुबिभागः । स हावशहारो युवतो-दक भूमिष्ठिप्रपथः ।' की. अर्थः २।४
- ४. की. अर्थ. १।२१
- ५. 'चतुर्वण्डान्तरा रथ्या ।' कौ. अर्थ. २।४

ज्यूहरम (तैनिक छावनी को जाने वाला मार्ग), समजानपम, रमपम, पशुम्य आदि । कीटस्य ने कितप्य अन्य भी मार्गों का उत्लेख किया है, जिल्हें दुर्गों में बनाया जाता था। ये रस्वयर्ग-सञ्चार, प्रताले, देवपथ और चार्या कहते में। रखयाँ राज्यार एक विशेष भक्तर का मार्ग होता था, विसे प्राय जिलाओं हारा निर्माण किया जाता था। इसके मिर्माण के लिये काएक का प्रयोग निर्माण याची किया जाता था। इसके मिर्माण के लिये काएक का प्रयोग निर्माण था, यार्गीक जिला काएक में छिली रहती है। अट्टालको या बुर्जों के मार्ग को प्रताली किहते थे। वार्यां भी एक ऐसी सडक को कहा जाता था, जो दुर्ग ये बनायों जाती थी। रे देवपण्य कहते थे। पुरो या नगरों में अनेक देवपण्य हित होते थे, जिनमे नगरीनवासी देवदर्शन और पूजा के लिये आया-जाया करते थे।

कीटलीय अर्थवास्त्र मे अनेकविव वानो का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग स्थल-मार्गो पर किया जाता था। ये बान पारियाणिक रथ (बाज के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), साध्यमिक रथ (बुढ के उपयोग मे आनेवाला रथ), परपुरापिधानिक रथ (खुढ के उपयोग में आनेवाला रथ), परपुरापिधानिक रथ (खुढ़ के उपयोग में आनेवाला रथ), वैनियक रथ (शिकता उपयोग में निक विश्वा के लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), वैनियक लिये प्रयुक्त होने वाला रथ), उथ रथ (उत्तवों में काम आनेवाले रथ), उथ्य पर्व (जिंदी गाडी), गोलिक्न यान (बैलगायी), वकट (आल डोनेवालो वाडी), विविक्त (बोली) होते थे। इनके अतिरिक्त होत्त, अब्ब और उष्ट्र का सवारी और पाल डोने के लिये वाहन के रूप के प्रयोग किया जाता था। यानों को खीचने के लिये बी थोड़, वैल और ऊँट कान में आते थे।

रयो के निर्माण के लिये राज्य की ओर से कर्मान्त (कारजानं) न्यापित किये जाते ये, जो 'प्याप्यक्ष' के अधीन होते ये ' दून कर्मान्तां मे क्यायी रूप से मुख (वेतन पर रखे हुए) और अमृत (सामधिक रूप से रखे हुए) कर्मचारियों को समुचित रूप से पारिशक्त और पुरक्तार आदि देकर सतुष्ट रखना रचाप्यक का ही कार्य था। अध्यमान कर्म (मानों की मधाई करते का कार्य) औ इसी अमाय्य को करना होता था। रख च्यानों के लिये सारीस,

१. की. अर्थ. २।४

२. 'रयवर्यासञ्चारं...शिलासहितं शैलं वा कारवेत् । न त्वेव काष्ठमयमन्निरबहितो हि तस्मिन् भवति ।' कौ. अर्थ. २।३

३. 'बण्डान्तरा द्विबण्डान्तरा वा चार्याः कारवेत्।' कौ. अर्थ. २।३

 <sup>&#</sup>x27;वेवरयपुष्परयसाम्रामिकपारियाणिकपरपुरामियानिकवैनयिकांक्च रचान् कारवेत्।' कौ. अर्थ. २।३३

५. कौ. अर्थ. २।२८

६. 'स रथकर्मान्तान् कारयेत्।' कौ. अर्थ. २।३३

रिषक आदि जनेक कर्मचारी कार्य करते थे। रचों का युद्ध के लिये बहुत उपयोग था। अपनी सेना की रक्षा, कन्नु के चतुर्य बल की परामूच करना, युद्ध के समय सैन्य-स्थित को छोड़ देना या प्राप्त करले लो, छिक्र-मिन्न हुई अपनी तेना को संगृहीत करना और सन् को होना को छोड़ नेना या प्राप्त करले लो, छिन्न मिन्न हुई अपनी तेना को संगृहीत करना, और उनके प्रति उचारता प्रस्पात करना, और भीम घोष करना रच सेना के कार्य थे। 'मामान्यतया, रची में घोड़े जोते जाते थे, पर चौटो की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकने थे। खकटो को जलाने के लिये कररी (परी) और उन्द्रों (उदें) का प्रयोग किया जाता था। जब हाथियों की कमी होने पर बैल भी उनमें जोते जा सकने थे। खकटो को काम लिया जाता था। जन हाथियों की काम लिया जाता था।

ऊपर जो विकरण दिया गया है, उससे इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता कि मार्थ युग में विविध प्रकार के स्थल मार्गों की नता थी और उनसे जाने-जाने के लिये अनेकवित्र यान भी उस समय प्रयोग में लाये जाते थे। वर्रमान समय में जिल स्थल-मार्गों को 'पान्ट ट्रक रोड' कहा जाता है, उनका पूर्वस्थ उस समय में भी विद्यमान था। बाद के मारतीय राजा इन्हों मार्गों को विकसित करते रहे।

१. कौ. अर्थ. १०१४

२. की. अर्थ. १०१४

#### ग्यारहवाँ अध्याय

# आर्थिक दशा

## (१) कृषि

बतेमान समय के सामा मॉर्य मुग मे भी भारत के आदिक जीवन मे खेती का स्थान सर्वप्रधान था। मैनस्थनीज ने लिखा है कि भारतीयों की "दूमरी जाति में किहान लोग हैं जो दूसरों में सहा भी कही अधिक बान पडते हैं, पर्युक्त करने तथा अन्य राजकीय संबाओं से मुक्त होंने के कारण के अपना सारा समय खेती में ही लगाते हैं। " "एरियन के अनुमान "भारत में बहुतनों लोग किसान है जो कि अन्न में अपना निवाह करते हैं।" यद्यपि भीर्य युग में मी कृषि ही मारत का मुख्य व्यवनाय था पर आजकल के नमान उस समय कृषकों की दशा हीन और असतोषजनक नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैगस्थनीज के भारत-वर्णन से कतिथय उदयण महरूव के हैं—

"मूमि का अधिक माग सिचाई में है। अत उसमें एक वर्ष में वो फसलें तैयार होती है।"
"यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री बहुतायत से पाकर प्राय भामूली डील डौल से अधिक होते हैं, और अपनी गर्बीली चेंप्टा के लिये प्रसिद्ध है।"

"भूमि पशुओं के निर्वाह-योग्य तथा अन्य साध पदार्थ भी प्रदान करती है। अत श्रृ माना आता है कि मारत से अकाल कभी नहीं पड़ा है, और सानों की बस्तुओं की महीगाई साधारणतथा कभी नहीं हुई है। चूँकि यहीं वर्ष में दो वार वर्षा होती है, —एक जाड़े में जबकि मुंह से त्रिवाह की सुआई होती है, और दूसरी गरमी के टिकाब के समय जो कि तिल और जार बोने के लिये उपयुक्त श्रृष्ट है, अतएब मारतवर्ष में दो फनले काटते हैं, और यदि इनमें से एक फसल बिसाद मी जाती है तो लोगों को दूसरी फनल का पूरा विश्वास रहता है। इनके अतिरिक्त एक साथ होने वाले कल और मूल जो दलवलों से उपवाह है और निम्न-मिम्न मिठास के होते हैं, मनुष्यां को प्रवृत्त निर्वाह-सामग्री प्रदान करते हैं। वात यह है कि देश के प्राप्त कामस्य मेंदानों में ऐसी शीलन रहती है जो सममाब से उपवाड होती है, चाहे यह सीलन निर्देश डारा प्राप्त हुई हो और वाहं गरमी को बर्षा के जल हारा-जो

<sup>8.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 39.

R. Ibid. p. 216.

<sup>3.</sup> Ibid. p. 30.

<sup>¥.</sup> Ibid. p. 30

कि प्रत्येक वर्ष एक नियत समय पर आक्वयंजनक कम के साथ वरसा करता है। कड़ी गरमी मुलो को और विदोषतया कसेरू को पकाती है। "

दुमिल की सन्मावना नहोने का कारण केवल यही नहीं वा कि इस देश में वर्षा निपमित रूप से होती थी, पर मूमि की निवाई का अन्य मी प्रवन्ध था। इस विषय मे मैनस्थनीब ने लिखा है—"परलु इतने पर मी मारतवानियों में बहुत-सी ऐसी प्रवार्ष है जो उनके बीच अकाल पड़ने की सन्मावना को रोकने में सहायता देती है। दूसरी जातियों में युक्त के समय मूमि को नट करते और इस प्रकार उसे परती व ऊमर कर डालने की बाल है, पर इस्के विपरीत मारतवासियों में, जो कृषक समाज को पिश्च और अवध्य मानते हैं, मूमि जोतने-वाले चाहे उनके पड़ोम में युज्ञ हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के मय की आवका से विच-लिंग नहीं होते। दोनों यह के लड़ने वाले युक्त के समय एक दूसरे का सहार करते हैं, परन्तु जो जेती में कमें हुए है उन्हें सर्वतामांव करने हैं और न उनके रेड काटर है। 'एक सिवाय न तो वे शह के देश का अनिन से सरावानाश करने हैं और न उनके रेड काटर है।'"

मारत में कुपक समाज को पवित्र और अवस्थ माना जाता था, इस बात को मैनस्वनीख ने अनेक बार सोहराया है। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है—"बारू निज मूर्तिन पर काम करते हुए किसी किमान को हानि नहीं पहुँचाना, क्योंकि इस वर्ष के कीस वर्षसाधारण जनना द्वारा हिस्कारी माने जाने के कारण वस हानियों से क्याये जाते हैं।"

मोर्थ युग में फिन वस्तुओं को खेती होती थी, इस विषय में मैगस्यनीज का यह कथन उन्लेखनीय है—"अनाज के अतिरिक्त सारे आरतवर्ष में, जो नदी नालों की बहुतायत के कारण मले प्रकार सीचा हुआ रहता है, जुआर इत्यादि भी बहुत देवा होता है। अन्य अनेक प्रकार की वालें, बावल और बास्कोरस कहलाने बाला एक पदार्थ तथा और बहुत-से खाद्योपयोगी पीदे उत्पन्न होते हैं, जिनमें से बहुतेरे तो एक साथ होते हैं ""।

मैगस्थनीय के ये उद्धरण मौर्य युग मे खेती की दशा के सम्बन्ध मे महस्वपूर्ण निर्वेश प्रदान करते हैं। पर कीटलीय अर्थशास्त्र द्वारा खेती के विश्वय से जो निर्देश मिलते हैं, वे अधिक उपयोगी हैं। मौर्य युग मे प्रारत में किन बस्तुओं की खेती की जाती थी, इस सम्बन्ध में कीटल्य ने निज्ञा है—"वर्षा ऋतु के प्रारम्भ मे खालि (एक प्रकार का सान), शीहि (वावल), कोह्रव (कोटो का थान), टिल्, प्रियक्ष (कानी का वावल), दारक (सम्मवतः, दाल) और वरक (मोठ) बोये जाएँ। वर्षा के मध्य मे मुद्दग (मृग), माथ (उड़व) और शैव्य (?) बोये जाएँ। वर्षा ऋतु की समायित हो आने पर कुसुम्म (कुसुया), मसूर, कुलस्य

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes. p. 31

R. Ibid. p. 31-32

<sup>8.</sup> Ibid, p. 39

<sup>¥.</sup> Ibid. p. 53

(कुल्मी), यब (जौं), गोचूम (गेहूँ), कलाय (बना), जतती (अलसी) और सर्पय (सरसों) को बोया जाए ।" कीटलीय अर्थशास्त्र में जो ये विमिन्न जन्न जादि उल्लिखत है, वे जब भी भारत में करिफ और रखी को फसलों में बोये जाते हैं। इनके जतिरिक्त जन्म भी अनेक फसलों को उल्लेख कीटल्य ने किया है, जिनमें इस्तु (ईल) और कार्पस (कपास) प्रमुख है। इंक की स्ती को कीटल्य ने 'जबर' (निक्ट) कहा है, स्थांकि उत्तमें बहुत-सी बाधाएँ उपस्थित होती है, और उनमें परिश्रम और कप्त्र में बहुत पढ़ता है।

ज्ञालि, बोहि आदि की फसले कोटल्य की सम्मति में सर्वश्रेष्ठ थी, और षण्ड (साक-सक्जी) की सध्यम प्रकार की। ईख की फसल को वह निकृष्ट मानते थे। सौयं युग मे साल मे तीन फसलें पैदा की जाती थी, हैमन (रबी), ग्रैष्मिक (खरीफ) और केंदार (जायद)। कर्मकरो और सिचाई के पानी की उपलब्धि के अनुसार ये तीनो फसले पैदा करने का प्रयत्न किया जाता था। कैसी मुमि मे कौन-सी फसल बोयी जाए, इस विषय का भी कौटल्य ने निरूपण किया है। जो भिम फेनाघात (नदी के जल से जो आप्लावित हो जाती हो) हो, उस पर बल्लीफल (लरबजा, तरबज, लौकी आदि) बांबी जाएँ, जो ममि परिवाहान्त (जिस पर सिचाई होती हो) हो, उस पर पिप्पली, महीका (अगर) और ईल बोया जाए. जो मूमि क्पपर्यन्त (कुओ के समीप स्थित) हो, उस पर शाक और मल (मली आदि) बोये जाएँ, जो समि हरणीपर्यन्त (जहाँ पहले तालाब रहे हो और जो उनके सुख जाने पर भी गीली रहती हो) हो, उसपर हरी फसले बोबी जाएँ, और क्यारियों की मेडो पर मुगन्धि, भीषज्य आदि के पौदे लगाये जाएं। अर्थशास्त्र में अन्य भी अनेक अभ्रा भाक, कन्द-मल-फल आदि का उल्लेख किया गया है। इनमे मरीच (मिर्च), भुक्ति (अदरक), गौर सर्पप (क्वेत सरसो), घनिया, जीरा, निम्ब, आम, आँवला, बेर, झरबेरी, फालमा, जामन, कटहल और अनार उल्लंखनीय है।" इस प्रसंग में अधंशास्त्र में अनेक ऐसे भी शब्द आये हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। निस्मन्देह, मीर्य यग में बहन प्रकार के अन्नो, फलो और शाक-कन्द-मूल आदि की खेती की जाती थी। यद्यपि कीटन्य न

१. कौ. अर्थ. २।२४

२. 'कार्पाससारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'इशुः प्रत्यवरः । इसवो हि बह्माबावा व्यवप्राहिणस्य ।" कौ. अर्थ. २।२४

४. शाल्यादि ज्येष्ठम् । वण्डो मध्यमः ।' कौ. अर्थ. २।२४

५. 'कर्मोवकप्रमाणेन केवारं हैमनं ग्रैठिमकं वा सस्यं स्वापयेत्।' की. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;केनावानो बल्लोफलानां, परिवाहान्ताः विप्यतीमृद्वीकेश्रूणां, कूपपर्यन्ताः शाकभूलानां हरणीपर्यन्ताः हरितकानां, पाल्योलपानां गन्यभैवक्योत्रोरहिरदेरिवण्डालुका-यीनाम् ।' कौ अर्थ. २।२४

७. कौ. अर्थ. २।१५

ईल को लेती के जिये निकृष्ट माना है, पर उसकी पैदाबार कम नहीं थी। ईल के रस से नुड, मस्स्यिष्टका (दानेदार चीनी), लण्ड (लांड) और शकेंद्र (शक्कर) तैयार किये जाते थे। उनले अनेक प्रकार के हारवत भी बनाये जाते थे। के टिस्प ने निम्बू, आम आदि फलो के रमों को हलू-एस से बने नृड आदि को मिला कर ऐसे शायत बनाने का उल्लेल किया है, जीएक मास, छ मान या एक साल तक कायम एत सके।

फसल की उत्क्रान्टता के निये वी जो को कसे तैयार किया जाए और खेतों में किस फसल के जिसे कीन सी खाद डाली जाए. इसका भी कीटलीय अर्थशास्त्र में निक्रण किया गया है। वास्त्र के वीजों को सान रात जोन में रखा जाता वा, और दिन में उन्हें खुलाया जाता था। कोतीयात्यों के लिये यही किया तीन दिन तक की जाती थी। ईस आदि की बीखों को लेत में गावते के पूर्व ईस के देहकों के कट्टे हुए गागों पर मधु, जुत, बुजर की चली और गोवर को मिलाकर लगाया जाना था। करनों को बोने से पहले उनके छेदों पर मधु और युत को छेप किया जाता था, और विजों को बोने से पूर्व उन्हें गोवर से मल लिया जाता था। बा अबुद तिकल आएं, तो उन पर मछलियों की खात और अक्त का दूस बाला जाता था। जब अबुद तिकल आएं, तो उन पर मछलियों की खात और अक्त का दूस बाला जाता था। मौर्य युपने के लोग अमीन्ट फल की प्रारंति के लिये देवपूजा पर विश्वास रखते थे और अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी किया करते थे। इसीलिये कोटल्य ने लिखा है, कि यब बीजों को बोना प्रारम किया जाए, तो कुछ बीजों को पानी में मिगों कर और बीच में सुवर्ण रख कर यह मन्त्र पद सावता आएं, आपार की की को को ना प्रारम किया जाए, तो कुछ बीजों को पानी में मिगों कर और बीच में सुवर्ण रख कर यह मन्त्र पद सावता है। हमारी की बीर वन में देवी को निवास है। हमारी हिष्म सदा वृद्ध हो, और हमारे बीजों और वन में देवी का निवास है।

यद्यपि मौसे यून मे नदी, तर, तटाक, कूप आदि द्वारा खेतो की सिंचाई की समृचित व्यवस्था थी, पर फसल के लिये वर्षा की मी उपेक्षा नहीं की जाती थी। किस ऋतु में, किन दसाओं में और किन प्रदेशों में कितनी वर्षा होती है, इसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर खेती के लिये उसका उपयोग किया जाता था। वर्षा को मापने के लिये विशेष प्रकार के कृष्ड बनाये जाते थे, जिनका मुख्य एक अर्राल चौडा होता था। इन्हें कोस्ठागरस

१. 'काणितगुडमत्स्यण्डिका सण्डक्षकॅरा.।' कौ. अर्थ. २।१५

 <sup>&#</sup>x27;इमुरसगुडमधुकाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो ' मासिकष्याच्यासिकस्सावत्स-रिको वा । आञ्चकलामलकावसतः ज्ञाबो वा' कौ. वर्ष. २११५

<sup>3.</sup> की. अर्थ, २।२४

४. 'पुक्कांक्वात्वृत्ककटुमस्त्वांक्व स्नृहितीरेण वापयेत्।' कौ. अर्थ. २।२४

सर्वेदीजामां तु प्रयमवाये तुवर्णोवक संस्कृता पूर्वमृद्धिः वापयेत् अमृ च सम्त्रं बूधात्— प्रजासतये काञ्चयाय देवाय च नमः सवा । सीता ने म्हच्यता देवी बीचे च बनेव च ॥" की. अर्थ. २।२४

के सम्मुख वर्षा को आपने के लिये रखा जाता था। ' इसी ढण से कुण्को द्वारा वर्षा को माप कर जो परिणाम निकाला गया था, कोटल्स ने उत्तका उल्लेख इस प्रकार किया है.— अङ्गल प्रदेखों में १६ द्रोण, अनुप (खादर) प्रदेखों में २५४ द्रोण, अयमक देख में १३॥ द्रोण, अवस्ति देख में २३ होण, और अपराल (परिचर्गा सीमाला) तथा द्विमाल्य के प्रदेख में अपरिप्तास वर्षा होती है। ' यहां 'अपराल' ते कोकण मद्ध परिचर्मा सीमाला प्रदेशों का महण समझना चाहिये। द्रोण बार का अन्यतम मान होता था, जो २०० पल (एक पल=६४ मायक) के बरावर होता था। एक निविचन आकार के वने हुए (एक अर्दाल चोडे) कुष्ड में जिनना पानी एकत्र हो जाता या, उनके मार के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों में वर्षा की मात्रा को कोटल्स ने मुचित किया है।

बयें के किस शाम में कितनी वर्षा होनों चाहिये, और कब कितनी वर्षा का होना खेती के जिये जामकर है, इसका विवेचन भी कीटल्य ने किया है। वर्षाश्चेद्ध के चार मासों में पहले और चौथे मास में कुल वर्षा का एक तिहाई भाग और बीच के दो मासों में श्रेष दो तिहाई भाग पड़ना ठीक माना जाना था। 'ज्यातिष के आधार पर यह भी जानने का प्रयत्न किया जाता था, कि वर्षा कब होगी और कम या अधिक होगी। बृहस्पित के स्यान (स्थित), गमन (पित) और मामाधान में, शुक्र के उदय और अन्त से, और पृथ के स्वरूप और विवेच के स्थान पीती भी से स्थान में अनुमान किया जाता था। वर्षा के सम्बन्ध में अनुमान करने के लिये दुक्क की पतिविधि को विद्याप हहत्व दिया जाता था। '

वर्तमान समय के समान भीषे वृग से भी लेनी के नियं प्रधाननया हनों आंर वंनों का ही प्रयोग किया जाता था। कोटत्य ने निकता है कि राजकीय भूमि पर बार-बार हरू सफल कर पहले उसे तैयार कराया जाए, और फिर दामो कर्मकरा (श्रीयको) ओर दण्ड-प्रतिकर्ताओं (कैदियो) बारा उस पर बीज बुआये जाएं। कर्षण-बन्त (हल आदि), उप-करण (खेती के नियं आवस्यक क्या श्रीजार) और वलीवरों (बैले) की कमों के कारण खेतीके काम से बाधा न पडते पाएं। हापिकार्य से नहायता के लिये कर्मार, हुट्टाक (कुट्टी काटनेवाले), सेदक (कुओ लोदरेन वाले), रज्युवर्गक (रम्मी बटने वाले) और

१. 'कोष्ठागारे वर्षमानमरत्निमुखं कृष्यं स्थापयेत्।' कौ. अर्थ. २।५

२. की. अर्थ. २।२४

 <sup>&#</sup>x27;वर्षात्रभागः पूर्वपश्चिममासयोः, ह्वौ त्रिभागौ सध्यसयो : सुबमानुरूपस्।'
 कौ. अर्थ. २।२४

५. 'बहुहलपरिकृष्टायां स्वमूमी दासकर्मकरवण्डप्रतिकत् मिर्वापयेत् ।' की. अर्थ. २।२४

६. 'कर्वणयन्त्रोपकरणबलीवर्वं ब्लेवामसङ्गं कारवेत् ।' कौ. अर्थ, २।२४

सर्पेबाहि (सीप पकडने बाले) लोगों का जी बहुत उपयोग था, अत उनकी कभी के कारण मी लेवी को हानि नहीं सहुंचे दी जाती थीं 'राजकीय मूमि पर लेती करने वाले कर्मकरों को उनके कार्य के अनुसार जहां मोजन जादि दिया जाता था, वहाँ साथ ही सत्ता पमासिक देतन मी दिया जाता था।' जुहार, बढर्ड आदि शिल्प्यों को भी उनके कार्य के अनुकर मोजन और देतन प्रदान किया जाता था।' यह सब कार्य सीताच्यल के अधीन था।

पर ऐसी मूमि भी होनी थी, जिम पर मीताघ्यक डारा खेती नहीं करायी जाती थी। ऐसी मूमि पर 'करद' (मान देन बाके) इकक खेती करते थे। इकि के यो प्रत्य त्यार खेतां को किसानों को खेतों के किये दे दिया जाता था, पर इन किसानों को मूमि पर अधिकार केवल अपने जीवन-काल के किये ही होता था। वो मूमि कृत्यियोग्य न हो, उसे जो कोग खेती के लिये जी कृषियोग्य मूमि कियी में कि लिये जो कृषियोग्य मूमि किसी किमान को यो वह हो, यदि वह स्वयं उस पर खेती न करे, तो उसे उससे लेकर अन्य किमानों को दे दिया जाना था, या उन पर याम मृतको (याम की देवा में निमृत्तन कर्मकरों) अगरे वैदेहको (व्यापानिया) डारा येनी करायी जाती थी। इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि राजकीय आपनी में कमी न होने वाए, क्योंकि जो व्यविद्या वृत्ति पूरिपण क्यों में किसी न होने वाए, क्योंकि जो व्यविद्या वृत्ति क्यों प्रदेश करायी व्यवस्था का प्रयोजन यह था, कि राजकीय आपनों में कमी न होने वाए, क्योंकि जो व्यविद्या वृत्ति हुए एस क्यों न होने वरेगा, वह कर को सुमुचित सात्रा राज्य को नहीं दे सकेगा।' वान्य, पस्, हिरप्य आदि प्रयान कर किसानों के प्रति अनुबह भी प्रयोग्धित किया जाता था, जिसे कि वे अनुसुक कर ( नुहुन्यन) में वापम लीटा सकते थे।' यहाँ राज्य डारा किसानों को दी जानेवाकी नकाली का निर्वेश है।

#### (२) व्यवसाय और उद्योग

भीयें युग में खेती भारत की जनता का प्रधान व्यवसाय था। पर साथ ही, अनेक अन्य इयवसाय और उद्योग भी अच्छी उन्नत दशा में थे। मैंगस्थनीज ने अपने भारत वर्णन में अनेकविष शिल्पियों और उद्योगों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है—

१. 'कार्यभिक्ष कर्मारकुट्टाकनेदकरञ्जूबर्तकसर्पप्राहादिभिक्त ।' कौ. अर्थ. २।२४

२. 'वण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेन्यो यवापुरुवपरिवारं भक्तं कुर्यात् । सपावपणिकं मासं वेतनम ।' कौ. अर्थ. २।२४

३. 'कर्मानकप कारम्यो भक्तवेतनम् ।' कौ. अर्च. २।२४

करदेग्यः इतलेत्राज्येकपुविकाणि प्रयक्तेत् । अकृतानि कर्तृम्यो नावेयात्।'
 कौ. अर्थ, २११

 <sup>&#</sup>x27;अक्रवतामाण्डियान्येम्यः प्रयच्छेत्; श्रामभृतकवैदेहका वा कृषेयुः । अक्रवन्तोऽ-पृष्ठीनं बद्धः ।' कौ. अर्थ. २।१

६. 'बाम्यपञ्हिरण्येश्वेनाननुगृहणीयासान्यनुसुक्षेन बद्युः ।' की. अर्थ. २।१

"वे कला कौशल मे भी बड़े निपूण पाये जाते हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यो से आशा की जा सकती है जो कि स्वच्छ बाय में साँस लेते हैं और अत्यन्त उत्तम जल का पान करते हैं।""

"अधिक ससम्य भारतीय समाजो मे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहत-से व्यवसायों मे जीवन बिताया जाता है । कई मिम को जोतते हैं, कई सिपाही हैं, कई व्यापारी है। अत्यन्त उच्च और बनाइच लोग राजकाज के प्रवन्ध में सम्मिलित होते हैं, न्याय विचारते हैं और राजाओं के साथ सभा में वैठते हैं।""

कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से मौर्य युग के विविध उद्योगों के विषय में समित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैगस्थनीज के भारत-वर्णन में भी इन उद्योगों के सम्बन्य मे उपयोगी निर्देश उपलब्ध है। मौबं युग के प्रधान उद्योग निम्नलिखित बे---

(१) बस्त्र-उद्योग---मौर्य युग का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुनने का था। कर्णा (कन), बल्क (रेशे), कार्पास (कपास), तन्त्र (रेशेंदार पीदा), शण (सन) और क्षेम (रेशम) सुत कानने के लियं प्रयुक्त होते थे। सन कातने के लिये किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, इसका उल्लेख कौटल्य ने नहीं किया है। पर क्योंकि राज्य की ओर से विववा, विकलाकु, कन्या, प्रवाजिता, राजदण्डित, वेश्याओं की वही माता और बद राजदासी में सूत कातने का काम लिया जाता था, इसमें यह अनमान किया जा सकता है कि चरने के सदश कोई सरल उपकरण ही मृत कातने के लिये प्रयक्त किया जाता होगा। सूत मोटा है. महीन है या बीच का है, इनकी परीक्षा करके ही उनकी कताई दी जाती थी। सून कातन का कार्य केवल विववा आदि से ही नहीं लिया जाता था, अपित ऐसे शिल्पियो (काहओं) से भी यह कार्य कराया जाता था, जो कि मुनिर्धारित समय, कार्य और बेतन के अनुमार यह कार्यं करना स्वीकार करने थे। इसमे यह मूचिन होना है, कि अनेक शिल्पी मत कातने का ही धन्या किया करते थे।

सून को बनाई के लिये बनने के कारवानो (कर्मान्तो) में मेज दिया जाता था, जहाँ उसमें अनेक प्रकार के कपड़े नैयार किय जाते थे। रेशम, ऊन, रूई, मन, रेश आदि सबके सून को वस्त्र बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाना था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेकविष वस्त्रों का उन्लेख किया गया है। ऊन में अनेक प्रकार के कस्त्रल और अन्य कपड़े बनाये

१. मैगस्यनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पृटठ ३

२. मैगस्यनीज का भारतवर्षीय वर्णन, यहठ ८

३. 'कर्णावल्ककार्पासतलकाणकौमाणि स ।' कौ. अर्थ. २।२३

४. की. अर्थ. २।२३

५. 'इलक्कास्यूलमध्यतां च सूत्रस्य विवित्वा वेतनं कल्पयेत्।' कौ. अर्थ. २।२३

६. 'कृत कर्म प्रमाण काल बेतन कल निष्पत्तिभः कार्कभश्च कार्येत ।' कौ. अर्थ. २।२३ ७. की. अर्थ. २।२३

जाते थे। कम्बल तीन प्रकार के होते थे, सुद्ध (ऊन के अवकी रंग के), सुद्धरस्त (हलके लाल रंग के) और प्रपरस्त (आल कमल के राज के)। स्लूच सार प्रकार से बनाया जाता था, स्वित (वर्धी हुई कन से), वानचित्र (रंग-विरंगी उन से), लण्डवंत्राल (पृष्टिंग को ओड कर) और तल्युविच्छित्र (ताने-वाने से बुन के)। अनी कपडे की निम्मिलित्र किस्त के। स्वत्य ने लिखी हुँ—की व्यक्त (ग्वाल) द्वारा बोवा जाने वाला मोटा कम्बल), मुख्यित (निर पर ओड जानेवाला खाल), सीमितिका (बैलो के उन्मर ओडाया जाने वाला कम्बल), सुरासतरण (थोडो की झूल), वर्णक (रंगीन), तिलच्छक (विस्तर पर विख्या जाने वाला आवरण), वारसाण (जिससे पहनने के कोट आदि बनाये आएँ), परिस्तोम (ओडने का कम्बल पा लोई), और समन्तमप्रक (हाची पर डाले जानी वालो झूल)। " जो उनी बन्न चिकना, आई (नम सतह वाला), सूक्ष्म (महीन) और मृदु (नरम) हो, उने अेप्ट माना जाता था।"

भेड की उन गरम कपडों के निर्माण के लिये मुख्य साधन थी। जब भेड बकरी पर उन छ. मास की हो जाए, तब उने काट लिया जाता था और उसे कताई के लिये मेज दिया जाता था। उन के अतिरिक्त अन्य पश्चभों के बाल भी वस्त बनाने के लिये प्रयोग में लाये जाते थे। इन्हें कोटल्य ने 'मुबरोम' कहा है। इनसे सम्पुटिका (जिद्यमाण का जीयिया), चतुरिजका (आयताकार वस्त्र), लम्बरा (महीन परदा), कटवानक (मीटा परदा), प्रावरक (परदा) और सत्तिकका (पलीवा) का निर्माण किया जाता था।

मन के अतिरिक्त जिन अन्य पीटो और वृक्षों के रेखों से कपडे बनाये जाते थे, उनके नाम मी कोटल्य ने जिल्ले हैं, नागबूक, जिल्लुच, वहुळ और वट । नागबूक के रेखे पीठे राग के होने हैं, जिल्लुच के गेहुंए राग के, वहुळ के क्वेत राग के और वट के मनलान के राग के।' इन विमिन्न वृक्षों के रेखों द्वारा भी उल्लुख्ट प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाना था।

 <sup>&#</sup>x27;जुद्धं शुद्धरक्तं पद्मरक्त च आविकं; खिततं वानिवत्रं खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छित्रं च कन्वलः।' कौ. अर्थः २।११

 <sup>&</sup>quot;कौपबक: कुलमितिका सौमितिका तुरपास्तरणं वर्णकं तलिच्छकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं वाविकत् ।" कौ अर्थ. २।११

३. "पिच्छलमाईमिव च सुरुमं मृद् च ओव्ठम्।" की. अर्थ. २।११

 <sup>&</sup>quot;सम्युटिका, चतुरिश्वका, लम्बरा, कटबालकं, प्रावरकः सल्लिकेति सृगरोम।"
 कौ. अर्थ. २।११

प्तामकृको लिकुचो बकुलो बटरच योनयः। पौतिका नामकृक्तिका, गोधू मवर्णा लैकुची, इवेता बाकली, होया नवनीतवर्णा।' कौ. अर्थ. २।११

बिटिया शासन से पूर्व तक बग देश की मन्नमन (श्वेत, महीन और चिकसी) विरव-बिख्यात थीं, काशी का रेशम अबतक शेट माना जाता है, और शुदूर दक्षिण के सूती कपडे आज मी भारत में अपना विशव्ध स्थान रखते हैं। भीन के रेशमी कपडे मीर्थ सुग में मी शेट्टता के लिये प्रसिद्ध में, और वै बिक्य के लिये अवस्य ही भारन में आया करते होंगे।

कीटलीय अवंशास्त्र के इस विवरण में यह मलीमाँति प्रयट है कि मीयं यूग में बस्त-उद्योग बहुत उसत दशा में बा। इस बात की पुदिट मैयम्याति के मारत-वर्णन द्वारा मी इति है। उसने लिखा है, कि "अपनी चाल की साधारण मादगी के प्रतिकृत्व के मारतीय बारीकी और सजाबट के प्रमी होते हैं। उनके बस्तां पर सीने का काम किया रहुता है। ये बस्त्र मून्यवान् रत्नों से विमूणित रहते हैं, और (भारतीय) लोग अत्यन्त मुन्दर मलमल के वने हुए फूलदार कच्छे रहतने हैं। सेवक लोग उनके पीख-पीछे छाते लगाये चलते हैं। वस्त्र के अपने सीन्ययं का बहुत ख्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सँबारने में कोई उपाय उठा नहीं, एकता।"

१. "वाङ्गकं वेतं स्नियं दुक्तं, पोणुकं ध्यामं मिणस्तियं, सौवर्गकुत्यकं तूर्यवर्णमीण-स्नियोदकवान चतुरश्रवानं व्यविश्ववानं च । एतेवामेकांगुकसर्योद्धानबदुरंगुक-मिति । तेन क्रांतिकं पौणुकं व क्षांतं व्यास्थातम् । मार्गावका चौर्णुका सौवर्ण-कृत्यका च पत्रोणाः । . . .तासां सौवर्णकुत्वधका बोठरा । तथा कात्रोयं चीनपद्भाव्य चीनमूमिका व्यास्थाताः । माष्ट्रपपरानाकं कातिकङ्गकं कात्रिकं वाङ्गिकं वास्यकं माहित्यकं व कार्यासिकं वेय्वविश्वति ।" को. वर्ब. २१११

R. McCrindle . Mayasthenes, p. 69

"जैसे वे मलमल पहनते हैं, पगड़ी देते हैं, सुगन्धित द्रथ्यों का व्यवहार करते हैं, और चमकीले रयों में रंगे हुए पहरावों को धारण करते हैं।""

बस्त्र-उद्योग के साथ सम्बन्ध रखने वाले कतिपय अन्य उद्योग या व्यवसाय भी थे. जिनका इसी प्रकरण से उल्लेख करना उपयोगी होगा । ये उद्योग निम्नलिखित थे--(१) रस्सी बनाना-कौटल्य ने तन्तवायों (जलाहो) के माथ ही रस्मी बनाने वालो का भी उल्लेख किया है,जो सनाध्यक्ष के अधीन व नियन्त्रण में रहते हुए कार्य करते थे। रस्सी और रम्सो को बनाने के लिये सत, रेशे, बेंत और बाँस का प्रयोग किया जाता था। सत और रेशों से बनी रस्सी को 'रज्ज' कहते थे, और बेंत और बाँस से बनी रस्सी को 'बस्त्रा'। (२) कवच बनाना-यह के लिये कवचो का बहुत उपयोग था। उनके निर्माण के लिये पथक कर्मान्त (कारखाने) होते थे. जिनमे इस शिल्प के विशेषज्ञ कारु और शिल्पी कवचों को बनाते थे। (३) रँगने का उद्योग-सती. ऊनी आदि बस्त्रों को रँगना भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग था। रगरेजो को 'रक्तक' कहते थे। घलाई के लिये जो दर नियत थी। उसमें दूगनी दरमें रक्तकों को कपड़े रेंगने की मजदूरी दी जाती थी। (४) घोबी का व्यव-माय-रजक (घोबी) को भी अर्थकास्त्र में 'कारु' कहा गया है। घोबी काठ के पटरे और विकती शिला पर ही कपडे फटक सकते थे। अत्यव फटकने पर उनसे न केवल वस्त्र को हुई हानि की क्षति पूर्ति करायी जाती थी, अपितु छ पण जरमाना भी बमूल किया जाता था। घोवियों के अपने पहनने के कपड़ों पर मदगर का निज्ञान अकित कर दिया जाता था। इसका प्रयोजन यह था. कि वे किसी ग्राहक के कपड़ों को स्वयं पहन लेने के काम में न ला सके। यदि किसी धोबी को कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए पाया जाए, जो कि मदगर के जिल्ह से अकित न हो, तो उस पर तीन पण जुरमाना किया जाता था। यदि शोबी बाहक के वस्त्र को बेच दे या किसी अन्य धोबी से कम करे या गिरवी रख दे, तो उसे बारह पण जुरमाने का दण्ड दिया जाता था । यदि योबी ग्राहक के कपडे बदल दे, तो उसे असली बस्त्र बापस करना होता था, अन्यथा उसपर वस्त्र की कीमत का दुगना दण्ड पडता था।" घोबी बहुत

<sup>8.</sup> Mc Crindle. : Magasthenes p. 97

२. सूत्राध्यकः सूत्रवर्मवस्त्ररण्युष्यवहारं तज्जातपुरुवैः कारयेत् ।' कौ. अर्थ. २।२३

३. 'सूत्र बल्कमयी एज्यू: बस्त्रा वेत्रवंशवी: ।' कौ. अर्थ. २।२३

४. 'कक्टकर्मान्तांक्य तज्जातकाव शिल्पिशः कारयेत ।' कौ. अर्थ. २।२३

५. 'द्विगणं रक्तकानाम्।' कौ. अर्थ. ४।१

 <sup>&#</sup>x27;रतकाः काध्यक्तलकरस्वकणशिलाषु बस्त्राणि नेनिक्युः । अन्यत्र नेनिक्तसोवस्त्रोप-प्रधातं वदपणं स बण्डं बद्धः ।' कौ. अर्थः ४।१

 <sup>&#</sup>x27;मृद्गराङ्कावन्यद्वातः परिवधानास्त्रिपणं वण्डं वश्वः। परवस्त्रविकयावक्यावक्यावेषानेषु
च द्वावत्रपणो वण्डः। परिवर्तने मस्य द्विणणो वस्त्रवानं च।' कौ. अर्थः ४।१

शीझ कपडे घोकर वापस लौटा देते थे। जिन कपडो को केवल बोकर खेत कर देना हो या जिनका असली रग ही बोकर निसार देना हो, उनके लिये एक रात (एक अहोरात्र) का समय पर्याप्त समझा जाता था। इससे अधिक देर करने पर वोबी को टण्ड दिया जाता था। पर यदि कपडे को घोने के अतिरिक्त रँगना भी हो, तो अधिक समय दिया जाता था। हलके रग में रॅंगने के लिये पाँच दिन, नीले रग मे रॅंगने के लिये छ. दिन, और पूष्प, लाक्षा, मञ्जिष्ठ व आरक्त (गाढा लाल) रगो मे रँगने के लिये सात दिन का समय अपेक्षित समझा अपना हा । जिल्ल कपनो को चोने और रेंगने में विश्लेष परिष्यम और ध्यान की आवश्यकता हो, उनके लिये भी सात दिन का समय विया जाता था। इससे अधिक देर करने पर रजक को बुलाई और रँगाई की धनराशि नहीं दी जाती थी। यदि बुलाई के सम्बन्ध में कोई विवाद उपस्थित हो जाए. तो उसका निर्णय कशलो (विशेषज्ञो) द्वारा किया जाना था। मौर्य युग मे बुलाई की दर बहुत पर्याप्त थी। उत्कृष्ट वस्त्रों की बुलाई एक पण थी, मध्यम प्रकार के बस्त्रों की आचा पण, और घटिया कपड़ों की घलाई चौथाई पण नियंत थी। मोटे कपड़ों की घुलाई के लिये एक माधक और दो माधक दिये जाते थे। (५) दर्जी (तुन्नवाय)का व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र तुन्नवायो (दीजयो) का उल्लेख भी आया है, जिससे सुचित होता है कि मीर्थ युग के दर्जी अनेक प्रकार के वस्त्र भी सिया करते थे। पर इन वस्त्रों के विषय में कोई विशद सुचना अर्थशास्त्र से उपलब्ध नहीं होनी। मौर्य य ग के स्त्री-पुरुष किस प्रकार के सिले हुए वस्त्र पहना करने थे, यह ज्ञात नही है। मैगस्य-नीज के विवरण से केवल यही जात हाता है, कि इस यग के भारतीय कीमती रत्नों में विमुखित और फलदार मलमल के कपड़े पहना करने थे।

(२) धातु-उद्योग—लानो से कच्ची पात निकालने, उसे धातुबों के रूप से परिवर्षित करते और धातुबों से अस्त-अस्त, उपकरण, आसूषण आदि बनाने का उद्योग मी मीर्य-पूग में बहुत उस्तर दशा में था। कीटम्य ने कांश (राज्यकोश) को आंकर-प्रमव (लानो से उत्पन्न या लानो पर आधानिन) कहा है। 'माय ही, मधाम के सब उपकरण (अस्त-

 <sup>&#</sup>x27;स्कुलाववातं...एकरात्रीलरं बद्धः। पञ्चरात्रिकं तन्तामं, सद्दरात्रिकं तीलं, पुरुष-लालामञ्ज्ञिकठारस्त गुवपरिकर्मयत्त्रोपचार्यं जात्यं वातः सप्तरात्रिकं, ततः परं वेतनहाति प्राप्तृयुः।' कौ. अर्थ. ४–।१

२. 'श्रद्धेया रागविवादेषु वेतनं कुशलाः कल्पवेयुः ।' कौ. अर्थ. ४।१

३. परार्म्यांना पणो बेतनं, मध्यमानामर्थपणः, प्रत्यवराणां पादः, स्यूलकानां मात्र । द्विभाषिकम् । कौ. अर्थ. ४।१

४. 'रजकंस्तुमवायाः व्याख्याताः' कौ. अर्थ. ४।१

५. 'आकरप्रभवो कोशः ।' कौ. अर्थ. २।१२

शस्त्र, कवच आदि) भी खानों से ही प्राप्त होते हैं। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि मौर्य यग के राजा खानो और धात-उद्योग पर विशेष व्यान देते। ऐसी खानें अच्छी समझी जाती थी. जो प्रमतसार (जिनसे बहमन्य द्रव्य प्रभत मात्रा मे उपलब्ब होते हों). अदर्ग मार्ग (जिन तक पहुँचने का मार्ग कठिन न हो), अल्पव्यय (जिन पर खर्च अधिक न पहता हो ) और अल्प-आरम्भ (जिनसे घात निकालने में अधिक परिश्रम न पड़े ) हो । खानों का विमाग एक पृथक् अमात्य के अधीन होता था, जिसे 'आकराध्यक्ष' कहते थे। उसके अधीन 'खन्यध्यक्ष', 'लोहाध्यक्ष', 'लक्षणाध्यक्ष', 'लवणाध्यक्ष' जादि बहत-से अमात्य कार्य करते थे। आकराष्यक्ष के लिये यह आवश्यक था. कि वह शल्य-वात्शास्त्र (ताम आदि धातुओं की विद्या), रसपाक (पारे आदि के निर्माण की विद्या)और मणियों की पहचानमें प्रवीण हो,और उसके अधीन ऐसे कर्मकर भी कार्य करने के लिये हो, जो कि बात-सम्बन्धी कार्यों में निपण हो। साथ ही, उसके पास ऐसे उपकरण भी होने चाहियें, जो खानों से धातएँ निकालने के लिये आवश्यक हो। अकराध्यक्ष के कर्मवारी मैदानों और पहाडों में स्थित खानों का पता लगाते थे। कच्ची घात की परीक्षा मार, रक्क, गन्ध, स्वाद आदि द्वारा की जाती थी। यह भी देखा जाता था. कि खान का पहले उपयोग हआ है या नहीं। किमी खान का पहले उपयोग किया जा चुका है, इसका परिज्ञान वहाँ उपलब्ध कोयले, राख, बातु पिचलानेके बर्तनो के ट्टे हुए ट्कडो आदि से किया जा सकता था। " किस सान मे कौन-सी बात् विद्यमान है, इसका पता करने के लिये कौटलीय अर्थशास्त्र मे अनेक पहचानें लिली गई है। यदि पहाड के गड़ढ़ों, गहाओं, उपत्यकाओं, दरारों और लोदे गये स्थानों से जम्बू (जामून), चुन (आम), तालफल (ताड), पक्वहरिद्धा (हलदी), हडताल, मनः शिला (मनसिल), शहद, हिगलक (सिंगरफ), तोते, कमल और मोर के पंखी के रग के इव बहते हो और इन दवों मे काई के समान विकनाहट हो. और ये पारदर्शक तथा मारी भी हो, तो समझना चाहिये कि वहाँ सोने की कच्ची बात विद्यमान है, और ये इब उसी से मिलकर निकल रहे हैं। ' यदि इव को पानी से डालने पर वह तेल की तरह सारी सतह पर

१. 'सनिस्संप्रामोपकरणानां योनिः।' कौ. अर्थ. ७।१४

२. 'कत्योरिप यः प्रभूतसारामदुर्गमार्गामस्य व्ययारम्भा क्वींन कानवित, सोतिसंघते।' की. अर्थ. ७।१२

३. की. अर्थ. २।१२

४. 'किट्रम्बाञ्चनरसस्म लिञ्जंबाऽऽकरं मृतपूर्वसभृत पूर्वं बा. . .परीक्षेत ।' की. अर्थ. २।१२

 <sup>&#</sup>x27;वर्वतानामिकातोहेशालां विकानुहोगत्यकाऽज्ञवानगृहकातेकनतः प्रस्यन्तिनो अन्युकुततालककपकृत्विद्यानेवहित्ताकलोत्रिहिक्युक्कपुष्टरोकयुक्तपुर्यववर्णान्स्यभौदकोष्टर्यपर्यक्रतानिक्यकणां विश्ववा आरिकाश्य रक्षाः काञ्चनिकाः। कौ. वर्षः २१२२

फैल जाए और सब मैल तथा गर्द को इकट्ठा कर ले, तो वहाँ तोबे और चौदी का मिश्रण समझना चाहिये। यदि ऐसा द्रव निकल रहा हो, जो देखने में तो इसी प्रकार का हो, पर उसकी गन्म और स्वाद बहुत तेज हो, तो वहाँ शिलाजतु की सत्ता होगी।

कहाँ कीन-सी बातु है, और कच्ची बातों की किस प्रकार पहचान की जा सकती है, इस विषय पर कीटव्य ने पर्याप्त विस्तार के साथ जिल्हा है। उस सब को बही उद्यून करना उपयोगी नहीं है। पर अर्थशास्त्र के इस विवरण को पढ़कर यह प्रजी ही तीत आत हो जाता है, कि मीयें यूग ये बातुविचा मलीमीति उसत थी, और 'आकराध्यक्ष' के कमें चारी पर्यंतो और मैदानों में विजयान लानों की तलाश में निरस्तर प्रयत्नशील रहने में।

कच्ची घात को सान से ले आकर उसे शुद्ध घातु के रूप मे परिवर्तित किया जाना था। इसके लिये बहुन-से कमीना (कारसाने) विद्यमान थे। यह कार्य किम प्रकार किया जाना था, इस पर मी अर्थवात्त्व के प्रकार पर दी अर्थवात्त्व के प्रकार पर प्रकार के लिये कच्ची धात को तीयण मून और धार में डालकर मानना देनी साहिय, किर राजबुस, बट, पेल और गोपित के माथ मिला कर उसे तराना बाहिय। में तराजबुस, बट, पेल और गोपित के माथ मिला कर उसे तराना बाहिय। में साहिय। इस प्रकार को बीच से डाल देना बाहिय। इस प्रकार तपाने पर सुद्ध बातु कच्ची धातु से पृथक हो जायगी। इस प्रकार तपाने पर सुद्ध बातु कच्ची धातु से पृथक हो जायगी।

बातुओं को नरस और उजकदार बनाने की विधियों सी कीटल्य ने जिल्ली हैं। कन्दर्श और क्याकर के चूरे, बीर यब, माथ, तिज, प्लाका और पीज़ की राम और माय व वक्षी के दूस को मिलाकर उनमें मजने पर बातुएँ नरम हो जाती हैं। ऐसी ही अप्य भी अनेक विधियों क्यांचार में उत्ति हों। उत्ति मी अनेक विधियों क्यांचार में उत्ति हों। नामिश्य वा नामुखें को नेपार करना और बातुओं को नरम, चम्मिल के कठोर बनाना एक ऐमा विस्त्य वा, जो मोर्स पूग में अच्छी तरह विकत्ति हो चुका था। बनिज पदार्थों में कोटल्य ने मोना, चौदी, ताम्बा, सीसा, छोहा, टिन, बैकुलक, पीतल, चृत्र (?), कम (कासी), इदताल, मनिल, शिक्ष-तीना, सापरक, नमक, मिल और विज्ञा-प्रस्तरों का उल्लेख सिक्षा है। निस्तत्वेह, उत्त सक्क कारलान मीय पूग में विद्याम थे। बानों और कर्मानों से बातु आदि की बोरी नहीं सके, हमके लिये ममुचित व्यवस्था की गई थी। बान में काम करनेवाल कोई व्यक्ति पढ़ सिक्स प्रदेश का विचान था। वार्ति की स्थान की पार करनेवाल कोई व्यक्ति पढ़ सिक्स प्रदेश की कीमन का आट गुना उन पर जुरमाना किया जाता था। पर स्तों की चोरी के लिये समस्यन मृत्युसण्ड का विचान था। व्यत्ति को चेस बिक्त वा बात या कर्मान से कार्य न करना हो) धानु आदि की चोरी करें या उच्य में अनुमति प्राप्त किये बिना धानुए तैयार करें, तो उत्ति संप्ता कार कार्य करें स्तर कराई हो के स्तर कराई की सेवा करांच के स्तर करांच हो। अनुमति प्राप्त किये बिना धानुए तैयार करें, तो उत्ति संप्ताहत कर कैंदी करें

१. की. अर्थ. २।१२

२. 'बातु समुत्त्यतं तज्जात कर्मान्तेषु प्रयोजयेत्।' कौ. अर्थः २।१२

इ. की. अर्थ. २।१२

रूप से सान में कार्य करने के लिये विश्वय किया जाता था। ' यथिष वातुओं के कारखाजों और सानों का सरुवानन राज्य की ओर से होता था, पर जिन कारखानों और सानों में बहुत अपिक करनारीस अमाने की आवश्यकता हो, उन्हें राज्य की ओर से अन्य धनित्यों के मी सुपूर्व कर दिया जाता था, जिसके बदले में राज्य या तो निर्धारित किराया लेता था और या पैदाबार का निर्देश मात्र था है। इस प्रकार मीर्थ यूग में बातु-उद्योग के निजी क्षेत्र (प्राहदेश सेक्टर) की मी सत्ता थी। उत्पन्ध में मी यह स्वीकार किया जाता था, कि उद्योगों के लिये पीत्र पितियों जा उपयोग है।

आकराज्यका के अचीन सबसे महत्त्वपूर्ण अमात्य 'लोहाज्यक' था, जो ताझ, सीम (सीमा), यु, बैकृत्तक आदि धातुकों के कारखानों का सक्त्वालन करता था। 'एक अन्य अमात्य 'खन्यप्रका' था, जो सामृदिक आकरों से वख, यु, मिण, मुक्ता प्रवाश आदि निकल्वानों की व्यवस्था करता था। नमक की गिनती भी खनिज पदार्थों में की आती था, जिमके लिये 'लंबगाण्यक्ष' की नियृक्ति की जाती थी! 'लोहे का मुख्य उपयोग अक्ष-ब्रस्त्य, और कृष्टिय व उद्योगों के उपकरणों के निर्माण के लिये था, और ताम्बे, पीतल आदि का बरतनों के निर्माण के लिय। सीना और चौदी जहां आमृपण बनाने के लिये प्रयुक्त होये था पायक, अध्यायक मृद्य छोट सिक्के ताने के लिये भी प्रधाननाया उन्हों को प्रयुक्त किया जाता था, युवाण मायक, अध्यायक मृद्य छोट सिक्के ताने से से भी बनाये जाते थे। मृद्यायदित का सचालन लक्ष्माण्यक्ष के अधीन था, जो आकराय्यक्ष के नियन्त्रण में अपने कार्य का सम्यादन करता था।

लाना और धातुओं के कर्मान्तों (कारलानों) से जो माल उपलब्ध होता था, उसकी विकी को व्यवस्था भी राज्य द्वारा की जाती थी। लोहा, तीवा, जपु आदि धातुओं का विकल लेहाम्थल के अधीन था, शल मुक्ता लादि का विकल सन्यम्धल के और नमक का लवणाम्थल के। वीदी जोर सोने को गृद्ध रूप से तैयार करने और उन द्वारा विविध अकार के। वीदी को के समू त्यों को वनवाने को योद कर पृत्य होता किया जाता था, जिसके अध्यक्ष को 'मुक्यांट्यक्ष' कहते थे।'

खानो और घात-उद्योग के विषय में मैंगस्थनीज ने भी अपने भारत-वर्णन में लिखा

है। उसके अनुसार भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल, जो कृषि द्वारा उत्पन्न होते

- 'आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं वापवेदन्यत्र रत्नेम्यः । स्तेनमनिसुष्टोपजीविनं च बढं कर्मं कारयेत् ।' २।१२
- २. 'व्ययक्रियाभारिकमाकरं भागेन प्रकथण वा वद्यात्। लाधविकमात्मना कारयेत्।' कौ. अर्थः २।१२
- कोहाध्यक्षः ताम्रसीसत्रपुर्वकुन्तकारकृटवृत्तकंसतालकोझकर्यान्सान्कारयेत्।'
   कौ. अर्थ. २।१२
- ४. की. अर्थ. २।१२
- ५. की. अर्थ. २।१२

है, उपजाती ही है, पर उसके नमें में भी सब प्रकार की वातुओं की अनिगत सानें है। उनमें सीना, वादी बहुत होता है, और तांवा तथा लोहा भी कम नहीं होता। बस्ता और इसरी वातुरें मी होती है। इनका प्रयोग आमृष्ण की वस्तुओं और लडाई के हथियार तथा साल आदि बनाने के निमित्त होता है।"

- (३) नमक-उद्योग----मक बनाने का व्यवसाय राज्य द्वारा अधिकृत था, और आकराय्या के अधीन 'जवणाय्यमं नाम का अमाराय उसका सञ्चालन करता था । नमक बनाने के लिये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था । लाइसेन्स प्रार्थत करके को व्यक्ति नमक बनाने के किये राज्य से लाइसेन्स लेना होता था । लाइसेन्स प्रार्थत करके को व्यक्ति नमक बनाने का कार्य करते थे, याकमुक्त (तैयार हुए खुद्ध) नमक का निर्धारित लक्ष्य मान और प्रश्नय (तमक के कर्मान्त का किराया) लगान्यक्ष को प्रदान करते थे । इस प्रकार जो नमक लवणाव्यक्त के पाम समूहीत हो जाता था, उसकी विकी राज्य द्वारा करायी जाती थी । राज्य की अनुमति के बिना नमक का अध्य-विकय कर सकना निर्धार था। विदेशों से जो नमक विकने के लिये आना था, उस पर भी अनेक कर लिये जाते थे, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ में सहले किया जा चुता है।

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenese, p. 30

२. कौ. अर्थ. २।११

३. 'शुक्तिः शङ्खः प्रकीर्णकं च योनयः :।' की. अर्थ. २।११

एक समान), भ्राजिष्णु (बसकीले), स्वेत, गुरु (मारी), स्निग्ध (विकने) और देश-विद्ध (टीक स्थान पर जिनमे छेद किया जा सके)मोतियों को कौटल्य ने प्रशस्त माना है। मोतियों का प्रयोग प्रधानतया झार बनाने के लिये किया जाता था। अर्थशास्त्र में

अनेक प्रकार की मुक्ता-पंटियों (शांती की मालावों) का उल्लेख किया गया है—चीपिक अनेक प्रकार की मुक्ता-पंटियों (शांती की मालावों) का उल्लेख किया गया है—चीपिक (एक समान आकार के मीतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में एक बडा मोती हो), उप-चीपिक (एक समान आकार के मीतियों की ऐसी माला जिसके मध्य में पीच बडे मोती हो), प्रकार (वीच में एक बडा मोती रखकर उलके दोनों और जो मोनी पिरोवे आएँ, उनका आकार कमानुसार पटता आए), अवचाटक (जिसके सब मोती एक समान आकार के हो), तरह प्रतिच्व (ऐसी माला जिसके मध्य में एक अव्यन्त चमकीला मोती लगाया गया हो) । मीतियों की वहतनी लिखते मध्य में एक अव्यन्त समकीला मोती लगाया गया हो)।

स्थानित की सबुद्ध नहीं लाख्या से बड़-बड़ हार बे १००८ सुकता-स्थित्य होती थी, स्वजन क्षेत्र प्रदुक्त कर सकते वे १ इन्द्र-ख्युन्द हार से १००८ सुकता-स्थित्य होती थी, विजयच्छान हार से ५०४, अर्चह्यार से १४, परिसक्ताय से ५४, क्षण्डाहार से १२, कमन् साना हार से २७, अर्चमुच्छहार से २४, साणवक हार से २०, और अर्चमाणवक हार से १२। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से हारों का उल्लेख कीटल्य ने किया है, जिनसे कोई सणि भी सोतियों को लडियों के बीच से लगायी जाती थी। अर्चवास्त्र के इस विवरण को एक कर इस वान ने कोई सन्देह नहीं रह आना, कि सीर्य युग से सोतियों के हार बनाने का जिल्य बहुत उन्नत या।

मोनियों की लडियों और हार गर्छ में पहनने के लिये बनाये जाते थे, और साथ ही सिन, हाथ, पैरऔर कॉट (कमर) आदि के लिये थी। 'इन दिसिय प्रकार के हारी के लिये पृथक्-पृथक् नजाएँ थी, और इनके निर्माण के लिये सुबर्ण-पृश्वक का भी प्रयोग किया जाता था। मोनियों के अतिरिक्त अनेकतियः अधियों को धारण करना सी सम्बन्धक का साथे

था। मणियों के तीन मुख्य मेद वे—कीट (कूट-पर्वत से प्राप्तव्य), मालेयक (मलय पर्वत से प्राप्तव्य) और पारसमुद्रक (नमुद्र पार से प्राप्तव्य)। स्थान भेद के सिवाय रूप-भेद से भी मणियों को अनेक वर्गों में विमक्त किया जाता था—सीमित्यक (वो रक्त पद्म या पारित्यात पुष्प के समान निर्दोध लाल राग की हो, और जिससे बाल सूर्य के समान वसक हो), वैद्यं (वो नील करन या सिरीय पुष्प या जल या कच्चे वा या सुखे से हरा की हो), पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त को लाल की स्वत्य कि सा का हो), पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त के सा की हो), पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त के सा की हो), पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त के सा की हो।, पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त के सा की हो।, पुष्पराग, गोमुक्तक, गोमुक्त के सा की हो।

१. 'स्पूलं वृत्तं निस्तलं स्नाजित्यु स्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम् ।' कौ. अर्थः २।११

२. की. अर्थ. २।११

३. की. अर्थ. २।११

४. 'तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. ५।११

५. की. अर्थ. २।११

मानी जाती थी, जो आकार से बट्कोन, जौकोन या गोल हो, जिनका रंग गाड़ा और जम-कीला हो, जो चिकनी और जारी हो, जिनसे किरणें फूटती हो और जो पारवर्षक हो । ' सीगिमिक आदि जिन मिण्यों का ऊपर परिणणन किया गया है, उन सबको उल्ह्रस्ट माना जाता था। कतिथ्य मणियाँ घटिया किस्म की भी थी। इनके नाम भी कौटलीय अर्थबालम में दिये गये हैं।

सुस्ता और प्रणि के अतिरिक्त बज्ज (हीरे) भी सन्यध्यक्ष द्वारा एकत्र कराये जाते से। इन्हें सानो और खोतों से प्राप्त किया जाता था। हीरों के भी अनेक भेद थे—समा-राष्ट्रक (विदम्ने देश के समाराष्ट्र नामक प्रदेश से प्राप्त), मध्यमराष्ट्रक (त्रस्य देश के कोशल जनपद से प्राप्त). काश्मकरापुक तासक देश से प्राप्त), औति इन्हत स्वत के पर्वत से प्राप्त), भीणसन्तक (इस नाम के पर्वत से प्राप्त) और इन्हतानक (काल्यक्ष देश से प्राप्त)। अन्यत्री हीरे को स्था पहचान है, और कीन-मे हीरे उत्कृष्ट या निकृष्ट होते है, इस विषय का भी अर्थशास्त्र में निकृषण किया गया है। जो हीरा स्पृत्त (बहा), गृह (आरी), प्रहारमह (यो आधान को यह मके), ममकोटिक (जिसके किनारे एक नमान हो), माजनलेखित (जिससे बरतनो पर नेवन या अकन किया वा मके), इप्रधानि (जो किएस) द्वारा आप के अर्थन होता है।

मोती, मणि और हीरे आदि से विविध प्रकार के आमूपणां को बनाने और मणि नधा हीरे को काटकर निश्चिन आकार प्रदान करने का कार्य 'मणिकारओ' द्वारा किया जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि मणिमुक्ता आदि का व्यवसाय मीर्य युग में बहुत उक्षन था।

(५) बाराब का उद्योग—मुरा (शराब) का उद्योग 'मुराध्यक' के अधीन था. जो शराब बनवाने और उनकी विक्री को नव व्यवस्था कराता था। इनके लिये पुरा-निर्माण में क्ष्म प्रस्तियां को राजकीय नेवा में रचा जाता था। शराब की विक्री का प्रवचन नगरो, देहातो और छावनियों में मर्बत्र किया जाता था। 'मुरा छ प्रकार की होती थी, मेदक प्रस्त आसव, अरिष्ट, मेंग्स और मचु। एक होण जल, आया आढक चावल और तीन प्रस्व किया (fermant) मिलाकर मेदक मुरा तैवार की जाती थी। मेदक के निर्माग में जल और चावल का अनुपान ८ और १ का होता था, और क्सीन उठाने के नियों गमी

 <sup>&#</sup>x27;वडअचतुरओ वृत्तो वा तीक्रराम संस्थानवानच्छ स्मिन्सो गुरुर्राखटमानन्तर्गतप्रभः प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः ।' कौ. अर्थ. २।११

२. 'स्यूलं, गुर, प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखितं कुञ्जामिम्बाजिष्णु च प्रशस्तम्।' की. अर्थ. २१११

३. 'ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो. . .अधिवसेयुः।' कौ. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;सुराध्यक्षस्सुराकिण्वव्यवहारान् हुगं जनपदे स्कन्यावारे वा तज्जातसुराकिण्य-व्यवहारिजः कारवेत् ।' की. अर्थ. २।२५

किष्य डाला जाता था। प्रसन्न सुरा को बनाने के लिये अन्न (चावल, जौ आदि) की पीठी के अतिरिक्त दालचीनी आदि प्रसाले भी पानी में मिलाये जाते थे।' कौटस्य ने अन्य प्रकार की सुराओं के निर्माण की विधियाँ भी दी है, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है।

मुरा के सेवन पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण विद्यमान वे। उसके कम-विक्रम के स्थान नियन ह, जिनके अनिरिक्त अन्य कही वाराव नहीं वेषी जा मकती थी। इस नियम का उल्लब्धन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान वा। नियन का उल्लब्धन करने पर ६०० पण जुरमाने का विधान वा। नियन का उल्लब्धन करने पर हो। यह को बाहर के जाता निषद्ध था।' यह प्यन्त में रखा जाता था, कि वारावकाने एक हमसे से प्रयक्ति हुरी पर हो। बुरा का सेवन केवल ऐसे व्यक्तियों को ही करने दिया जाता था, जो 'वेदिन-कात-सीच' (जिनकी सूचिता या तो जात हो और या जात करा दी गई हो) हो। उन्हें भी केवल आवा प्रस्थ, आवा कुइम्ब, चीवाई कुइम्ब या एक कुइम्ब की मात्रा में ही बाराव दी जानी थी। कोटस्य ने जिला है, कि कर्मचारी और कर्मकर निर्देश प्रकार के प्रविचान करने लग्न आएं, अर्थ जन कही मर्यादा का अतिक्रमण नकरने लगे, और तीकण प्रकार कही के प्यतिकारों की उल्लाह-शिक्त में की लाग ने जा आएं, अन केवल निर्वारित मात्रा में ही बाराव दी जाया करे।' इसीलिय मैगम्यनीज ने यह लिला है कि 'वे (आरतवामी) यज्ञों के सिवाय कभी मिरा ना ना से हो पीने। उनका पिय जी के स्थान पर चावल हारा निर्मात एक रस है।' क्योंकि मुरा का नी नव नग्य हारा नियनित तथा, इसी कारण मैगम्यनीज ने आरत में यह अनुभव किया था, कि करही के लोग मिरार का पान नहीं करते हैं।

यद्यपि शरान का व्यवसाय राज्य के हाथों से था, पर किनपय अवसरों पर अन्य लोग सी स्वतन्त्रता के साथ शरान का निर्माण कर सकते थे। कौटल्य ने फिला है कि विशेष इन्यों के अवसरों पर कुट्स्वी (मृहस्व) लोग श्वेत सुरा का स्वय निर्माण कर सकते हैं और औषिंघ के प्रयोजन ने अरिस्टों का भी। इसी प्रकार उत्सव, समाज (सामूहिक समारोह) और यात्राओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई को सुरा-निर्माण की स्वतन्त्रता थी।

१. की. अर्थ. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;एकमुक्समनेकमुकं वा विकयक्यवज्ञेन वा बट्छतसत्ययमन्यत्र कतृ विकेतृणां स्थाप-येत्; प्रामावनिर्णयनमसम्पातं च।' कौ. जवं. २।२५

 <sup>&#</sup>x27;सुराबाः प्रमावभयात्वर्मेशु निविद्धानां, मर्यावातिकमभयावार्याचा उत्साहभयाच्य तीक्ष्णानां लिलतमल्यं वा बतुर्वभागमर्थकुदुन्वमर्घप्रस्यं वेवितज्ञातशोचा निर्हरेयुः ।' कौ. अर्थ. २।२५

४. मैगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, पृष्ठ ३३

 <sup>&#</sup>x27;कुट्-स्थितः इत्येष् द्वेतसुरामौषधार्यं वारिष्टमन्यद्वा कर्तृं लभेरन् । उत्सवसमाज-यात्रासु चतुरहस्सौरिको देयः ।' कौ. लर्थः २।२५

इन विविध प्रकार की बालों के सम्बन्ध में कुछ अन्य विवरण भी अर्थशास्त्र में उप-कव्य है। कातनावक और प्रयक्ष कालों की बीधाई ८ अमुल होती थी। विसी और महा-विसी चौडाई से १२ अनुल होनी थी। व्यामिका और कालिका चौडाई से ८ अमुल, कदली क्याई में १ हाथ, अन्द्रोतरा लब्बाई से ८ अमुल, और सामूर लम्बाई के १ अमुल होती थी। ये सब बाले अगली बन्तुओं की होनी थी, मन्मवत, विकास विकार उनकी कीमती सालों के लिये ही किया जाता था। इनमें में बहुन-मी बाले हिमाल्य या उनकी तराई के अपलों से ही प्राप्त की बाली थी। विसी और महाबिधी खाले 'डायल प्राप्त' में उपलब्ध थी; स्पामिका, कालिका, कवली, चन्द्रोत्तरा और बाहुल्ड से। ये डायक्षप्राम, आरोह आरावा; और सामूर, चीनती तथा नामुली को बाहुल्ड से। ये डायक्षप्राम, आरोह और बाहुल्ड हिमाल्य के क्षेत्र में ही स्थित थे।'

कौटलीय अर्थजान्त्र के टम विवारण द्वारा इस बात में काई मन्देह नहीं रह जाता, कि मौर्य-युग में अनेक प्रकार की व्यालों को एकत्र करने का व्यवसाय बहुत उन्नत था। आधृनिक समय में विविध प्रकार की फरें जनकी बन्तुओं को मार कर प्रास्त की जाती है, और वे बहुत अधिक कीमत दिक्कती है। कौटन्य ने इन चर्मों को 'त्लों में विचाह है, और इनका उल्लेक साँण, मुक्ता, जन्दन आदि वहुमूत्य पदार्थों के माथ किया है। कौडाध्यक्ष जिन कीमती रल्ल, मार, कुप्य आदि का कोशामार से सबह करता था, ये चर्म भी उन्हीं से

१. की. अर्थ. २।११

२. की. अर्थ. २।११

ये। कौटल्य ने उन वर्मों को अेष्ठ कहा है, जो नरम, विकने और प्रमृत बालो वाले हो। वर्म का यह रूप आयुनिक समय की फरों को ही सुचित करता है। कान्तनायक आदि विविध प्रकार की फरों की ही सजा थी।

बहुमूल्य वर्सी (बालो) के अतिरिक्त गाय, बैल, मैस, मेइ, बकरी आदि एजुओं की लाले भी अनेकविष कार्यों के लिये प्रयुक्त की जाती थी। जो पशु स्वयं मर जाते थे या जिनका सुनाओं (बृबड़बानों) में वध किया जाता था, उनकी खालें जूते आदि बनाने के प्रयोग में लायी जाती थी। मैगस्थानीव ने चमड़े के देवत जूतों का वर्णन किया है। नियाकिक के जुनार मारतीय लोग बवेत रग के चमड़े के जूतों को पहना करते थे। में जोने वहन विद्याहों होते थे। इनकी एडियों कुछ जैंबी बनायी जाती थी, और इन्हें पहनने वाला कुछ अधिक ऊषा प्रतीत होने लगता था।

- (७) बरतनों का उद्योग—मीर्य पुग से बरतन बनाने का उद्योग सी बहुत उकत था। कोहाय्यक्ष जहीं ताम, सीमा, टिन, पीतक, काता, कोहा आरि शादुओं को सैयार करताना था, बहाँ उपका यह कार्य भी या कि इन विनिक्ष आदुओं ने नानविष्व उपयोगी पण्यां (विकोव बन्नुओं) को तैयार कराए। 'इन उपयोगी 'आण्ड' से बरतन सी अवस्थ होंने होंगे, यह कप्पना महत्व में की जा मकती है। पर बरतन बनाने के किये केवल धातुओं काही उपयोग नहीं किया जाना था। बेत कुछ कोर मिट्टी के भी बरतन बनाये जाते थे। ' कोटव्य ने बरननों की गणना 'इप्य' में की है।
- (८) काढह का उद्योग—मीयं गुग मे जङ्गाजों का बहुत महत्त्व या, और आधिक दृष्टि से उन्हें बहुत उपयोगी माना जाना था। वमाजों की रक्षा और बृद्धि का विभाग एक पृथक् अमान्य के अधीन रहता था, जिसे 'कुप्पाध्य' कहते थे। उसके अधीन दश्य एक्षा ह्या अपत्य क्षा कान-गाल आदि अन्य राजकर्मचारी होते थे, जिनकी सहायता में बहु व्यक्त के कुप्प यदार्थों को एकत्र करता था, और नाथ ही काष्ट आदि कुप्प यदार्थों को तैयार माण्ड के रूप से परि-वर्षित कराने के लिये कर्मान्तां (कारवानां) का सञ्चालन करता था।' विपत्ति के अति-रिक्त यदि सावारण दया में कोई व्यक्ति जगल को किसी प्रकार का नुकमान पहुँचाए, तो उमे न केवल अगितृर्ति करती पड़नी थी, पर माथ ही उसे जुरमाने आदि के रूप में दण्ड

<sup>8.</sup> S K. Das: Economic History of Ancient India, p 155

२. 'लोहभाण्डव्यवहारं च।' कौ. अर्थ. २।१२

३. 'विदलमृत्तिकामयं भाण्डम् ।' कौ. अर्थ. २।१७

 <sup>&#</sup>x27;कुप्याध्यक्षो ब्रव्यवनपालैः कुष्यमानयेत् । ब्रव्यवनकर्मान्तादेव कारयेत् ।'
 कौ. अर्थ. २।१७

५. 'हरवानमध्यित्वां स देवमस्वयं स स्थापवेदन्यात्रपदभयः।' की. अर्थ. २।१७

कुष्य पदार्थों में निम्नालिखित को अन्तर्गत किया जाता था — शाक (सागौन), तिनिध, धन्यन, अर्बुन, मबूक, तिलक, साल, शिशुप, अरिपेद, राजादन, शिरीध, सदिर (बेर्र.), सरल, तालसर्ज, अदबर्क्ण, होगबन्क, कशाझ, प्रियक, धव आदि सारदार्छ। ये ऐसे बृक्ष है, जिनके काय्ठ दोस और कडे होते हैं और जिनका प्रयोग इमारत और आसन्दी आदि बनाने के लिये किया जाता है।

सारबाट के अतिरिक्त अनेक प्रकार के बांसो, बल्लियों (श्लाओं), बल्कों (रेशेबार बुकों और पोटो), रुज्युसार्थों (मूंज, माबड आदि ऐसी मासे जिनमें रिस्पों नगामी जाती है), पत्र, पुष्प औष्मिं, विष्य, विषयें जन्तु, जननी पहुंजों और जन्तुओं के चन्छे, हह हैं। है), पत्र, पुष्प औष्मिं, विषय, विषयें जन्तु में हो जातें में हो। जनकों में इन सर्वकों एकत्र करों के कुप्याप्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मान्तों में मिजवां देता था, जहीं इनमें विविध्य प्रकार करों कुप्याप्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मान्तों में मिजवां देता था, जहीं इनमें विविध्य प्रकार करायें कुप्याप्यक्ष इन्हें इनके विभिन्न कर्मान्तों (मूंक) होते हैं। "पुरो में महान वन-वाने और रच तथा अन्य यान बनवाने में सारवार (टोम काएट) का ही प्रयोग होता है। अत. मार्थ युग में जानों का बहुन कहन्त्व था, और उनने प्राप्तक इन्छ को ऐसे कार्यों के लिये प्रवृक्त किया जाना था, ओं क मनुष्यों की आवीविका आर पुरा की रक्षा के लिये प्रवृक्त किया जाना था, ओं कि मनुष्यों की आवीविका आर पुरा की रक्षा के लिये प्रवृक्त किया जाना था, ओं कि मनुष्यों की आवीविका आर पुरा की रक्षा के लिये अवस्था आवायक व ।"

कुष्य द्रव्यों के उद्योगों में अनेकविव कार कार्य करते थे। मैगम्यनी ज निभिन्न प्रकार के बिल्यियों का उल्लेख करने हुए लकडहारों और वरहयां का भी जिक किया है, जो बक्ष काटने और काष्ट्र में बिविय प्रकार का सामान बनाने में स्थापत रहते थे।

(९) हिष्यार बनाने का उद्योग—मांग्रं क्षाझान्य की स्थित उसकी सैनिक घषिन पर ही निग्रंद थी, जीर नेता का कार्य अहम-बानों के बिना नहीं चल करता था। अन स्वामाविक रूप में हिष्यार बनाने के उद्योग का मोग्रंग में बहुत महत्त्व था। इनके लिये एक पुगक् अमारा होना था, जिमें आयुषामाराष्ट्रण कहुने था। वह अन्य-अन्तरों के निर्माण

कौ..अर्थ. २।१७

२. कौ. अर्थ. २।१७

३. हब्यवनं दुर्गकर्मणा, यानरथयोइच (योनिः) । की. अर्थ. ७।१४

४. 'बहरन्तरच कर्मान्ता विभक्तास्सर्वभाष्टिकाः ।

आजीवपुररकार्याः कार्याः कुष्योपजीविना ।"। कौ. अर्थ. २।१७

५. मैगस्थनीज का भाग्वर्जीय बर्णन, पृष्ठ ४९

 <sup>&#</sup>x27;शाकतिनिश्चयन्त्राज्ञंनमधूकतिस्ककसालाँशशुपारिमेदराजादनशिरोयलविरसरस्ताल-सर्जात्र्वकर्णसोमवल्ककशास्त्रप्रियकध्वाविस्सारवारुवगः।'

में कुपाल कार-शिल्यों से सांप्रामिक (मुद्ध में काम आनेवाले), दौर्गकमिक (किलो की रक्षा के लिये मधुक्त होने वाले) और परपुरामिक्षामिक (श्रवृत्तं के नगरी को आकान्त व नन्द करने के किये उपयोगी), चक्र, यन्त्र, आयुक्त, कव्य वीत अन्य उपकरणो को तैयार कराता था। विविध प्रकार के अल्श-चल्लो के विषय में कोटल्य ने विववस्थ से लिखा है। मीर्थ-युग की युद्ध नीति का प्रतिपादन करते हुए हम पृषक् क्य से इन पर प्रकाश डालेंगे। पर यह निस्सावस्थ है, कि भीयों के काल में अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण का उद्योग मी अच्छी

(१०) मुवणंकार (मुनार) का व्यवसाय—सोना, चाँदी आदि बहुमूर्य चातुओं को गृढ कर उनसे आमूषण बनाने का कार्य मुर्ग्णकारों हारा किया जाता था। मीर्य दूग के लांग नानाचित्र आमूषण और अलकरणों हारा अपने को मुखोभित किया करते से, अत यह व्यवसाय उस काल में बहुत विकतित दशा में था। इसके लिये राज्य का एक पूथक् विमान था, जिसके अव्यवस को 'मुबर्गाच्या' कहते थे। इसकी अमोनता में मुबर्ग और रजन से आमूपण आदि नैयार करने के लिये पृथक्-पृथक् कर्मान्त (कारखाने) स्थापित कियं गाते थे, और उन पर नियम्बण रखने के लिये एक 'अकशाला' बनवायी जाती थी जिममें भार शालारों और केवल एक डार रहना था।' सोने-चाँदी के व्यवसाय को सुवर्गा-ध्या त्यांत्रक करता था।

कोटलीय अधंशास्त्र में मुवर्ण के अनेक मेद निक्षित किये गये है—जाम्बृत्व (जम्बू नर्दी से प्राप्त अल्यान उत्क्रव्य सोना), शात्तुक्रम (शत्तुक्रम प्रवेत से प्राप्तव्य कामक के रम का मोना), हाटक, वैण्य (वेणू पर्वेत से प्राप्तव्य कॉणकर पुष्प के रम का सोना) और शृगप्तित्वज (शाल सिल्या के रण का साना)। कोटल्य के अनुसार मोना विष्णुद्ध क्या से मी प्राप्त होना हे, और अन्य पातुओं आदि से मिला हुआ मी। सांने की कच्ची बात से किस प्रवार युद्ध माना प्राप्त किया जाए, एसकी विधि मी अधंशास्त्र में लिखी गयी है। बहु सूर्वण उन्द्रस्ट समझा जाता था, वो कमल के रण का, चमकदार और हिनाय हो। रक्त-पीत रम के सोने को प्रथम और लाल रण के सोने को पटिया माना जाता था।

चौदी के भी अनेक भेद मे---तुत्वाद्गत, गौडिक, काममल, कबक और चाकवालिक। नमकीली दवेन रंग की चौदी को श्रेष्ठ समझा जाता था। सोने-चौदी की पहचान के लिये

आयुक्तानाराध्यकः सामानिकं वौर्गकनिकं परपुराभिवातिकं वक्यन्त्रमायुक्तावरण-मृषकरणं व तज्जातकारशिस्पिमः कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिव्यक्तिभः कारयेत । कौ अर्थः २११५

 <sup>&#</sup>x27;सुवर्णाध्यकः सुवर्णरजतकर्मान्तामसम्बन्धावेशनचतुष्शालानेकद्वारामक्षशालां कारवेत ।' कौ. अर्थ. २।१३

३. की. अर्थः २।१३

जहाँ निकष (कसौटी) प्रयुक्त की जाती थी, वहाँ अग्नि में डाल कर भी उनकी शुद्धता आदि को परसा जाता या।

सोने और चाँदी से जो बहत-से आमवण बनाये जाते थे, उसकी कला (कर्म ) को तीन वर्गों मे विमक्त किया जाता था, क्षेपण, गुण और सुद्र। काँच के मनकों और मणि आदि को सुवर्ण मे जड़ने को 'क्षेपण' कहते थे। सोने, चाँदी आदि से सूत्र और जंजीर बनाने की सज्जा 'गण' थी। सोने-चाँदी के घन (ठोस) तथा सुधिर (खोखले) गहने बनाने और मनके आदि बनाने को 'क्षद्र' कहते थे। इन विविध प्रकार के कार्यों को करनेवाले शिल्पियो को 'त्वष्ट्र' और सौवर्णिक बादि कहा जाता था। सुवर्णाध्यक्ष के 'अक्षपटल' मे केवल ऐसे ही व्यक्ति प्रविष्ट हो सकते थे, जो 'आयक्त' (सेवा मे नियक्त) हो। यदि कोई अना-युक्त बहाँ प्रवेश करे, तो उसे मत्यदण्ड दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी (आयुक्त) सोना या चाँदी साथ लेकर अक्षशाला मे प्रवेश करे, तो उस सोने-चाँदी को जब्त कर लिया जाता या। इस नियम का प्रयोजन यह था, कि कही सौर्वणिक आदि कर्मचारी अपना निजी (प्राइवेट) काम अक्षशाला से न ले जाएँ। जब कोई कर्मचारी अक्षशाला मे प्रवेश करता था, तो उसके बस्त्र, हाथ आदि की भली मांति तलाशी ली जाती थी, और अक्षशाला से बाहर निकलने पर भी। कर्मचारियों को गड़ने आदि बनाने के लिये जो सोना-चांदी दी जाती थी, वे उसे तोल कर ग्रहण करने ये और सायकाल के समय जब वे अक्षशाला मे बाहर जाने थे, तो उसे अक्षशाला में ही छोड जाने थे। जो आमपण आदि नैयार हो जाएं, उन्हें ताले मे बन्द कर दिया जाता था, और उम पर कर्ता (आमवण बनानेवाले कार) और कारियता (सूवर्णाध्यक्ष) दोनो अपनी-अपनी मुहरे (मुद्राएँ) लगा देते थे। मुवर्णा-ध्यक्ष के अधीन अक्षशाला में जो विविध कर्मचारी कार्य करते थे, उनम में कुछ की सज्ञा मौर्वाणक (मुनार), त्वय्टा या त्वय्ट्, पषितकार, काचकार, तपनीयकार, बमायक, चरक, पासूयावक और काञ्चनकारु थी।

(११) **भायु-उद्योग के किल्पी**—लोह, नाझ, त्रपु आदि धानुआं में बरनन और हथि-यार बनाये जाते थे, और सोना-चौदी से आसूषण तथा गिक्के। इन व्यवसायों में रुगे हुए

१. की. अर्थः २।१३

 <sup>&#</sup>x27;क्षेपणो गुणः अद्रमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्पणादीनि । गुणस्मूत्रवानादीनि । धनं सुषिरं पृथितादियुक्तं अद्रकमिनि ।' कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;अक्षशालायांमनायुक्तो नोषगच्छेत् । अभिगच्छत् उच्छेष्ठः । आयुक्तो वा सरूप्य-स्वर्णस्तेनैव जीयेत ।' कौ. अर्थः २।१३

४. 'विचित वस्त्रहस्तगृह्याः ' प्रविशेषः निदकसेषश्च ।' कौ. अर्थ. २।१३

 <sup>&#</sup>x27;गृहीते सुवणं घृतं च प्रयोगं करणमध्ये बद्यात् । साथं प्रातदच लक्षितं कर्तृकारयितृ-मृद्राम्यां निवष्यात् ।' की. अर्थ. २।१३

अनेकविष शिल्पयों का उल्लेख अगर किया जा चुका है। पर इनके जितिरक्त भी कतिपय कार और शिल्पी शानु-शिक्ष का जनुसरण किया करते थे। इनसे लुहार प्रधान थे। लोहे द्वारा निर्माय किता (फायहा), कुराल (कुराल), काण्यच्छेदन (कुराला) आदि कितते ही उपकरणों का उल्लेख कोटलीश वर्षवाला से विवयना है, जिनका निर्माण लुहारो द्वारा है। किया जाता था। लुहार के लिये कौटल्य में 'लोहकार' शब्द का प्रयोग किया है। लोह- कार अपने किया की कोटल्य में 'लोहकार' शब्द का प्रयोग किया है। लोह- कार अही अहर-शत्लो का निर्माण करते थे, बहुतिया ही भाववा, हुवाल, कुरहाडा आदि भी कारते थे। 'में मस्वायों के मी लहारों का उल्लेख किया है।'

(१२) भोजन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्यवसाय—कीटलीय अर्थशास्त्र में पानवमा-सिक' (पका हुआ मास बेचने वाले), औदिनिक (बात व कच्ची रसीई बनाने वाले), आपूरिक (पुर व पूरी आदि बनाने वाले)', पववाक्षपप्प' (पक्काक या पत्रवान वेचने-वाले) आदि का भी उल्लेख किया है। निस्सन्देह, ये वब ऐसे व्यवसायी वे, जो कि विविध प्रकार के एके हुए मीजन को बेचने का कारोबार किया करते वे।

(१६) नर्तक, गायक आदि—मोर्च युग में बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जो नट, नर्तक, बादक, गायक, कुयोज्ज, तालापचार (बाजा बजाने वाले) आदि का कारोबार करके अपना तिवाह करने थे। के कमलते थे, कि इनसे अपना तिवाह करने थे। के कमलते थे, कि इनसे अपना तिवाह करने थे। के कमलते थे, कि इनसे अपना तिवाह के कि इनसे में बिज्य पत्रदा है। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि नट, नर्नक, बादक आदि अनपदों में 'कमीविष्न' न करने पाए, क्योंकि इनसे छिपकार्य में लगे हुए बायवानियों के कार्य में वाचा पड़ती है।" पर इस व्यवस्था के होते हुए मामंत्र पुत्र के आरत के इन विभिन्न कार्य में वाचा पड़ती है।" पर इस व्यवस्था के होते हुए मामंत्र पुत्र के आरत में इन विभिन्न कार्य नहीं पर ऐसा करते हुए वे स्वेच्छापूर्वक कार्य नहीं कर सकते थे।" विभिन्न कर सकते थे।" विभिन्न प्रकार की ल्याजीवाओं (क्या द्वारा आजीविका कमाने वाली वेच्याओं) की सी मौर्य युग

१. 'परशु कुठारपट्टसस्तित्रशुद्दालचककाण्डच्छेदनाः शुरकल्पाः ।' कौ. अर्थः २।१८

२. मॅगस्थनीज का भारतवर्धीय वर्णन, पट्ठ ४९

२. मगस्यनाज का भारतवदाय वणन, पृद्धः ३. कौ. अर्थः २।३६

४. की. अर्थ. २।३६

५. की. अर्थ. २।४

६. की. अर्थ. २।४

 <sup>&#</sup>x27;नटनर्तनगायनवादकवाम्बीवनकुशीलवा वा न कर्मविष्नं कुर्युः, निराधयस्वात् प्रामाणां क्षेत्राभिरतस्वाच्च पुरुवालाम ।' को. अर्थः, २११

 <sup>&#</sup>x27;कामदालमितमात्रमेकस्थातिपातं च वर्जयेयुः। तस्यातिकमणे द्वादश गुणो वण्डः।' कौ. अर्थः ४।१

में सत्ता थी, जो राजकीय सेवा में रहते हुए या स्वतंत्र रूप से पेशा करके अपना निर्वाह करती थीं। उनके कार्य को नियन्त्रित करने के लिये एक पथक अमात्य होता था, जिसे 'गणिकाध्यक्ष' कहते थे। <sup>१</sup>

(१४) अन्य व्यवसाय-कौटलीय अर्थशास्त्र मे अन्य भी बहत-से व्यवसायियो का उल्लेख है, जिनमे देवताकार (देवताओं की मर्तियाँ बनाने वाले) र मणिकार (मणिया से आमयण बनाने वाले) माल्यपण्य (मालाएँ बनाकर बेचने वाले) , गन्यपण्य (सग-न्धियाँ बनाकर बेचनेवाले) ". और भिषक आदि मख्य है । ये सब व्यवसाय भी मौर्य यग मे अच्छी उन्नत दशामे थे।

#### (३) व्यापार

मौर्य युग मे कृषि और उद्योगों के समान व्यापार भी बहुत उन्नत और विकस्ति था। ग्रामी के छोटे-छोटे मौदागरों से लगाकर बडी-बडी कम्पनियाँ तक उस यग मे विद्यमान थी। गाँवों के छोटे दुकानदार जहाँ पण्य की बिकी का घन्या करते थे, वहाँ माथ ही खेनी भी किया करने थे। भारतों में जहाँ छोटी-छोटी दकानों की मला थी. वहाँ माथ ही जल और स्थल के मार्गो पर मण्डियाँ भी लगा करती थी। इनका प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता था। इन मण्डियो द्वारा कर्मान्तों में तैयार हुआ माल ग्रामवासियों को भी उपलब्ध हो जाता था। बाहरो और ग्रामो में सम्बन्ध कायम रखने के लिये इनकी बहन उपयोगिना थी।

व्यापार के नियन्त्रण के लिये राज्य का एक पथक विभाग था, जो वैदेहका (व्यापारिया व दकानदारों) के कार्यों की देख भाल करता था। इस विभाग के अध्यक्ष का 'सस्याष्यक्ष' कहते थे, जो 'पण्याध्यक्ष' की अधीनना मे अपने कार्यों का सम्पादन करना था। व्यापारी माल को ठीक तोलते हैं, और उनकी तराज तथा बाट नहीं है, इसे देखना सर्थाध्यक्ष का ही कार्य था। माल में कोई मिलाबट तो नहीं की गई है, पराने माल को नया बना कर तो नहीं बेचा जा रहा है, जो माल जिस स्थान का बना हुआ न हो, उसे वहाँ का बना बताकर तो नहीं बेचा जा रहा है, और व्यापारी विके हुए माल को बदल तो नहीं रहा है-इन सब बातो पर ध्यान रखना और अपराधियों को दण्ड देना 'सन्धाध्यक्ष' के ही कार्य थे।

१. कौ. अर्थ, २।२७

२. की. अर्थ. २।४

३. की. अर्थ. २।४

४. की. अर्थ, २।४

५. की अर्थ, २१४

६. 'ग्राम भतकवैदेहकाः वा कृषेयः। कौ. अर्थ. २।१

७. 'वारिस्यलपथपण्ययसनानि च निवेशवेस ।' कौ. अर्थ. २।१

८. की. अर्थ, ४।२

यदि कोई व्यापारी माल खरीदते हुए ऐसी तराज का प्रयोग करे जिससे माल अधिक तुलता हो, और माल बेचते हुए ऐसी तराज प्रयोग में लाए जो कम तोलती हो, तो उसे दण्ड दिया जाता था। पर यदि तोल में अन्तर अधिक न हो, तो उसकी उपेक्षा कर दी जाती थी। यदि एक आढक माल तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पड़े, तो उसे अपराघ नहीं समझा जाता था। एक आढक ४ प्रस्थ या १६ कडम्ब के बराबर होता था, और १ कुड्म्ब मे १२ दें कर्ष होते थे। इस प्रकार एक आड़क २०० कर्ष के बरावर होता था। पदि २०० कर्ष तोलते हुए केवल आधे कर्ष का अन्तर पढ जाए, तो उसकी उपेक्षा कर देना अनचित नहीं था। यह अन्तर नाममात्र का ही था। पर यदि एक आढक तोलने पर एक कर्ष का अन्तर ( दे प्रतिशत के लगभग) पड जाए, तो दूकानदार पर ३ पण जुरमाना किया जाता था। यदि कभी एक कर्ष से भी अधिक हो, तो जुरमाने की मात्रा इसी अनुपान (एक कर्ष के अन्तर पर ३ पण) से बढ़नी जाती थी। शमान्त्र का विकाश करते हुए खरीदारी को घोला देने पर कड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई व्यापारी काष्ठ (विविध प्रकार की सारदार), लोह (लोहा, ताँबा आदि धानुएँ), मणि. रज्जु, चर्म (विविध प्रकार की खालें), मिट्टी के बने हुए बरनन, मुती ऊनी या रेशों के बने हुए बस्त्र आदि को घटिया होने पर विद्या बना कर बेच, तो उसे बेची गई वस्तु के मूल्य का आठ गुना दण्ड के रूप मे देना होता था। यदि व्यापारी परस्पर एक होकर यह प्रयत्न करे कि काश्ओ और शिल्पियो द्वारा तैयार किये गये माल को घटिया बताया जाए. और इस प्रकार उन्हें कम पारिश्रमिक मिले. उन द्वारा तैयार किया गया माल कम कीमत पर बिके या उसका ऋष-विकय ही न हो सके. तो उन ब्यापारियो पर एक हजार पण जुरमाना किया जाए। वदि ब्यापारी एक साथ मिलकर पण्य (विक्रेय माल) को रोक ले, और इस ढग से उसकी कीमत की बढाने का यत्न करे, या आपस में मिलकर किसी पण्य की कीमत को गिराने को प्रथन्न करे, तो भी उन्हें एक हजार पण जरमाने का दण्ड दिया जाए। अो द्रकानदार बाटी या मापो की बदल

 <sup>&#</sup>x27;तुलामानाम्यानितिरक्ताभ्यां कीत्वा हीनाभ्यां विकीवागस्य त एव द्विगुणा दण्डाः ।' कौ. अर्थः ४।२

 <sup>&#</sup>x27;आदकस्यार्धकवंहीनातिरिक्तमबोषः, कर्षहोनातिरिक्ते त्रिपणी वण्डः । तेन कर्जी-स्तरा वण्डवद्विद्धाल्याता ।' कौ. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;काष्ठलोहमणिमयं रञ्जूबर्ममृष्मयं सूत्रवल्करोत्रमयं वा जात्यिमत्यजात्यं विकत्रा-धानं नयतो मृत्यावळगुणो दण्डः ।' की. अर्थ. ४।२

 <sup>&#</sup>x27;कार्राजियनां कर्मगुणाय कर्वमाजीवं विकयं क्योपचातं वा सम्भूव समुत्यानवर्गा सङ्गलं बण्डः ।' की. आर्थ. ४।२

५. 'बैदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुयतामनर्घेण विकोणतां कोणतां वा सहस्रं वण्डः' की. वर्षे. ४१२

कर तोलने या मापने में अन्तर (कमी) कर दें, और इस प्रकार अन्तर आ जाने के कारण माल मे बाठवें हिस्से की कमी पड़ आए, तो दूकानदार पर २०० पण जुरमाना किया आए। यदि कमी आठवें हिस्से से अधिक हो, तो इसी हिसाब (ई कमी पर २०० पण) से जरमाने की मात्रा भी बढ़ा दी जाए। वान्य (विविध अभ), स्नेह (ची. तेल बादि), सार' (धर्करा, दानेदार चीनी, गढ आदि), गन्ध (समन्धियों) और मैचज्य (औषधि) में मिलावट करने पर १२ पण जरमाने का दण्ड दिया जाता था। विविध प्रकार के अभ का (विकय के लिये) सब्जय केवल ऐसे व्यापारी ही कर सकते थे, जो राज्य द्वारा इस कार्य के लिये अनजात (अधिकत)हो। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने पास अन्न का सञ्चय करे, तो पण्या-ध्यक्ष को अधिकार था कि वह उसे जब्त कर ले। इस व्यवस्था का प्रयोजन यह था. कि धान्य-पण्य की विकी जनता के लाभ को दृष्टि में रख कर की जा सके। "व्यापारी लोग कितमा मुनाफा ले सकें, यह भी राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। माल खरीदने की जो कीमत राज्य द्वारा निश्चित की गई हो. इकानदार अपने देश के माल को उससे ५ प्रतिशत अधिक मृत्य पर बेच सकता था। इस प्रकार वह पाँच प्रतिशत मनाफे का अधिकारी था। विदेशी माल पर दस प्रतिशत मुनाफा लिया जा सकता था। यदि कोई व्यापारी इससे अधिक मनाफा छे. तो ५ प्रतिशत अतिरिक्त मनाफे पर २०० पण के द्विसाब से उस पर ज रमाना किया जाए। इससे अधिक मनाफे पर जरमाने की मात्रा इसी हिसाब से हदती जाए। यदि पण्य की मात्रा बहुत हो और माल की अधिकता के कारण उसका निर्धारित कीमत पर विक सकता सम्मव न रहे, तो पण्याच्यक्ष सारे पण्य को एक स्थान से विकी कराए." ताकि उसे निर्वारित मृत्य पर बेचा जा सके।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित व्यापार-सम्बन्धी ये नियम अत्यन्त महत्त्व के है ।

 <sup>&#</sup>x27;तुकानामन्तरमर्थवर्णान्तरं वा घरकस्य मापकस्य वा पणमूल्यावस्ट भागं हस्तवीयेणा-चरती द्वित्रतं वण्डः । तेन द्वित्रतोत्तरा वृद्धिव्यक्तिता ।' कौ. अर्थ. ४।२

२. 'फाणितगुडमत्स्यसम्बकासम्बत्तकंराः सारक्यः।' कौ. अर्थः २।१५

 <sup>&#</sup>x27;बान्यस्तेहुकारस्ववगगन्वभैवज्यह्रव्याणां समवर्षोपचाने द्वादशपणो वण्डः।'
 कौ. वर्षे. ४१२

४. 'तेन पास्पपच्यनिक्यांत्र्वानुज्ञाताः कुर्युः, अन्यवा निकितमेवां पच्याच्यको गृङ्खीयात् ।' की. अर्थ. ४।२

५. 'तेन धान्यपच्य विकये व्यवहरेतानुष्रहेच प्रजानाम् ।' कौ. अर्थ. ४।२

जनुमातकपापुपरि भैवां स्वतेशीयां क्यानां प्रध्यकं अत्माक्षेत्रं स्वाप्येत् । परवेशी-यानां वशकम् । ततः परमधं वर्षयतां कवे विकये वा भावधतां पणकते पष्टकपणा-द्वित्रतो वयः । तेनार्थवद्वौ वयः वृद्धिव्यांस्वाता ।' कौ. अर्थ. ४।२

७. 'पञ्चबाहुत्यात्पच्याच्यकः सर्वपच्यान्येकमुकानि विश्वीणीतः।' कौ. अर्थ. ४।२

हमके अनुसीकन से मौर्य कुष के व्यापार का एक स्पष्ट विश्व हमारे सामुख उपस्थित हो जाता है। इसमें सन्देश मुंहि, कि मौर्य युग में व्यापार पर राज्य का कांग्रेर नियमण विश्व-मान था। व्यापारी न माल में निलायल कर सकते है, न उसे कम तोक कासे ने, न विश्व मुगाफा के सकते थे, और न परस्पर निकार किसी पच्च की कीमत ही बढ़ा सकते थे। अम-सदुव हों। इसके कम-विश्व के सम्बन्ध में कीटल ये यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि हमसी विश्वी जनता के जाब को दिन्ह में एक कर की जाए।

तुकाओं जीर बाटों तथा मानों (मापने के साधन) पर राज्य का नियन्त्रण था। इनका निर्माण राज्य द्वारा ही कराया जाता था, जिसके निर्मे पैतिकाध्यस-संक्रक कमाय को कथी-नता में कमेल्त स्थारित किये जाते थे। 'तुकारें नेकक प्रकार की होती वीं—जुका, आयमानी, व्यावहारिकी, संवृत्ता, वाजिनीया, अत्तरपुरकावनीया और काफ्टुका 'रे ये विशिक प्रकार के मारों को तोकने के किये प्रयुक्त की वाती थीं। कौटकीय वर्षधाहन में इनकी बनायट लादि के सम्बन्ध में भी विवरण विद्यमान है, पर उसे यहाँ उद्युक्त करने का वियोच उपयोग नती है।

मैगस्वनीज के यात्रा विवरण से जी इन व्यवस्वाओं की पुष्टि होती है। उसने किसा है, हि "त्रीया वर्ग व्यापार और व्यवसाय का निरीक्षण करता है। इसके कर्मचारी नाप और तील की निगरानी रखते हैं। पाँचतां वर्ग तैयार माल की देखसाल करता है • • नई बन्नुएँ पुरानी बल्कुओं से अलग बेची जाती है। दोनों को एक साथ मिला देने पर जुरमाना किया जाता है।"

पण्य को तोलने या मापने के लिये कौन-से बाट या माप प्रयुक्त होते थे, इस पर भी कीटलीय वर्षसास्त्र से प्रकाश पृदत्त है। सबसे छोटा बाट 'पुष्यं-मायक' कहलाता था, गो तोल में दस घान्यमाय या पांच पुञ्जा (रती) के बरादर होता था। वर्तमान समय का मासा बचन में बाट रती होता है। मौसं युग का मायक आजकल के मासे से हलका होता था। सोलह सुक्यं मायक से एक 'क्यं' बनता था, और चार कर से एक 'पल' कर्य तील में ८० रत्तियों के बराबर होता था। वर्तमान समय का तोला ९६ रत्तियों के बराबर होता है। इस प्रकार कर्यं का बजन तोले से इस्न करते ला। इन बाटों का प्रयोग प्राय. मोने जैसे बहुनूत्य पदार्थों को तोलने के लिये किया बाता था, जतः अर्थमायक, ब्रिमायक जैसे छोट-छोटे बाट भी हुआ करते थे।

१. 'पौतवाष्यकः पौतवकर्मान्तान्कारवेत ।' कौ. अर्थ. २।१९

२. की. वर्ष. २।१%

<sup>3.</sup> McCrindle : Magasthenes, pp. 87-88.

सुवर्ष साचक के समान रूप्यसावक का बाट भी होता था, भी बजन में ८८ गीर-सर्वप के बराबर था। १६ रूप्य सावकों के बराबर 'वरण' संज्ञा का बाट होता था।

अवैसायक, मायक, द्विभाषक, चार-भाषक, आठ भाषक, दश मायक, बीस मायक, तीस मायक, पालीस मायक और सौ मायक के बट्टे बगाये जाते थे। इसी प्रकार रूप्य मायको और घरणो के भी अनेकविष बाट होते थे।

कर्षे ८० राती या १६ मावक के बराबर होता था, यह बभी कपर लिखा वा चुका है। पल जार कर्षों के बराबर होता था, बोर एको के बी एक एक, दो पल, जार एक झादि के ती एकों तक के बाट होते थें। १०० पल आजकल के चार तेर ते कुछ बड़ा होता था। १०० एक के बाट को आध्यानी कहते थें, बोर २०० एक या २ आयमानी के बाट को दोण।

जिस प्रकार होण के छोटे बाट आयमानी, पल, कर्ष जीर मायक होते थे, सैसे ही होण के एक जम्म खंगके मी छोटे बाट के, जिन्हें आवक, प्रस्थ और कुडून्स कहा जाता था। कुडून्स जनन में २० नामक सा १२५ कर्ष के बराबर होता था। ४ कुडून्स के १ अस्य बनता था, और ४ प्रस्य से १ आवक और ४ आवक से १ होण थो गों पढ़ितयों में होण का वकन एक-सद्स था। होण बकन से आजकल के ८ सेर या १७ पीड के लामम होता था। अधिक जबन के हम्म को तोलाने के लियें वारीं और 'ब्ह' प्रयुक्त होते थे। 'वारी' १६ होण के बराबर होता था, और 'बह' १० होण के। २० होण के बाट की होता 'कुम्म' थी।'

बादों के निर्माण के लिये यातो धातुओं का प्रयोग किया जाता या, या प्रश्यरां का, और या ऐसे क्रम्यों का विजय पर कल या अनि का कोई असरन पर्ध (को जल के सम्पर्क से मारी न हो आएँ, और अनि के सम्पर्क से हास को प्राप्त न हो सकें)। धातुओं में छोंहूं को बादों के लिये उपयुक्त समझा आता या, और पत्यरी में उन पत्यरी कों जो मगथ और सेकल में मिलते से।

सीर्य दूग मे वस्तुओ और मूमि आदि को नापने के लिये भी अनेकविष 'माप' प्रचलिन थै। सबसे छोटा साथ परमाणु था। आठ परमाणुवा से एक एक्पक्षियुद्ध बनता था, आठ रमचक-वियुटों से एक लिखा, आठ लिखाओं से एक सुक्तामध्य, आठ मुकामध्यों से एक यबसम्प्र और आठ प्रवसम्प्री से एक अणुड। यह अगुळ औशत दर्ज के पुरुष की बीच को उंगली के बीच के पोर के बराबर चौडाई का होता था। वर्तमाल समय के इञ्च का यह तीन-चौंबाई के लगमग था। इस अकार एक क्ष्मुक की लम्बाई के अपने के किये मी 'पायो' का तिवस होती थी। मीर्य युग के लोग कितनी स्वत्य लम्बाई को सपने के किये भी 'पायो' का निमीण किया करते थे, यह इससे मणी गीति समझा जा सकता है। ४ अनुलां हे १ सुन

१. की. अर्थ. २।१९

 <sup>&#</sup>x27;प्रतिमानान्ययोगयानि मागवनेककात्रीलमवानि, यानि वा नोवकप्रवोहान्यां वृद्धिं पण्डियुक्त्येन बाह्यसम्।' बौ. अर्थ. २११९

प्रह बनता बा, ८ बंतुनों से १ बनुर्युष्टि और १२ बंतुनों से १ बितस्ति । बनुर्युष्टि अर्थे करवाई कावकरू से ६ बनों या जाये सुद्ध के बराबर होती थी । २ दितस्ति १ जर्रास्त के बराबर बी, और ४ जरिल् १ दब्ब के । वच्च की करवाई प्रायः २ गज या सुद्ध के बराबर बी। १० वच्च से एक रुक्तु बनती थी, और १००० बनु (जो वच्च का ही कम्म नाम बा) से १ गोस्त । ४ गोस्तो से एक बोजन बनता था। इस प्रकार योजन कम्बाई से ४००० वच्च या ८००० गज होता था। वर्तमान समय का मील कम्बाई में १७६० गज होता है। इस प्रकार योजन लगमप ४ भील के बराबर था। कौटल्य ने कम्बाई से मार्य से कम्ब की जनेक माप दिये हैं, पर प्रवातया उपरिजिस्तित माप ही नापने के लिये मीर्य युग में प्रसन्त हजा करते थे।

माप के सानो को भी राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता ना, और यह कार्य 'माना-ध्यम' नामक जमारत के सुद्ध 'हता ना,' जो सम्बद्धनः पौतनाम्यक की अधीनता से कार्य करना ना। वरन, रञ्जु आदि जिन पच्यों का विक्रय नाप कर किया जाता ना, उनके लिये ये मान ही अबुन्त होते हो। मूनि जादि को नापने के लिये मी इनका प्रयोग किया जाता ना। नगरो में विभिन्न पच्य की विक्री के लिये पृत्वस्-गृतक् बाजार होते थे। कौटत्य ने जिस आदर्श नगर का निज मन्द्रत किया है, उससे नगर के दक्षिण-परिवम में पत्रकाना, सुरा और मास की दूकानों की ध्यवस्था को नई है, उत्तर-परिवय नाग में औषिवर्यों की कुकानों की, और पूर्व-दिशिण मान में गन्त, सात्य, सात्य आदि की दुकानों की।'

मीर्य बूग में स्वदेशीय (जान्तरिक) और परदेशीय (बाह्य)—योगी प्रकार का व्यापार बहुत उन्नत दक्का में बा। मारत का आन्तरिक व्यापार जल और स्वक दोनों मागों डार होता था। इन मागों के बिवय में पिछले क्याया में प्रकाश डाला जा चुका है। क्यों कि विविच प्रदेशों और स्वागों की विचिन्न करतुएँ प्रसिद्ध की, जतः व्यापारी उन्हें जनक के जाकर देवा करते थे। बिन प्रदेशों की बाले, सीणयी, कम्बल, सूरी मकमल, रेशम आदि बहुत प्रसिद्ध के, उनका उल्लेख भी इसी अध्याय में क्यर किया जा चुका है। व्यापारी इन्हें बाब ते स्वर्ध के काय के लिये मुदूरवर्ती प्रदेशों में के जावा करते थे। ये व्यापारी सार्यों (कांफलों) में सगठित होकर यात्रा किया करते के, और इनके मुख्य के नियं मुदूरवर्ती प्रदेशों में के जावा करते थे। ये व्यापारी सार्यों (कांफलों) में सगठित होकर यात्रा किया करते के, और इनके मुख्य के नियं मुदूरवर्ती वार राज्य पर बा, अतः वार के 'सार्यवाह' कहते थे। सार्यों की राज्य आपारियों से कर वी प्रदेश करता वार है 'नायोंच्यार' (आपं में संगठित होकर तोच हार)

१. की. सर्च. २।२०

२. 'मानाध्यक्षो बेलकालमानं विद्यात ।' कौ. अर्थ. २।२०

३. की. वर्ष. २।४

४. की. अर्थ. २।२१

प्रस्केक व्यापारी से सवा पण वर्तनी (मार्ग-कर) जिला जाता था।' सार्थ के मारू को होने के किये जितने पत्तु हों, जग पर बी कर ज्याता था। एक सूर (बीड़ा, सम्बर्ग आहि) वाहे पत्तुओं पर कर की माता १ एक, दैक जादि पत्तुओं पर 2 पत्त, छोटे पत्तुओं (मेह आदि) पर पूर्व भीर दिस पर उठाते हुए बोझ पर कर की माता १ माक्क थी। इस वर्तनी-कर के बसूक करने के कारच सरकार का मह कर्तव्य हो जाता था, कि मदि मार्ग में व्यापारियों की कोई तुक्तवात हो जाए, तो उसकी श्रातिवृत्ति करे। वर्तनी-कर 'जन्तपाल' द्वारा बसूक किया जाता था

बैदेश्य (परदेसी) सार्व भी व्यापार के लिये मौर्य साम्राज्य में आया करते थे। जब कोई विदेशी सार्थ सीमा को पार कर साम्राज्य में प्रवेश करता था, तो उसके माल की सावधानी के साथ आँच की जाती थी। यह देखा जाता या, कि उसकी मात्रा कितनी है, और वह विद्या किस्स का है या चटिया किस्स का। यह जौजने के अनन्तर उस पर मुद्रा लगा वी जाती थी, और इस प्रकार मुझित हुए पथ्य को झल्क के लिये शल्काध्यक्ष के विमाग के पास मेज दिया जाता था। " ऐसा प्रतीत होता है कि मीर्य युग ने सार्य में सगठित व्यापारी शल्क से बचने के लिये माल को छिपाने का भी प्रयत्न किया करते थे। इसी कारण उन पर वेख-रेख रखने के लिये गुप्तचर भी नियक्त किये जाते थे, जो बैदेहको (व्यापारियो) का भेस बनाकर सार्च द्वारा लाये हर बाल की मात्रा और किस्म का परिचय प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार प्राप्त की गई सुचना को वे सरकार के पास मेज देते थे। फिर शस्काव्यक्ष (या उसका कर्मवारी) सार्व के व्यापारियों के पास जाकर कहता था- 'इस-इस व्यापारी के पास इतना-इतना माल है और इस-इस किस्म का माल है। माल को छिपाना व्यर्थ है। देखों, राजा का कितना प्रमाव है।' ऐसे माल को अपने राष्ट्र में नहीं विकने दिया जाता था, जो 'राष्ट्र-पीडाकर' (देश को नुकसान पहुँचानेवाला) या अफल (बेकार) हो । ऐसे मालको स्वदेश मे प्रविष्ट होने से रोक दिया जाता था। इसके विपरीत जो माल 'महोपकार' (अत्यन्त लामकर) और दर्लम हो, उसे स्ववेश में लाने के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से उस पर शस्क भी माफ कर दिया जाता था।

मीर्य युन में अनेक विदेशी राज्यों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, इस विषय की कतिपय सुचनाएँ कौटलीय अधंसारक में पायी जाती है। रेसम के विधिष प्रकारों का उल्लेख करते हुए कौटल्य ने 'चीनपट्ट' को अंदर रेसम कहा है। चीन का रेसम

१. 'अन्तपालः सपावपणिकां वर्तनी गृहणीयाल् ।' कौ. अर्थ. २।२१

विदेश्यं सार्यं कृतसारफलगुआव्यविषयनभिकानं मुत्रां च बस्या प्रेमविवश्यकस्य ।' की. अर्थः २।२१

 <sup>&#</sup>x27;राष्ट्रपीडाकरं माण्डमुण्डिन्साइकलं च यत् । महोपकारम् ण्ड्रन्तं कुर्यात् वीवं तु तुलंगम् ॥' की. अर्व. २।२१

इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है, जौर जाजकल भी उसे श्रेष्ठ समझा जाता है। प्रतीस होता है, कि सीये युव में भी चीनो रेपाम बहुत जिल्यात या, और वह लारत में भी जिलने के लिये जाया करता था। इसी प्रकार मुक्ताओं का विजय परे हुए 'कार्यमिक' युक्ता का भी उत्तेष्ठ किया गया है, जो पारसीक (ईरान) वेस की कर्तम नदी से प्राप्त होते थे। कीटल्य में मणियों के तीन मुख्य मेद किले हैं, जिनमें एक 'पारसमूदक' (समुद्र पार की) भी है। इस वा की मणियाँ सनुद्र पार की अपित है, विजय के लिये पारस में जाया करती थीं। सामपर्पी (अधिका) से आनेवाले मोतियाँ जीर नैपाल से आनेवाले चर्मों (फरी) का बी कीटल्य ने उल्लेख किया है।

पश्चिमी देशो के साथ जलमार्ग द्वारा व्यापार के लिये जारत के समुद्र-पट पर 'मुजि-रिस' नाम का बन्दरनाह या, जहाँ बहुत-से रोमन व्यापारी निवास करते थे। व्यापार की रक्षा के प्रयोजन से वहाँ १२०० सैनिक भी नियक्त थे। मृजिरिस से मारतीय व्यापारी फारस (ईरान) की खाडी जाया करते थे. जहाँ मस्कत का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह मारतीय माल का सर्वप्रधान केन्द्र था. और यही से मारत का पण्य असीरिया आदि परिक्रमी देशों में मेजा जाता था। र इंजिप्ट (मिस्र) के साथ व्यापार के लिये जल-मार्ग लाल सागर होकर जाता था, और यह मार्ग भी बहुत महत्त्व का था। सिकन्दर ने फिल को भी जीतकर अपने अधीन किया था. और वहाँ का शासन करने के लिए अपने जन्यतम सेनापति टारमी को नियक्त किया था। टाल्मी की राजधानी एलेग्जेण्डिया नगरी थी, जिसे सिकादर (एले-ग्जेण्डर) ने ही अपने नाम पर बसाया था। शीघ्र ही यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई। क्योंकि एलेम्बेण्ड्रिया की स्थिति समुद्र-तट पर बी, अतः सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से उसका बहुत उत्कर्ष हुआ। मिस्र के शामकों की इच्छा बी. कि एले खेरिडया जारतीय माल के क्य-विक्रय का प्रसिद्ध केन्द्र बन जाए. और बारत का जो पण्य ईरान की खाड़ी से होकर मस्कत के रास्ते से टायर आदि परिवामी (ममध्य साग र के पूर्वी तट पर रिवत) बन्दरगाहों पर पहुँचता है, वह लाल सागर होकर एलेम्बेण्डिया आने लगे, और वहीं से उसे पाश्चात्य देशों के व्यापारी क्य किया करें। इसी उट्टेश्य को सम्मल रख कर टारमी प्रथम के पुत्र टाल्मी फिलेडेल्फस ने आसिओने (Arsionoe) से लाल सागर तक एक नहर बनवाने का विचार किया। योजना यह बी. कि यह नहर १५० फीट के लगभग चौड़ी और ४५ फीट के लगमग गहरी हो। यह नहर प्रायः उसी क्षेत्र मे बनायी जानी बी, जहाँ आधुनिक युग में स्वेज की नहर का निर्माण किया गया है। इसका प्रयोजन भी यही मा; कि भारत आदि प्राच्य देशों के पण्य को एलेखेण्डिया सदश बन्दरगाहो तक पहुँचने के लिये स्थल-मार्ग से ले जाने की जावश्यकता न रहे. और वह सीवा ही समद्र-मार्ग से मिल की राजधानी तक पहेंच सके। पर यह नहर पर्ण नहीं हो सकी। परन्त टाल्मी फिलेडेल्फस

१. की. सर्व. २।१५

<sup>9.</sup> S. K. Dat-Economic History of Ancient India, pp, 160-161,

इससे निरास नहीं हुआ। जसने भारत के साम व्यापार पर अपना समिकार कायम रखने के लिये कास आपर के पिक्सी तट पर वें रिलंस (Berenice) लाम का एक नवीन नगर बसामा। सीझ ही यह आरदीय व्यापार का सर्वत्रमान केन्द्र बन क्या। नारत से जो सास विश्वे के लिये पिक्सी हों को जाता पा, जये पहले समुक्त्रमार्थ हारा कास साम के वेरिलंस के स्वापा आता था। वहां ते उसे स्वल के मार्ग से कान्यस नामक नगर तक पहुँचाया आता था। यह नगर नील नदी से तीन मील की दूरी पर स्थित था, और नील नदी से इस स्वर तक एक नहर का निर्माण किया गया था। वारत के आरतीय माल जलमार्ग हारा (नहर और नील नदी होते हुए) एले व्यक्तिया मोल जाता था। इस प्रकार कि हारा (नहर और नील नदी होते हुए) एले व्यक्तिया मोल विश्वे व्यापार के स्थापार के लिये सारत आने वाता था। इस प्रकार किस सारित प्रवास देशों है स्थापार के लिये सारत आने वाले व्यापारी कान्यस और वेरिलंस से चलकर लाल सामर होते हुए अरब सामर से सिन्य नदी के मुहाने पर आ आया करते थे, बहुर्ग सारत पाइल नामक कररायह स्थापत साम पाइल नामक कररायह स्थापत के प्रवास वाहियों से सारत से माल की केन्द्र बनाकर सारत के स्थाप वहनी करने स्थापत के प्रवास का व्यव्य वहने से कररायहाँ में भी आया-जाया जाता था। ये वन्यरात सारत के प्रविच्यों करने वर स्थापत से भी आया-जाया जाता था। ये वन्यरात सारत के प्रविच्या करने हम नर स्थापत से भी स्थापन ने स्थापत के स्थापत की स्थापत के स्थापत के स्थापत के स्थापत कर स्थापत के स्थापत के स्थापत के स्थापत करने से स्थापत की स्थापत से स्थापत की स्थापत के स्थापत की स्थापत की स्थापत की स्थापत के स्थापत की स्थापत का स्थापत की स्थ

कारस की बाड़ी और लाल सागर के जलमागों के वितिस्त्य तीन अन्य मार्ग में, जिनते मारत का माल परिवसी देशों से लेवा जाता था। ये तीनो स्थलनार्ग थे। एक मार्ग काबुल नदी के ताय-साथ परिचम की बोर जाता था, और हिन्दुकुण पर्वतमाला के परे बाक्सत नदी तक जा पहुँचता था। वहीं से यह कैंदियम सागर जाकर फिर काला माकर पहुँच जाता था। हुसरा स्थल-मार्ग कन्यार से हीरात होता हुआ फारस (ईरान) जाता था, और ईरान से होता हुआ एथिया माझनर तक चला जाता था। तीसरा मार्ग नक-रान के रास्ते से परिचमी देशों को जाता था। 'वित्सक, मौर्य यून में में हम तम मार्गों का व्यापार के लिये प्रयोग किया जाता था, जिससे मारत का विदेशी व्यापार बहुत उमत हो नया था। कीटत्य की गीति भी विदेशी व्यापार के अनुकूल थी। उन्होंने यह विद्यान प्रतिपासित किया था कि 'परजूमिल' (विदेशों में उत्पन्न) माल को अनुषह द्वारा स्वदेश

(४) कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन

सौर्यं युग के कृषक, शिल्पी और व्यापारी अपने-अपने संगठनों में संगठित थे। कुम्हार, लुहार, वर्षकि आदि शिल्पियों के संगठनों को 'श्रेणि' (Guild) कहते थे। प्राचीन

William Robertson: An Historical Disquisition of Ancient India pp. 30-32.

<sup>2.</sup> S. K. Das-Economic History of Ancient India p. 162,

<sup>3. &#</sup>x27;बरमसिखं पध्यमनुष्ठहेणाबाहयेत् ।' की. अर्थ. २।१६

साहित्य के अनुशीलन से इन श्रेणियों के स्वरूप, संगठन, नियम जादि के विषय में बहत-सी महत्त्वपूर्ण नातें ज्ञात होती हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में इन श्रेणियों के सम्बन्ध में विश्वद-रूप से विवेचन नहीं किया गया है, पर इनकी सत्ता अवश्य सुचित होती है। अक्षपटल-मध्यक्ष का एक कार्य यह भी बा. कि वह देश-संवातों, बाम-संवातों, जाति-संवातों और कुछ-संवातो के धर्म, व्यवहार और वरित्र जादि को निवन्ध-पुस्तकस्य करे। पद्यपि इस प्रसंग में श्रेणिकपी संघात का उल्लेख नहीं किया गया है. पर इससे यह अवश्य जात हो जाता है, कि मौर्य युग में अनेकविष संवातों (समुदायों) की सत्ता थी, और उनके अपने-अपने पृथक् वर्ष (कान्न), व्यवहार और वरित्र होते थे। शिल्पी भी संघातो (जिनकी सजा श्रीण थी) में समिति है, इसका निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यत्र मिलता है। वहाँ लिला है, कि श्रेणियाँ ऐसे व्यक्तियों के पास अपने बन को अमानत रूप से रखें जिनपर उनका विश्वास हो, और विपत्ति के समय (जावक्यकता पढने पर) इस धन को वापस ले लें।' श्रेणियो की सत्ता में इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता । स्मति प्रन्थों में शिल्पियो और कारीगरों के संगठनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है. और उन्हें 'श्रीण' की सज्ञा दी गई है। कौटलीय अर्थशास्त्र का यह वाक्य भी इन्ही श्रीणियों को सुवित करता है। कौटल्ब ने नगर में विभिन्न बर्गों के लिये जहाँ पूबक्-पूबक् रूप से निवास की व्यवस्था की 🐉 वहाँ श्रेणियो के लिये भी पुषकु-स्थान मूरक्षित रखा है। राजकीय आमवनी के साधनो का निरूपण करते हुए भी कारओ और शिल्पियों के 'गणी' (संगठनी) को आय का एक साधन बताया गया है। इन सब निर्देशों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि मार्थ यग के कार और शिल्पी सगठनों में संगठित थे. और इन सगठनों को 'श्रेणि' और 'गण' कहते थे।

केवल काव और शिल्पी ही नहीं, अपितु कर्मकर (मजदूर) थी सप्रिटत रूप से कार्य करते थे। इनके मगठनों के लिये अर्थशास्त्र में 'क्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मकर लोग संबंदित होकर काम का ठेका के लेते थे, और निर्वारित समय पर उसे दूरा करते थे। यदि वे समय पर कार्य पूरा न कर सके, तो उन्हें सात दिन की मोहलत दी जाती थी। यदि सात दिन बीत जाने पर बी वे कार्य को दूरा न करें, तो उसे दूसरो की दिया जा सकता था।' सचमूत (सच मे संगठित कर्मकर) जो पारिश्रमिक या बेतन प्राप्त करें, उसे या तो आपस में

१. की. अर्थ, २१७

 <sup>&#</sup>x27;अच्चं प्रतीकाराः कावशासितारः सिक्रकेपारः स्वचित्तकारवः अेणी प्रमाणा निक्षेपं यह जीवः । विचली खेणी निक्षेपं भवेत ।' की. अर्थः ४।१

३. की. अर्थ. २१४

४. की. सर्थ, २।६

५. की. अर्थ. ३।१४

एक बराबर बीट केते थे, या बैसा उन्होंने फैसका किया हुआ हो। वो व्यक्ति संवश्त रूप से संव में सम्मिक्त हुए हों, बिद रवस्य होते हुए यी उनमें से कोई पूबक् हो जाए, तो उसे रे रे प्रव कुताने का दश्च दिया बाता था। यह किसी के किये सम्मव नहीं था, कि कार्य के प्रत्रम्भ हो बोने पर वस्त से से पुष्पक हो। से को सीम्पिक्त कोई कर्मकर जब पहली बार कार्य के प्रत्रम हो कोने पर कर से से से प्रव के से साम करने पर उसे से बहुक्कर कर ते के ता कर दिया जाता था। इसरी बार पुतः प्रमाद करने पर उसे संब से बहुक्कर कर ते का नियम था।

काकतों, विल्ययो और कर्मकरों के समान कुकको के संगठन भी मौथे युग में विषमान वे। ये संव परस्पर मिलकर बाँच बाँचने जैसे कार्यों के लिये संगठित किये जाते वे। कृषक स्त्रोच 'सम्मूय' (परस्पर सहत होकर) सेतुबन्य बनाने सबूश कार्यों का सम्पादन करते वे।

कीटल्स ने व्यापारियों से संगठमों का 'सम्मृय वामुलान', 'वाव्यवहारिक' जादि संजाजों से प्रतिपादन किया है।' गारदस्तृति ने 'सम्मृय वामुलान' से जिमप्रान को इस प्रकार स्थ्य किया है—' विषक् प्रमृति जहाँ परसर मिलकर कार्य करते हो, उसे सम्मृय-समुप्यान स्वान कहते हैं। यह मी 'व्यवहार' कार एक जाधार होता है। कल (यूनाफ) को सम्मृत्य रखकर जब क्षाम्मित्र कम से कार्य किया जाता है, तो उसका जाधार प्रकोप (क्षाया हुजा पन) होता है, जीर इस 'प्रकोप' में जिसका जिसना जंब है, उसी के जनुसार उसे लाम बाहिंग का जाता में के भी क्षाय (मुकसान). क्या पता चृति हो, उस उसी हिसाक से प्राप्त हो, जिससे कार्य के कार्य मान किया हो। कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के लाम बाहिंग कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य हो। 'तिस्त्य हुज उसी हिसाक से प्रप्त हो, जिससे कि प्रकोप में किसी का कम्य या अधिक जंब हो। 'तिस्त्य हुज उसी हिसाक से प्रप्त हो, जिससे क्षित प्रकोप के कम्य (मुकसान). क्या हानि को प्राप्त करता था। मौर्य मुन से मी व्यापारियों के इस कारत के 'समृत्य-समुमान' विध्यान से, जिनमें सम्मित्र व्यापारी प्रच्य को रोक कर उसे क्रेंबी कीमत पर बेचने का प्रयत्त करते हो। विसमें का प्रतिपादन करते हो। विसमें का प्रतिपादन किया है। जिनसे व्यापारी प्रच्य को रोक कर उसे क्रेंबी कीमत पर बेचने का प्रवत्त करते हो। इस क्षाय प्रचार को यह स्थान नहीं जा। इसी कारण उन्होंने ऐसे निवसों का प्रतिपादन किया है। जिनसे व्यापारी प्रचाननी कीमत नहीं। प्राप्त कर सकते थे। इस व्यवस्थाओं का उसले क्षा हुज क्षाय में क्षाय में करार किया वा चुका है।

# (५) दास-प्रथा

भैनस्थनीज ने लिखा है कि "भारतवर्ध के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त भारतवासी स्वतन्त्र है, उनमें कोई भी दाल नही है। लेकिडिमीनिन और भारतीय यहाँ तक तो एक इसरे से मिलते हैं। पर लेकिडिमीनिन लोग हेलट लोगों को

१. की. अर्थ. ३।१४

२. की. वर्ष. ३।१४

३. की. अर्थ. ३।१४ और ४।२

ससों की तरह रखते हैं। ये हेलट निम्न प्रकार का श्रम करते हैं। परेन्तु जारतीय विदेखियों तक को दास नहीं बनाते, अपने देशकासियों की तो बात ही क्या है!" स्ट्रेबो के अनुसार 'वहीं मैगस्थनीज जिसता है, कि जारतीयों में कोई भी दास नहीं रखता।'

यद्यपि श्रीक विवरणों के अनुवार गारत में वास प्रवा की सत्ता नहीं थी, पर कौटलीय अवंबाल्ड से बात होता है कि मौबं यूप में बारत में नी वास-प्रवा विवयान थी। सम्मवदः, तित हंग की वास-प्रवा प्राचीन काल के बील नीर रोम में बी, वैसी नारत में नहीं थी। यहीं वालों के प्रति वैसा कहा तथा अवालुषिक व्यवहार नहीं किया जाता था, बैला कि बीत में होता था। श्रीक लेखकों में जी जानिसीकिटस के अनुसार वह बात (वासप्रवा के न होने की) उसी प्रदेश के सम्बन्ध में सही थी, बहुत कि मुस्कित (युष्क्रमें) का बादत था। प्रवास के साथ प्रवेशों में, बहुति वासीका लोगों का बच्छी वड़ी संस्था में निताब सा वास-प्रवा की सता बवस्य थीं में, वाही वासीका लोगों का बच्छी वड़ी संस्था में निताब सा वास-

पर कतिपय वक्षाओं में आयं श्री सामीयक रूप से दास बनाये जा सकते थे। परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिये, जुरमानों का दण्य बदा करने के लिये और ल्यामारूप की आता के अनुमार परिवार की सम्मत्ति के अबन कर लिये जाने पर आयं को श्री दास के रूप में रहुन रक्षा जा सकता था। पर ऐसी बचा में उसके स्वजनों का ग्रह कर्तव्य था। कि वेशी श्र के सी श्र हर कर्तव्य था। कि वेशी श्र के सी श्र हर कर्तव्य था। कि वेशी श्र के बी श्र रुपया बदा कर उसे दासरूप के मुक्त दिका हैं, विशोषतथा उस अवस्था में विश्व कि वह बालक हो, या सहाय-कार्य में समर्थ व्यवस्थ भी अपने की रहन रक्ष सकता था। विश्व वह सावस्थ का मृत्य कुता है, तो पुन. स्वतन्तता प्राप्त कर सकता था। पर विश्व लायमावा (विवार क्यों वपने को रहन रक्षा हो) एक बार किसी अपराध के कारण निव्यतित हो आए. तो उसे बन्यमर दास रहना पड़ता हो)

था। जिसे दूसरो ने रहन रखा हो, यो बार अपराध करने पर उसका दासरच अन्य तर के लिये हो जाता था। यदि इस प्रकार दास बना हुआ कोई व्यक्ति कही मागने का प्रवस्न करे, तो किर वह स्थातन्त्र्य प्राप्त नहीं कर सकता था।

दासो के प्रति ब्रा व्यवहार नहीं किया जा सकता था। जनसे मुखा उठवाना, विष्टा और मूत्र उठवाना, जुठ उठवाना, उसे नंगा रखना, पीटना और गाली निकालना निषिद्ध था। दास-स्त्री से अनाचार करना भी कानन के विरुद्ध था। जो दास-स्त्रियाँ वात्री (दाई). परिचारिका आदि का कार्य कर रही हो. यदि उनके प्रति अनाचार किया जाए. तो इसी अरबार पर उनका दासीस्व समाप्त हो जाता था. और वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेती थी। उच्च कुल में उत्पन्न हुए दास के प्रति दुव्यंबहार करने पर उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार फिल जाता था। यदि कोई स्थामी दास-आणी (दाई) या रहन रखी हुई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने बन्ना में लाए. तो उसे पूर्वस्साहस दण्ड दिया जाता था। यदि यही कार्य कोई जन्म व्यक्ति (जो दासी-स्त्री का स्वामी न हो) करे, तो उसके लिये मध्यम साहस वण्ड की व्यवस्था थी। यदि कोई मनच्य किसी दासी-कन्या या रहन रखी हुई स्त्री से व्यक्तिचार करे या दूसरे से कराए, तो जिस बन को देकर उसने उसे रहन रखा था, न केवल वह नष्ट हुआ मान लिया जाता था, अपित उसे उससे दूगना दण्ड मी देना पडता था। दासो को अधिकार था कि स्वामी के काय को नकसान न पहुँचा कर अपनी पथक कमाईकर सके। इस कमाई पर उनका अपना स्वत्व होता था। वे पैनक सम्पत्ति को भी उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वे प्राप्त करते थे, उसका उपयोग वे पून. आर्यत्व को प्राप्त करने के लिये कर सकते थे। जिस वनराशि को प्राप्त कर उन्होंने अपने को बेचा हो या रहन रखा हो, उसे चका देने पर वे दास न रह कर स्वतन्त्र हो जाते में, और इसके लिये वे उस सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकते थे, जो उन्होंने स्वामी के कार्य को अति न पहुँचा कर कमायी हो या विरासत मे प्राप्त की हो। अपने को स्वतन्त्र कराने के लिये दास या आहितक (रहन रखे हुए व्यक्ति) को केवल वही राशि अदा करनी होती थी, जो उसे बेचते हुए बा रहन रखते हुए प्राप्त की गई हो। यदि कोई व्यक्ति जर-माना अदा न कर सकते के कारण दाम बना हो, तो वह कमाई करके जुरमाने की रकम अदा कर सकता था और इस प्रकार दासत्व से मक्ति पा सकता था। यदि यद्ध में पराजित हो जाने पर किसी आर्य को दास बनाया गया हो, तो वह भी निर्धारित कर्म कर चक्रने के अनन्तर और नियत अवधि तक दास रह कर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता था. या जतनी धनराशि प्रदान करके जो इस अविच में उससे जो कार्य लिया जाना हो. उसके पारिश्रमिक के आवे के बराबर हो।

जिस मनुष्य ने स्वय अपने को बेच कर दासत्व स्वीकार किया हो, उसकी सन्तान आर्य (स्वतन्त्र) ही रहती थी, दास नहीं। यदि कोई दास आठ वर्ष से कम आयु का हो, यह बाहे स्वामी के घर से उत्पन्न हुआ हो, या उसे विरासत में मिला हो, या उसे उसने कर्म किया हो या किसी अन्य मकार से प्राप्त किया हो, यदि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मिसी हीन कार्य में कमाया बार, वा उसे विशेष में केच विद्या आए वा रहन रक्त दिया आए, तो ने में कर ऐसा करने वाटे स्वाप्त के पूर्वस्थाहत पर पिया निया बा, अपितु उसके करी-दार और को प्राप्त के कियो नी हरी हुए कर किया में ही निहिंद या, वादिक कियो ने हरी क्षण कर विषयान था। वही बण्ड कर बसा में भी निहिंद या, वादिक कियो नमंत्र करी को उसकी मुस्तिक की समुचित व्यवस्था किये निना हो केच विद्या आए या रहन रक्त दिया आए, वाह्मिक वाह प्राप्त कर केने के बाद भी यह वाह की स्वतन्त्र न कर दिया आए, तो बार कृष्ण कुरवाने की बजा दी जाती थी।

निनी कमाई करके जो बन दासों के पास एकत्र हो जाता था, वास्स की दशा में हो उनकी मृत्यू हो जाने पर उनके निकट सम्बन्धी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते वे। पर यहाँ देव साक मा कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो उसके स्वामी का उसकी सम्मत्ति पर म्बन्स हो जाता था।

यदि स्वामी से किसी वासी के सन्तान उत्पन्न हो जाए, तो वह सन्तान और उसकी माना दोनों वासन्त से हुटकारा पा जाती थी। पर यदि वासी अपने और अपनी सन्तान के हिन की दृष्टि से स्वामी के पान हो रहना जाहे, तो उनके माई-वहन दास्यत्व से मुक्त कर दियं जाते थे। जब कोई दाम या दासी एक बार दास्यत्व से स्वतन्त हो जाएँ, तो उन्हें किस से बेचने और उहन रत्ने न र १२ एण जुरमान किया जाता था, बबातें कि उन्होंने स्वय हो ऐसा करने के लिये स्वीकृति न दे दें।

कोटलीय अर्थशास्त्र के इस विकरण से मीर्थ मुग की दास-प्रवा का स्पष्ट रूप हमें बात हो जाता है। इससे सन्देह नहीं, कि मारत के ये दास बीस और रोस के दासो से बहुत सिक्ष प्रकार के ये। ये अपनी पुमक् कमाई कर सकते थे, और रुपया चुका कर दास्था से मूचित सी पा सकते थे। इसे सम्पत्ति अजित करने और उसे उसराधिकार में प्राप्त करने का भी अधिकार था। दासो के स्वामी वासो को न पीट सकते थे, न उनसे नीच कार्य करा कते थे, और न उनके प्रति कोई दुव्यंबहार ही कर सकते थे। ऐसी दशा में मिर्यम्पता अधिकार था। दासो के न प्रमुख किया हो, कि सारत मे दास-प्रवा का अमाद है, ती यह समेदी स्वामी का था।

# (६) मुद्रापद्धति

 के लिये कोच-प्रवेश्य सिक्के ही मान्य होते थे। व्यावहारिक सिक्के कम मूल्य के होते थे, और उनका प्रयोग साचारण व्यवहार के लिये किया जाता था।

सिक्के अनेक प्रकार के होते ये। मीर्च युन को प्रधान तिक्का पण था, खिसे 'क्रप्य क्य'
मी कहते थे। यह चौदी का बना होता था। पर मह शुद्ध चौदी का न हीकर तीबे बौर सीसे
आदि को सिकाकर बनामा जाता था। कोटल के अनुसार रूप्य-रूप में चार साथ तीबे
और एक प्रथक (पोष नेती) जयु, सीसा, तीवण मा अञ्चन की मिलाबट की जाती थी।
सम्मबतः, यह रूप्य-रूप एण बतेमान समय के चौदी के रुपये के सदुश्व ही होता था, जिसमें
चौदी के अतिरिक्त मिलाबट मी एइती है।

रूप्य-रूप पण के अतिरिक्त अर्थपण, पाद (पण) और अष्टमाग (पण) के भी सिक्के जारी किये जाते थे. जो बर्तमान (दशमलव की पद्धति पर आश्वारित पैसों के प्रचलन से पर्व के) समय की अठिलयो, चवलियो और दुवलियों के समकक्ष होते थे। सम्भवत.. ये सिक्के भी जाँदी में ताम्य आदि को मिलाकर ही बनाये जाते थे। क्योंकि मौर्य यम में वस्तओं की कीमतें बहत कम थी, और पण की क्य शक्ति बहत अधिक थी, अतः कम मृत्य की वस्तुओ के विनिमय के लिये ताँबे के सिक्के भी जारी किये गये थे. जिन्हें 'तासकप' या साचक कहते में। मायक के छोटे माग अर्थमायक, काकणी और अर्थकाकणी थे। एक क्रव्य-क्रय पण में कितने मावक होते थे, कौटलीय अर्थशास्त्र से इस विषय में कोई निवेंश नहीं मिलता। सम्भवत., मायक पैसे के बराबर होता था, और एक पण में ६४ पैसे होते थे, क्योंकि अर्थ-शास्त्र में इन दोनों प्रकार के सिक्कों के मागो को उसी हग से प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि ब्रिटिश सून के भारत में रुपसे और उसके विभाग प्रचलित से। सिक्के नकली तो नहीं है. इसकी जाँच करने के लिये भी एक राजकर्मचारी होता था. जिसे 'कपदर्शक' कहते थे । सिक्कों को जाँचते समय यह शुल्क भी लेता था. जिसकी दर रै प्रतिवात थी। ग्रहि किसी के सिक्कों को नकली पाया जाए, तो उस पर २५ पण जुरमाना किया जाता था। पर यह जुरमाना केवल ऐसे व्यक्तियों के लिये था, जो नकली सिक्कों का प्रयोग कर रहे हो। नकली सिक्कों की बनाने वाली, उन्हें बेचने या खरीदने वाली के लिये जरमाना इससे बहत अधिक था। सिक्के केवल राज्य द्वारा ही बनवाये जा सकते थे। इसके लिये एक पयक विमाग या, जिसके अध्यक्ष को 'सौवर्णिक' कहते थे। उसकी व्यक्तिता में ऐसे कर्मान्त (कारलाने) स्थापित किये जाते थे, जिनमें कि भौर (पुरनिवासी) और जानपद (जनपद-निवासी) लोगो के सोने-बाँदी को सिक्कों के रूप मे परिवर्तित किया जाता था। जनता को यह अधिकार था कि वह अपना सीना चौदी देकर जितने सिक्के चाहें बनवा सकें। चौदी और ताम्त्रे के निक्कों के जितिरक्त सोने के जी सिक्के बनाये जाते थे, जिन्हें 'सवर्ण' कहते थे । सिक्के बनवाते समय एक काकणी (श्रीवाई मायक) के बराबर वात् (सोना चौदी) सिक्के की बनवाई में 'क्षय' (विसाई) के रूप में अतिरिक्त ली जाती थी। पुराने सिक्कों के बदले में भी नये सिक्के बनवाये जा सकते थे। पुराने सिक्कों के बदले में

नवे सिक्के वे बिये बारे में, बसरों कि पुराने सिक्के मीणें मीर शीणेंन हों। राज्य के सित-रिक्त सन्य कोई व्यक्ति सिक्के नहीं बना सकता था। स्वय सिक्के बनाने पर कड़ा दण्ड दिया बाता था। नकती सिक्के बनाने वाले के लिये २०० पण जुरमाने का विधान था।

मारत में अनेक स्थानों पर चाँदी के 'बाहत' सिक्के पाये गये है. जिनका काल छठी सदी ई० प्र से दूसरी सदी ई० प्र तक का माना बाता है। इनमें से कूछ सिक्के मीर्य यस के हैं, जीर कुछ उस समय के जब कि आरत में बहत-से जनपदों एवं महा-जनपदों की सत्ता थी और मगध के सम्राटों द्वारा इन जनपदों को स्वतंत्र सत्ता का अन्त नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के लक्षीमपुर-श्वीरी जिले के पैला नामक स्थान पर ऐसे सिक्के मिले हैं. जिन्हें भीयं यग से पूर्ववर्ती जनपद यग के कोशल अहाजन-मद का माना जाता है। ये सिक्के उस समय के हैं, जब कि कोशल सगब के अधीन नहीं हवा था। सामान्यतया, आहत सिक्कों पर पाँच चिह्न होते हैं, पर कोशल जनपद के इन सिक्को पर केवल बार बिक्क ही है। बजन में ये ३० रसी है। इसी प्रकार के बहत-से सिक्के अन्य जनपदों के भी मिले हैं, जो मीर्य युग से पहले के हैं। श्री परमेश्वरीलाल गप्त ने आहत सिक्कों की रचना और प्रकार के आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि कौन-से सिक्के जनपद सम के हैं और कौन-से मौर्य युन के । उनके अनुसार मौर्य युग से पूर्ववर्ती जनपद युग के बाहत सिक्के आकार में बड़े और मोटाई में बहुत पतले हैं। इसके विपरीत मौबं बुग के सिक्के माकार में छोटे और मोटाई में अधिक है। चौडाई में वे प्राय: ०.४ इक्स है. और मोटाई मे वे 🗦 इञ्च के लगभग है। उन पर पहाड़ी, अर्थचन्द्र और समर के चित्र अकित हैं, और मौर्य युग के सिक्कों की यही मुख्य पहचान है । मौर्यों से पूर्ववर्ती जनपद युन के सिक्को पर क्षम, हाथी, मृग, श्रश, सत्स्य, नक (मगरमच्छ), कच्छप (कछुआ) आदि पक्षओं और सुर्य, चक्र आदि विभिन्न प्रकार के चित्र अकित है। सम्मवत , ये सिक्के उन विविध जनपदो के है, जो मौर्य साझाज्य के विकास से पूर्व मारत मे विद्यमान थे। सिक्को पर विद्यमान विविध विक्रों की संस्था २०० के लगमग है। जिन सिक्को पर केवल पहाडी का चिल्ल हैं, उन्हें नन्टबंध का प्रतिपादित किया गया है। नन्दवश के शक्तिशाली राजाओं ने माग्रथ सामाज्य का बहुत विस्तार किया था, और कोशल, काशी, विज आदि जनपदों को अपने आधि-पत्य में ले लिया था। मौयों के सिक्को पर पहाडी का चिह्न भी कायम रखा गया. पर उसके साथ अर्थचन्द्र तथा मगुर के चिक्कों को जोड़ दिया गया। मौर्य बंध के राजाओं का मीरिय गण के साथ सम्बन्ध था. जिसकी राजधानी मयरनगर थी। अतः मयुर को अपने राजकीय चिक्न के रूप में यदि उन्होंने स्वीकार किया हो. तो यह अस्वा-

<sup>2.</sup> P. L. Gupta : Journ 2! of Numismatic Society of India, xi, pp. 4-46

माबिक नहीं है। अर्थ-चन्द्र के बिह्न को सम्मवतः, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्र-गुप्त के नाम से ही जिया गया था।

मीयें युन के चौदी के जो आहत तिक्के इस समय अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध है, कोटलीय अवंशास्त्र में उन्हों को 'पण' कहा गया है, यह करपाना असंसत नहीं है। ये सिक्के बजन में ५० से ५२ सेन तक के है। कुछ स्थानों पर पूरे सिक्के को काट कर बनाये गये ऐसे सिक्के जी प्राप्त हुए है, जो आकार से आखे या चौथाई सिक्के के लगमन है। सम्मवत, ये ही कोटल के अवंपण और पायपण है। कतियम बहुत छोटे भी चौदी के सिक्के मिले है, जो बजन में केवल दो या तीन ग्रेन है। ये चौदी की यतली चादर को काट कर बनाये गये है, और इन पर मी बही चिक्क अंकित है, जो पणीं पर पाये जाते है। सम्मवता, ये आपक हो सिक्का उन्लेख कोटलीय अयंशास्त्र में विद्यमान है। सामायता, भावक ताम्बे का तिकती होता था, जिसे राजकर' मी कहते थे। पर सम्मवता, चौदी से भी मायको का निर्माण किया जाता था।

बाँदी के आहत सिक्कों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के प्राचीन सिक्के मी उप-कब्ब हुए हैं, जो मुंडी हुई बाँदी को सालकाओं के रूप में हैं। इनके एक और रूछ होंगे बाला चिक्क अकित है। बनका में ये १६६ से १७६ येन तक के हैं। इन्हें 'सालका-मुद्रा' कहते हैं। इनका काल मी मोंये युन के समीप का ही माना बाता है। कौटलीय अर्थशास्त्र से बाँगत 'मायक' मिक्का तोवें का बना होता था। बतंसान समय में तीवें के बने हुए कुछ प्राचीन सिक्के मी प्राप्त हुए हैं, जो शाहत न होकर डाल कर बनायें यो हैं। इन पर पहाडी और अर्थवन्द्र के चिक्क मी अस्तित है, जिसके कारण इन्हें मीयें राजाओं का माना जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये पिक्के ही' मायक' कहाते थे।

यत वर्षों में तक्षशिला के मग्नावर्शयों में चाँदी के बहुत-से आहत सिक्कों के कुछ देर मिले हैं, जिनमें सिक्त्यर और फिलिए एरिडियल के सिक्कों औं अन्तर्गत हैं। सिक्त्यर के सिक्कों के एक और दोर की खाल पहने सिक्त्यर का सिर अफित है, और हस्तरों ओर सिहासल पर विराजवान थीं: (2cus) हैं। इनके काम जो आहत मुद्रार्थ मिली हैं, वे स्पष्टतया चौषी सर्दी ईं पूठ की व उससे कुछ समय परचात् की हैं। इन्हें मोर्थ मुग का माना वा सकता हैं। इनमें से कुछ पर मोर्थ राजाओं के पहाड़ी और अकं-पद बिह्म में अफित हैं। तक्षिका जो उपलब्ध सरकाते के देर वे कुछ मुद्रार्थ ऐसी भी हैं, जिनमें मिलावट बहुत अधिका है। उन्हें ७५ प्रतिचात तक तीवा मिला कर बनाया गया है। हमें कात है, कि कन्द्रपूर्ण के जीवनकाल के अस्तिम साथ में एक घोर दुमिका पढ़ा था, जिसके कारण भीभी की विकट आधिक समस्या का सामना करना पढ़ा था, जिसके कर महत्या का सामना करना पढ़ा था, जिसके में मुद्रार्थ उसी के परिचामस्वक्र आदि की गयी थी।

कतिपय सिक्को पर जो चिह्न या लेख अंकित हैं. श्री काशी प्रसाद आयसवाल ने उन्हें

सिक्कों के अतिरिक्त कीमत चुकाने के बन्य भी कोई शावन वे या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा वा सकता। बनराधि को किसी के पास जमा करते के सम्बन्ध में नियमो का निक्चपण करते हुए कीटव्य ने 'बादेख' का भी उल्लेख निवाद है। अनेक विद्यानों की सम्मति में यह 'वादेख' हुण्यी (Bill of Exchange) की सुवाद करता है। शब्दार्थ की दृष्टि से कीमत चुकाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को आजा देने की 'बादेख' कहा जा सकता है। सम्मदस्त, हुण्डी जैसे कीमत चुकाने के साथन भी मौथे युग ने प्रचलित ये।

## (७) सूद पर उधार देना

मीर्य यग में सद पर इपया लेने और देने का कारोबार बहत उन्नत था। कौटल्य (३।११) की सम्मति में राज्य और शासन का योग-क्षेत्र धनिक (महाजन या रूपया उचार वेनेवाला) और बारणिक (श्पया उधार लेने वाला) के व्यवहार पर आश्रित है, अतः उन दोनों के चरित्र पर राज्य को दिन्द रखनी चाहिये। इसीलिये महाजनी के कारोबार को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता था। पर राज्य ने सद की जो दरें निर्धारित की हुई थी. वे बहत अधिक थी। कीटल्य की सम्मति में एक सी पण उदार देने पर सवा पण मासिक (१५ प्रतिशत वाधिक) सद लेना बर्म्य या न्याय्य था। पर व्यवहार में इससे बहुत अधिक सद लिया जाता था। साधारणतया, व्यवहार (एपये का लेन-देन करते हुए) में ५ प्रतिश्वत मासिक (६० प्रतिशत वार्थिक) पर रुपया उचार मिलता था। जहाँ खतरा अधिक हो. वहाँ सूद की दर और भी अधिक थी। व्यापार के लिये जगलो (जंगल के मागाँ) में जाने-वाले व्यापारी १० प्रतिशत मासिक सुद देते थे। समुद्र में आने-जाने वाले व्यापारियों के लिये सद की दर २० प्रतिशत मासिक या २४० प्रतिशत वार्थिक थी। जंगल और समृद्र के मार्गों से सदूर प्रदेशों में आने-जाने वाले व्यापारियों को अपने व्यापार से मनाफा भी बहत अधिक होता था। इसी कारण वे इस ऊँची दर से सूद दे सकते थे। सूद की से दरें व्यवहार में स्वीकृत थी। पर इससे अधिक सद छेना कानन द्वारा निधिक था। कौटल्य ने लिला है, कि जो ब्यक्ति इससे अधिक दर पर सद दे या दिलाएँ, उन्हें पर्वस्साहस द•इ दिया जाए। जो इस प्रकार के व्यवहार में साक्षी हों, वे भी अर्घ-वण्ड के मागी हों।

ऋणी या बारणिक की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र ऋण की अदायगी के लिये उत्तर-वायी होते थे। यदि मृत बारणिक की कोई सन्तान न हो, तो जो जी उसका उत्तराधिकारी हो, उसे ऋण का देनदार माना जाता था। यदि ऋण लेते हुए किसी से जमानत दिलायी गई

K. P. Jayaswal: Journal of Bihar and crissa Research Society, Ex. pp 279-308

हो, तो वह बमानती या ऋण की बदायगी के क्रिये उत्तरदायी होता का। वनिक (महाकन) के लिये आवस्थक था, कि सूद को तुरत्त प्रहुण कर छे। सूद को इक्ट्स होने देना उचित नहीं समझा जाता था। यदि कोई लिक उत्त समय सूद का हावा करने छने, जबकि वह प्रदेश न हो, या सूद को ऋण की राखि में जोड़ कर उसे प्रान्यय ऋण की राखि हो के पा दावा करने कमे, तो उस पर विवादशस्त राखि का चार पुना ब्रुरणाना किया जाता था।

बदि धनिक (महाजन) दस साळ तक ऋण की ज्येका करता रहे और उसे वापस लेने के लिये समुचित प्रयत्न न करे, तो उस ऋण को अप्रतिशाह्य (जिसे वापस कौटाने की आवस्यकता न रह जाए) माना जाता था। पर यदि ऋण की बसूली में वेरी का कारण धनिक का बाल (नावालिम) वृद्ध, व्याधित (बीमार), व्यसनी (विपत्तिप्रस्त), प्रोधित (प्रवासी) होना, या देव को त्याम देना जीर या राज्य-विग्रम (देश में राजकीय अव्यवस्था) हो, तो यह नियस लाग नहीं होता था।

कतिपय व्यक्ति सूद से मुक्त जी होते थें। इन्होंने जो ऋण लिये हों, उन पर सूद नहीं समता था। वे व्यक्ति निम्मण्डिकित होते थे ——यो किसी दीर्घ सन (बडे जनुष्ठान या विरक्ताल तक चलने वाले यक बावि) में लगे हों, जो व्याधिपीडित हों, जो गुरुहुल (शिक्तणा-लग्ज) में रहकर शिक्षा प्रहण कर रहे हों, जो वाल (नावालिंग) हों, जीर जो जसार (अत्यन्त निर्वत) हों।

यदि किसी बारणिक (ऋणी) ने एक से अधिक धनिकों से ऋण लिया हुआ हो, तो वे सब एक समय में ही ऋण की बसूली के लिये मुकदमा नहीं कर समते थें। जिसने पहले ऋण दिया हो, उसे यह अधिकार था कि वह अपने ऋण को पहले बसूल कर सके। पर यदि चारणिक ने राज्य और श्रीमियों से भी ऋण लिया हुआ हो, तो उन्हें ऋण को अदायगी में प्राथमिकता दी आती थी।

यदि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से, पिता ने पुत्र से या पुत्र ने पिता से और अदिसक्त परिवार के माइयों ने एक दूसरे से ऋण लिया हों, तो उत्तकी बसूली के लिये त्यावाल्य
से मुकदमा नहीं किया जा सकता बा। किमानों और राजपुरुशों को, उत्त अजिथ से जब
के बे अपने कार्यों में ब्यापून हों, ऋण की वसूली के प्रयोजन से पिरतार नहीं किया वा
सकता बा। पति द्वारा जो ऋण लिया गया हो, उदको बसूली के लिये उदकी पत्नी का
नहीं पकड़ा जा सकता बा, चाहे पत्नी उम ऋण की साक्षी भी क्यों न हो। पर यह नियम
खालां और बेंटबार पे चे ऋण लिया गया हो, उदको बसूली के लिये उदकी पत्नी के कोई
ऋण लिया हो, तो उसकी बसूली के लिये उसके पति को परस्तार किया जा सकता था।
पत्नी द्वारा लिये हुए ऋण के अवायगी की व्यवस्था किये विमा ही सी द उसका पत्ति कही
विदेश बला जाए, तो उदके लिये उत्तम साहत व्यवस्था किये विमा ही सी उसका पत्ति कही

म्हण-सम्बन्धी मुकदमों का फैसला करते हुए ऐसे तीन साक्षियों की साक्षी लेना आवस्यक था, जो कि प्रात्ययिक, सचि और प्रतिष्ठित हों। पर विवे साक्षी दोनों पक्षों को स्थीकार्य हो, तो दो खाक्षियों से भी काम चल ककता था। ऋण-सम्बन्धी मामलों में एक साक्षी कदापि पर्याप्त नहीं समक्षा जाता था।

म्मूण के विषय में जिन व्यवस्थाओं का कार उस्केश किया गया है, वे ही 'उपिपिय' (Depoins) पर भी लाल होती थी। लोग अपने वन को सुरक्षा के किये सम्पन्न व्यक्तियों, अभियों, व्यापारियों के समूहों लाकि के पास रक्ता विदात करते थे। बिनके पास कोई बनराति वा सम्पत्ति बनानत के रूप में रखी गई हो, वे उसकी सुरक्षा के किये उत्तर-वायी होते थे। वे उसे न खर्ष कर सकते थे, न उसका जोग कर सकते थे, न उसे बन सकते के बीर र उसे रहन रक्ता की एस सकते थे। वे उसे न खर्ष कर सकते थे, न उसे का जोग कर सकते थे, न उसे वहन सकते के बीर र उसे रहन रक्ता सकते थे। ऐसा करने पर वे वष्ट के लागी होते थे।

ऋष का आदान-प्रदान और सम्पत्ति को अमानत पर रखना मौधं युन के आधिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसी कारण कौटस्य ने इनके सम्बन्ध में प्रवृक्त होने-वाले निवमों का विवाद रूप से उल्लेख किया है।

## (८) नगर और ग्राम

ग्रीक विवरणो से मौर्य यस के नगरों के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। मैगस्यनीज के अनुसार पोष्ठ (पोरस) के राज्य में २००० नगर के, और आग्ध्र में ३०। सम्भवत . पोरस के राज्य की जिन २००० बस्तियों को ग्रीक वाली ने नगर कहा है के साम थे. नगर नहीं। पर इसमें सन्देह नहीं कि मौर्य युग में भारत में बहत-से नकरों की सकत थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिएन एक विशाल नगरी थी. और साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदो मे भी बहुत-से नगर विद्यमान थे। मैंगस्थनीज सैल्युकस के राजदत के रूप मे चिरकाल तक पाटलिपुत्र मे रहा था। उसने इस नगरी का जो वर्णन किया है, वह बस्तत प्रामाणिक और विश्वसनीय है। उसके अनुसार पाटलिएक नगरी गगा और सोन (सोण) नवियों के सगम पर स्थित थी। इसका निर्माण एक समानान्तर बतुर्मज के रूप में किया गया था। लम्बाई में यह ८० स्टेडिया (९६ मील) थी, और चौड़ाई में १५ स्टेडिया (१ मील और १२७० गज)। नगरी के चारो ओर लकड़ी की एक दीवार बनी हई थी. जिसके बीच-बीच मे तीर छोड़ने के लिये बहुत-से छेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक बाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौड़ी थी। यह खाई नगर की रक्षा और गन्दगी को बहाने के काम में आदी थी। लकड़ी की दीबार में नगर में आने-जाने के लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहत-से बुर्ज भी बने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० बी। वस्त्री सन्देह नहीं, कि पाटलिपुत्र एक अत्यन्त विश्वाल नगरी थीं, जिसका निर्माण एक सदह दर्ग के रूप में किया गया या।

मौर्य युन के नगरों के सम्बन्ध में एरियन की यह सूचना भी उल्लेखनीय है-'परन्तु

<sup>?.</sup> McCrindle ; Magasthenes, p. 136.

R. Ibid, pp. 66-68.

उन (भारतीयों) के नगरों की संस्था इतनी अधिक है कि ठीक-ठीक नही बतायी जा सकती। यो नगर निवयों के किनारे और समुद-तट पर स्थित है, वे हैंटों के बजाब लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इत्यत्काल के प्रयोग के छित्रे ही बनाया जाता है। वहां वर्षा बहुत जीर से पढ़ती है, और निवयों अपने किनारों के ऊपर चड़कर मैदानों में बाह के आती है। परऐसे नगरों को लुठी जगह पर जीर तर्जे देती पर वेसे हैं डैटों और नारे से निर्मित हों। की सम्बन्ध में कीटलीय अवंशास्त्र के अनवीएन से मीर्म व्यव के नगरों की रचना के सम्बन्ध में

मुस्पब्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थशास्त्र के 'दूर्गविषानम' और 'दूर्गनिवेण ' प्रकरणों से एक ऐसे नगर का जित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण दर्ग के रूप में किया गया हो। निस्सन्देह, पाटलिएन इसी प्रकार का नगर था। कौटल्य के अनुसार नगर के बारों ओर एक-एक दण्ड (छ फीट) के फासले पर तीन परिवाएँ (बाइयाँ) होनी बाहिये. जो बौडाई में कमश्रा १४ वण्ड (८४ फीट), १२ वण्ड (७२ फीट) और १० वण्ड (६० फीट) हो। इनकी गहराई चौड़ाई की तुलना में या तो तीन चौथाई रखी जाए और या आधी। इस प्रकार ये लाडयाँ गहराई में कमश ६३, ५४ और ४५ फीट या ४२, ३६ और 30 फीट हों। खाई का फर्श सतह से तिहाई होना चाहिए। खाइयो की दीवारें पत्थरो बार बेटो से पक्की बनायी जाएँ, और उन्हें नदा पानी से भर कर रखा जाए। यह पानी ऐसा होना चाहिये कि किसी अन्य स्रोत से निरन्तर आता रहे और उसका प्रवाह कभी रुके नहीं। खाइयों मे मगरमच्छ आदि जन्त भी रहने चाहिये। सबसे भीतर की लाई से २४ फीट की दरी पर बन्न (प्राचीर या शहरपनाह) बनाया जाए, जो ३६ फीट ऊँचा और ७२ फीट चौडा हो। इस बप्र के ऊपर प्राकारों का निर्माण किया जाए, और उनके भी ऊपर अट्रालि-काओं का । बत्र और प्राकार पर सैनिको और सवारियों के आने-जाने के लिये मार्ग हाँ। क्षीर अटालिकाओं के बीच में बनुर्धरों के लिये स्थान बनाये जाएँ। दर्श की रक्षा के प्रयोजन से अनेकविय अस्त्र-शस्त्र मी वहाँ स्थापित किये जाएँ। कौटल्य ने इन सबका बडे विदाद क्य से बर्णन किया है, पर उसे यहाँ उद्भृत करने का विशेष उपयोग नहीं है।

परिला, बन्न और प्राकार आदि में मुरिक्षित नगर से किल-किस प्रकार के मार्ग हों, और अनता के विभिन्न कर्तों के निवास की किल बन में स्वयस्था की आए, इसका भी कोटल्स ने विस्तार के मात्र प्रनिपादन किया है। नगर में बारह मुख्य द्वार होने चाहिसें। जिन की तीन राजनार्ग पूर्व से परिचम की और जानेवाले और तीन राजनार्थ उत्तर से दक्षिण की ओर जाने बाले बनाये आएँ। राजमार्थों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के मार्ग नगर में बनाये जाते से, जिनका उल्लेख एक्ले किया जा चुका है। नगर में विभिन्न कर्यों के निवास के विषय में की टिलीय अर्थवास्त्र का विवरण बहुत्व का है। नगर का कुल सिजायर । जितना को को, उसके नीचे साथ में राजप्रासाद और अनत पूर का निर्माण किया आए।

१. की. वर्ष. २।३

राजकीय इमारतों के लिये नगर के मध्य माम से उतार की ओर का प्रदेश सुरक्षित रसा जाए। राजप्रासाद के पूर्व-उत्तर मान में आचार्य, पुरोहित और मन्त्रियों का निवास हो. और इज्या-स्थान (यज्ञमण्डप) तथा तोय-स्थान (बहाँ पेय उदक सम्भित हो) बनवाय जाएँ। पूर्व-दक्षिण मान में महानस (राजकीय पाकशाला), हस्तिशाला और कोष्ठागार रहे। उनके परे पूर्व की ओर गन्य, माल्य और रस (द्रव पदार्थ) की पण्य-सालाएँ हो, और प्रधान शिल्पी तथा क्षत्रियों के निवासस्थान रहें। दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार, अक्षपटल और विविध कर्मनिवस (कर्मन्त या कारखाने) बनवाबे आएँ। विकण-पश्चिम माग मे कृप्यगह और आवधागार रहें। उनके परे दक्षिण दिशा की ओर नगर-अध्यक्ष (नागरक), बान्य-अध्यक्ष (पण्याध्यक्ष, कृप्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि), व्यावहारिक, कार्मान्तिक और विविध बलाष्यको (सैनिक अध्यक्षो ) के निवास हो, और पक्वानपण्यो (पक्वान बेचने बालो), सुरापण्यों (शराव वेचनेवालो), मासपण्यो (मास वेचनेवालो), रूपाजीवाओ (वेदयाओ), तालापचारों (नट, नर्तक, वादक आदि) और वैदयों के कारोबार के स्थान रहें। पश्चिम-दक्षिण माग में गधी, ऊँटी आदि पश्ची की शालाएँ तथा कर्मगृह बनवाये जाएँ, और पश्चिम-उत्तर भाग में यानो और रवों की खालाएँ। उनके परे पश्चिम की ओर कम और रूई के सूत को कातने तथा बनने वाले शिल्पी, बेण (बाँस) तथा चर्म (জাল, फर आदि) के शिल्पी, शस्त्र और कवच बनाने वाले शिल्पी और शब बाबाद किये जाएँ। उत्तर-पश्चिम माग में पण्य-मैयज्यगह (जहाँ औषधियाँ बेची जाती हो) बनबाये जाएँ। उत्तर-पूर्व माग मे कोशागार और गौशालाएँ तथा अध्वशालाएँ रहें। उनसे परे उत्तर की ओर नगर-कार, राज-कार, देवता-कार, लोहकार और मणिकार वर्ग के लिये तथा ब्राह्मणो के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाएँ। बीच के विभिन्न कोनो मे शिल्पियों की श्रीणयो और अन्य समहो के लिये स्थान रहें। नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवताओं के कोष्ठ और शिव, वैश्ववण, अध्वन, श्री और मदिरा के गृह निर्मित कराये जाएँ, और उनके कोष्ठकालयो (गर्भगृहो) मे वास्तु देवताओं (मृतियो) की स्थापना की जाए। परिखा से १०० धन् (१०० वण्ड या ६०० कीट) की दूरी पर पुण्यस्यान बनवाये आएँ, और सब दिशाओं में यथास्थान दिग्देवता स्थापित किये जाएँ। नगर के उतार-पूर्व में श्मशान के लिये स्थान सुरक्षित रखा जाए। दक्षिण में एक पृथक् श्मक्षान हो, जिसका प्रयोग केवल उत्कृष्ट वर्णों के व्यक्ति ही कर सकें। पायण्डो (ऐसे सम्प्रदाय जो परम्परागत धर्म के प्रति आस्था नही रखते थे) और चाण्डालो के लिये श्मकान से परे का स्थान रहे। नगर में कएँ इतनी अधिक संख्या में बनवाये आएँ, कि दस परिवारों के लिये एक कुआँ रहे। नगर में बाल्य, बीनी, तेल, नमक, ईधन आदि को इतनी अधिक मात्रा में सक्त्रित करके रखा जाए कि वह अनेक वर्षों के लिये पर्याप्त हो।

१. की. अर्थ. २१४

कौटलीय अर्थवास्त्र के इस विवरण से नीयं युग के नगरों के स्वरूप और रचना का एक स्पष्ट विज्ञ हमारे सम्मुल उपस्थित हो जाता है। निस्सन्देह, पाटिलपुण की रचना इसी बंग से की गई थी। थीक लेखकों से विवरणों से मी इसकी पुरिट होती है। काशी, आवस्ती, कीशान्यी, जम्मा जादि गोयं मुग के जन्म नगरों का निम्मीण भी प्राय: इसी बंग के किया या वाहि गोयं मुग के जन्म नगरों का निम्मीण भी प्राय: इसी बंग के किया या वाहि गोयं मुग के भी जुट अवधेष उपलब्ध हुए है। उनके विचय में हम इस प्रत्य में आपों चल कर सथास्थान कियों वे भी अनेक अक्षों में वर्षावास्त्र के इस विवरण की पुष्टि करते हैं। इसमें अवस्थित होते हिंत मीयं युग के नगरों का निर्माण एक पुत्रवस्थित स्थाना के अन्य स्थान स्थाना कियों के तियं पुष्ट स्थान पुष्टिक रते हैं। इसमें अवस्थित या। उनमें विचन्न व्यवसायियों के तियं पुष्ट स्थान पुर्दिक रहते हैं। अपने अपना के इसिय स्थान स्थाना के अनुसार किया जाता था। उनमें विचन्न व्यवसायियों के तियं पुष्ट स्थान पुर्दिक रहते हैं। अपने अपना के इसिय स्थान करते हैं।

यहाँ जिस बुसं (बुसं के कप मे निर्मात नगर) के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वह पुर के लोगों के निवास के लिये था। पर बहुत-से बुसं ऐसे भी थे, जिनका निर्माण गुढ़ के प्रयोजन से किया जाता था। वे बुसं सारमपायिक (बुढ़ या गांद्र की रक्षा के लिये निर्मित), औरक (जल-बुसं), पार्वत (पर्वत-बुसं), साम्यत (जल के विरहित महस्वत आदि में स्थित) और बनवुसं आदि बनेक प्रकार के होते थे। "इनके सम्बन्ध मे मौर्य युग की युद्धगीति का विषेषन करते हुए विशार किया जायगा।

जनपदों के स्वरूप का निक्पण करते हुए ब्रामों के सम्बन्ध ये पिछले एक अध्याय में लिखा जा चुका हैं। अर्थक जनपद में बहुत-से साम होते से, जिनकी सीमा एक क्रोच (कीस) से दों क्रोच तक हुआ करतों थी। ब्रामों की सीमा को सुचित करने के दिन गढ़ी, प्रमुद्ध, कर, पुन्त, सेनुवन्ध (बाध), जारमणी (सिम्बल), समी (शीधक) और सीरवृत्त (बड़) आदि का आध्य लिया जाता था। वर्तमान सस्य में भी सक्तमाचारण प्रामवामी अपने साम की सीमा का बोच कराने के लिये उन्हों का प्रयोग करते हैं। एक पाम में प्राम्य हिए ० तक परिवार निवास करते थे। समोक्ष जनना अपनी आजीविका के लिये प्राप्त कुलि पर निवास करती थी। कोती के सम्बन्ध में जी नियम मोर्ग पुन में प्रमुख्य करता उन्हों के लिये प्राप्त कुलि पर निवास करती थी। होती के सम्बन्ध में जी नियम मोर्ग पुन में प्रमुख्य करता उन्हों का अपरिमात क्वास्त नहीं माना जाता था। यदि कोई कुषक सेतीन करे, तो उनकी मृषि हुसरों को वी जा सकती थी। सेती का कांग्रं अस्य, सूर्व इंडार करवाया आता था। कृषियोग्य मृति के स्वितिकत सी नी लीती का कांग्रं अस्य, सूर्व इंडार करवाया आता था। कृषियोग्य मृति के स्वतिरिक्त सीन सुन में मान के अंत में रहती थी, जिवकत उपयोग वरागाई के क्य से किया जाता शा इत्याप का प्रमुख कि क्या जाता था। इत्याप साम के अंत में रहती थी, जिवकत उपयोग करागई के अतिरिक्त सी किया जाता हम क्राच के अतिरिक्त सी साम के वीत में सुन स्वत्वक्रत कर से चर सकते थे। क्राच के अतिरिक्त सी क्षा क्षा कर से चर सकते थे। क्राच के अतिरिक्त सी क्षा करते साम कर से चर से चर सकते थे। क्षा का क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा कर से चर सकते थी। क्षा का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा क्षा कर से चर सकते थी। क्षा का के अतिरिक्त सी क्षा कर से चर सकते थी। क्षा का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा कर से चर सकते थी। क्षा का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा कर से चर सकते थी। क्षा का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा का स्वास कर से चर सकते थी। क्षा का का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा का स्वास कर से चर सकते थी। क्षा का का क्षा के अतिरिक्त सी क्षा का स्वास कर से चर सा का सा क्षा कर से चर सा कर से चर से सा कर से चर से चर सा कर से चर सा

१. की. अर्थ. २।३

२. 'नवोज्ञेलवनपृष्टिवरीसेतुबन्यशास्मलीशमीक्षीरवृक्षानन्तरेषु सीम्नां स्थापवेत्।' कौ. अर्पः २।१

गोर्वो में गंकरिये, च्वाके, शिक्षी ब्वॉर वैयेहक (जीदावर) त्री निवास करते थे, और साबही क्वारित्वा, जावार्य, पुरोहित बादि त्री। एजब्दारा आमों में हुआं, तराकों (तालावीं), मार्यो जीर उधानी जारे को निर्माण कराया बाता था, या जो ये बनवाएँ उन्हें सहायता प्रदान की जाती थी। गोव के जो में जो निद्यों त्रीर तालाव हों, उन पर राज्य का अधिकार माणा जाता था। इसीलिये उनसे जो मध्कियां पकड़ी आएं, या जो हरितपच्य (सिवाड आदि) एकत्र किये आएं, उन पर राज्य का स्वत्व होता था, 'किसी व्यक्ति का नहीं। निदयों के पार उत्तरों के लिये ज्वतीं (नीकावां) को ज्वस्था भी राज्य की और से की जाती थी। सम्बन्धत के स्वत्य आपि।

प्रामों में निवास करने वाले लोगो का मनोरण्यन करने के लिये नट, नर्तक, गायक, बादक, बास्त्रीयन (विमास प्रकार की बोलियों बोल कर मनोरण्यन करने वाले) और कुशीलय भी कमी-कमी बही जा जाया करते थे। पर मोले-मोले प्रामीणों के बन को ये कहीं लूट न लें और इनके कारण कही प्रामवासियों के कार्यों में विष्ना न पड़े, इस दृष्टि से इन पर अनेकविय प्रतिबन्ध लगाये जाते थे। कोटस्य प्रामो में मनोरण्यन और आमोद-प्रमोद के प्रयोजन से बालाएँ बनाने के विरुद्ध थे।

प्रामों में पुण्यस्थान (वार्मिक प्रयोजनों से निर्मित स्थान), आराम (उद्यान) और देवनिवर मीहोते थे। मन्तिरों में मेंट पूजा में जो इच्य अंपित किया जाता था, उनकी (वेच-द्रय की) ज्यादस्था प्रामवृद्धों हारा की जाती थी। वार्मों को बहुधा महामारियों जीर हीं मों को सामें को बहुधा महामारियों जीर हीं मों को सामें को सामें को सामें को सामें की रक्षा करना वीं त्यात के मैं निवास करनेवाणी जातियों) के भी जन पर आक्रमण होते रहते थे। "इनके ग्रामों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य माना जाता था। कैंद्रा करनेव होता है, इसका विकेचन करते हुए कीट्य ने लिखा है कि जहीं पक्क (दनक), पायाण (प्रयक्ति की), ब्याल (हिंक- जमीन), विवास (केंद्री-नीची मूर्मि), कण्टक भेणी (कोटों की झाडियों), ब्याल (हिंक- पशु), मृग (जगली पशु) और जटवि (विकट जनल) का अनाव हो; कृषियोग्य उपजाक भृमि, स्रतिज परायं, इव्यवन (सारदार के जंगल) और हिस्तवन वहीं हों, भी आदि पत्रुओं के लिये जहीं पुरितित गोचर-भूमिहो, सिंचों के किये की के तक्षय वर्षा पर निर्मेर कर, कर्मयोगिक क्रमको का जहीं निवास हो और जहीं के निवासी शुचि आवरण-वाले हो, वह अनयद प्रसरत होता है। "कोटलाय व्यवसारक के स्त वर्णन से उत्तरी मारत

१. 'नत्स्यप्लवहरितपच्यानां सेतृष् राजा स्वाम्यं नक्छेत् ।' कौ. अर्थ. २।१

२. की. अर्थ २।१

३. 'परचकाटबीचरतं व्याधिव्यमिक्षपीडितम ।' की. वर्ष. २।१

४. की. अर्थ, ६।१

के देहातों का एक मध्य विज हमारे सम्मुख उपस्थित हो बाता है। विस्तन्वेह, मौबे गुग के बहु-संबंधक प्राम इसी प्रकार के देहात में बसे हुए वे, जहाँ बब्धक, मयरीकी ऊँधी-मीची मुम्म व्यक्त प्रकार काहियाँ का अमाब वा, जहाँ की भूमि उपजाक और नहरों, कुओं आसि से केटिया थी, और जहाँ के निजस्ती करूंठ और सम्बर्गित वे।

मीर्थ सुन के प्रामो की रचना के सम्बन्ध मे कोई सुबना कीटलीय वर्षशास्त्र से प्राप्त नहीं होती, पर यह अनुमान कर नकता बसंगत नहीं होना कि वर्तमान समय के समान मीर्थ मुन के नांचों के मकान यो प्राप्त मिट्टी और फून आदि से ही बनाये आदे थे। इसी कारण कीटल में यह जम्बस्था की थी, कि दीला क्षट्र में बामों के निवासी करों से बाहुर भोजन बनाया करें। बन्ति से सांगो की राजा के लिये बिज निममों का अनुसरण किया जाता था, उनका उल्लेख पिछले एक अयान ये किया जा चुका है। उनसे हानियंश मिलला है, कि सांगो के मनान प्राप्त कच्चे और तथा आदि से निर्मित्त होते थे।

#### बारहवा अध्याय

# समाजिक दशा

# (१) समाज के विभिन्न वर्ग

कोटलीय अर्थवास्त्र में समाज को चार जगों में विभक्त किया गया है, बाह्यण, किया में स्वार में स्वार है। बाह्यण के 'स्वयम' (कार्य ) अध्ययन, अध्यापन, यजन (वक करना) पाजन (वक करना) जाने प्रतिकृत के लिया है। बाह्यण के स्वयम के 'स्वयम' (कार्य के स्वयम के प्रतिकृत के स्वयम के स्वयम

कौटल्य ने चारों वर्षों के जो स्ववर्म प्रनिपादित किये हैं, वे भारत की प्राचीन परस्तरा और सामाजिक सर्वादा के अनुवार हैं। पर क्रियात्मक हिन्द से विमिन्न वर्षों के लोग केनल दहनी कार्यों का अनुसरण करते हों, जीर भी ये गुण के स्वाम के विविध्य वर्षों के लोग प्रज्ञ के स्वाम के स्व

 <sup>&#</sup>x27;स्वयमी बाह्यणस्याध्ययनसम्पापनं यक्तनं याक्तं वालं प्रतिप्रकृष्वेति । क्रियस्याध्य-यनं यक्तनं वालं हाल्तातीयो भूतरक्तां च । वैद्यस्याध्ययनं यक्तनं वालं कृतिपशुपास्य विश्वया च । सृहस्य द्विजाति सुभूषा कार्तः काच्छुक्तीरूककर्तं च ।'की. अर्थ. १।३

सकता है। बतः ऐसी क्षत्रिय सेना को अेच्छ समझना चाहिये, जो कि प्रहरण विचा (शस्त्र सञ्चाजन) से सुविधितत हो। या ऐसी वैषय सेना बोर बृह सेना भी अच्छ है, जिनके सैनिक संख्या में बहुत व्यक्ति हों।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि मौये युग में केवल क्षत्रिय ही सैनिक सेवा का कार्य नहीं करते थे, क्षिपु बाह्यणो, बैच्यो रेर बृहाँ की भी सेना होती थी, और आवस्पकतानुसार इन वणिक लोगों को भी बड़ी संख्या में सेना में मरती किया जाता था।

यद्यिप शुद्र के स्ववसं से यजन और अध्ययन को अन्तर्गत नहीं किया गया है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय दक्षाओं में वे भी यज कर सकते ये और उन्हें भी वेदादि की शिवारों ये जाती थी। इसीनिये कोटल्य ने लिखा है—कि यदि किसी पुरोहित को इस कार्य के लिये आदेश दिया जाए कि वह अयाज्य (शुद्र आदि ऐसे व्यक्ति जिन्हें यज्ञ का अधिकार नहों) को यज्ञ कराए या उसे पद्माए, और यह इस आदेश का पालन न करे, तो उसे परव्यत्त कर दिया जाए।

ये निर्देश इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मौर्य युग से वर्ण-स्वरूपा का स्वरूप ऐसा नहीं था, कि विविध कभी के अभित्त केरते लिया नहीं को सम्प्रादित कर विकास अपने अपने अपने अपने अपने अपने केर किया है। किर यी कैटिय ने इस साव पर कृष्ठ को रिवा है, कि सब कभी को अपने-अपने स्वयमं का पालक करना चाहिये और राज्यसस्था का एक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने-अपने स्वयमं में स्थिर रखे। कौटरूप के अनुसार 'स्वयमं का पालक स्वतं और मोक्ष के लिये होता है। यदि स्वयमं को अतिकाम किया जाए, तो अध्यवस्था उत्पन्त हो वायमी और लोक (समाय) नष्ट हो जायमा। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को स्वयमं का प्रतिक्रमण न करते है। जो राजा स्वयमं को कायम रखता है, वह हहलोक और परलेक-दोनों में मुख प्राप्त करता है। अपने मार्य के अध्यवस्था होने पर और वर्णो तथा आपनो को अपने-अपने सम्प्र स्वाप का स्वयमों को अपने-अपने स्वप्त स्वाप के स्वप्त स्वाप के स्वप्त होने पर और वर्णो तथा जायमा के स्वपने-अपने सम्बंध में स्वप्त करने पर नयी (वेद) द्वारा रिकाय को का स्वाप और प्रयोग हो अपने स्वप्त स्वाप होने स्वप्त स्वाप के सम्बंध के स्वप्त स्वाप के स्वप्त के स्वप्त स्वाप के स्वप्त स्वप्त स्वाप स्वप्त स्वाप के स्वप्त स्वाप स्वप्त स्वप्त स्वाप स्वप्त स्वाप स्वप्त स्वाप स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वप्त स्वाप स्वप्त स्

 <sup>&</sup>quot;बाह्यणकाणियवैषयगुरसैन्यानां तेणःगावान्यात् पूर्वं प्रवेचस्त्रंनाहृपितुष्"
 इत्यावार्याः। नेतिः कोटन्यः—मिणयतेल बाह्यकः परोप्रोसहारचेत् । प्रहूरणविष्या-विनीतं तु सामियवकं स्रेयः, बहुलकारं वा वेध्यतृहस्त्रकामितः । को. अर्थः ९।२ २. 'परोहितपवाक्ययावनाम्यायने नियस्तानकप्रमाणं राजा अविनिषेतः । 'को. सर्थः १।२

पुरोहितमवाज्यवाजनाच्यापने निवृत्ततममुख्यमाणं राजा अवक्षिपेत् । 'कौ. अर्थ.
 'स्वयमेस्स्वर्गायानन्याय च । तस्यातिकमे लोकस्सकूराष्ट्रिक्छ्येत-तस्मास्त्वयमं भतानां राजा न व्यभिचारवेत ।

स्ववर्तं संदवानो हि प्रेरव चेह च नग्वति ।। व्यवस्थितार्यमर्थादः कृतवर्णाकमस्वितिः ।

त्रव्या हि रक्तितो लोकः प्रसीवति न सीवति ॥' कौ. अर्थ. १।३

िक्से अपने-अपने स्ववर्ष में स्थिर रहना एक आवर्ष के रूप में नीर्स काल में भी विश्वमान या, यहारि क्रिया में विविध्य वर्षों के स्थानित केवल अपने-अपने वर्ग का ही पायल नहीं करते थे। बाह्मण, अनिया, देश्य और पूज-दन वारों वर्णों के लोग वार्स जनता के लंग माने जाते थे। बार्स-निम्न लोगों की 'स्लेक्ड' कहते थे। युद्धों की जलना भी आयों में ही की जाती थी। वार्सों के सम्मन्य से व्यवस्था करते हुए कीटस्थ ने लिखा है, कि यदि कोई यूद्र को वातस्थ से विकास के लिखे के जाए, तो उस पर वारह पण जुरमाना किया आए। इसी प्रमार की व्यवस्था क्या वर्णों के व्यक्तियों में लिये करके कीटस्थ ने यह कहा है कि आयों को कवी दास नहीं बनावा जा बकता, यदापि स्लेक्डों में सन्तान को वासक्य से वेषना व सरीदना दोष नहीं है। '

बाह्यण बादि चार वर्णों के लोगों के बतिरिक्त कौटल्य ने अनेक वर्णसंकर लोगों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार के लोगों में अम्बष्ठ, निवाद, पारशब, उब, मागव, बैदेहक, सत. कटक. परकस. बैंग. चण्डाल. स्वपाक आदि उल्लेखनीय है । बाह्यण पिता और बैस्य माता से उत्पन्न सन्तान को अम्बष्ट कहते थे। बाह्मण पिता और शृद्ध माता की सन्तान की संज्ञा निवाद और पारशव थी। क्षत्रिय पिता और शह माता की सन्तान को उस कहा जाता था। बैद्य पिता की अत्रिय माता से उत्पन्न सन्तान को मागव और बाह्यण माता से उत्पन्न सन्तान को बैदेहक कहते थे। शृद्ध पिता की बैदय स्त्री से उत्पन्न सन्तान को आयोगब कहा जाता था। यदि स प्र पिता की बाह्मण स्त्री से कोई सन्तान हो, तो वह चण्डाल कहाती थी. औरक्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न सन्तान क्षत्त कही जाती थी। इसी प्रकार से कौटल्य ने अनेक अन्य वर्णसंकर जातियों का भी विवरण दिया है। विवाद, चण्डाल, क्षत्त आदि जातियों की उत्पत्ति का यह विवरण कहाँ तक संगत है, यह कह सकना कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मौर्य यग के भारतीय समाज में अनेक ऐसे वर्गों की भी सत्ता थी, जिन्हें परस्परागत चार वर्णों के अन्तर्गत कर सकता सम्मव नहीं था। कौटल्य ने इन विविध वर्णसंकर जातियों को 'ग्रहसबर्मा' कहा है, जिससे सचित होता है कि इनकी स्थित गरो के समकक्ष मानी जाती थी। पर वण्डालों की स्थिति इनमें भी हीन रखी गई है। निस्सन्देह, चण्डाल एक ऐसे वर्ग के क्यक्ति थे, जिसे समाज में अत्यन्त हीन दिष्ट से देखा जाता था। इसीलिये

 <sup>&#</sup>x27;म्लेच्छानामबोबः प्रजां विकेतातुमायातुं वा। न त्वेवार्यस्य दासभावः।'
 की. जर्थ. 3193

 <sup>&#</sup>x27;ब्राह्मणस्य वेदयायासम्बद्धः । बृह्मायां निषायः पारदायो ना । क्षत्रियस्य हृह्माया-मृद्धः । . . . बृह्मायायोगयकारायण्यालाः । वैदयान्यागयवैद्यकृतो । क्षत्रियास्त्रतः । . . . उद्यप्तेषयां कृदकः । विदर्शये पुरुषतः । वैदेशिकायासम्बद्धादेणः ।'' को. अर्थ. ३।७

३. 'शहबर्माणी वा सम्बन्ध बण्डालेम्यः ।' कौ. अर्थ. ३।७

उनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी कि वे नगरो में इमझान के समीप निवास किया करें।

अन्बष्ठ, निवाद, वैष्ण जादि की उत्पत्ति चाहे किसी यो प्रकार क्यों न हुई हो, पर मीर्य पूर्व में उन्होंने पूबक् वातियों का रूप प्राप्त कर दिव्या था, और क्योंकि ब्राह्मण, विषय और वैस्व वर्षों में उत्तका समावेश कर सकता सम्मव नहीं था, अत. उन्हें शूदों के अन्तर्गत माना जाने लगा था। उनका स्वक्त पृषक् कातियों के सदृष्ठ वा, यह कीटल्य की इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि उनके वैवाहिक मन्दन्य उन्हीं में हो यक. और अपने वृत्ती (कार्यों या पेक्षों) तथा परस्पराओं में वे अपने पूर्ववर्ती पूर्ववों का अनुसर्ण किया करें। इन विविध वर्षों के लोगों के लियों के लियों के लियों के लियों को अवेश दिव्या वर्षाया ही अपन परस्पराओं में वे अपने पूर्ववर्ती पूर्ववों का अनुसर्ण किया करें। इन विविध वर्षों के लोगों के लियों के टिक्से वाई आ अवेश दिव्या वर्षाया है, कि वह देश-संख्यां, प्राप्ताम क्यों और श्रीणयों के समान असियों के परस्परास्त्र कार्यों के स्वात्र व्यात्रियों के परस्परास्त्र कार्यों के स्वात्र व्यविधों के परस्परास्त्र कार्यों के स्वात्र व्यविधों के परस्परास्त्र कार्यों के स्वात्र करें।

मीर्थ युन मे अनेक ऐसी जातियों का भी विकास हो चुका या, जिनका आधार कोई विवेष सित्य या देवा था। तन्तुवाय (जुकाहे), रजक (जोवी), तुषवाय (वर्जी), सुरुणं-कार (जुतार), वर्षकार (जमार), कमार (जुतार), लोहकार, हुट्टाक (बड़ई) आदि इसी प्रकार की जातियाँ थी। इन सकता समोदेश शूद वर्ण में किया जाता था, और इन्हें आये जनता का जमाना जाता था।

मीर्थ युग में भारत की जनता किन विविध वर्गों में विभक्त को, इस सम्बन्ध में मैगस्थ-नीज के यात्रा वृत्तान्त से मी महत्वपूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। इस विषय से मैगस्थनीज के यात्रावृत्तान्त के निम्नीणिवत सन्दर्भ उल्लेखनीय हैं।'

"मारत की सम्प्रण आबादी सात जातियों से विसकत है। यहाजी जाति दार्धानिक। (I'hlosophets) के ममुदाय में बनी है, जो धविष सत्या को दृष्टि से अन्य जानियों की तुलना में कम है, तथापि प्रतिकाश में उन सबसे अंग्रेट है। दार्धानिक लीग सब सार्वजितिक कर्तने सो से सुन है, अन न वे अन्यों के दास है और न अन्यों के दास में भी मुहस्वी द्वारा ये विक्रयान करने और मृनकों का आद करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों का विवयना है कि ये वेदाओं को अल्यान प्रिय हैं और परलीक-सम्बन्धी बातों में विवये नियुक्त है। सुन अनुष्ठानों के बदले में ये बहुस्य बान प्राप्त करते हैं। स्थात्त की उत्तरी हैं। का स्वत्र की स्वत्र के स्वत्र से से बहुस्य बान प्राप्त करते हैं। स्वारत की उत्तरी की स्वयं ले का स्वत्र के स्वत्र से स्वत्र से से बहुस्य बान प्राप्त करते तहीं। होते ही, तो अनावृध्य

१. 'चण्डालानां दमशानान्ते वासः।' की. अर्थ. २।४

तैयां स्वयोगी विवाहः । पूर्वापरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वयमिन् स्थापयेत्।'
 की. अर्थः ३।७

<sup>3. &#</sup>x27;देशस्य जात्या संघस्य धर्मो भागस्य वापि यः।' की. अर्थ. ३।७

V. McCrindle: Magasthenes pp 42-48

लोमश ऋषि की गुफा

सीत, लाँची, रोम जारि के क्थिय में पहले से ही सूचना वे वेते हैं। इसी प्रकार की अन्य भी बहुत-सी बातों को पहले ही बता देते हैं, जिससे सर्वासारण को बहुत लाम पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रचा-नीम मिल्य को पहले से ही जान कर उसके दिवय में व्यवस्था कर सकते हैं। जो बस्तुएँ जावस्थकता के संध्य काथ वासेंगी, उनका पहले से ही प्रवास करने से के कभी नहीं चुकते। जो सांत्रीमक अपनी सर्विष्याणी में मूल करता है, उसे निज्यों के तिरिस्त अपय कोई चण्ड नहीं दिया जाता। यविष्यमाणी के अगुढ़ होने पर सांत्रीमिक फिर जीवन सर के किये मीन बहुग कर लेता है।

"दूसरी जाति में किसान लोग है, जो दूसरी की तुलना में सस्या में बहुत अधिक जान पहते हैं। वे राजा को मूमि-कर प्रदान करते हैं। किसान लोग अपनी रिजमो और बच्चों के साथ देहात में निवास करते हैं, और नगरों में जाने से बचते हैं।

"तीसरी जाति के जन्तर्गत अहीर, गडरिये तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं जो न नगरों में रहते हैं और न बामों में, अपितु डेरों में रहते हैं। शिकार डारा तथा पशुओं को जाल आदि में फंसा कर वे देश को हानिकर पीलयों तथा जक्किया पशुओं से सून्य करते हैं। वें अपने इस कार्य में बडें उत्साह के साथ लगें रहते हैं। इसीलिये वे भारत को उन विविध्य विपालयों में मुक्त करते हैं, जोकि इस देश में बडी मात्रा में विद्यामान हैं, यथा सब प्रकार के जक्कियों जन्तु और किमानों डारा बोंग्रे ट्रा बीजों को सा जानेवाले पक्षी।

''बीबी जाति कारीगर लोगो की है। इनमे से कुछ कवच बनाने वाले है, औ**र कुछ** उन विविध उपकरणों को बनाते हैं जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी प्रयोग करते हैं।

'पांचवी जाति सैनिकों की है। यह भलीजांति सुसंबद्धित है, जोर मुख के लिये सवा सुमिज्जित तथा समुद्धत रहते हैं। संस्था में दसका दूसरा स्वान है। शास्ति के समय बहु आलब्द तथा आभोद-मार्च के व्यस्त रहती है। समूर्ण सेना, योडा सैनिक, युढ के बोटे और हाथी-इन मक्का राजकीय सर्व से पालन होता है।

ंछठी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका कार्य यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में हो रहा हो, उसकी लोज तथा देख माल करते रहें, और राजा को—जहाँ राजा न हो वहाँ किसी अन्य राजकीय गासक को—इसकी सचना देते रहें।

"सातवी जाति समासदो और अन्य शासकवर्ष की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल तथा शासन का सञ्चालन करते हैं। सच्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने ऊँचे चरित्र तथा बुढि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्री-गण, राज्य के कोवाध्यक्ष और न्यायकत्ती लिये जाते हैं। सेना के नायक तथा प्रधान शासक भी प्राय इसी खेणी के होते हैं।"

मैगस्यनीय तथा अन्य श्रीक लेखकों के विवरणोद्वारा यह सूचित होता है, कि भार-तीय समाज के इन वर्गों ने जातियों का रूप प्राप्त कर लिया था। शयोग्रोरस के अनुसार "किसी को यह अनुमति नहीं है कि वह अपनी जाति से बाहर विवाह कर सके, या किसी ऐसे पेकों व शिल्प का अनुसरण कर सके बोकि उसका अपना न हो। उदाहरण के लिये कोई सिपाही किसान का बन्या नहीं कर सकता, और कोई शिल्पी दार्शनिक नहीं बन सकता।"

मैंगस्वनीय ने कहीं भी चातवंध्यं का उल्लेख नहीं किया है। स्वामाविक रूप से वह अपने देश ग्रीस और अपने पडौसी देश ईजिप्ट की सामाजिक रचना से परिचित था। जिस ढंग से इन देशों के समाज अनेक वर्गों या जातियों में विजयत थे. उन्हें ही दृष्टि में रखकर मगस्थनीय ने भारत की जनता को भी सात वर्गों में विभक्त करने का प्रयत्न किया था। इन सातो प्रकार के लोग भारत की जनता में विद्यागन थे. यह सर्वथा असदिग्य है। जिन्हें मगस्थनीज ने दार्शनिक कहा है, मारत में उन्हें ही बाह्मण-श्रमण संज्ञा से सुचित किया जाता था। यद्यपि ये संख्या में बहुत कम थे. पर समाज में इनकी स्थिति अत्यन्त उच्च थी। कृषक समदाय में वे बैक्य और शह अन्तर्गत थे. जो खेती द्वारा अवना निर्वात किया करते थे। मगस्यनीय द्वारा प्रतिपादित तीसरी जाति मे जिन गडरियों आदि को अन्तर्गत किया गया है. कौटलीय अर्थकास्त्र मे उनसे वे बैच्य और शह सचित होते हैं, पशपालन जिनका व्यवसाय था। कारीगर वर्ग को सारत मे बाद वर्ण के अन्तर्गत किया जाता था। सैनिक का पेशा प्रधानतया क्षत्रिय वर्ण का माना जाता वा । कौटलीय वर्षशास्त्र मे मत्रियो, गुप्तचरो और गुढ़पुरुषो का विशद रूप से वर्णन है, जिनका शासन की दिप्ट से बहुत अधिक महत्व था। मैगस्यनीय ने इन्हें ही छठी जाति के रूप मे उल्लिखित किया है। जासक वर्ग को ग्रीक लेखको ने एक पथक वर्ग के रूप मे लिखा है। इनके व्यक्ति प्राय: बाह्मण और क्षत्रिय वणों के ही हुआ करते थे। मैगस्थनीय द्वारा वर्णित मारतीय समाज का कौटलीय अर्थ-शास्त्र में प्रतिपादित चातर्बर्ण्य से कोई विरोध नहीं है । दोनों के दिष्टकोण में ही अन्तर है।

वर्तमान काल में भी हिन्दू समाज को चार वणों में विज्ञक्त समझा जाता है। पर बहुत-सी ऐसी जातियाँ है, जिन्हें सुनिष्टिकत रूप से किसी वर्ण के अन्तर्संत नहीं किया जा सकता। नाई, सुनार, बढ़ई आदि जातियों के लोग अपने को खूद नहीं मानते, और उच्च वर्ण के लोग उन्हें बाह्यण या बैश्य वर्ग में सम्मिलत नहीं करते। पर ये सब पृथक जातियों के रूप में अपनी सता रखते हैं, और ऐसे परस्परागत नियमों का पालन करते हैं, जो इनमें हैं चिरकाल से चले आ रहे हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में इनके अपने नियम हैं, जो परम्परा प्रवाशित हैं। सम्बन्धतः, ठीक यही द्वा सौर्य पुत्र के मारत में भीवी। उस समय में भी तत्नुवास, रजक जादि पृथक जातियों का रूप प्राप्त कर चुके में, जीर उनमें ऐसे परम्परागत नियमों का भी विकास हो प्रयाश कित्र हैं। एस सम्बन्ध से स्वत्र कर साथ से स्वत्र कर साथ से स्वत्र के साथ से स्वत्र कर साथ से स्वत्र कर साथ से स्वत्र कर साथ स्वत्र कर से से स्वत्र कर साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से स

<sup>?</sup> Mc Crindle : Magasthenes p. 44-

यह ब्यान में रखना चाहिने, कि नीचें बुन में बुतों की सामाजिक स्विति हीन नहीं मानी जाती थी। उन्हें भी आर्थ समझा खाता था, जीर से इन स्वेक्कां), नवाको, स्वयको आदि सि मिल स्विति रखते हैं , जो कि आर्थ बनता के संग नहीं थे। अनुस्पृति आदि स्मृति-मनों में बुतों को केक्क मह कार्थ माना गया है कि वे बाहुन, अमिश्र और देश कमों की सेवा में निरत रहे और यह खेवा वे 'असूमा' के बिना किया करें।' पर कौटस्य ने कृषि, पयुपालन, वाणिज्य और सिव्यक और सिव्यक के क्ष्यते के साम निर्मा के सि स्मृति स्मृति स्वात के कोर्य साम क्ष्यते हैं, अस्त के स्वात के स्वात के साम निर्मा के सिव्यक के स्वात के साम निर्मा के साम निर्मा के साम निर्मा के सिव्यक के स्वात के साम निर्मा के साम निर्मा के साम निर्मा के सिव्यक के सिव्यक के साम निर्मा के साम निर्मा के साम निर्मा के सिव्यक के सिव्यक के सिव्यक के साम निर्मा के सिव्यक के सिव्यक्त के सिव्यक के सिव्य

आर्यं जनता के चार वणों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ष भी मौर्यं गुण में विश्वमान का जिलकी स्थिति बुद्रों की तुल्ला में जी हीन थी। इस वर्ष को अन्तावसायीं कहते थें, और पण्डाल और दवपाक सदृश लोग इस वर्ष के अन्तर्गत थे। वर्तमान समय के कारतीय ममाज में जिन लोगों को अञ्चल अस्पृष्य समझा जाता है, सन्ववतः वे इन्हीं अन्ता-वसायियों के उत्तर्राधकारी हैं।

यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैषय और सृत्र-चारों वर्णों के लोग आर्य जनता के अंग ये, पर समाल में उनकी स्थित एक समान नहीं भी। न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दण्ड देत हुए या बाद के सम्बन्ध में साक्षी लेते हुए पर बाद के सम्बन्ध में साक्षी लेते हुए वर्ण को दुष्टि में स्वाजाता था। यदि निजले वर्ण का कोई व्यक्तित उच्च वर्ण के असित के प्रति वाक्षाराज्य का प्रदीस करे, तो उसे अधिक दण्ड मिलता था, उस दण्ड की तुलना में जो कि उच्च वर्ण के अधिक द्वारा निषे वर्ण के अधिक द्वारा निषे वर्ण के अधिक द्वारा निष्य का प्रति के स्वत्र का प्रति वर्ण के स्वत्र का प्रति वर्ण के अधिक द्वारा निष्य का प्रति उसे के पण्ड क्षारा किया था। यद विष्य सही अपराध वैद्य द्वारा किया जाए, तो उसे के पण्ड क्ष्य दिया जाता था। सुह द्वारा प्रति पण जुरमाना किया जाता था। इसके विपरीत यदि हाहाण किसी शुद्र को कुषक्त कहेते पर जाते असे क्षय जुरमाना देता होता बा। वैद्य को साह्यण द्वारा किया कहते पर नी पण जुरमाना किया जाता था। व्यक्त विपरीत यदि हाहाण किसी शुद्र को कुषक्त कहते पर चार पण और अधिव को कुष्वन कहते पर छार पण अपरासो की अध्यवना थी।

१. 'एक्सेव तु जूतस्य जमुः कर्म समाविक्षत् । सर्वेवानेव वर्मानां सुधूवामनसूचया।'

२. बा. अर्थ. ३।१८

३. 'प्रकृत्योपकावे बाह्यणक्षत्रियर्वश्यशूडान्तावसायिनासपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरः बच्चाः । पूर्वेणापरस्य विषणावराः ।' की अर्च. ३११८

कतिपय अपराम ऐसे भी थे, जिनके लिये उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर दथ्ड प्रवान किये जाते थे। अधि कोई बृद्ध अपने किसी 'अप्राप्त अम्बहार' (अवस्थक या नावालिंग) श्वाचन को दास के रूप में विक्रम करे या रहन रखे, तो उसके लिये बारह एण दथ्य का विधान था। पर यही जपराम अधि बेय द्वारा किया जाए, तो उसपर चौजीम पण जुरसाना किया जाता था। अधिय जीर बाह्यण डारा यही अपराभ किये जाने पर उनके लिये दण्ड की मात्रा कमता: अवदालीस जीर डिमानने पण निर्वारित थी।' कोटलीय वर्षशास्त्र में अन्य भी जनेक ऐसे जपराच उल्लिखत है, जिनमे विधिय वर्षों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड की व्यवस्था की गई है।

न्यायालय के समक्ष जब कोई बाह्यण साक्षी देने के लिये उपस्थित होता था, तो उसे सस्य बोलने की श्रपथ दिलाने हुए 'सरय-सरय कहो' इतना कहना ही पर्योग्त समझा जाता या। पर अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये अधिक कठोर शपथ की व्यवस्था थी।

इसमें सन्देह नहीं, कि मीर्ण युग में भारत के समाज का मुक्य आवार 'वाहुर्वम्य' था। समाज के बारो वर्णों के 'स्वयमं 'गियत थे, और प्रत्येक व्यक्तिक निज्ये यह आवस्यक और उपयोगी माना जाता चा कि वह अपने स्वयमं में स्विप्र रहे। नमाज ने ब्राह्मणां की स्थिति सबसे क्रेंची और सम्मानित थी, और राज्य के शासन नर मी उनका बहुत प्रमाद या। पुरोहित, मन्त्री आदि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी प्राय बाह्मण वण के व्यक्ति ही हुआ करते थे, और वे राजा को मर्यादा में रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया

## (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

मीर्य पुग ने बहुविवाह को प्रवा विश्वमान थी। मैगस्वतीख के अमुनार मारतीय लोग बहुत-सी त्रियों से विवाह करते थे। कुछ को वे दत्तिवत्त सहस्रमणी बनाने के लिये विवाह करते लाते थे, और कुछ को केवल आनन्द के प्रयोजन से और घर को सत्ताम ने भर देने के लिये। मेटलीय अर्थ के से मी मैगस्वनीख के इस कमन की पुरिंद होती है। वहाँ लिखा है कि समुचिन वृत्ति प्रदान करके पुश्य बहुत-सी त्वियों से भी विवाह कर सकता है। दिस्तों पुत्रों के लिये हो होती हैं। मुर्वाववाह की प्रया में यूग में थी ही, पर पुष्क एक समय में एक में अधिक दिश्यों से भी विवाह कर सकता था।

 <sup>&#</sup>x27;अप्राप्तस्यवहार' झूबं विक्याधानं नयतस्वजनस्य द्वावदा पणी वण्डः । वैद्यं द्विगुण: । अनियं त्रिगुण: । बाह्यणं चतुर्गण: १' को. अर्थ. ३।१३

२. की. अर्थ. ३।११

<sup>4.</sup> Mc Crindle : Magasthenes p. 34

४. 'अनुक्यां च वृत्ति दत्वा बह्मीरपि विन्तेत । पुत्रार्था हि स्त्रियः।' की. वर्थ. ३।२

कौटलीय अपैशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहों का उस्लेख किया गया है— (१) ब्राह्म विवाह करना को अलकृत (ब्राम्यण आदि से सवा कर) कर जब कन्यान्दान द्वारा विवाह हो, तो ऐसे विवाह को 'ब्राह्म' कहते में । (२) प्रावापत्य विवाह—जब पुरव और स्त्री परस्पर यिककर कर्मवर्षी का पाकत करके विवाह सम्बन्ध को स्वीकार करें, तो ऐसा विवाह 'प्राजापत्य' कहाता था। (३) आर्थ विवाह—कन्या-पक द्वारा गौजो का एक जोड़ा वर रक्ष को प्रदान कर को विवाह किया जाता था, उक्सी 'ब्राव्ध' संज्ञा थी। (४) देव विवाह—सक्रवेदी के समल क्ष्मविव्य की स्वीहति से जो कन्याशान किया जाताथा, को 'वेच' कहते थे। (५) गायव्य विवाह—कन्या और व परस्पर में के कारण स्वयं जो विवाह करते थे, वह गान्यवं विवाह कहाता था। (६) आसुर विवाह—बुल्क (वहेन) देकर जो विवाह किया जाता था, उसे 'आसुर' कहते थे। (७) राक्षस विवाह—कन्या को बल्युवंक के जाकर विवाह करने पर राक्षस विवाह साना जाता था। (८) वैधाय—कसीयी हुई या बेनुष स्त्री को ने जाकर उससे जो विवाह किया जाता था, उसे पैगाय विवाह कहा

मीय गुग में ये आठो प्रकार के विवाह प्रचलित से । रहेच (गुरूक) देकर विवाह की प्रवा उस काल में बहुत कोकप्तिय नहीं सी। कौटस्य द्वारा प्रतिपादित आठ प्रकार के विवाह में केवल 'आमुर' ही ऐसा विवाह है, जिससे गुरूक प्रवान किया जाता था। इस मस्वय्य में तिवाईस का यह कपन उस्लेकनीय है-आरतीय लोग देल किये पादिव विवाह ही विवाह करते हैं। जब कोई स्त्री विवाह-नोग्य जागु की हो जाती है, तो उसके पिता उसे ममाज के मम्मूक ले आते हैं, ताकि ऐसे पुत्रव उसे अपनी सहचमित्री के रूप में वरसकें, जो कि मल्ल्युब, मुस्टियुब, दीव आदि में विवाह हिए हीं, या जिन्होंने किसी अस्य पीरव युक्त माम्मूल्य ने अपनी उन्हण्टता प्रदीवात की हो। ' तिवाकस का यह कमन एक प्रकार के स्वयवस्त्रको सुविव करता है, जो प्राचीन नारत में बहुत कोकप्तिय था।

कौटल्य के अनुभार पहले चार प्रकार के विवाह (बाह्य, प्रावापत्य, आयं और वैव) 'धम्ये' (धम्में के अनुकून) होते हैं, और साध ही 'धितृप्रमाण' भी। पितृप्रमाण का अविप्राय यह है, कि उनके लिये पिता की स्वीकृति या अनुभति ही पर्याप्त होती है। पिछले चार प्रकार के विवाहों के लिये पिता और माता रोनो की अनुभति आवश्यक मानी गई है। 'विवाह के सम्बन्ध में कैटिल्य का यह मत वा, कि वे वह प्रकार के विवाह नियमानकल तथा स्वी-

 <sup>&#</sup>x27;कत्यावानं कन्यासस्यक्रकृत्य बाह्यो विवाहः। सहयमेवर्या प्राजापत्थः। गोनियुनवाना-वार्थः। अन्तर्वेद्यानृत्विके वानात् वैदाः। नियस्तमवायात् गान्ववः। मुल्कवाना-वार्थः। प्रसद्ध्यावनाद्यासस्यः। सुरवावानात्यैद्यादः।' की. अर्थः ३।२

R. The Age of Imperial Unity (Bharativa Vadya Bhayan) p 564

३. 'पितप्रमाणाइवत्वारः पूर्वे वर्त्याः । सातापितप्रमाणाः शेवाः ।' कौ. अर्थ. ३।२

कार्य हैं, जिनसे सब सम्बद्ध व्यक्ति संतोष अनुभव करें। विवाह का बाघार पारस्परिक प्रीति ही बी, और इस आचार पर निर्वारित हुए विवाह कानून द्वारा रोके महीं जाते में ।'

यद्यपि 'जासर' ही एकमात्र इस प्रकार का विवाह या, जिसमें शुल्क की मात्रा पहले से ही निर्वारित कर ली जाती थी. पर अन्य प्रकार के विवाहों में भी कुछ शत्क प्रदान करने की प्रका विद्यमान थी। इस बन पर स्त्री का अधिकार माना जाता था, और कीटलीय अर्थकास्त्र में इसी को 'स्त्रीधन' की सजा दी गई है, और उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्त्रीवन प्रवानतया दो प्रकार का होता था, वृत्ति और आवध्य। कौटल्य के अनुसार स्त्री के लिये निर्धारित वृति की मात्रा दो सहस्र (पण) से अधिक होनी चाहिये। आवष्य (आमुषण आदि) की मात्रा कितनी हो, इस विषय मे कोई नियम नहीं था। र सामान्य दशा में इस स्त्रीयन को अर्च नहीं किया जा सकता था। पर यदि पति कहीं विदेश गया हुआ हो, और उसने अपने परिवार के अरण-पोषण का कोई प्रबन्ध न किया हो, तो पत्नी इस बन से अपने पुत्र, पुत्रवसूऔर अपना निर्वाह कर सकती थी। बीमारी, दुमिक्ष आदि प्राकृतिक विश्तियों के समय पति भी इस स्त्रीवन को व्यय कर सकता था। पहले चार प्रकार के 'धर्म्य' विवाहों में पति और पत्नी पारस्परिक सहमति द्वारा साधारण दशा में भी स्त्रीवन को खर्च कर सकने का अधिकार रखते थे। पर गान्धर्व और आभूर विवाहों मे यदि स्त्रीधन को सर्व कर लिया जाए. तो उसे प्रयक्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था, कि वह उमे सुद के साथ वापस कर दे। राक्षस और पैशाच विवाहों में स्त्री-धन का व्यय किया जाना निधिद्ध था। इन पद्धतियों के अनसार विवाहित पति-पत्नी या उनके कोई कुटम्बीजन यदि स्त्रीधन को लर्च करेता उसे 'स्तेय' (चोरी) माना जाना था।

पति की मृत्यु हो जाने पर यदि स्त्री धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहे, तो यह आवश्यक या कि स्त्रीधन उसके सुपुर्र कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि स्त्री पुनर्विबाह करना चाहे, तो मी उसका स्त्रीधन उसे प्रदान कर दिया जाता था।

पुनर्विवाह की प्रया भी मौर्य काल से प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री-दोनो को ही पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुषो के पुनर्विवाह के विषय में कौटल्य ने निम्नलिखित

१. 'सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषद्भम् ।' कौ. अर्थ. ३।२

२. 'बृत्तिराबध्यं च स्त्रीधनम् । परद्विसहस्रा स्वाप्या बृत्तिः । आबध्यानियमः ।' कौ. अर्च. ३।२

 <sup>&#</sup>x27;तवात्मशुत्र स्नुवानमंत्रि प्रावासायतिविषाने च नार्यावा सोमनुसवीव: । प्रतिरोधक-व्यापि बुभिक्षभय प्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्य: ।' की. अर्थ. ३।२

४. की. वर्ष. ३।२

५. की. अर्थ. ३।२

नियम प्रतिपादित किये हैं—मिंद कियी रनी के बाठ साल तक सन्तान उत्पन्न न हो या यदि रनी से करवा हो, तो उसका परित बाठ साल तक प्रतीक्षा करें। यदि रनी से सन्तान उत्पन्न तो होती हो, पर बहु मरी हुई पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा की बाए। यदि रनी के केवल कन्ताएँ ही उत्पन्न होती हो, तो बाए हाल तक प्रतीक्षा की बाए। यदि स्त्री बेंद अवन्तर पुन की हच्छा से पति हुंपरा विवाह कर सकता है। यदि इस नियम का अतिकक्षण कर कोई पुनव पूर्वाववाह करे, तो उसके छिए यह आवयसक होगा कि विवाह के समय प्राप्त सुनक, जी रर्शावन का जान भी अपनी पत्ती को प्रदान करे बोर साथ सुनियं आधिवेदनिक (जिद्यूर्त का बन) मी अपनी पत्ती को प्रदान करे बोर साथ ही कम-से-कम वीवीम पण वष्ट मीं।

पुरुषों के समान स्त्रियाँ भी पुनर्विवाह कर सकती थीं। पति की मृत्य ही जाने पर तो स्त्रियाँ पूर्नाववाह कर ही सकती थीं। पर अनेक दशाओं में वे पति के जीवित होते हए भी दूसरा विवाह करने का अधिकार रखती थी। यदि स्त्री के कोई सन्तान न हो. और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो उसके लिये कम-से-कम एक वर्ष प्रतीक्षा करना आवश्यक था। पर यदि स्त्री के सन्तान हो, तो उसे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी होती बी। यदि स्त्री के निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई हो, तो उसके लिये दुगने समय तक प्रतीक्षा करना आव-श्यक था। यदि परदेश गये हुए पति ने अपनी पत्नी के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था न की हो. तो उसके निकट सम्बन्धियों से यह आज्ञा की जाती थी, कि वे स्त्री का चार से बाठ साल तक भरण-योषण करेगे । यह अवधि बीत जाने पर स्त्री को पूर्नीववाह की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती थी। पर इन नियमों के कतिपय अपवाद भी थे। यदि कोई बाह्मण विद्या के अध्ययन के लिये कही अन्यत्र गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह नियम था कि सन्तान-विहीन होने की दशा में वह दस साल तक प्रतीक्षा करे और सन्तान होने पर बारह साल। इस अवधि के बीत जाने पर भी यदि पति बापस न लौट आए, तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। यदि राजपूरुष कहीं बाहर गया हुआ हो, तो उसकी पत्नी के लिये यह बाबश्यक माना जाता था कि वह उसकी मृत्यु तक पूर्निववाह न कर सके। पर पति के चिरकाल तक प्रवसित रहने की दशा में पत्नी को इस बात की अनुमति थी कि वह अपने पति के सवर्ण किसी अन्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त कर सके। ऐसा करना मौर्य युग मे बदनामी (अपवाद) की बात नहीं समझी जाती थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम कौटलीय अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित है। कम आय की विवाहित स्त्रियों के लिये पूनविवाह कर सकना बहत सगम था. उस दक्षा मे जब कि पति विदेश चला गया हवा हो। पति

१. की. वर्ष. ३।२

२. की. वर्ष. ३।४

काह्मणमधीयमानं वक्षवर्णन्यप्रकालाः, हावक प्रकालाः । राजपुरवनायुः क्षयावा-काहकोतः । सवर्णनास्य प्रजाता नववावं समेतः ।' की. अथं. ३४४

सीयं युग में तलाक की प्रधानी विद्यमान थी। स्त्री और पुरुष दोनों को ही तलाक का अधिकार प्राप्त था। इस विषय में कोटल्य की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय है—

"यदि पति का चरित्र अच्छा न हो, यदि वह परदेश चला गया हो, यदि वह राज्देषी हो, यदि स्त्री को उससे प्राणो का सब हो, यदि वह पतित हो गया हो और या यदि वह नपुसक हो. तो पत्नी उसका परित्याग कर सकती है।"

"यदि स्त्री पति के प्रति विदेष (पृणा) रखती हो, तो वह उस (पति) की इच्छा के विरुद्ध तकाक नहीं कर सकती। इसी प्रकार स्त्री से देष (पृणा) करता हुआ पति उस (स्त्री) की इच्छा के विरुद्ध तकाक नहीं कर सकता। पर पारस्परिक देश (पृणा) से मोक्ष (तकाक) हो सकता है।"

'अदि स्त्री से तग आकर पुरुष उसमें छुटकारा पाना चाहे, तो जो घन स्त्री पक्ष से उसे प्राप्त हुआ हो, वह उसे बापस लौटा देना होगा। परन्तु बदि स्त्री पिन से तग आकर उससे छुटकारा पाना चाहे, तो उसका घन उसे नहीं लौटाया जायगा। ""

पर इस प्रसङ्क मे यह घ्यान में रखना चाहिये, कि तलाक की अनुमति पिछले चार प्रकार के विवाहों (गान्धर्व, आसर, राक्षस और पैद्याच) में ही दी जा सकती थी। पहले

१. 'अन्ततः पर' धर्मस्यैविस्ट्टाः यथेष्टं बिन्देत' कौ० अर्थ ३।४

 <sup>&#</sup>x27;दीर्घप्रवासिनः प्रमुजितस्य प्रेतस्य वा भायां सप्ततीर्थान्याकाङ्गलेत । संबत्सरं प्रकाता । ततः पितसोवर्यं गण्छेत । कौ. अर्थं, ३।४

३. 'नीचरवं परवेशं वा प्रस्थितो राजकिस्थिवी।

प्राणाभिहत्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपि वा पतिः ।' कौ. अर्थ. ३।२

४. 'अमोक्या अर्तुरकामस्य द्विवती आर्या । आर्यावाक्च अर्ता । प्ररत्परं द्वेवान्मोकः ।' कौ. अर्थः ३।३

 <sup>&#</sup>x27;स्त्रीविप्रकाराद्वा स्त्री खेल्मोलािनच्छेत् वचागृष्टीतस्मस्य बचात् पुक्वविप्रकाराद्वा पुक्वविल्मोलािनच्छेत नास्य बचागृहीतं बचात्।' की. अर्थ. ३।३

बार प्रकार के 'बर्म्य' विवाहों में तलाक की अनुभति नहीं बी,' बचिप उनमें भी विशेष अबस्थाओं (बचा पति के चिरकाल तक प्रवासित रहते वा उसके नपुंसक होने आदि) में स्त्री को पुतर्विवाह कर लेने वा नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त कर सकने का अवसर या।

यबाँप कौटलीय वर्षशास्त्र में स्थियों को पुत्रविवाह की अनुमति प्रदान की गई है, और पति की मृत्यू हो जाने पर बली का पुत्रविवाह कर लेता सर्वया समुचित माना बया है, पर फिर मी मीर्य युग में ऐसी विषयाओं की सता थी, जो पुत्रविवाह कर करे स्वतन्त्र रूप से स्वीवाद विषया करती थी। कौटल्य ने ऐसी स्थियों को 'छन्दवासिनी' (दस्ततन्त्र रूप से स्वतन्त्र किया किया करती थी। कौटल्य ने ऐसी स्थियों पुत्रविवाह न कर स्वतन्त्र विषया दिल्यों की किया पुत्रविवाह न कर स्वतन्त्र विषया दिल्यों की स्वत्य विषया करती थी। जो कि सम्यल हों। कौटल्य ने इनके लिये 'आढपविषयां सज्ञा का प्रयोग किया है!' विशेष परिस्थितियों में राज्य को बच बन की असाधारण रूप से आवस्यकता होती थी। जो अनेकविव उपायों से हन आढप विषयां को भी पन की प्रार्थित की आती थी। जुलकर इनसे बन प्रार्थित हो होने उपायों का भी प्रयोग करते थे, जिन्हें सामान्य दशा में नमितन तमें समझा जा नकता।'

ह्नियों का जीवन केवल विवाह करके मन्तानोत्पत्ति ही नहीं था। कौटलीय अर्थशास्त्र मे परिवासिकाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। कौटन्य ने इनके साथ 'कृतसत्कारा' विवोधण का प्रयोग किया है।' परिवासिकाओं का उपयोग गृत्यवर विचाग में भी किया जाता था, और कौटल्य ने डथी प्रसम में उन्हें निर्विष्ट किया है।

सेवाहिक जीवन के सम्बन्ध ने जो चित्र कौटलीय जयंशास्त्र के अनुशीकन से हमारे सम्बन्ध उपस्थित होता है, बहस्मृतिष्यचो और वर्षमालामों में निकारित जीवन ने बहुत विश्व है। तलाक, निर्माण जीपना और दुर्गविवाह के सम्बन्ध में जो चित्रत्त परिचय कौटलीय वर्षम्वास्त्र से मिलता है, बह अन्यत्र दुर्जन है। इससे जात होता है कि मीर्थ यूप में पूर्णविवाह बहुत प्रचलित था, और विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद कर सकता भी कठिन नहीं था। परिवार में स्त्री की स्थित पर्यात कर से सुर्पित्रत की, स्थातिक स्त्री का वर उसका मूर्णव्य स्त्र स्त्री की तात था, और उसका उपयोग की अपने और अपनी सन्तान के सम्पन्धिक संत्री के कर सकती थी। परिवृत्त के अन्य व्यक्तियों का उस पर अधिकार नहीं साना जाता था।

मौर्य युग में स्त्रियों की स्थिति को उक्षत नहीं कहा जा सकता। विवाहित स्त्रियों को घर से बाहर जाने-आने की स्वतन्त्रता उस काल में प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः घर में

१. 'अमोको धर्मविवाहानामिति ।' कौ. जर्ब. ३।३

२. की. अर्थ. ३।२०

३. की. अर्थ. १।१८

४. की. अर्थ. १३।२

५. की. अर्थ. १।१२

ही रहना होताथा, और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर सकती थीं। कौटस्य ने लिखा है- यदि कोई स्त्री बपने पति के कुल (बर) से बाहर जाए, तो उसे छः पण दण्ड दिया जाए। पर बंदि पतिकुल से बाहर जाने का कारण विश्वकार (पति से विदेश बा विरोध) हो, तो स्त्री इस दण्ड की मागी नहीं होगी। यदि पति ने स्त्री को कही बाहर जाने से रोका हुआ हो, और वह फिर भी (पति के आदेश के विरोध में) घर से बाहर जाए. तो उस पर बारह पण जरमाना किया जाए। यदि स्त्री पडोसी घर से परे वली जाए. तो उसे छ: पण का दण्ड दिया जाए ।' इस व्यवस्था से सुचित होता है, कि स्त्रियां घर में बन्द होकर ही रहा करती थी, और पति या अन्य स्वजनो की अनुमति के बिना वे पड़ोसी घर से बरे तक भी नहीं आ-जा सकती थी। इतना ही नहीं, स्त्रियों को यह भी असमति नहीं थी. कि वे अपने पड़ोसी, मिक्षुक या सौदागर को भी अपने घर के मीतर आने दें। कौटल्य ने लिखा है. कि यदि कोई स्त्री पड़ोसी को अपने घर में आने दे, या किसी मिक्षक को घर बलाकर मिक्का प्रदान करे, या किसी सौदागर से वर के मीतर सौदा ग्रहण करे, तो उस पर बारह पण ज्रमाना किया जाए। यदि पति ने स्त्री को ऐसा करने से रोका हुआ हो. और वह फिर भी ऐसा करे, तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाय। केवल स्त्री का अपने घर से बाहर जाना ही निषिद्ध नहीं या, अपितु वह किसी स्त्री तक को (विपत्ति की दशा के अतिरिक्त) अपने घर में आने नहीं दें सकती थीं। दूसरे की पत्नी की अपने घर में आने देने पर उसके लिये १०० पण दण्ड का विद्यान का ।

स्त्रियों को किस अचातक स्वतन्त्रता प्राप्त रहे, इस प्रक्त पर कीटलीय अर्घवास्त्र में विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में कीटल ने पुराने आवार्यों का यह प्रत उद्यूत किया है—यदि कोई स्त्री अपने पति के निकट सम्बन्ध । सुवाबम्ध (सुव समृद्धि से युक्त स्वास्ति), नातिक (प्राप्त के मुलिया), अन्वाधि (संदलक), ध्वावुक्त कुल (मिन्युक्त सि के परिवार के सम्बन्ध रहने वाले परिवार के पुरान आवार्यों के इस मत पुरान के पास आप, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पर कौटल्य पुराने आवार्यों के इस मत से समुक्त नहीं थे। उनका कपन था, कि यह आप सकता गुप्त नहीं है, कि अपने कारियों कर के परिवार के सम्बन्ध है। कीटल्य को केसल यह स्वीकार्य था, कि दिस्यों अपने कारियों के कुल में मो केवल उन स्वामों में आ सकती है, जब कि वहाँ कोई मृत्यु हो गई है, या कोई रोगी हो, या उस पर कोई

१. 'वतिकुलाक्षिव्यतितायाः स्त्रियाध्यद्पणो वण्डोऽन्यत्र विप्रकारात् ।

प्रतिविद्धामां द्वादशपणः । प्रतिवेशगृहातिमतामाध्यद्पणः ।' कौ. अर्थ. ३१४

 <sup>&#</sup>x27;मातिविक्षिकि निकृतवेदिकानालवका समिकालक्यावाने द्वावसपणी वच्दः । मितिविद्धानी
पूर्वः साहसवय्दः ।' की. अर्थः ३।४

३. 'परभार्यावकाशवाने शस्यो बण्डोऽज्यत्रायवृष्यः ।' सौ. सर्व. ३१४

निपक्ति सा गई हो, बा बही कोई बण्या होने वाला हो। ' ऐसे व्यवस्ते पर स्त्री को क्यने ज्ञातिकुल में जाने से नहीं रोका बाता था। यदि कोई रीके, यो उसे वारह एवा जूरपाने का बण्ड विद्या जाता था। तीर्च यात्रा जादि के प्रयोजन से न्वियों को घर से बाहर जाने की अनुस्ति प्राप्त थी।'

कोटलीय सर्वशास्त्र ने प्रतिपादित ये तथा डची प्रकार के जन्य नियम यह प्रवट करने के लिये पर्योग्त है, कि मौर्य यून में विवाहित कियों को अनेकविष्य बनवानों में रहना यहता था। परदे की प्रचा इस काल में थी वा नहीं, यह निरिचत कर सकना कठिन है। कोटलीय सर्वधास्त्र में एक स्थान पर दिनमां के लिए 'अनिक्काधिनीना' (न निककने वाली) विशेषण का प्रयोग किया नया है।' इससे यह सुचित होता है, कि मौर्य यूग में दिनमां प्राप्त पर के अन्य होता है, कि मौर्य यूग में दिनमां प्राप्त पर के अन्य होता है, कि मौर्य यूग में दिनमां प्राप्त पर के परदे में भी दहती थी। पर-पूचयों से मिनना-मूलना मी उनके लिये निषिद्ध था। पर वे परदे में भी दहती थी, इस विषय में कोई निर्वेश कोटलीय अर्थवालम में नहीं मिनना।

मीर्य युग में विवाह के लिए कौन-सी आयु उपयुक्त समझी जाती थी, इस सम्बन्ध में मी कुछ सूजनाएँ कौटलीय कर्यवास्त्र में विद्यमान हैं। कौटत्य ने लिखा है, कि स्त्री बारक् साल की आयु में 'प्राप्तव्यवहार' (वयस्क या वालिन) ही अपती है, और पुठस कोलह माल की आयु में।' सम्बन्धन, इस आयु से पूर्व स्त्री या पुरुष को विवाह करने की अनुमिन नहीं सी जाती थी।

कौटल्य की सम्प्रति में स्त्रियों का मुख्य प्रयोजन सन्तान की उत्पत्ति ही या, यह कपर किंका जा चुका है। बत यह कल्पना कर तकना असंगत नहीं है, कि मौसे पुग में दिवसी प्राया विवाह करके परिवार में हो जीवन व्यातीत किया करती है। कि मौसे मान कर में पीती दिवसों की मी सत्ता थी, जो गणिका, रूपाजीवा, दासी आदि के रूप में जीवन निवाहि किया करती थी, और जिनसे राज्य का गुरतचर विमाय जनेकविष कार्य किया करता था। राज्य के गुरावर विकास में इन स्वियों का कार्य जयन महत्त्वपूर्ण होता था। स्वतन्त्र कप से इस प्रकार के यन्त्रों करनेवाली स्वियों पर हम इसी अध्याय में जागे चक्कर प्रकास शक्ते।

 <sup>&</sup>quot;पित्सातिमुक्तावस्वप्रामिकान्वाचितिन्तुकीसातिमुकानामन्यतमं पुरुवं नापु-सदीनः" श्रयावाद्याः । सपुरुवं वा सातिमुक्तं मुत्तो हि साम्बीचनस्य कनं पुरु-नाम् । अरुव्याविष्याः । अरुव्याविष्यावसनगर्नितिस्तनप्रतिविद्यनेव सातिमुक्तमवनस्य । की. वर्षः ३।४

२. की. अर्थ, ३१४

<sup>3.</sup> की. अर्थ. ३।१

४. 'ब्रावकावर्वा स्त्री प्राप्तस्यवज्ञारा अवति । बोडकावर्वः वृत्तान ।' की. कर्व. १।३

महामारत के अनुसार मात्री अपने पति पाण्यु के साथ सती हुई थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण प्राचीन प्रन्यों में मिलते हैं, जिनसे सह बात होता है कि मारतीय जनता के किंपिय बर्गों में यह प्रया अल्पान प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। अतः यह स्वया सम्मव है, कि मौर्ययुग में भी सती प्रया भारत के किंपिय प्रदेशों तथा वर्गों में विद्यान हो।

#### (३) चार आश्रम

कौटलीय अर्थशास्त्र में जैसे मानव तमाज को चार वर्षों में विश्वस्त किया गया है, वैसे ही मानव जीवन के चार विवास किये तये हैं, विजन्ती संज्ञा (आजर्य थी। 2 आक्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ और परिवासक हिस्त्यालं है। कौटल्य ने इन चार आक्षमों के कार्य या 'स्वसंद इस प्रकार निरूपित किये हैं—अहायारी के स्वयसं स्वाध्याय, अनिकार्य (यज्ञ), अमियंक, मेंवज़्व (मिजा डारा निर्वाह), आवार्य (पुरू) के प्रति प्राणानिकारी (चार्च उसे प्राण के क्यों न चके जाएँ) वृत्ति (सेवा या मचित) है। आचार्य के अमाव मे ब्रह्मचर्या के किये यह आवश्यक समझा जाता वा, कि वह मुख्यूत या अपने सबह्मचारी (सह्माठी) के प्रति वही वृत्ति रखें। मृहस्य के स्ववसं अपने कर्म (येखे या क्यें) डारा आजीविका कमाना, उत्य स्थिति के ऐसे परिवार में विवाह करना विसका ऋषि (गोत्र) अपने परिवार के ऋषि से सिकार हो, ऋषुतानिकार (पत्ती के साथ सासिक समें के परवाल)

<sup>2.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan ) pp 567-568

सहबास) और वेबता, पितर, ब्रतिबि तथा नृत्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते में अपनी आमदनी का व्यय करना, और इसके पश्चात जो शेव बने उससे अपना निर्वाह करना है। बानप्रस्य के स्ववमं ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना, जीन पर ब्रयन करना, जटा धारण करना. अजिन (मगचर्म) बोडना, अग्निहोत्र तथा अभिवेक करना, देवता, पितर तथा अतिथियों की पूजा करना और बन्य आहार (अंक्छ से ब्राप्त होने वाछे मोज्य पदावाँ) द्वारा निर्वाह करना है। परिव्राजक के स्वधर्म इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखना, बनारम्म (कोई मी पेशा या श्रम्था न करना), निष्किञ्चनत्व (कोई भी सम्पत्ति न रखना), सङ्ग्रत्याग (किसी की भी संगति न करना या अन्य लोगों के साथ मिलकर न रहना), अनेक स्थानों से मिक्षा ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगल मे निवास करना तथा बाह्य और आम्बन्तर पवित्रता रखना हैं। कीटल्य ने जिस ढंग से चारों आधर्मों के कार्यों या स्वधर्म का निरूपण किया है, वह स्मृतिग्रन्थों से अनेक बंशों में भिन्न है। कौटल्य की दृष्टि में गृहस्य आश्रम का महत्त्व बहुत अधिक था। इमीलिये उन्होंने सबसे पूर्व गृहस्य के स्ववमं का ही प्रतिपादन किया है। उनकी सम्मति मे जैसे प्रत्येक मन व्य को अपने वर्ण के स्वधम में स्थिर रहना चाहिये, वैसे ही यह भी आवश्यक है कि सब कोई अपने-अपने आश्वम-वर्ग का भी अविकल रूप से पालन करें। स्वधर्म का पालन करना कीटल्य की सम्मति में बद्रत उपयोगी है. और राज्यसंस्था का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है, कि वह सबको वर्णधर्म और आश्रम धर्म मे स्थित रखे। प्रत्येक मनुष्य के लिये यह आवश्यक समझा जाता था, कि वह सोलह वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याच्यम मे व्यापृत रहे, और इस प्रकार अपने शरीर मन तथा बुद्धि को मली मौति विकसित कर गृहस्य आश्रम मे प्रवेश करे। गृहस्य की अनेकविष उत्तरदायिताएँ होती थी। न केवल अपनी पत्नी और सन्तान का पालन करना ही उसका कर्तव्य था.पर उसके लिये यह भी आवश्यक था कि वह अपनी माता, पिता, नाबालिंग माई बहुन और अपने परिवार की विश्ववा स्त्रियो का भी भरण-पोपण करे। जो ऐसा न करे, उसके लिये बारह पण दण्ड का विधान था।

कीटल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, कि कोई बी मनुष्य अपने इन कर्तव्यो की उपेशा न कर सके। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की है, कि यदि कोई सनुष्य अपनी पत्नी और सत्नान के प्ररण-भोषण की समुचित व्यवस्था किये बिना ही प्रवस्था प्रहण करें (परिवाजक बने), तो उसे पूर्वसाहस दण्ड दिया जाए। वही यण्ड उस व्यवस्त के लिये की है, वो किसी स्त्री को प्रवस्था है। "बेवड ऐसे सन्पद्य ही परिवाजक बन चसे, जिनकी सत्नान

१. की. अर्थ, १।३

२. 'ब्रह्मचर्च चावोडशाहर्कात् । अतो गोवानं वारकर्म च ।' कौ. अर्थ. १।४

अस्त्यवारं शासाचितरो आतुनप्रान्तव्यवहारान् अधिनीः कन्या विषवावयाविकासः शक्तिमतो हावक्षपणी वण्डः।' की. अर्थः २११

४. 'पुत्रवारसप्रतिविधाय प्रवकतः पूर्वस्साहस वच्दः, स्त्रियं च प्रवासम्बद्धः ।' की. अर्थः २।१

उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो, और जिन्होंने वर्मस्वों (वर्मस्य न्यायालयों के न्याबाधीकों) से परिवाजक होने की अनुमति प्राप्त कर की हो। जो ऐसा न करे. उसे दण्ड दिया जाए । साथ ही, कौटल्य ने यह भी व्यवस्था की है, कि कोई ऐसे परिवाजक जनपढ़ों में न आने दिये जाएँ, जिन्होंने कि बानप्रस्थ हुए बिना प्रवच्या ग्रहण की हो। मौर्य-यस से कुछ समय पूर्व छठी सदी ई०पू० में मारत में अनेक नये बार्मिक सम्प्रवायों का प्रादुर्माव हुआ था. जिनमें बौद्ध जैन और जाजीवक प्रधान थे। इन वर्मों के अनुयायी प्राचीन आश्रम-भर्यादा का पालन नहीं करते थे। बार्व शास्त्रों के अनुसार कार आश्रम मानव जीवन की चार सीढियों के समान है। ब्रह्मचर्य बत का पालन करने के अनन्तर ही यवक और यवतियाँ गृहस्य होने के अधिकार प्राप्त करते हैं। पर मनुष्य को अपना सारा जीवन गृहस्य आध्रम में ही नहीं बिता देना वाहिये। परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर जकने के परवात मनुष्य को वानप्रस्वी भी बनना चाहिये और अन्त में सन्यास लेकर अकियन वृत्ति स्वीकार करनी चाहिये। पर बौद्ध सद्झ सम्बदायों के अनुयायी इस आश्रम मर्यादा का पालन नहीं करते थे। बौद्ध लोग किसी भी आयु में प्रवृज्या ग्रहण कर जिल्ल बन सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि हुआरों लाखों किशोर बय के व्यक्ति जिल्ल बनकर जीवन व्यतीत करने लगे, और उन्होंने गृहस्य वर्म की उपेक्षा करना प्रारम्भ कर दिया। प्राचीन सनातन पौराणिक धर्म के अनुवादियों पर भी इसका प्रभाव पडा, और धर्मसूत्रों के आचारों ने भी यह व्यवस्था कर दी, कि जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मनव्य परिवाजक बन जाए, वाहे बह बहा चर्य आश्रम में हो और चाहे गृहस्य या वानप्रस्थ आश्रम मे। पर यह बात कीटल्य को पसन्द नही थी। इसी कारण उन्होंने यह व्यवस्था की थी, कि केवल ऐसे मन्च्य ही परिवाजक बन सकें, जिन्होंने कि अपनी सन्तान, पत्नी और अपने सब कुटुम्बी जनों के भरण-पोषण की समुजित व्यवस्था कर दी हो, जिनकी सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो चकी हो, और जिन्होंने प्रवच्या लेने के लिए वर्मस्य से अनुमति प्राप्त कर ली हो।

कोटल्य को त्त्रियों का परिवाजिका बनना भी पसन्द नही था। मौर्येपुग से पूर्व बहुत-सी रिजयों ने भी प्रजयण बहुत कर जिल्लुणी बनाना प्रारम्भ कर दिवा था, और जिल्लुणिलों के पूथक् संच स्वापित हो गये थे। इस दक्षा के कौटल्य को यह व्यवस्था करने की आवस्यकता हुई दी, कि यदि कोई रिज्यों को परिवाजिका बनाए, तो उसे पूर्वताहस चक दिया जाए। पर इस व्यवस्था के होते हुए भी मौर्ययुग में परिवाजिकालों का सर्वेषा असाल नहीं था।

१. 'लुप्तब्यवायः प्रवजेवागृष्क्य वर्गस्थान् । अस्यवा नियस्येत ।' की. अर्थ. २।१

२. 'वानप्रस्थावन्यः प्रविकत्तनावः...नास्य जनपदनपनिवेदोतः।' की. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;यदहरेव विराजेत् तदहरेच प्रवजेत् वनाद्वा गृहाद्वा अक्क्षुम्बद्यविष वा परिवजेत्।' आपस्तस्य वर्गसम्ब

कोटलीय वर्षशास्त्र में ऐसी परिकाजिकाओं का उल्लेख बाया है, जिनका उपयोग गूद-युरुष या गुप्तचर के रूप में किया जाता था।

#### (४) गणिकाएँ और रूपाजीवाएँ

सौर्यपुण में बहुत-सी रिजयों ऐसी भी होती थीं, जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न विताकर पणिका, देखा या क्याबीवा के रूप में स्वतन्त्र रूप से बीवन-मापन किया करती थीं। इन रिजयों को मुख्यतया तीन वर्गों में विवक्त किया जा सकता है, राजकीय सेवा में कार्य करनेवारी विद्या जिल्हें 'पणिका' कहते थे, रूपाजीवार' जो स्वतन्त्रक्य सेवा करती थीं, जोर ऐसी रिजयों जो गुरतक्य के रूप में कार्य करती थीं। इन तीनो प्रकार की रिजयों के सम्बन्ध में कीटलीय अर्थशास्त्र हारा परिचय प्राप्त होता है।

मीर्य राजाओं के राजप्रासाद अत्यन्त विचाल होते में । उनमें हुआरों स्त्री-पुरुष निवास करते थे, जो राजा और उसके परिजनों की विविध्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। राजा और उसके परिजनों की विविध्य प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। राजा के मनोरञ्जन के लिये बहुत-सी गणिकार यी बहाँ निवास करती थी। गणिकान प्रवस्त सकत राजप्रधिकारी द्वारा एक प्रधान विचकत निवृत्तिक की जाती थी, जो रपवती, मुबती और शिल्य-सम्पन्ना (नृत्य,सगीत, वादन आदि द्वारमों में निपुण) होती थी। यह आवश्यक नहीं था, कि यह गणिका-परिवार थे हैं। रोसी रणी को प्रधान प्रविद्या के स्वाप्त प्रवास के प्रवास प्रविद्या के स्वाप्त प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के स्वाप्त प्रवास के प्रवास करती वीं, अपर राजा की व्यास करती वीं, अपर राजा की आवृत्स वास का प्रवास के आवृत्स वास का प्रवास करती वीं, अपर राजा की आवृत्स वास का प्रवास के आवृत्स वास का प्रवास का प्रवास करती वीं, अपर राजा की आवृत्स वास का प्रवास का प्यास का प्रवास का प्रवास

१. की. वर्ष. १।१२

 <sup>&#</sup>x27;गनिकाध्यकः गनिकान्ययानगणिकान्ययां वा कपवीवनक्षित्वसम्पन्नां सहस्रेण गणिकां कारवेश ।' की. अर्थ. २।२७

३. 'कुडुम्बाबेंन प्रतिगणिकाल ।' की. अर्थ. २।२७

तीवाम्यालक्कारवृद्या सहस्रेण बारं कनिव्छं सम्बद्धाः वाड्डरोपयेत् । छन-भृङ्गारच्यवनविक्तावीडिकारवेत् च विक्रेवार्वस् । वी. सर्व. २।२७

ही इन्हें राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया जाता था,और तभी से ये राजवरबार में नृत्य, गायन आदि के कार्य प्रारम्भ कर देती थी।'

जब कोई विज्ञा जपना रूप योजन को देती थी, तो उसे कोष्टावार या महानस (रसोईचर) में कार्य करने के लिये मेज दिया जाता था, या उससे मातुका (परिचारिका) का कार्य जिया जाने लगता था। विज्ञान की रसा पर राज्य की जीर से विशेष स्थान दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति किसी गणिका की माता, दुहिता या रूपदाची को अस्ति पहुँजाए, तो उसके लिए उत्तम साहत दण्ड का विश्वान था। यह अपरास वार-वार करने पर दण्ड की माता अधिक कर दी जाती थी।

राजा द्वारा गणिकाओं को जन्य पुरुषों के साथ प्रोग करने का मी आवेश दिया जा सकता था। यदि कोई गणिका राजाझा से किसी पुरुष के पास जाने से हन्कार करे, तो उसके कियो अत्यन्त कठोर दाफ को क्यान्या थी। यह दाय या तो एक सहस्र पिका (कोडी) का होता था, और या पीच हजार पण जुरमाने का।

जो हिन्नवाँ राजकीय सेवा में न रहती हुई स्वतन कप से पेवा करती थी, उन्हें क्याजीवा (क्य द्वारा आजीविका कमाने वाली) कहते थे। उन्हें अपनी दैनिक आमदनी का दुवना मासिक रूप से राज्य को प्रदान करना होता था। 'राज्य की और से एक पृथक् पुरुष (राज-पुरुष) इस कार्य के लिखे निवृक्त किया जाता था, कि वह इन क्याजीवाओं की आमदनी, स्थित आदि का परिज्ञान रखे। रूपाजीवाओं का यह कर्तव्य माना जाता था, कि वे अपनी आमदनी आदि के सम्बन्ध में इस राजपुरुष को सुचना देती रहे। '

कपाजीवाओं के लिये यह लावस्थक समझा जाता वा, कि वे गीत (गायन), वाख (बादन), गादम (पड़ने), नृत्य, नादम, जलर (लिजने), विच (विककारी करने), वीचा, वेणु और मूबञ्ज को बजाने, पर-विक्त-बात (इसरो के मनोमायो को समझने), त्रत्य और मात्य (विविष प्रकार की मुतान्यमों का प्रयोग करने और मालार्थ वनाने), केवन्यास, दूसरो को आकुट करने और उनके मन को अपने में केन्द्रित करने की कलाओं में प्रवीण

१. 'अध्यवर्षात्प्रभृति राजः कुत्तीसनकर्ग कुर्यात्।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;गणिका दासी भग्नभोग कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात् । सौभाग्यभञ्जे मातृकां कुर्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

३. 'मातृकाबुहितृकाक्यवासीनां वात उत्तमस्साहस वच्यः ।' कौ. अर्च. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;रालाहत्या पुरवमनिमगण्डम्सी गणिका शिकासहबं सभेत, पञ्चसहस्र'वा वण्डः ।' की. अर्थः २।२७

५. 'रूपाजीवा मोगद्ववगुणं मासं बखुः ।' की. अर्थ. २।२७

६. 'गणिका मोगमार्गात पुरुषं च निवेद्येत्।' कौ. अर्थ. २।२७

हों।<sup>4</sup> उनका प्रचान कार्य नृत्य, सद्य, संबीत आदि द्वारा कोर्मों का मनोरञ्जन करना होता या, यद्यपि वे मोग के छिये अपने धारीर को जी उनके अपित किया करती थी।

या मेथं पुग के नमारे में कपाजीवाओं के लिये पुषक् रूप से स्थान मुरक्षित रक्षा आता था। कीटल ने लिखा है, कि कपाजीवारों, नावने पाने वाले और केसारों नगर के विक्रण माने कि नात कर कि माने प्रकार कुरा ( बराव ) और मान की दक्षानों के लिये मी स्थान रखा गया है। ' तेना के स्कन्यावारों ( काविनयों) तक में क्यानीवालों को स्थान दिया जाता था। ' क्याजीवारों को स्थान दिया जाता था। ' केया है। केया प्रकार के स्थान स्थान ने स्थान है। करती वी, क्याजीवारों केया प्रकार केया कि स्थान स्थान के स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान स्थान स्थान की स्थान स्यान स्थान स

 <sup>&#</sup>x27;गीतवाद्यपाठयनृतनाद्याकर चित्र बीणावेषु मृबङ्ग परिवत्तवान गन्य मास्य संसूहन-संपादन संवाहन वैशिक कलावानानि गणिका दात्ती...प्राह्यतो राजमध्यलादाजीवं कूर्यात् ।' की. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;भोगं गृहीत्वा द्विजत्या भोग द्विगुणो बण्यः । वसति जोगायद्वारे भोगमद्वतुणं वस्तात् अन्यत्र व्याजिपुश्यवीचेम्यः ।' की. अर्थः २।२७

३. 'विविकाऽऽभरणार्वं भोगं वाज्यहरतोऽध्टगुणोवण्डः ।' कौ. अर्थं. २।२७

४. 'प्रव्यालयुरामांसपञ्चाः क्याबीवास्तास्त्रस्यवारा वेदमास्य वक्षिणां विद्यानशिवसेसुः।' कौ. सर्प. २।४

५. 'क्याबीबारबानुमहापबम् ।' कौ. बर्ब. १०।१

हुए कीटल्य ने किला है कि बन्यकियोगक राजप्रेच्या (वो राजा की सेवा के किये में जी जाने थीन्य हैं), परमक्य यौकता (अल्यन रूपवर्ती और भीकत सम्पन्न) रूपाजीवाजी द्वारा कोख एकक कराएँ। 'इ इती प्रकार संज-जनवरी के संच-मुख्यों ने किस प्रकार सेव उल्यक्त किए आएँ, इव कियस का प्रतिपादन करते हुए कोटलीय अर्थवाल्य में यह कहा नया है, कि बन्यक्ति-पोषक परमक्य यौकता स्वयन्धेद्वारा सच-मुख्यों को जन्मत करें। 'इससे यह सुचित होता है, कि वस्पक्रियोगक सबक स्थापत बहुत-सी रूपाजीवाओं को अपने पास रक्षा करते में, और उनसे पेया कराया करते थे।

राज्य की सेवा मे वो वांगकाएँ होती थी, उनकी स्थिति प्रायः वासियों के सद्दाव हुआ करती थी। उन्हें जीवनपर्यन्त राज्य की सेवा में ही रहना पढ़ता था। पर बन देकर उनके किये स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकना मी सम्मव था। विभक्त थीबीस हुजार पण देकर अपनी स्वतन्त्रता बारिस को थी। विभक्तों की स्वतन्त्रता ब्राप्ति के लिये जो इतनी अभिक कीमाव तिथारित की गई है, उससे यह अनुमान कर सकना कठिन नहीं है, कि उनकी आमदनी बहुत अधिक होती थी।

नीयं युग में रिजयो का एक ऐसा वर्ग भी वा, जिसे मदिरा के व्यापारी अपने पानावारों में आगन्तुको की सेवा के किये रखा करते थे। कीटल्य ने इन्हें पैश्वलक्या वाली की सज्ञा दी है। सम्बद्धतः, ये भी एक प्रकार की रूपाजीवार ही होती थी, जो मद्धपान के किये आये हुए पुरुषों की सेवा और मनोर-ज्जन का कार्य करती थी। इनसे गुप्तचर का कार्य भी लिया जाता था। जब मद्धपान करने वाले लोग मुरा के प्रमाव से बेयुष हो जाते थे, तो ये उनके मनोवारों का पता ज्यापा करने वाले लोग मुरा के प्रमाव से बेयुष हो जाते थे, तो ये उनके मनोवारों का पता लगाया करनी थी। "

नीयों के शासन में गुरुवरों (गृढ पुरुषों) का स्थान बडे महत्त्व का था। इनके सन्त्राय से हमने अन्यन विदाद रूप से निवार किया है। बहुत-सी रिलयों भी परिवाजिका, दासी, जिल्ली, नर्तकी आदि के वेश बनाकर गुरुवर विचाय में कार्य करती थी। हमें यहाँ हुन पर पृथक् रूप से प्रकाश डालने की आवस्थकता नहीं है।

## (५) तमाशे तथा आमोद-प्रमोद

कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्य युग में बहुत-से ऐसे लोग मी थे, जिनका कार्य जनता का मनोरंजन करना और तमाशे दिखाना था। इनके वर्ग निस्न

१. 'बन्धकियोवका राजप्रेड्यानिः परमक्ष्ययौदनानिः कोक्षं संहरेयुः । ' कौ. अर्थ. ५।२

२. 'बन्यकियोवकाः...स्त्रीतिः परमक्ययोवनामिस्सक्ष्यमुख्यानुन्नावयेयुः ।' की. अर्च. ११।१

३. 'निध्कबक्ष्वतुविद्यांतिसाहको गणिकायाः ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;विणयस्तु संबृतेषु कस्याविणागेषु स्ववासीशिः वेशासक्याशिरायस्तृशासवास्तव्यानां च आर्यक्याणां नससुन्सानां मार्च विद्यः ।' की. अर्थ. २३२५

लिक्कित वे---(१) मट-माटक करवेबाले, (२) शतीफ-नावने वाले, (१) नायक-नाते-वाले, (४) वायक-वाला वचाले वाले, (५) वामोमन-विश्वप्र मकार की वोलियाँ वील कर वामोमी वाणी द्वारा लोगों का मनोरज्वन करने वाले, (६) कुलीलक-रमासा दिवाले वाले, (७) ज्यक-रस्ते पर नावने वाले, (८) वोशिक--मदारी, तौर (९) बाराण रे

ये तब नीवों और नगरों में आकर अपने-अपने फिल्प का प्रदर्शन किया करते थे। सत्तावा (अवा) विश्वाने के निव्ये इन्हें पीच पण प्रेशानेवार (तथायों का सुक्त) देना होता या। 'बहुयां प्रेशानों की व्यवस्था लोगों डारा सामृहिक रूप से की जाती थी। इस दवारों में प्रेशा के बच्चे की पूरा करने के लिये सब कोई अंधा प्रदान किया करते थे। जो प्रेशा के बच्चे का अंधा प्रदान नहीं करता था, यह न न्यार्थ के स्वा देख सकता था, और न उसके स्वकत ही प्रेशा को देखने के लिये उपस्थित हो सकते थे। यदि कोई प्रक्रक क्य से (डिक्सर) प्रेशा को देखने या सुनने का पर ल करता था, उसे अपने कथा का दुशना प्रधान करना पड़ता था।' कोटल्य की सम्मित में ये नट,नर्तक, बादक आदि बनता के कार्य में विष्ण डालने वाले होते है, अत ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि ये 'करिक्स' न कर सर्व'। क्योंकि आप्ता राहते हैं, अत. नट, नर्तक आदि को निवासी बोटी पर ही अपनी आजीविका के लिये आप्तित रहते हैं, अत. नट, नर्तक आदि को बासों में जाकर लोगों के कार्य में विष्ण नहीं डाल्ये वेता चाहिये।' कोटल्य को तो यह भी अमित्तत नहीं वा, कि बामों में आमोद-अमोद और विदार के लिये सालाओं तक का निर्माण किया आए! 'ऐसी कीवाएं (खेल) नहीं होनी नाहियं, विनये अपिक व्यव होता हो। !'

यसपि कौटल्य नामोव-प्रनोव के निमित्त निमित्त बालाओं और जनपदों में नट, नर्तक जादि द्वारा प्रविधित प्रेशाओं को जन्मी दृष्टिय से नहीं देखते थे, पर इसमें सन्देह नहीं कि मीर्थ युन से जनता के मारिल्यन के लिये जनेकविष सामन विसमान है। उस सुग से प्रेशाप बहुत लोकिमिय थीं। कुछ प्रेशापें ऐसी होती थी, विनये केवल पुरस्क काकार कार्य करते हैं, और कुछ में केवल दिनयीं। इन्हें कमाध पुरस्का साथ रूपीक्षा कहा जाती

 <sup>&#</sup>x27;एतेन नटनर्तकगायकवावकथान्वोवनकुत्रीलवन्त्रवक्तीनिकचारमानां स्त्रीव्यव-हारिणां स्त्रियो गुढाबीबादच व्याख्याताः ।' कौ. अर्थ. २।२७

२. 'तेषा तुर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं बद्यात् ।' कौ. अर्थ. २।२७

 <sup>&#</sup>x27;प्रेकायामनंशरः स्वस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छक्ष अवणेकणे च हिनुणमंशं दशात्।' कौ. अर्थ, ३११०

 <sup>&#</sup>x27;नटनर्तनगयनवादकवाद्वीवनकुर्वास्त्वा वा न कर्मीविष्मं कुर्युः, निराधयत्वात् ग्रामाणां क्षेत्राधिरतत्वाच्च युक्वाणाम्।' कौ. अर्थः २।१

५. 'न च तत्राराम विहारार्थाः जाकास्त्यः।' की. अर्थ. २।१

६. 'व्यवकीडाइक बारयेत् ।' की. वर्च. २।१

या। कीटल्य ने विवान किया है, कि विष कोई स्त्री पति की अनुसित के विना विम के समय स्त्रीक्षा देखने कां एवं जाए, तो उस पर छः एण जुरानात किया जाए, तो सर पर छः एण जुरानात किया जाए, तो सर पर एक एण जुरानात किया जाए, तो सर पर पर छं । पाय के माना दुननी कर दी जाए। 'जो व्यक्ति उत्ताव कर साव के साना दुननी कर दी जाए। 'जो व्यक्ति उत्ताव कर साव के सा

नट, नतंक, बादक आदि के अतिरिक्त अन्य भी अनेकिषय व्यक्ति भीये युग में जनता का मनोरच्यन किया करने थे। ऐसे लोगो का एक वर्ग 'कुहक' कहाता था,' आर एक 'अदिति-कीषिक'। कुहक सम्मवत जादूगरों को कहते थे। अदिति-कहाशिक ऐसे नियुक्तों की सजा थी, जो देवनाओं और सपी के विषयण्ट प्रदिख्त कर मिला मंगा करते थे।' विष्णालदत के प्रतिद्ध नाटक मुदाराक्षम में नियुक्त नामक एक गुरावरका उल्लेख है, जो साधु के स्पर्ध में मुमता हुआ लोगों को यमराज का विषयद दिखाता था, और हम प्रकार जनता के गुस्त सेवों का पता लगाना था। इसी प्रकार के मिश्रुओं को कोट्ट में 'अदिति-कीशिक' कहा है।

जनता के तामूहिक मनोरञ्जन और आमोद-प्रमोद के लिये जहाँ नट, नर्तक, कुद्दीलव आदि प्रेक्षार्थ किया करते थे, वहाँ कतिपय अन्य भी ऐसे साधन थे जिनसे

 <sup>&#</sup>x27;बिबा स्त्रीप्रेकाविहारगमने बट्गणो बच्छः। पुरुवप्रेकाविहारगमने द्वावक्षपणः। राजी द्विगणः।' कौ. अर्थः ३।३

२. की. अर्थ. २।२७

३. 'क्रुशीलवा वर्षारात्रमेकस्या वसेयुः।' कौ. अर्थ. ४।१

४. 'कामं देशजातिगोत्र चरण मैयुनावमासेन नर्मदेयुः ।' की. अर्थ. ४।१

५. 'एवं चोरानचोरास्थान् वणिक्कावकुक्षीलवान्।

मिक्षुकान् कुहकांश्यान्यान् बारयेद्देशपीडनात् ।" कौ. अर्थ. ४।१

६. की. अर्थ. ४।१

७. 'तेन हि म्बजेनावितिकौशिकववस्य सातवान्यवा भिक्षेरन् ।' की. अर्थ. १।१७

जनता सामूहिक रूप से अपना मनोरञ्जन कर सकती थी। ये साधन विहार, समाज और प्रहवण के रूप मे थे। कौटल्य ने विद्वारशालाओं का उल्लेख किया है, जिनकी सत्ता उन्हें पसन्द नहीं थी। समाज ऐसे समारोहों को कहा जाता था, जिनमे लोग यथेष्ट सुरापान किया करते वे और साव ही अन्य अनेक प्रकार से सी मनोविनोद करते वे। ममाओं के अवसर पर चार दिन के लिये सब कोई न केवल स्वतन्त्रता के साथ सुरा का निर्माण ही कर सकते थे. अधित उन्हें यथेष्ट सरापान की अनुमति भी दे दी जाती थी। राजा अशोक को वे समाज पसन्द नहीं थे, और उन्होंने एक नये ढग के समाजो का प्रारम्भ करायाथा, जिल पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे। प्रहवण भी एक प्रकार के सामहिक समारोह होते थे. जिनमें मोज्य और पेय पदायों का प्रचरता से उपयोग किया जाता था। इनमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति व्यस का अपना अश प्रदान करते थे, और जो अपना माग नदे, उसे दुगना अश जुरमाना देना पड़ताथा। कौटलीय अर्थशास्त्र मे 'समाज' के साथ 'यात्रा' शब्द भी बाया है। सम्मवत , सामूहिक मनोरञ्जन के लिये यात्राएँ भी आयोजित की जाती थी। अर्थशास्त्र से इनका स्वरूप म्पट नहीं होता। जशोक ने पूराने ढग की यात्राओं के स्थान पर 'धर्मयात्राओं की परस्परा का प्रारम्भ किया था. जिनका हम इस ब्रन्थ में आगे चल कर उल्लेख करेंगे। जिस प्रकार अशोक ने प्राने दग के समाजों के स्थान पर नये वार्मिक समाजों का सुत्रपात किया, वैसे ही धर्म-यात्राओं का भी।

राजा तथा अन्य सम्पन्न लोगों ने जामोद-जमोद का एक साथन सिकार भी था। मैंग-म्यानीज ने लिखा है—सीसरा प्रयोजन जिसके निये राजा अपना महरू छोडता है, सिकार लेकने जाना है। इस प्रयोजन ने बहु सेक्सेनियन रीति के अनुसार प्रस्थान करता है। दिन्हों भी नीव उसे घेरे रहती है, और दिन्यों के नेदे के बाहर वर छे बाले रखे जाते हैं। मार्ग का थिन्हु रस्तों से डाला आता है, और इन रस्तों के मीतर से होकर जाना पुरुष और स्त्री होनों के लिखे समान कर से मृत्यु है। डोल और सौक्ष लिखे हुए लोग इस बल के आम-आमें क्लते हैं। राजा घेरे के मीतर से यिकार सेल्या है, और एक चूबर से तीर चलाता है। उसके वगल में दो या तीन हिष्यारवन्द स्त्रियां खड़ी रहती है। यदि बहु खुळ सैवान में यिकार करता है, तो बहु हाथी की पीठ पर से तीर चलाता है। दिसबों मे कुछ स्वक भीतर रहती है, कुछ बोडों पर और कुछ हाथियों पर। वे सब कार के अस्त्र-वालों से सुसल्यित होती है, मानों वे किसी चन्नाई पर जा रही हो।।

कौटलीय अर्थशास्त्र में ऐसे बन का उल्लेख किया गया है, जो राजा के बिहार के लिये सुरक्षित होता था। ऐसे बन के चारों ओर गहरी आई होनी वाहिये, और उसमे

१. 'उत्सवसमाजवात्राव चतुरहस्सीरिको देव:।' की. अर्थ. २।२५

२- 'मध्यपेयवाने च प्रहवनेषु द्विणुचनंत्रं वदात्।' की. सर्थ. ३।१०

३. नैमस्यनीय का भारतवर्षीय विवरण पू. ३५

प्रवेश के लिये नेवल एक द्वार बनाया जाना चाहिये। वन में नानाविष मुस्तानु करूरे के वृक्ष, विकुष्ण , साहियों और कार्तर से निर्दाल वृक्ष होने चाहियें, मीर साल ही एक दुलिस्तुत लाखाय थी, जो कि जनेक विष जीव जनुवारों से परिपूर्ण हो। इस वन में सिकारी हुए विविध चौराये और ऐसे सिक्त और जाय जंगली पत्तु भी होने चाहियें किनके तल और दित निकाल विये गये हो। इनके जाति तिरस हाथी, हिबनी, हाथी के बच्चे और विविध प्रकार के मून भी इस वन में होने चाहियें।' निस्त्यत्वह, इस प्रकार के बन को राजा विहार के लिये प्रयुक्त कर सकता था, स्मीक वहाँ उसे किसी प्रकार का मध नहीं होता था।

सर्वसाधारण जनता के मनोरञ्जन के लिये सीमें बुग में चिड़ियाचरो, सृगवनो और सर्पंचरों की भी सला थी। इनके सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है।

#### (६) सुरा, पानगृह और खुतशालाएँ

मैगस्वनीख ने जिला है, कि मारतीय यज्ञों के लंतिरिक्त और कभी यदिरा नहीं मीते, 'पर कीटलीव अपंचाासन के अनुसीजन से जात होता है, कि मीते युग मे शुरामन का पर्यान्त प्रवार मा सुरा-व्यवसाय के सम्बन्ध मे पहले प्रकाश डाला था चुका है। इस काल में अनेक प्रकाश डाला था चुका है। इस काल में अनेक प्रकार की चुरारे वनायों जाती थी, और उनके निर्माण तथा क्य-विकश पर राज्य का नियन्त्रण था। नगरों, पामों और स्कन्यावारों में सर्वत्र पुरा के विकय प्रकाश के लिये यह उपयोगी समझा जाता था, कि कियी एक स्थान पर स्थार को चढ़त-ची कुकानें न हो।' पुरापान के लिये ऐसे पानवृत्त बनाये जाते थे, जिनमें अनेक करवाये (कमरे या कक्ष) हुआ करते थे। प्रत्येक करवाये पृथक सम्प्राप्त की लिये। प्रत्येक करवाये पृथक सम्प्राप्त और आतन होते थे, जीर इन करवायों को खुन के अनुसार सुमन्त्र मुल्याला, जल तथा अन्य स्थान होते थे, और इन करवायों को खुन के अनुसार सुमन्त्र मा स्थान विचित्र करवायों हो प्रत्येक करवाये पृथक सम्प्राप्त और आतन होते थे, जीर इन करवायों को खुन के अनुसार सुमन्त्र मा स्थान विचित्र के स्था होता था।' पानवृत्ति के स्थान विचित्र के स्था होते थे, अपित उनकी सेता तथा ना मो के लिये क्या तथा विचान के किये विचान की किया तथा था।' पानवृत्ति के स्थान विचान के स्था तथा वार्षा में पानवृत्ति के स्यान विचान के स्था तथा वार्षा में पानवृत्ति के स्था वार्षा विचान के स्था विचान के लिये क्या वार्षा यो विचान के स्था विचान के स्था वार्षा के स्था विचान के स्था विचान के स्था वार्षा यो विचान के स्था विचान की स्था विचान के स्था विचान की स्था विचान के स्था विचान की स्था व

 <sup>&#</sup>x27;ताबल्मात्रमेकहारं कातगुप्तं स्वायुक्तलगुल्मगुच्छमकष्टकिष्ठमगुलानतोयावार्यं बाल्समृगवकुण्यवं मम्मनकार्यच्चमालमार्थामुक हस्तिहस्तिनी कलजमृगवर्गं विहारार्थं राजः कावर्यमेत् :' की. अर्थ. २।२

२. मैगस्पनील का भारतक्षींय विवरण पृ. ३४

 <sup>&#</sup>x27;सुराध्यक्षस्तुरा किन्य व्यवहाकारान् हुचें जनपढे स्कन्धावारे वा तक्वात सुराकिष्य-व्यवहारिनिः कारयेत्।' काँ. ठार्च अर्थ. २।२५

४. 'ग्रामादनिर्णयनमसम्पातं च ।' कौ. अर्च. २।२५

पानागाराच्यनेककश्याचि विभक्तवाधनासमयमित वालोहोसामि शन्यभात्योदक-वलपुतुसुक्तानि कारवेत् ।' कौ. जर्ब. २।२५

उत्केल इस प्रसङ्ग में किया है, कि विषक् लोग इन वासियो डारा पानगृह में आये हुए साहकों के मनोमानों का भी पता किया करें। सुरापान कर बुकने पर जब साहक उसके प्रमास से मध्यमस्त या बेशुन हो जाते ने, तो वासियों के किये उनके मनोमानों का पिकाल प्राप्त कर सकता कठिन नहीं रहता था। पानगृह की ये कलाएँ वस्त्रीय एकान्त या संप्त कर से बनवायी आती थी। सुरापान के लिये आये हुए लोगों के अल- क्रूर (आमूष्ण), बाष्ट्रवाद (पोशाक) और हिएच्य आदि की रक्षा की उत्तरायिता पानगृह के स्वामी की मानी वाती थी। यदि किसी बाहक की ये बस्तुएँ चोरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी की मानी वाती थी। यदि किसी बाहक की ये बस्तुएँ चोरी हो जाएँ, तो पानगृह के स्वामी की माने बत्त उनकी कीमत ही चुकानी पड़ती थी, अपितु उनकी कीमत के बरबर जूरमाना भी देना पड़ता था।

कौटल्य युरापान की हानियों से मठी मौति परिचित से । उनकी सम्मति में सुरापान से यह आयंका बनी रहती है कि कार्य में कमें हुए कोन प्रमाद न करने कमें, आयों की सर्वादा का सन न हो जाए, और तीहण (उप) प्रकृति के व्यक्तियों के उत्साह में कमी न आ जाए, अतः यह आवस्पक है कि सुरापान को नियनित किया जाए, और इसी प्रयोजन से लोगों के चरित तथा सुनिता को दृष्टि में रक कर उन्हें आया हुसुन्य, चौथाई कुहुन्य, एक कुहुन्य, आया प्रस्थ या एक प्रस्थ सुरा प्रदान की जाए।

यष्ठिप सामान्य दया में सुरा के लेवन पर राज्य की जोर से नियनजग वा, पर उत्सव, समाज, आना, प्रहरण जादि के जवता पर सब कोई वर्षेच्य सुरापान कर सकते थे। सम्पन्नता, मैगस्वनीच का प्यान दया तो जो शोर आह्यट हुआ या, जौर उत्सवे यज्ञ के अतिरिक्त सामान्य दया में वारतीयों को सुरापान करते हुए नहीं साया था।

मीर्य पृग में सूत (जूर) कीड़ा भी बहुत को क्रिय थी। बृत के ऊपर राज्य का नियन्त्रण या, और इसके क्रिये एक पृथक अमार्य की नियुक्ति की जाती थी जिसे 'बूताध्यक्ष' कहते ये। बृत राजसील अमदनी का एक महत्त्वपूर्ण साथन या, और इसी प्रसक्क मे इसका उल्लेख पहले किया भी जा चुका है। बूताध्यक्ष की ओर से ऐसे बूतगृह बनवाये जातेथे, जिनमें जूजा सेलने के सब साथन प्रस्तुत रहते थे।'

## (७) वस्त्र, प्रसाधन और भोजन

मीर्यं सुन मे बहन-स्पतसाय बहुत उन्नत था। ऊन, रेसम, सन, कपास और विविध वृक्षों व वनस्पतियो के रेशो से नानाविव वहन उस पुन में तैयार किये जाते थे। मीर्यं युग

 <sup>&#</sup>x27;बेतुमा मसपुष्तामामसञ्जादाण्डावन हिएन्यामि च विष्युः । तमासे विध्यस्तव्य सावव्य वर्षा वर्षुः ।' सी. वर्षः २।२५

२. की. अर्थ. २।२५

३. की. अर्थ. ३।२०

भी आर्षिक दशा का शिक्सण करते हुए इन विविध प्रकार के वल्मों पर प्रकास बाला जा चुका है। उसी, रेवारी और सुती आदि बल्मो से पहनों के रिक्षे फित वर्ष में के एसे मीर्थ पूग में दीवार किए जाते में, इस सम्बग्ध में कोई मी निर्वेध कौटलीय अर्थवात्तर में उपक्र मीर्थ पूग में दीवार किए जाते में, इस सम्बग्ध में कोई मी निर्वेध कौटलीय अर्थवात्तर में उपक्र महिं होता, यद्विप वहा सुक्षमार (वर्षी) का उत्केख अवश्य है। दानी कैसे करडे सीरी में, और मीर्थी के बातनकाल में सम्बग्ध न सर्वताचारण लोग किल इंग के करडे एहनते में, इसे जात्म का अर्थी हमारे पात कोई साथन नहीं है। हमें मैं सर्वाचीय के उस विवरण से ही संतोध कराना दशाह है, जिसमें के उत्तर वाली प्रचाही और प्रकार को सही मीर्थ मुग की महत नी प्रकार के स्वत्य को स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की पात करते हुए उद्युव कर चुके हैं। मीर्थ मुग की बहुत सी मुन्मूर्तियों पाटिलपुत्र के मन्मवर्ध में में उपन्य सुत्र हुई है, जिस में क्याय के स्वत्य किया न मकता है। पाटिलपुत्र के मन्मवर्ध में में उपन्य सुत्र के स्वत्य के मारे स्वत्य के साम के स्वत्य के स्वत्य के साम के साम

मीर्य युन के लोग लामूचगो डारा अपने को अलंकुत करने पर बहुत ध्यान देने थे।
मणि, मुक्ता, सुचर्ण आदि डारा जो अनेकविष्य लामूचण इस्काल्य मेरीयार किये जाते थे,
ज पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर मीर्य युग में केवल आमूचणो डारा अलक्त होना ही पर्योक्त नही समझा जाता था। अपने शरीर को नानाविष उपायों से मुन्दर बनाने और उसका परिष्कार तथा श्रुगार करने पर इस काल में बहुन ध्यान दिया जाता था। कोटलीय बर्पशास्त्र से राजा के प्रमाधन तथा श्रुगार पर विवाद कप से प्रकाश प्रवता है। इस काये के लिये जो कमेंचारी नियत थे, उन्हें करपक, प्रसाधक, लगाफ और मंबाहक कहते थे। स्तान के अनन्तर राजा को ऐसे बस्त्र पहनने के लिये दिये आते थे, जो शूर्णनाया गुद्ध हो और जिनकी गुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उन पर मुद्रा (सील) भी लगी हुई हो। प्रसाधन के लिये मुगन्धि, जूर्ण (पाउडर), अनुलेयन (मलनेवाली कोम) आदि का प्रयोग किया जाता था। राजा के अतिरिक्त अन्य सम्पन्न व्यक्ति मी अपने प्रसाधन वारा श्रुह्यार के लिये नागादिय मुगन्धियों, जूर्ण जीर अनुलेयनों का प्रयोग किया करते होंगे, ग्रुह करणना महन्य में की जा सकती है।

१. की० सर्थं० ४।१

 <sup>&#</sup>x27;करणकप्रसाधकारस्नानगुद्धवन्त्रहरसारसमुद्रमुणकरणभन्तर्वशिकहरसादादाव परिचरेषु: । स्नापकसंवाहकारसरकरवाक मालाकारकर्व वास्यः कुर्यु: । . . . स्नाम-मृत्रेपनप्रवर्षकृर्णवासस्नायीनानि स्वकावाहुतु ।' कः अर्थः १।२१

मीर्य युग में मोजन क्या होता था और उसे किस प्रकार कावा आंता था, इस सम्बन्ध में अनेक सुकताएँ मीक मामिशों के थाना विवरणों और कोटलीय कर्यवाहन में सिखमात है। मैगस्वनीय के अनुसार 'बब भारतीय लोग मोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रतर्थक अफित के सम्मुख एक-एक मेज रखी जाती है जो तिपाई की माझित की होती है। तिपाई पर सोते का एक प्याला रखा जाता है, जिससे सबसे पूर्व वावन परोसे जाते हैं। वावलों को सेसे ही उवाला जाता है, जिससे सबसे पूर्व वावन परोसे जाते हैं। वावलों को सेसे ही उवाला जाता है, जैसे जो को। वावलों के परवात् क्या अनेकिय व्यव्यवन परोसे जाते हैं, जिन्हें मारतीय पाक्तिय के जनुसार तैयार किया जाता है। ' एक क्या स्वान पर संसद्धनीय ने जिला है कि गारतीय साथ अकेले मोजन करते हैं। वे कमी इकट्टे बैठकर मोजन नहीं करते। जब जिसकी इच्छा हो, वह मोजन करते हैं। वे कमी इकट्टे बैठकर मोजन नहीं करते। जब जिसकी इच्छा हो, वह मोजन करते हैं।

सीयं पूर में मारतीयों का मुख्य मोजन चानल था, इस बात की पुष्टि कीटलीय अर्थ-यात्त बारा भी होती है। कोटल्य ने इस बात का निकरण किया है, कि आयं, अबर (आयों तो तुलना में कम स्थिति एको बाले), स्थी तथा बालक के लिये एक दिन के मोजन के प्रयोजन से कितनी-कितनी मोज्य सामग्री अधिक्षत है। यह सामग्री आयं के लिये एक प्रस्था (१ प्रस्था- 1 किलो के लनमा) वण्डुल (धान), चौथाई प्रस्य मूप, और नूप का चौथाई मार्थ थी या तेल है। अबर के लिये तथा कुल की मात्रा ताएक प्रस्य ही है, पर सूप की मात्रा चौथाई प्रस्य चन होकर प्रस्य का छठा चाया है। स्थी प्रकार स्तेह (विकलाई) की मात्रा मी उसके लिये कम रखी गई है। स्त्रियों के लिये अपर लिखी मात्राओं (ओ आयं और अवस्य के लिये निर्मारित हैं) से चौथाई कम मात्रा पर्यान है, और बालकों के लिये आयों। 'इस प्रसङ्ग से कोटल्य ने चौहे, लना या किशो अस्य अत्र का उल्लेख न कर केवल चावल ही लिखा है, जिससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मीर्य युग से मारतीयों का मुख्य मोजन चावल ही था। सूप सम्बदाः मान, सक्ती और बाल से बनाया जाता था, जिसके साथ मिलाकर चावल साथे

यद्यपि सामान्य रूप से मारतीय चावल और सूप का मोजन के लिये उपयोग करते थे। पर कीटलीय अर्थवास्त्र में जन्य भी अनेक जलो, सिज्यों और माती आदि का मोजन के रूप में उन्लेख है। बीध पल मास के लिये जाया कुट्टम्ब स्तेह (भी या तेल, एक पल नमक, एक पल बीनी, दो वरण मसाला और जाया प्रस्य दही की आवश्यकता होती है। सक्त्री बनाने के लिये यही सब सामग्री आची मात्रा में पर्याप्त रहती है। 'बालक' (सुकारे

<sup>?.</sup> McCrindle: Magasthenes p. 74

<sup>2.</sup> Ibid p. 70

अवस्थ्यरिसुदानां वा तण्डुलानां प्रत्यं व्युजीगस्त्रापः त्रुपयोड्यो लव्यस्यातः व्युजीगस्त्रापयः तैलस्य वा एकनार्धमकान् । पुंतः बङ्मायस्त्रुपः अर्थस्तेहमबराजान् । पादोनं स्त्रीणामः । अर्थं वालानान् ।' की. अर्थं - २११५

हुए मांस, मछती बावि) के लिये इस सामग्री को दुवनी भागा में प्रमुक्त करणा होता है। '
मीर्थ यूग में कीन-कीन से जगाज बोसे जाते थे, इस विषय में पहुले प्रकाश काका आ चुका है। कीटलीय अर्थवात्त्र में कोइन कोइन होति हाली, रूप्त, प्रमुक्त (वी), मुद्दग (मूँग), माम (उद्दर), तीमा, मुद्दर, कुत्यान, यावक बावि कितने ही खावामों का उत्तरेख हैं, वित सक्को मोजन के लिये अनेक विषय बंगों से प्रयोग में कावा जाता था। मोजन के लिये इनको पीता भी जाता था, मूना भी जाता था, इनको पीती भी बनायी जाती थी, इन्हें तला भी जाता था, मूनं पानी में विशोग भी जाता था, क्रिक्त विश्व विश्व के स्वता का है। इन्हें प्रकाश भी जाता था। '
इन्हें माता नहीं है। पर कोटलीय अर्थवात्त्र में अनेक प्रकार के पाककों और मोज्य दवार्थों के विकेताओं का उत्तरेख तथा क्या या। है, जिनसे मौर्थ यूग के मोजन का कुछ अनुमान कर सक्ता सम्भव है। 'ये निम्मिलिश्वत ये—(१) पक्षाप्तप्रथम —पक्षाप्त मा पक्षान वेचने वाले। (२) मांसप्यया '—पक्षा क्रा प्रकार के वो वक्त के विश्व के स्वा विश्व में विश्व के स्व के स्व के स्व विश्व में स्व निम्मिलिश्वत ये—(१) पक्षाप्तप्रथम '—पक्षाप्त मा पक्षान वेचने वाले। (२) आंत्रपिका —रोटी, पुत्रा जािर वे विश्वता —पक्षा हुआ जावल वेचने वाले। (५) आंत्रपिका —रोटी, पुत्रा जािर के विश्वता —पक्षा हुआ जावल वेचने वाले। (५) आंत्रपिका —रोटी, पुत्रा जािर के विश्वता स्व विश्व का स्व विश्व के स्व विश्व का स्व का स्व के स्व का स्व विश्व का स्व का स

मीजन पकाने के लिये जो 'तेनह' प्रयुक्त किया जाता था, वह केवल वीं ही नहीं होता था। थी के अभिरिक्त तेल, बसा (चर्बी) और मञ्जा भी 'तेनह' माने जाते थे,' और भोजन के लिये इनका भी प्रयोग किया जाता था। मलाले के लिये पिप्पली, निर्म, अवरक आदि प्रयुक्त होते थे।

यद्यपि मीर्य गुपने माल, मछली, पत्नी आदि को भी मोज्य माना जाता था, पर तब कोई इनका सेवन नहीं करते थे। अनेक मोज्य पदार्थ विश्वय वर्षों के लोगों के लिये अमध्य समझे जाते थे। इसीलिये कीटल्य ने यह विद्यान किया है, कि यदि कोई व्यक्तिक हाइएम को कोई अपेया पदार्थ पेललाए या 'अमध्य' बस्तु जिलाहा, तेव ते उत्तम साहत वस्त्र दिया जाएं गे

- 'सांतपलविवात्या स्वेहार्षकुदुम्बः, पिनको लवणस्याद्यः, क्षारपलयोगः, द्विजरिकः सट्कयोगः, दण्यक्षार्थप्रस्यः । शाकानामध्यर्थगुणः । शुरुकानां द्विगुणस्स वैव योगः ।' सी. अर्थः २।१५
- २. की. वर्ष. २।१५
- 'भुष्ण यृद्ध पिष्ट मृद्धामार्ग्ना शुक्त सिद्धानां च बान्यानां वृद्धिसय प्रमाणानि प्रस्पक्षी कुर्बात ।' की. अर्थ. २।१५
- ४. की. अर्थ. २।४
- ५. 'सर्पिस्तेलवसामक्जानस्त्नेहाः।' कौ. अर्थ. २।१५
- ६. 'बाह्यकमपेयनमध्यं वा संपासयत उसमी बच्छः।' की. अर्थ. ४।१३

#### तेरहवां अध्याय

## धार्मिक सम्प्रदाय और विश्वास

## (१) नये घामिक सम्प्रदाय

कौटल्य ने मारत के प्राचीन वर्ष को 'त्रयी वर्ष' कहा है। उनके अनुसार यह वर्ष जनता के लिये अत्यन्त उपकारक है, क्योंकि यह सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रखता है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की 'त्रबी' संक्षा थी', और इनमें प्रतिपादित धर्म ही 'त्रयी धर्म' या। त्रयी धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास रखते थे और ईश्वर को एक मानते हुए मी विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। प्रकृति की विविध शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे उन्हें देवता के रूप में सानते थे, और उनकी पूजा के लिये अनेकविध अनष्ठानों का अनसरण करते हैं। यज्ञ इन देवताओं की पूजा का कियात्मक रूप था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर आर्य लोग देवताओं का आवाहन करते थे, और हिव प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करते थे। धीरे-धीरे याज्ञिक कर्म-काण्ड अधिकाधिक जटिल होता गया । विधि-विधानी और कर्मकाण्ड की ही याजिक लोग स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानने लगे। यज्ञों में पश्वलि की प्रया का भी प्रारम्म हो गया। विलियहण कर अग्नि तया अन्य देवता प्रसन्न तथा सतुब्द होते हैं, और याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा न्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, यह विश्वास सुवद हो गया। यह स्वामाविक था, कि अनेक विकार इसके विरुद्ध आवाज उठाएँ। 'यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है जो अदृढ़ है और जिस पर मरोसा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा। शुरसेन जनपद के सत्वत लोगो मे जो भागवत सम्प्रदाय महाभारत युद्धके समय मे प्रादुर्भूत हुआ था, वह यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देता था। वासुदेव कृष्ण इस सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य थे। मागवत लोग प्राचीन वैदिक मर्यादाओं का पालन करते थे, और यज्ञों को भी सर्वधा हेय नहीं समझते ये। पर याज्ञिक कर्मकाण्ड का जो विकृत व जटिल रूप भारत के बहसंस्थक जनपदों मे प्रचलित था. उसके विषद्ध अधिक उग्न आन्दोलनों का प्रारम्भ सर्वेशास्वामाविक था। आयों मे स्वतन्त्र विन्तन की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसीका यह परिवास हुआ कि छठी सदी ई० पू० मे उत्तरी विहार के बणराज्यों मे अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने

 <sup>&#</sup>x27;एव नवीवर्माण्यतुर्णा वर्णानामाध्याणां च स्वधमंस्थापनावीपकारिकः।' कौ. अर्थ. १।३

२. 'सामर्ग्यमुर्वेदारमयरमधी ।' की. अर्थ. १।३

यज्ञप्रधान वैविक या नवी वर्ष के बिरुद्ध प्रवल रूप से आन्दोलन प्रारम्य किये, और वर्ष का एक नया स्वरूप जनता के सम्मूल प्रस्तुत किया। इन सुवारकों ने केवल प्राक्षिक कर्मकाण्य के विकस ही आवाज नहीं उठाई, अपितु वर्षावेद, आतिमंद और सामाजिक ऊँच नीच की मावना का मी विरोध किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया, कि कोई सनुष्य अपने गुणों और कमों के कारण ही ऊँचा तथा सम्मान के योग्य होता है, किसी कुल विद्याप से उत्पत्त होने के कारण नहीं। वर्षमान महावीर जातृक गण में उपरक्ष हुए वे, और बुद्ध वाक्यगण मे। ये दोनों गणराज्य उत्तरी विहार में स्थित थे। वर्षमान सहावीर और महावाम बुद्ध ने जिलन ने से प्राप्त के अग्वरीक आन्दोलनों का प्रारम्भ किया था, वे धीर-बीरो पारत के वह मान में फैल परे। मीर्स हासुत्रक की स्थापना से पर्व वे धी अन्धी उन्नति कर चने थे।

महात्मा बुढ का बधान कार्यक्षेत्र मगध में था। वे अनेक बार मगध आँये, और उन्होंने सर्वत्र बुस-मूम कर अपने अव्याहिक्त आर्य धर्म का उपयेश किया। मगध के राजा विभिन्न तार और अवातश्च बुढ के समकालीन थे। उनके हृदय में बुढ के प्रति अगाध श्वद्ध थी। मगध के सहर बुढ ने कारी, कोशक और विश्व जनपदों का भी प्रमण किया था. और बहाँ के बहुत-वे निवासी उनके शिष्य भी बन गये थे। मध्यदेश के अन्य जनपदों में वेद वर्ष को वेद बता नहीं आसके, पर उनके शिष्य धरम, अवनित आदि अन्यदों में भी गये थे, और बुढ के जीवन काल में ही उनका धर्म-सदेश उत्तरी मारत में दूर-पूर तक फैल गया था। बुढ के समान बर्धमान महाबीर ने भी अनेक जनपदों में प्रमण कर अपने वार्मिक सत्तर्यों का प्रमार किया था। उनके शिष्य धर्मात कर्यद्र में अपने जनकरों का क्रमार करते में विश्व अंतर करते हैं। अनेक जनपदों का प्रमार कर अपने वार्मिक सत्तर्यों का प्रमार किया था। उनके शिष्य धर्मात कर्यान्य में अपने जन करते के विश्व अंतर करते में विश्व कर्यु क्या का प्रमार करते में विश्व कर्यु क्या का प्रमार करते में विश्व कर्यु क्या का प्रमार करते में विश्व कर्यु के अवव किया और महाबीर स्वय भी जानक अवव क्या का प्रमार करते में विश्व कर्यु के प्रमार का प्रमार करते से विश्व कर्यु के व्यव का उपने उपने सो का अवश्व क्षा अवव किया था, और बहुत-से लोगों ने वर्य केन पर की दीक्षा भी बहुण की थी।

छठी सदी है. पू में प्रारम्भ होकर मोर्च माझाज्य की स्थापना नक के सुरीर्घ काल में ये बोला वर्ष निरन्तर उसि करते रहें। इन बीच में इन बर्गों में अनेक नम्प्रदायों का भी विकास हुआ, बीट निर्के प्रवाद का कीन मी निरन्तर सित्तर होता नाया। इस बचा में यू में कास हुन स्थान मां । इस बचा में यू में स्थान स्थान सित्तर होता नाया। इस बचा में यू में इन चर्यों की न केवल सत्ता ही हो, अपितु भारत में इनका सहत्वपूर्ण स्थान मी हो। वचि कोटिश अर्थवास्त्र एक राजनीतियरफ प्रया है, रर प्रसङ्गवा उसमें करनुपत मोर्च के साथ की धामिक दशा के स्थानम में भी कतियदा निर्वेश आ सहत्वपूर्ण मोर्च के साथ की धामिक दशा के स्थानम में भी कतियदा निर्वेश जा अर्थ है। किस साथ स्थान की स्थान की सीत्रय ने 'व्याल' वैदिक या जयी धर्म से निज्ञ ये। इन (वेद-विरुद्ध) सम्प्रवायों के लिये कौटिल में दूर साथ कोटिश में पूर्ण और 'पायपड' धायों का प्रयोग किया है। ये 'व्याल' मध्याया के लिये कौटिल में दूर साथ साथ साथ सीत्रय में है कि प्रविक्ष कोटिश साथ सीत्रय स्थान सिंग साथ साथ सीत्रय सीत्य

कोटल्य नयी भर्म के अनुवापी ये और उसके अनुसरण में ही राजा और प्रजा का हित मानते थे। पर उन्होंने अन्य 'पाणकों' (सम्प्रदावा) के प्रति (विरोध मान प्रदा्धित नहीं किया। राजा अनोक के स्थान उनका भी रह मत बा, कि 'बाश्रमियों और 'पाणकों को परसर' अवाधमान' रूप से (एक दूसरे के कार्य में बाबान बालते हुए) खान्य मान निवास कराता चाहिये।' 'बाश्रमी' उन बानमस्था और पत्रावककोको कहते थे, जो कि वैरिक्ष धर्म के अनुवायी थे और प्राचीन नयाँदा का पालन करते हुए आध्रमी भी निवास करते थे। कोटस्य द्वारा विहित यह व्यवस्था अत्यन्त महत्त्व की है, कि आध्रमी और पायच्य एक दूसरे के प्रति अवाधमान' नाव से एक साथ निवास करें, और इस कारण यदि उन्हें मुख्य बाधा मी जनुमन होती हो, तो उसे सहन करे। 'नगरों में इस प्रकार के 'बाबा प्राच कर सकते थे।' इन धर्माय आवासो में वेदनिकद्ध पायच्यों के लोगों को निवास का पूरा-पूरा अवसर या। नगरों में पायच्यों के अनुयायियों के निवास के खिये पुषक् खालाओं की में सत्ता थी. जन्हें 'पायच्यों के कार्यों के लिये समय देने की मी व्यवस्था की है। विविध प्रकार के व्यक्तियां

 <sup>&#</sup>x27;शाक्याजीक्कादीन् बृवलप्रप्रजितान् देवपितृकार्येषु भोजयतकास्यो दण्डः ।" की. अर्थ. ३१२०

२. 'आधामिक: पावच्या वा महत्यवकाले वरस्परमवाधमाना बसेय: । 'कौ. लयं. ३।१६

३. 'अल्यां बाधां सहेरल् ।' कौ. अर्थ. ३।१६

४. 'वर्बावस्थितः पावण्डि पविकातावेच वास्येयः।' कौ. वर्ष. २।३६

पृथ्यज्यन्तरे सून्यनिवेशायसनशीिष्यकौषनिक्याक्यमीसिकसूत्रपायाच्यायसेषु विषयं कर्यः ।' करै. अर्थ. २१३६

के साथ सम्बन्ध रखने वाले कार्यों को किश कम से रावा सम्पन्न करे, इसका उल्लेख करते हुए कोटस्य ने किसा है कि देवता, जानम, पायब, जोनिय, पायुव्यान, पुथ्यस्थान, बाल, बृद्ध, व्यापित, व्यवती, अनाथ जो र लियों के कार्यों कार्य के महुच्छ की दृष्टित से सम्पादित किया जाए। 'पायबड़ों के कार्यों का जानम, देवता और जोनियों के कार्यों के द्वाच दिल-जित करना इस बात को मुचित करता है, कि कोटस्य की वृध्यि में पायबड़ों का महुच्च भी कम नहीं बा। भीर्य पुन के सार्वजीनक जीवन में बेदविबद्ध पायबड़ों का भी बहुत महुच्च था। इसी कारण राजा को अपने दैनिक कार्यका में उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों के लिये भी पुबक्त समय देने की व्यवस्था भी गई थी।

शास्त्र, आजीवक जादि पाषण्डो के सायुको के पास न सुवर्ण होता या, और न सुवर्ण आदि की मुदाएँ। इस कारण यदि व कोई ऐसा अपरास करें, विसके किये जुरसाने का वण्ड दिया जाता हो, तो उनसे जुरसाने के ह्यान उरहाक कर ति सके किये जुरसाने के स्वान पर उपवार, तत आदि हारा अपने अरहाक का अपने अरहाक किया करें। पर यदि इन्होंने पारुष्ण (जारूपारुष्ण और दण्डपारुष्ण), संत्रय (बोरो), आह्म (किसी पर हमल) और सबहुल (श्लियो को मागाना) का अपरास किया है, तो उन्हें बही दण्ड दिया आप (किसी पर हमल) और सबहुल (श्लियो को मागाना) का अपरास किया है, तो उन्हें बही दण्ड दिया आप (किसी पर हमल) और किया का मोगों के लिये किया नया है। इस वार्ण में इनते की जुरसाना बसूल किया आता था, जो सम्मवत. इनके पायब-संघो को प्रदान करना होता था। को हली अर्था करने को पर हमले पायब-संघो के पास अपना इन्ले साथ होते हिस हम पायब-संघो के पास अपना इन्ले साथ हमी होता हम पह साथ करने के साथ सही हो। इस इन्लो के काटल में अभीविषमोग्य (वो अभीविष्य के मोय करने के सोया मही) कहा है। आधिक सकट के समय राजा इस अभीविष्य योग्य पायब्द इन्लो के अपने प्रयोग में ला सकता था। अब किसी पायब्द का कोई साथू (सिक्ष) पादब्ल, त्रेस आदि घोर अपरास के कारण जुरसाने के यह से दण्डित हुआ हो, तो उस जुरसाने को इस पायब्द अस इन्ला हो। ताल वारा का लाता था।

यद्यपि कीटल्य ने नगरी में 'पायाण्डावासी' (पायण्डा के निवास स्थानो) की सत्ता को स्वीकार किया है, पर वह इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इयिनये उन्होंने अन्यन्न यह भी व्यवस्था की है कि पायण्डी और चण्डानों के लिये स्थाना के समीप स्थान विद्या जाए।'

 <sup>&#</sup>x27;तस्माव्वेवताष्ममावण्डकोत्रियवशुपुण्यस्यानानां बालमृद्धव्यापितस्यसम्यनायानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्यीण परमेत् । कार्यगौरवादास्ययिक्वशेत वा ।' कौ. अर्थ. १।१९

 <sup>&#</sup>x27;अहिरच्यञ्चनाः वावण्डास्ताववस्ते यचास्वनृववासत्रतेराराचायेयः अन्यत्र थास्कय-स्तेयसाहस्तरसंप्रहणेन्यः । तेवृ वजीनता बच्छाः कार्याः । जी. जर्वः ३।१६

३. 'पायण्यसंध्राव्यमधोत्रियनोत्यं. . जित्तराष्ट्राय अपहरेत् ।' की. वर्ष. १।१८

४. 'पावण्डवण्डालानां दमसानान्ते निवातः ।' कौ. सर्व. २।४

पावच्हों के प्रति इसी भावना का परिणाम सम्मवतः यह हुवा, कि बाद में पावच्छ या पावच्छ सच्च बुरे कवों में प्रयुक्त होने कवा, व्यथि नौर्य मुन में यह संज्ञा उन सम्प्रदायों के किये थी, जो कि वेदशिवद्ध थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र मे केवल शाक्य और आजीवक प्रवाजितों का उल्लेख है, पर बौद्ध साहित्य से सुचित होता है, कि अन्य भी बहत-से पावण्ड मीर्य युग से पूर्व भारत में प्रादर्भत हो बुके थे। अकु सर निकाय में आजीवक, निवंन्य (जैन), मृण्डश्रावक, जटिलक, परि-बाजक, मागन्द्रिक, नैदण्डिक, अविरुद्धक, शीतसक और देवधर्मिक आदि सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार महानिद्देस में आजीविक, निर्यन्य, जटिल, परिवाजक और अविरुद्धक के अतिरिक्त ऐसे सम्प्रदायों का भी उल्लेख है, जो कि हस्ति, अध्व, गी, श्वान, काक, बासदेव, बलदेव, प्रणंगड, मणिगड, अग्नि, नाग, यक्ष, असर, गान्धवं, महाराज, चन्द्र, सुर्यं, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक (दिक्षा) के उपासक थे। वौद्ध साहित्य के ये ग्रन्थ मीय यग से पूर्व की दशा के सुचक है। इसमें सन्देह नहीं, कि भीय यग से पूर्व ही आरत में बहत-से वार्मिक सम्प्रदाय विकसित हो चके थे, जिनमें अनेक ऐसे भी वे जो बैदिक वर्म के अनुरूप नहीं थे। इनमें प्रमुख स्थान गौतमक (बौद्ध), निर्वृत्य (जैन) और आजीवक सम्प्रदायों का था। न केवल बहत-से गहस्य ही इस यग में इन सम्प्रदायों के अनुवासी ही गये थे,अपित बहुत-से स्त्री-पुरुषों ने इनकी शिक्षाओं के अनुसार जिक्क बत भी प्रहण कर लिया था। इनके मिक्षु प्रायः सिर मुँडाकर रहते ये, और इनकी मिक्षणियाँ मी केशो का परित्याग कर मण्ड रूप मे रहा करती थी। कीटलीय अर्थशास्त्र में इन्हें ही 'मण्डा बचस्यः' कहा गया है। अवैदिक सम्प्रदायो (पावण्डो) की ये व्वरू मिक्षुणियौ बाह्मण परिवा-जिकाओं से मिन्न प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। कौटल्य को वे वयल मिन्न और शिक्षणियाँ पसन्द नहीं थे। इसीलिये उन्होंने यह व्यवस्था की बी. कि केवल ऐसे व्यक्ति ही परिवृज्ञित हो सके, जिनकी सन्तानोत्पत्ति की क्षमता नष्ट हो चकी हो और जिन्होंने अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर लिया हो। वानप्रस्थों का परिवालक होना ही कौटल्य को अधिमत द्या ।

## (२) वैदिक धर्म

यद्यपि मीर्यं युग में जनेक वेदिक्य सम्प्रदायों की भी सत्ता थी, यर हस काल में यारत की बहुस्थ्यक जतता वैदिक सर्म की अनुसायी थी। वैमस्थनीन का ज्यान भारत के जिन प्राप्तिक अनुस्थानों जीर दिस्तासों के प्रति आहुष्ट हुआ था, उनका सम्बन्ध प्राचीन वैदिक पर्म के साथ ही था। उससे बसी, विल, प्रवान जवा श्राद आदि का उन्लेख किया है

<sup>?.</sup> The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan) p 462

२. 'प्रावा मुख्या बृषस्यो व्याख्याताः ।' कौ. वर्ष. १।१२

प्रेमस्वनीय के अनुसार "यक्ष तथा श्राह में कोई मुकुट बारण नहीं करता। वे (जारतीय) सिंक के पशु को सुनी बंसा कर नहीं मारते, असितु क्ला चीट कर मारते हैं, जिसमें देवता की मेट ऐसी वस्तु ही दी जाए जो विध्वत को ने हिण्य सम्प्रण हो। 1" एक अन्य स्थान पर मैगस्वनीय ने लिखा है कि "मृहस्य लोगों डारा थे (वार्षीनक) बिल प्रदान करने बीर मृतकों का श्राह करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं।" इन उडरणों से स्पर्ट है, कि मार्य मुक्त के प्रवान में पत्त्वकि से यार्थ करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं।" इन उडरणों से स्पर्ट है, कि मार्य मुक्त के पत्ता में पत्त्वकि से साम प्रवान करने की प्रवार में प्रवान करने की प्रवान करने की स्थान इनकी और आकृष्ट हुआ था।

कीटल्य में देरिक धर्म की 'नथी वर्ग' नाम मे लिखा है। उनकी सम्मति में यह जयी वर्ग ही है, जिससे 'खिता है किए लोग खदा फलटे-फुलते हैं और कभी नण्ट नहीं हों। 'मीये मुने के इस जी वर्ग के का क्या उक्क पा, इस सम्बन्ध में की करियाज निवें सा नीटल्यों में के सा किया करें के स्वार्ग के की किया निवें से स्वार्ग के स्वार्ग के स्वार्ग के सा किया करें के सा किया के स्वार्ग के स्वर्ग के स्वर्ण के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ण के स्वर्ण

याक्रिक कर्मकाण्ड के समान 'सस्कार' भी वैदिक घर्म के महत्त्वपूर्ण अग थे। प्राचीन धर्मशास्त्रों में सोलह सस्कारों का विवान किया गया है, जिनका अनुष्ठान प्रत्येक ढिज के

१. मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण पृ. ३४

२. तथा पृ. ८

३. 'त्रस्या हि रक्षितो लोको प्रसीदति न सीदित ।' कौ. अर्थ. १।३

अ. 'तस्य पूर्वोत्तरं भागनावार्ययुरोहितेक्यातोवस्वानं मन्त्रिणस्वावासयेयुः ।'
 कौ. अर्थ. २।४

५. 'अञ्चागारगतः कार्यं पश्येद्वैद्यतपस्थिनाम् ।' कौ. अर्थः १।१९

६. की. अर्थ. १।१९

७. की. अर्थ. ५।३

८. 'राजसूबादिव ऋतुव राजः' कौ. अर्थ. ५।३

लिये आवस्यक माना जाता था। कौटल्य ने इन चीलह संस्कारों का अविकल रूप से प्रति-पायन नहीं किया है, क्योंकि राक्तीति के प्रका में इसकी कोई आवस्यकता नहीं की। पर राजा को विश्वित या विश्वीत करने के लिये स्वयस्था करते हुए कीटल्य में तिश्वा है, कि 'जीलकर्स' (शुष्कन सस्कार) करने के बननतर रावशुष्क को लिए बौर विनती स्विचारी जाए, जीर उपनयन सस्कार के परचात् नवी, आन्वीकांकी, बातां और वपक्तीति की विश्वा दी जाए। 'सोलह वर्ष तक बहुम्बर्यभूषंक बीवन विता चुकने पर 'जीवान और वारतम' का समय बाता है।' पाणियहल या विवाह संस्कार ही यहाँ वोधान व वारकमं से लिमग्रेत है। यह वनुमान कर सकना व्यवस्त नहीं होता कि मुख्यन, उपनवन और विवाह संस्कारों के समान वस्य संस्कार भी मोर्थ पूर्ण में प्रचलित थे।

यद्यपि वैदिक वर्ग नीयं युग में भारत का प्रवान वर्ष वा, पर इस काल में वह एक ऐसा रूप प्राप्त कर चुका था, जो वेदों जोर बाह्यल धन्यों में प्रतिपादित वैदिक वर्ग से बहुद निम्न था। प्राचीन वैदिक वर्ग में न मन्दिरों के लिखे कोई स्वान था, जौर न उनमें प्रतिच्यापित मृतियो वा प्रतिमानों का। पर मीयं युग के वैदिक वर्ग में मृतियुवा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रूप कुनी वी, जॉर विदिव देवी-देवताओं मृतियों को मत्तियों में निर्मा के प्रतिक्रिय कर पुष्प नैवेद्य आदि डारा उनकी पुत्र को बानी सुरू हो गई थी। वी को पवित्र माना जाने लगा था, और उसको दर्शन तथा प्रदक्षिणा धार्मिक अनुस्ता के वंग वन पर्य थे।

कीटलीय अर्थशास्त्र में देवमन्दिर के लिये 'देवतामृह,' 'देवनृह,' और 'देवत-मैत्य' ' सब्दों का प्रयोग किया गया है, और प्रतिक्टाशित मृतियो के लिये लेख देवता, 'वैष्य-देवत,' देवत-प्रतिमा' और देवता-देह' खब्दों का। विविध देवताओं के अपने-अपने किया हैते में,' जिन्हें देवमन्दिर पर फहराया आता था। कतियम देवी-देवताओं की मृतियों के हाथों में अरम-बान्य भी रखे जाते थे, जिन्हें 'देवतामृहरण' कहते थे 1'' मन्दिरों मे

 <sup>&#</sup>x27;वृत्तचौरुकमा लिपि संस्थानं चोपयुञ्जीत । वृत्तापनयनस्त्रयोमात्वीलको च क्रिक्टेम्यः वार्तामध्यक्षेत्र्यः बष्डमीति वक्तप्रयोकतस्यः ।' कौ. आर्थ. ११४

२. 'ब्रह्मचर्य चावोडकाहर्षात । अलो गोदानं बारकर्म च ।' कौ. अर्च. १।४

३. 'देवतागृहप्रविष्टस्योपरि...पातवेत ।' कौ. वर्ष. १२।५

४. 'पविकोत्पधिकादसरसम्बद्धारम्बद्धस्य नगरस्य देवसम् पुष्यस्थानः...' की. अर्थः २।३६

५. 'देवतर्चरमं सिद्धपुष्पस्थानमौक्यादिकं वा. . .' की. अर्थः ५।२

E. की. अर्थ. 9120

७. की. अर्थ. ११।१

८. 'वैवतप्रतिमानां च मनने द्विगुणस्त्मृतः।' कौ. अर्थः ४।१३

९. 'वेबताबेहरूब प्रहरकानि' कौ. अर्थ. १२।५

१०. 'वेबब्बजप्रतिमाभियां।' कौ. अर्थ. १३।३

११. की. अर्थ. १२।५

प्रतिच्छापित वेबप्रतिसाओं की पूजा के लिये उनके सम्मुख 'प्रणिपात' किया आता था,'
पुष्प चूर्ण जाहि के उपहार मेंट में दिये जाते थे,' और अनेकविष सुगनियों का पूज प्रदान किया आता था।' अर्थवाहर के इन निर्वेषों को वृद्धि में रख कर यह सुगनता से समझा अब सकता है, कि मीर्थ मून में मन्दिरों और उनमें प्रतिच्छापित मूर्तियों की पूजा का स्वरूप प्राप्त नेता ही था, जैसा कि वर्तमान समय में है।

जिन विविध देवी देवताओं की मतियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थीं. कौटल्य ने उनके नाम भी दिये हैं। अर्थकास्त्र में लिखा है कि नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त के 'कोष्ठक' तथा शिव, वैश्रवण, अश्वन, श्री और मदिरा के 'गह' बनवाये जाए ।' सम्मवतः, अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त और वैजयन्त देवराज इन्द्र के विभिन्न नाम है, और मौर्य यग ने इनकी पूजा के लिये अनेक देवता-कोण्ठको (देव-मस्दिगों) का निर्माण किया जाता था। वैश्ववण कबेर को कहते थे, और अध्विन वैदिक देवताओं मे एक था। 'श्री' लक्ष्मी का पर्याय है। 'मदिरा' किस प्राचीन देवता को सचित करती है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवत:,मदिरा मी दुर्गा और काली के समान एक देवी थी, जिसकी पूजा इस यग में प्रचलित थी। ब्रह्मा, इन्द्र, यम और सेना-पति (स्कन्द) की मृतियाँ बना कर उन्हें भी नगर के चार मुख्य द्वारों पर प्रतिष्ठापित किया जाता था। " यह माना जाता था, कि ब्रह्मा, इन्द्र, यम और स्कन्द उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम विशाओं के देवता है, और चारों विशाओं में निर्मित चार प्रमुख नगर-हारों की रक्षा के लिये इनकी मृतियों की स्थापना बहुत उपयोगी है। बहुण, नागराज और सकर्षण देवताओं का भी कौटलीय अर्थशास्त्र मे उल्लेख है। धर्मशास्त्र मे जिन देवी देवताओं के नाम प्रसञ्ज्ञवश आ गये है, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक देवी देवताओं की पूजा मौर्य युग में प्रवालित रही होगी. यह मान सकता कठिन नहीं है। कीटलीय अर्थशास्त्र में देशदेवता या देशदैवत. नगर देवता, दिग्देवता और राजदेवता का भी उल्लेख मिलमा है, जिससे सुचित होता है कि मौर्य यग मे अनेक ऐसे देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट देश (जनपद), नगर या राजकुल के साथ होता था। नये जीते हुए जनपद की जनता को किस प्रकार सतब्द किया जाए. इसका विवेचन करते हुए कीटल्य ने लिखा

१. 'तासां वैवतवाहाणप्रणिपासतः सिद्धिः।' कौ. अवं. ९१७

२. की. अर्थ. ७।१७

३. 'पुष्पमूर्णोपहारेच वा गन्य प्रतिच्छित्रं वाऽस्य तीक्ष्णं सूममतिनयेत् ।' की. अर्थ. १२।५

आयराजिताप्रसिद्धतज्ञयन्त्वजयन्त्वकोध्ठकान् झिववैष्यवणाविवधीमविरागृष्टं च पुर-मध्ये कारयेत् । कौ. अर्थः २१४

५. की. वर्ष. २।४

६. की. अर्थ. १३।२ तथा १३।३

है कि उस देवा (बनपद) के देवहँबन (देवा देवता) के प्रति सक्ति प्रवीस्त की बाए। ' विभिन्न वर्गों के कोषों को नवर के किन विशिष्ठ प्रदेशों में बहाया वाए, इसका निरमण करते हुए अर्थवास्त्र में वयर देवता और दिख्येवता की सृतियों का निर्माण करने वाले चिरित्यों के किसे नगर के उत्तरी माण में निवास की व्यवस्था की गई है।' विभिन्न दिखाओं में विभिन्न विश्वेवताओं की स्थापना का प्रतिपायन भी कीटस्थ हारा किया गया है।' विश्व, वैश्वषण, भी, अध्यन्, अयन्त आदि इस प्रकार के देवता में, जिनकी पूजा गरत में सर्वज होती थी। पर इनके अतिरक्त कतियम ऐसे देवी देवता भी थे, जिनका सम्बन्ध निसी विश्वष्ट देख या नगर के साथ ही होता था। इनकी भी पूतियाँ बनायी जाती थी,

मन्दिरों की सम्पत्ति की देखमाल करने और उनकी सुव्यवस्था के लिये राज्य की ओर से एक पृथक् अमाल्य की निवृत्ति की जाती थी, जिसे देवताच्यक कहते थे। आधिक सकट के कारण जब राज्यिय की सब लाली हो जाए, तो कोख की अमिवृद्धि के उपायों का निकरण करते हुए कीटल्य ने एक उपाय यह वी बताया है, कि देवताच्यक दुर्ग (नगर) देवताओं और राष्ट्र (देश या जनपर) देवताओं की सम्पत्ति को एक स्थान पर एकज कर उसे कोश के लिये प्राप्त करे। मन्दिरों या उनमें स्थापित देवताओं की अपनी अनेकिय मन्पत्ति होती थी, यह कीटलीय अर्थवास्थ से संबंध स्पष्ट है। वहां लिखा है के देवपाय (जो पशु मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवभित्र विश्वाकों की मृतियों), देवभ्या (जो अविक्ता मन्दिरों की सम्पत्ति हो), वेवभीत्र विश्वाकों की मृतियों), देवभ्या (जो अविक्ता मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवभीत्र (जो मृत्र मन्दिरों की सम्पत्ति हो), देवभूत्व (जो गृत्र मन्दिर के स्वस्य में हो), देवशृत्व को उत्ति सम्पत्ति हो), देवभूत्व (जो यह सम्पत्ति हो) का अवदृत्य करने वाले को उत्तम साहस यख दिया जाय या उस मृत्युरण दिया जाए। देवपञ्च की या देवभुत्रों का उत्लेख कर्यक्रास में अपन्त में आया है। मिर्च कोई देवपशु किसी ऐसे स्थान पर चरने के लिये चला जाए जहीं पश्ची का प्रवेश निध्य हो), तो उसे अवस्थ माना जाता था। "वर्तमान समय में भी

१. विश वैवतसमाजोत्सवविहारेस् च भक्तिमनुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १३।५

२. 'नगरराजवेबसालोहमणिकारवी वा ब्राह्मणाक्वोत्तरां विक्रमधिवसेवुः ।' कौ. अर्थ. २।४

३. 'सवादिशं च दिग्देवताः ।' की. अर्थ. २।४

४. 'वेबताच्यक्षी वृर्गराष्ट्रवेबतामां बचास्वमेकस्यं कोशं कारवेत् ।' कौ. अर्थ. ५।२.

विवपकुप्रतिसामनुख्यक्षेत्रगृहहिरच्यतुवर्णरामस्यायहारिण उत्तको वच्छः गृड-वणो वा १' की. अर्थ. ४।१

६. की. अर्थ, ४।१३

७. 'प्रामदेवन्या वा अनिर्वशाहा वा बेंनुदकाणी गोवृवादणावण्याः।' की. अर्थ. ३।१०

प्रायः सर्वि को वेजमन्त्रियों के नाम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही प्रधा मीधं पुत्र में भी विद्यमान थी। सम्मत्रत, मन्त्रियों से देववासी रखने की प्रधा भी इस काल में विकस्तित हो चुकी थी। कीटक में लिखा है कि जब कोई देववासी मन्त्रिय की देवा से निवृत्त हो जाए, तो उतसे तत कतवाने का काम लिया जाए।

प्रसिद्दों की सम्पत्ति के विषय में कविषय अन्य महत्वपूर्ण निर्वेक्ष भी अर्थवात्त्र में विध-मान है। मामबूदों (प्राप्त समा के सबदम्यों) का एक कर्तेच्य यह भी था, कि देवहव्य है व-प्रनिद्दों की सम्पत्ति भी देवसाल किया करे। 'इससे यह सुचित होता है, कि देवहव्य को अन्ता की सम्पत्ति माना जाता था, और भन्दिर के पुचारी उसे स्वेक्ष्णनुमार क्ये नहीं कर सकते थे। मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रवच्य उन प्राप्तों तथा नगरों की समाव्यों द्वारा किया जाता था, बहु कि ये मन्दिर स्वित हों। देवहव्य के सम्बन्ध में अनेकिय विवादों का उत्पन्न हो जाना सर्वेथा स्वाप्तिक मा ए नक्ता निर्णय वर्मस्थीय व्यापालयों द्वारा किया जाता था। वर्मस्थों का यह कर्तव्य था, कि वे देवहव्य मन्दन्ति मामलों का स्वयं प्री निर्णय किया करें, इस बात की प्रतीक्षा बिना किये कि किमी वादी द्वारा उन्हे न्यायालय के समक्ष प्रनुत किया जाए। साथ ही, इन मामलों के बारे के इस बात को भी महत्त्व नहीं दिया जाता था, कि उन्हें अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया गया है और ऐसे न्यायालय के सम्भूत

भीर्ष युव में अनेक ऐसे उत्सवों, यात्राओं और समाजों का भी आयोजन किया जाता या, जितका सम्बन्ध देवसन्तिरों के साथ होता था। ऐसे उत्सवों आदि का उल्लेख अर्थवास्त्र में अनेक स्वानों पर मिळता है।' वर्तमान समय के हिन्दू मन्दिरों में मी जेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं, और करियथ देवप्रतिमाओं की यात्रा (रच्यामा) भी निकाकी जाती है। यही दक्षा मौर्य युव में भी भी। ऐसा प्रतीत होता है, कि पौराणिक हिन्दू वर्ग की पूजाविष का जो रूप आजकळ पाया जाता है, मौर्य युव में भी उसका विकान प्रारम्भ हो। यया या, और प्राचीन याज्ञिक कर्मकाण्ड का स्थान मृतिपूजा ने लेना शुरू कर दियाया।

गीओ को पवित्र मानने की परम्परा मी मीर्य सुग में विकसित हो चुकी थी। राजा की उनिक दिनचर्या का निक्पण करते हुए कीटल्य ने लिखा है, कि दिन के आवर्षे माग मे राजा -वस्त्ययन आदि के अनन्तर सक्त्स घेनू और वृषम की प्रदक्षिण करके उपम्यान (राजममा)

१. 'विधवान्यञ्चाकन्या. . न्युपरतोपस्थानवेक्यासीनिक्य कर्सवेस् ।' की. अर्थ. २।२३

२. 'बालब्रब्सं प्रामबृद्धा वर्धवेषुराज्यबहारप्रापणात्, वेषव्रच्यं च ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;वेवबाह्यणतपस्वित्शीवालबृद्धव्यावितानामनाचामनिकारता वर्मस्थाः कर्माणि कर्यः। न च वेशकालभोगच्छलेनातिहरेवः।' कौ. अर्थः ३।२०

४. की. अर्थ, १२।५ तथा ५।२

में बाए। <sup>8</sup> गो के प्रति सम्मान की माचना को सूचित करने वाले निर्देश अर्थशास्त्र में अन्यप्र भी विद्यमान हैं।

## (३) विश्वास और तन्त्र-मन्त्र

मौर्य युग के भारतीय विविध देवी-देवताओं के अतिरिक्त कतिएय ऐसी रहस्यमधी सत्ताओं मे भी विश्वास करते थे, जिन्हें बाधुनिक समय मे मृत, प्रेत या जिन्न आदि संज्ञाओं से जाना जाता है। कौटल्य ने इन्हें रक्षांसि' कहा है। बाठ वैकी महामयो में 'रक्षांसि' मी एक है। जिस प्रकार अग्नि, उदक, व्याघि (महामारी), दुर्मिक, मृथिका, व्याल (हिंस पशु) और सर्पों के उत्पात के निवारण के लिये उपाय करना आवश्यक है, वैसे ही 'रक्षांसि' के उत्पातों का निवारण मी किया जाना चाहिये । इस प्रयोजन से कौटलीय अर्थशास्त्र मे आवर्षण उपायो और 'मायायोगविद्' तापसो द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का आश्रय ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है।'इन अनुष्ठानों के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें अधिक ज्ञान नही है। पर रक्षों के महामय को दूर करने का एक उपाय यह बा, कि पर्वी के अवसर पर छत्र, उल्लोपिका, हस्त (सम्मवतः, हाय का चित्र), पताका और **छानोपहा**र (बकरे की बलि)द्वारा चैत्यपूजा करायी जाए।<sup>।</sup> रक्ष एक ऐसी सत्ता थे, जो अदृश्य, अक्रात और रहस्यमय थे। अत उनके सम को दूर करने का उपाय भी ऐसा ही हो सकता था, जी कि 'माया योग' के ज्ञाताओं द्वारा निरूपित हो । रक्षों की सलाके सम्बन्ध में जनताका विश्वास इतना बद्धमूल था,कि कौटल्य ने अनेक प्रकार से राज्य और राजा की मलाई के छिये उसका उपयोग करने का सुझाव दिया है। राज्यकोश की कमी को पूरा करने का एक उपाय यह मी था, कि राजा के गुप्तवर किसी वृक्ष पर 'रक्षोमय' प्रदक्षित करें और उसका निवा-रण करने के लिये पौर जानपदों से धन प्राप्त करें। "जिस प्रसंग में इस उपाय का उल्लेख है, वहाँ कितने ही ऐसे साधन प्रतिपादत किये गये हैं, जिन द्वारा जनता के अन्य विस्वासों का उपयोग कर घन प्राप्त किया जा सकता है। राजा के गुप्तवर वृक्षों पर स्वयं ऐसे दृष्य प्रस्तुत करें, जो कि 'मनुष्यकर' (मनुष्यों द्वारा किये हुए) होते हुए मी रक्षोमय प्रतीत हों। जब लोगो को यह विश्वास हो जाए, कि रक्षो का महामय उपस्थित है, तो सिद्धों का मेस बनाये हुए सुप्तचर उन से यथेष्ट वन रक्षोमय का निवारण करने के उद्देश्य से प्राप्त कर सकते

१. 'अध्यमे ऋस्विपाचार्यपुरोहितसकः स्वस्त्ववनानि प्रतिगृहणीयात् । . . सबस्तां धेनं वृत्यमं च प्रवित्वणीकुरयोपस्थानं गच्छेत् ।' की. अर्थ. १।१९

२. (रक्षोभये रक्षोम्नान्यचर्ववेवविदो मायायोगविदो वा कर्माण कुर्युः।' का. अर्थ. ४।३

३. 'पर्वसु च वितादक्रजोक्कोपिकाहस्तप्ताकाक्कागोपहार्रः चैत्यपूजाः कारवेत्'' की. की. अर्थ. ४१३

४. भन्दवकरं वा वृत्रे रक्तोमवं कपबितका सिद्धव्यव्यक्ताः पौरवालपदानां हिरव्येन प्रतिकुर्युः । कौ अर्व ५।२

है। इसी प्रकार समु राजा के बिनासा के लिये भी रखी की तसा में विश्वसास को प्रयुक्त करने का वियान कोटराने किया है। जब कोई समु राजा अपने सुदृढ़ हुने में आध्य लेकर में ठजाए और उसे दुर्ग से बाहर निकलने के लिये विवा किये बिना परास्त कर तक का प्रतित नहीं, तब इसे से बाहर जाने के लिये समु को प्रेरित करने के जी उपाय का होट्या ने लिखे सिंह हैं। उनसे एक यह भी है कि कुछ लोग रीछ के वर्ष वारण करके रखों का रूप बना ले, और शीवड़ो की बोली बोलते हुए वायें से बायें ओर दुर्ग के तीन चक्कर लगाएँ। 'इस दूरव को बेल कर दुर्ग में आपत लिये हुए साथूं को वार्त की सत्ता का मय प्रतीत होने लगेगा, जीर उसका पात करने के लिये वह ज्यो ही दुर्ग से बाहर जायगा, उसका पात करना स्वयम हो आयगा।

केवल 'रक्षोत्रय' के निवारण के लिये ही आपर्वण उपायों और आयायीपविदो द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का प्रयोग नहीं किया जाता था, असिषु व्यापि, दुमिक आदि अन्य देवी विपत्तियों के निवारण के लिये यो ये सावन प्रयोग में लाये जाते थे। व्यापि को दूर करने के लिये यही चिक्तरक औषियायों का प्रयोग करते थे, वहीं सिद्ध तापस शासिन प्रायपिवत द्वारा भी उन्हें शास्त करते थे। महामारी के फैलने पर श्मकान में गाय को दुहने और यह को अलाने और उपाय भी प्रयोग में लाये जाते थे। ' कैटिन्य का यह यत था, कि देवी अयो के प्रतीकार के लिये माया योगविद सिद्ध तापस अस्यन्त उपयोगी होते हैं, अतर राजा उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य में बताए की राजनकी पूजा में किया करे।'

 <sup>&#</sup>x27;ऋक्षधर्मकटम्ब्रिको वा अग्निवृत्तोत्तर्गयुक्ता रक्षोक्यं वहन्तरित्ररपसम्यं नगरं कृषांणाः शिवास्त्रगासवाशितान्तरेषु तथैव बृद्यः ।' कौ. अर्थः १३।२

२. 'व्याविश्रय मोपनिवदिक: प्रतीकारै: प्रतिकुर्यु: । औषवैश्विकत्तरकाः, वान्तिप्रायश्विक सैर्वा सिद्धतापसाः ।' को. वर्षः ४।३

३. 'र.बां रमग्रानावदोहनं कबन्यबहुनं देवरात्रि च कारवेत् । की० अर्थ० ४।३

४. 'मायायोगविवस्ततस्माहिषये सिद्धतापसाः । वसेयुः पूजिता राजा वैवापस्मतिकारिणः ॥' की. गर्व. ४।३

५. की. वर्ष. १४ वां अधिकरण

भोजन के बिना एह सकना, किसी को अन्या कर देता, बन्य द्वार को अन्य कर से खोल देता, दूसरों को बस में कर रोजा, राणि के अन्यकार में भी देख सकता, व्याप्ति का राजार करता, हिस्सी को गूरा और वहर दबरा देवा देवा देख देख सकता, व्याप्ति का राजार करता, किसी को गूरा और वहर दबरा देवा देख देख से अन्य को नच्छ करना। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत-से प्रयोगने को अविधायों व अन्य सामग्री अपेशित थी और इनका अनुष्ठान करते हुए जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था, उन सबका विवरण को कौटलीय अर्थवास्त्र में विद्यामान है। यह निर्णय कर सकता करित है कि ये औपिनयंदिक प्रयोग कित व्यवस्था करते थे, और किसा सकता करित है कि ये औपिनयंदिक प्रयोग कित विवरण कार्यवास करते थे, और किसा सकता करते के किसे, बाहु के पूर्व को विवरण के लिये और वह से अपेशित विवरण के वात के किसे, बाहु के दुर्ग की विवरण के लिये और वह से अपने गुण्यान दिना कर के किसे की स्वत्य के किसे, बाहु के इतने से प्रवास करते थे। वाहु नेता के बात के किसे, बाहु के इतने से मानवास करते थे। वाहु नेता के कार के किसे, बाहु के इतने सामग्री का सम्य के वाह के किसे, बाहु के बहुत-से गुल्यर होता का सम वाहकर भी वाहु राज्य का में द लेने के लिये प्रयत्यवीक पहले थे। ये गुल्यर हसी कारण अपने उद्देश में सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि सर्वमाणारण जनता जाहू टोने, तान्त-मन्त्र और अलीकिक सिद्धियों में विदश्त विद्या विद्या स्वी प्रवास करती थे। वाहु स्वी प्रयत्यवीक पहली थे। ये गुल्यर इसी कारण अपने उद्देश में सफलता प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि सर्वमाणारण जनता जाहू टोने, तान्त-मन्त्र और अलीकिक सिद्धियों में विद्यस्था

कौटत्य के अनुसार औपनिषदिक प्रयोगों का उपयोग केवल वर्षीमध्ठ (जो वार्षिक न हों) लोगों के विरुद्ध ही किया जाना चाहिये और वह भी इस प्रयोजन से कि चालुवैष्में की रक्षा की जा सके।

सीयं पूण के मारतीय तत्त्र-सन्त्र, जाडू टोने और अभिचार कियाओ जापि में भी विश्वास रखते में, यह कीटलीय अर्थवास्त्र से स्पष्ट है। इनका उपयोग से पर-पुरुष को बस में लाते, प्रभूत सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए हैं। इनका उपयोग से पर-प्रभी या पर-पुरुष को बस में लाते, प्रभी प्रभी होने सद्भा प्रयोजनों से किया करते ये। पर-प्रभी को बस में करते की किया को सिवान के सिवान को सिवान को स्वाप्त में करते की किया को सिवान के सिवान को स्वाप्त में करते की किया को स्वाप्त यह प्राप्त करें कि बहु मन्त्र के प्रयोग, औपिय या समझान से किये आने वाले अनुन्दान डारास्त्रियों को बस में सा सकता है, तो सत्री (गूजकर) आकर उसे कहें— "में अमूक की पत्नी, क्रन्या या बच्चू की कामना करता हैं। मैं बाहता हैं, कि वह भी नेरी कामना करने लगे। इसके किये आप प्रदेश करते हों पार करते हैं। ये वहता हूँ, कि वह भी नेरी कामना करने लगे। यहते किये आप प्रदेश करते को स्वाप्त करते हैं। में वहता हूँ, दिव इस सित ऐहा करने को उसत हो जाए, यो उसे "संवन्त-कारक" स्वाप्त स्वाप्त से सवनकारक लेग पहन्य नहीं से,

१. 'वातुर्वर्ष्यरक्षार्यमौतिवविकनवर्गमध्येषु प्रयुक्तवीत ।' कौ. अर्थ. १४।१

यं वा सन्वयोगमूनकर्मविकालाक्षानिकेवाँ संवनकतारकं अन्येत, तं सत्री वृत्वात् "अनुष्य आयी ल्युचां वृद्धितरं वा कामवे । सा मां प्रतिकासकता अयं वार्वः प्रतिपृष्टा-ताम ।" स्वेत्सवा कृतीत् 'संकनकारफः' इति प्रवास्थेतः ।)' की. अर्थः ४१४

वे उत्हराज्य के लिखे हानिकारक श्री समझते थे। पर तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग द्वारा पर-श्तियों को बच्च में करने की प्रया मीर्य युन में विद्यमान थी, यह जसदिग्य है। सन्य-मन्त्र के प्रयोग का सहारा 'बस्मक विद्या' में नी लिया जाता था। यन की

प्राप्त आदि के लिये इस विद्या का उपयोग किया जाता था। कौटत्य ने लिया है—
विद्य का येत बनाकर नृत्यकर 'दूख' (जिल पर अपराधी होने का सनेंद्र हो) व्यक्ति के 
पास जाए और जन्मक विद्या द्वारा और अधिक यन प्राप्त करने के लिये मेरित करते हुए 
व्यक्ते कहे—पे ऐसे कर्म (अनुष्ठान) में प्रयोग हूँ, जिससे मनुष्य अलम हिरण्य (अनन्त 
सन) की प्राप्ति, राजदारिक (राजदार में प्रवेश), श्री हृदय (श्री के हृदय को औत 
सकता), अरित्याधिकर (अनुको रुग्ण कर सकता है। यदि दूख किरायु प्राप्त कर सकता) 
और पुत्रीम (पुत्रप्राप्ति) में सकता प्राप्त कर सकता है। यदि दूख व्यक्ति सनी (युन्तपर) की बात ने विद्यास कर है, तो कित प्रकार वैद्य में ले आकर उसे अपने वच्चे में ले 
आया जाए, 'इसका कौटत्य ने विद्याद कम से प्रतिपादन किया है। इसमे सन्देह नहीं, कि 
जन्मक विद्या द्वारा विद्य तापस लोग एसे अनुस्तान किया हते हैं, जिनसे अलम दिरण्य 
सी प्राप्ति हो से से, राजदार में प्रवेश सम्पन्न हो, पर-क्षी के हृदय को वाच से काया आ 
सके, सनु को रुग्ण किया जा सके, स्वयं विराय हुआ जा सके और पुत्र की प्राप्ति हो जा सके।

बन्सक विद्या के समान 'माणव विद्या' का उपयोग यो बाडू टोने और तन्त-मन्त्र आदि के विद्ये किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने में कुखल व्यक्ति भन्न द्वारा बन्द डारों को खोल देते हैं, किया जाता था। इस विद्या का प्रयोग करने में कुखल व्यक्ति भन्न द्वारा बन्द डारों को खोल देते हैं, कियों वे डारायोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिसते को अदृश्य कर देते थे, को अर्पर पन्त्र को को बच्च में ले लोते थे दे डारायोहमन्त्र (ऐसा मन्त्र जिसते बन्द डार खुल जाए), प्रस्वापन मन्त्र (ऐसा मन्त्र जिसते बागता हुआ मनुष्य सो जाए), अन्तार्थानमन्त्र (जिससे परस्त्री वद्या में आप), अन्तार्थानमन्त्र (जिससे परस्त्री वद्या में आ जाए) का प्रयोग किया करते थे। सम्मवत, कोटल्य इस विद्या में विश्वसा नहीं रखते थे। इसका प्रयोग जन्हों के अपने सात्रियों (गुरावरों) डारा इस प्रयोजन से कराया है, ताकि पोरों और डाकुओं को पकडा वा सके। विद्या का वेश वनाये हुए गुप्तवर ऐसे लोगों के पास जाएँ, जिन पर कि डाकु आदि होने का सन्देह हो। अपने साथो गुप्तवरों की सहायता से उन्हें वे यह विद्यान दिलाएँ कि वे माणव विद्या में प्रवीण है, और बन्द डारों को मन्त्र सावित से खोल सकते हैं, जागते हुए मनुष्य को सुख सकर स्वति की अवृद्य कर स्वते हैं, अस्ति स्वति हैं, अस्ति होने कर सन्देह विद्यार परने गुप्तवर सावियों का सन्देह हो। वा सावित कर है किया में मुक्त कर है दिलायों, एर किसी बादू-टोने या तल-मन्त्र से तहीं, अस्ति पहुले सिक्त कर है दिलायों, एर किसी बादू-टोने या तल-मन्त्र से तहीं, अस्ति पहुल दिला है है स्वार्थ हो। सावित हो सावित हो सावियों हो। सावित हो सावियों हो। सावित्र हो सिक्त हो हो सावियों हो। सावियों ह

 <sup>&#</sup>x27;तिवहस्थानने वा बुध्यं सम्मानिकानिः प्रतोपितःवा सूत्रात्—"'अवस्यं हिएच्यं राजद्वारिकां स्वीवृद्यवारिक्याधिकारमाधुकां वृत्रीयं वा कर्म बानास्ति" इति । प्रति-वर्षं कैयस्थाने राजी मनृतवृरावांस्यक्षमधारं कारयेत् ।' की. अर्थ. ५।२

सहायता से।' पर इसमें सम्बेह नहीं, कि मौर्य युग की सर्व सावारण जनता को तन्त्र-मन्त्र और जाबू टोने में विश्वास वा। इसीलिये वह सिद्ध तापक्षो का मेस बनाये हुए गुप्तकरों कें क्स में सुगवता से आ जाती थी।

मौर्य यग में सर्वसाधारण लोग किस हद तक सिद्ध तापसों की अलीकिक शक्तियों में विश्वास रखते थे, यह कीटलीय अर्थशास्त्र के उस प्रसङ्घ से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें शत्रओं को परास्त करने के लिये कृटिल नीति का निकपण किया गया है। वहाँ स्टिका है- मण्ड या जटिल के मेस में गृग्तचर बहत-से बेलों के साथ नगर के समीप आकर ठहर जाएँ। लोगों को यह जताया जाए, कि सिद्ध की आयु चार सी साल है, और वह पर्वत की यहां के निवासी है। बिच्य जन अपने गरु के लिये गुरु फरू प्राप्त करने के प्रयोजन से नगर में जाकर राजा और अमाल्यों को अगवहर्णन (अपने सिख गुरु के दर्शन) के लिये प्रेरित करें। जब राजा दर्शन के लिये आये, तो उसे पुराने राजा और देश के सम्बन्ध में बातें बताए और कहे- 'सी-सी वर्ष की आयु के पूर्ण हो जाने पर मैं अग्नि में प्रवेश करके फिर से बाल हो जाता है। अब मैं आपके सम्मक्ष चौची बार अग्नि में प्रवेश करूँगा। आप अवस्य ही देखने के लिये आइये। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लें।' जब राजा को सिद्ध के बति विश्वास हो आए. नो उसे यह कहा जाए कि अब आप अपनी पत्नी और पूत्रों के साम सात दिन-रात यहाँ आकर निवास करे और धार्मिक कृत्यों का अवलोकन करें। जब राजा वहाँ निवास के लिये आ जाए. तो उसे पकड लिया जाए । कौटलीय अर्थशास्त्र का यह उद्धरण यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मीयं यग के भारतीयों के विश्वास प्राय: उसी दंग के थे, जैसे आजनल भी मारतीयों में पाये जाते हैं। मण्ड या जटिल सिद्ध तापस का मेस बनाकर गुप्तचर लोग न केवल सर्वसाधारण जनता को अपित जमात्यों और राजाओं को भी ठम लिया करते ये। इसका कारण यही था. कि उस काल में तन्त्र-मन्त्र, अलीकिक सिद्धि, अभिचार-किया आदि के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बद्धमूल या।

फिलन ज्योतिय में विश्वास के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं। ज्योतिषयों के लिये कौटल्य ने नोहृतिक, नैसितिक और कार्तान्तिक खब्दों का प्रयोग किया है। मृहूर्त, निमित्त (कहुन), स्वप्त (सुपने), लक्ष्म या अङ्गविद्या (वरीर के विविध विकृत तथा हत्तरिकारों आदि), नक्षमों की स्थिति और पश-पक्षियों की आवाज

 <sup>&#</sup>x27;तलो द्वारागोहमण्येन द्वाराव्ययोद्धा 'प्रविक्यताम्' द्वात बुयु:। अन्तर्वाकान्ययः जावतामारिकार्ग गयोग साम्यवातिक्वमध्युः, अस्वापनमण्येन अस्ववर्यस्था रात्ताणकाव्यात्मानर्गाण्येसांचारदेशुः। संवननवर्णेन जार्यात्मक्रवाः परेवां माण-संस्थानेदेशः।' वी. जर्वे. ४१५

२. की. अर्थ १३।२

द्वारा ज्योतियों लोग प्रविष्यफल बताबा करते थे। ' ज्योतिवयों को राजकीय सेवा में भी रखा बाता था। कौटल्य ने कार्तिलिक, नैसिरिक कौर मीहूर्तिक के सिन्धे एक सहस्य पण वार्षिक वेतन का विवान तिया है। 'विविध प्रकार के ये ज्योतियों जहीं आदी बटनालों के विवय में राजा को मूचित करते रहते थे, नहीं साथ पुण्यचर विभाग में भी इसका बहुत उपयोग वाह से वह तो महिता के साथ किया के साथ की स्वाप के स्वाप को महिता के साथ की स्वाप के साथ की साथ की

कोटलीय अर्थसान्त्र के अनुशीनन से मांध युग के प्रामिक विश्वसक्षो का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। अममे मन्देह नहीं, कि इस सुग के भारत से वैदिक धर्म की प्रमानता थीं। पढ़ें, जातीवक जादि अन्य सम्प्रदाय भी विद्यासन ये और सर्व-साधारण जनता में ऐसे विश्वाम भी प्रचितन थे, जिनका किसी विधिष्ट सम्प्रदाय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था।

१. की. अर्थ. शाहर और १३।१

२. को. अर्थ. ५।३

३. 'लामविष्य:--कामः कोयः. . अंगलतिथित्रक्षत्रेडिटस्यनिति ।' कौ. अर्थ. ९१४

४. 'नक्षत्रमतिष्चछलं बारुमयांतिकतंते । अयां द्वार्वस्य नक्षत्रं कि करिष्यत्ति तारकाः ॥ सावनाः प्राप्तुवन्त्ययांन् नरा यत्नकर्तराप । अर्थेरवाः प्रवास्यत्ते गजाः प्रतिगर्जारत्य ॥" को. जवं. ९१४

#### ्चौदहर्वा अध्याय

# सन्य संगठन और युद्ध नीति

#### (१) सेना का संगठन

चन्द्रगप्त मौर्य की सेना अत्यन्त शक्तिशाली और सुसंगठित थी। तभी वह ग्रीक आकान्ता सैत्यकस को परास्त करने में समर्थ हुआ था। श्रीक छेखको के अनुसार मगध की सेना मे ६,००,००० पदाति, ३०,००० घडसवार और ९,००० हाथी थे। रथों की संस्था के विषय में ग्रीक लेखकों में मतभेद है। कटियस ने उनकी संख्या २,००० लिखी है, और प्लुटार्क ने ८,०००। यह संख्या उन सैनिको की है, जो स्वायी रूप से मनव की सैनिक सेवा में थे। इस विशाल सेना के संगठन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण सचनाएँ ग्रीक विवरणों से उपलब्ध होती है। मैगस्थनीय के अनुसार सेना का सचालन एक पुथक विभाग के हाथों में था. जिसके ३० सदस्य थे। यद विभाग के ये ३० सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों की छ. उपसमितियों में विमक्त थे। इन उपसमितियों के अधीन निम्नलिखित कार्य थे--(१) पहली उपसमिति पदाति सेना की व्यवस्था करती थी। (२) अख्वारोडी सेना का प्रबन्य दूसरी उपसमिति के अधीन था। (३) तीसरी उपसमिति रथ सेना का प्रबन्ध करती थी। (४) चौथी उपसमिति का कार्य हस्तिसेना की व्यवस्था करना वा। (५) पाँचवी उपसमिति सेना के लिये आवश्यक खाद्य सामग्री, युद्ध के लिये उपयोगी बस्त्र-शस्त्र व अन्य उपकरण और सामान की ढलाई के सामन जटाने का कार्य करती थी। (६) छटी उपममिति को इस प्रयोजन ने सम्बद्धि किया गया था. कि वह जहाजी बेढे के सेनापति के साथ सहयोग करे।

परिचरी उपसमिति के कार्यों को मैगस्थनीज ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—यह उप-सामित बैंगगारियों की व्यवस्था करती है, ताकि विपारियों के लिये मोजन, खुआ के लिये चारे, गुढ के लिये आवस्थक सब सामग्री तथा सैनिक व्यवस्था करती है, जो डोल और नवाई सके। यही समिति उन कर्मकरों या सेसकों की भी व्यवस्था करती है, जो डोल और नवाई बजाने का काम करते हैं, जो घोडां की परिचर्या करते हैं, और सब बन्तों तथा उपकरमों की रेख-माल करते हैं। मैसस्थानीय ने यह भी जिल्ला है कि हास्थियों और मोड़ों के लिये राच-कीय हिस्ताशालाएं और अवशालाएं हैं। अस्य-वास्त्रों के लिये एक पृषक् वायुवाबार भी है, स्थोंकि स्थादियों को युद्ध से लीटने पर अपने हिस्मार बादि बासस लीटा वेने होते हैं।

<sup>§.</sup> McCrindle : Magasthenee p. 88.

<sup>7.</sup> Ibid pp. 86-90.

प्रीक लेककों के इन विवरणों से मीर्थ युग के तीनक वंगठन का कुछ बाजात प्राप्त हो बाता है। कौटलीय वर्षवास्त्र में तेना विवाग के बंगठन का पृषक् रूप से कहीं निरूपण नहीं किया गया। पर सम्प्रवतः, कोटल्य ने जिन विवागों के कामशों को परस्प्रवतः, अस्था-प्रवक्त, रवाध्वतः, हरस्प्रवतः, वोऽप्यक्त और नावस्थतः से सुचित किया है, वे उन्हीं उप-समितियों को निविद्य करते हैं, विवक्त उल्लेख श्रीक वात्रियों द्वारा किया गया है।

कौटलीय अवंशास्त्र के अनुशीलन से मौयं युग की सेना और उसके संगठन के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जात होती है। कौटस्य ने सेना को चार वर्गों में विभक्त किया है-पत्नी या पढ़ाति सेना, अध्वसेना, रबसेना और डिप या हस्ति सेना । किस प्रदेश में यद करने के लिये कौन-सी सेना उपयुक्त होती है, इस पर भी अर्थशास्त्र में विशव रूप से प्रकाश बाला गया है। रथ सेना का प्रयोग ऐसी मिंग पर किया जा सकता है, जो समतल, सुदढ, और खड़हें आदि से विरहित हो। हस्ति सेना, अश्वसेना और पदाति सेना सम और विषम (ऊँची-नीची) दोनों प्रकार की मिम पर यद कर सकती है। यद के अवसर पर इन चारी प्रकार की सेनाओं में से प्रत्येक का क्या कार्य है, कौटत्य ने इसका भी विशद रूप से निरूपण किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ये चारों प्रकार की सेनाएँ कमश पत्यव्यक्त, अध्वाध्यक्त, रबाध्यक्ष और हस्त्यध्यक्ष नामक अमात्यो की अधीनता में संगठित होती थी। पत्यध्यक्ष का कार्य विविध प्रकार के सैनिकों की शक्ति-सामर्थ्य तथा निर्वलताओं का पता लगाते रहना होता था। मौर्यं थन में अनेक प्रकार के सैनिक सेना में भरती किये जाते थे। इनके मरूप वर्ग मौल, मत, मित्र और अटविवल थे। इनका क्या अभिप्राय है, इसपर हम असी प्रकाश डालेंगे। पत्यच्यक्ष इस बात का सही-सही पता करता था, कि जिन सैनिको को बह अपनी सेना में भरती कर रहा है, उनकी कितनी शक्त-सामर्थ्य है, और उनकी क्या निवंस्ताएँ है। सत्र की सेना के सम्बन्ध में भी वह इन बातों का पना करना था। उसके लिये यह भी आवश्यक था कि वह प्रकाश-यद्ध, कृटयद्ध, दिवायुद्ध, रात्रियद्ध, सनक यद्ध (खाई से लडे जानें वाले युद्ध) और आकाश-युद्ध (ऊंचाई से लडे जाने वाले युद्ध) से प्रवीण हो और सैनिकों को इन विभिन्न प्रकार के यदों का अभ्यास (ब्यायाम) भी करा सके। निस्मान्देश. भौर्य यग की सेना के नगटन में पत्यध्यक्ष का बहत महत्त्व था।

अस्वाध्यक्ष न केवल विविध नसलों के बोडों को पालने की व्यवस्था करना था, अपियु यद्ध के लिये उन्हें प्रशिक्षित कराना मी उमी का कार्य था।' बोडों के सम्बन्ध से जो कार्य

१. 'स्वज्ञिः परवश्वरव द्विपानामिष्टा युद्वे निवेशे च।' कौ. अर्व. १०१४

२. की. अर्थ. १०१४

त मौलगृतभीणितत्रावित्रादवीवलानां सारकश्युतां विद्यात् । निम्मस्यलप्रकास-कटसानकाकाक्षविवारात्रियुद्धव्यायामं स विद्यातः ।' कौ. अर्थ. २१३३

४. की. अर्थ. २१३०

अस्वाध्यक्ष करता था, नहीं हाथियों के लिये हस्त्यध्यक्ष करता था। रव अनेक प्रकार कें होते थे । यद या सेना के लिये प्रयुक्त होने वाले स्व सामसाधिक, पारिसाधिक, पर-पुराणियानिक और वैनयिक कहाते थे। रच पर सार्थि के अतिरिक्त रिवेक आदि भी रहते थे. जो तीर समाम. अस्य-सस्य, वावरण और उपकरणों आदि से सुसज्जित हुआ करते थे। रवसेना का संचालन रवाध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इन बार प्रकार की (पदाति, रच, अवव और हस्ति) सेनाओं को ही 'चतुरक्त बल' कहते चे। कौटस्य वे मी-मेना का उल्लेख नहीं किया है, यद्यपि ग्रीक वात्रियों के विवरणों से कल सेना की सत्ता में कोई सम्बेह नहीं रह जाता। कौटलीय अर्बशास्त्र में 'नाबध्यक्ष' का उल्लेख अवस्य है. पर उसके जो कार्य प्रतिपादित किने गने हैं, उनमें जल तेना का संवालन नहीं है। सम्मवतः, नावध्यक्ष का प्रमुख कार्य जलमार्गों और उनमें प्रयक्त होने वाली विविध प्रकार की नौकाओ की व्यवस्था करना ही था, और समझ मार्च से आने-जानेवाके जहाज, बन्दरमाह आदि भी उसी के नियन्त्रण में बे। जल तेना का अभी भारत में अधिक विकास नहीं हुआ था। पर नावध्यक्ष और उसके कर्मबारियों को जलयद की भी कभी-कभी आवश्यकता हो जाती बी. इसमे सन्देह नहीं। कौटल्य ने लिखा है, कि हिस्सिका नीकाओं को नष्ट कर दिया जाए, और साथ ही ऐसी नौकाओं को भी जिन्होंने कि बन्दरशाह के नियमों तथा व्यवहार का उल्लंबन किया हो। नाबब्यक अपने इस कर्तव्य का पालन तभी कर सकता था, अबकि उमके पास ऐसी नीकाएँ व जहाज भी रहें जो जलबढ़ में समर्थ हीं।

सेना के संगठन का क्या क्य था, इस सम्बन्ध में कोटलीय वर्षशास्त्र का यह कथन महन्य का है कि तेना के दस वयों के एक पति (वदाविकारी) को परिवर्ण कहा बाता है, वस परिवर्ण के करर को एक पदाधिकारी हो उसकी लंका सेनापित होती है, जौर वस सेनापितयों के उत्पर एक 'नायक' होता है।' इस कथन से यह मगद होता है, कि सेना के सगठन में परिक, सेनापित बार नायक एक दूसरे की तुलना में अधिक ऊंचे पदाधिकारी होते थे। पर सेनापित बार नायक की गणना राज्य के अध्यावस तीवों में भी की गई है, और उनके बेतन कमतः ४८ हजार पण जीर १२ हवान पण निर्माण किया पित होते थे। इससे यह मधी बाति जनुमान किया जा सकता है, कि सेनापित की स्वर्णत नायक की तुलना

१. की. अर्थ. २।३१

२. की. अर्थ. २।३३

 <sup>&#</sup>x27;हिसिका निर्वातवेत् । अभित्रविवनितिनाः वश्यपत्तनवारित्रोपवातिकास्य ।' कौ. अर्थ, २।२८

४. 'अञ्जयकार्यकः पतिः पविकः । पविकवसकार्यकः सेमापतिः, सङ्ग्रकस्येको नायक इति ।' कौ. अर्थ. १०६

५. की. अर्थ. ५।३

में अधिक काँची थी। सेनापति के सम्बन्ध में कीटस्य का यह कथन महत्त्व का है---उसे सम्पूर्ण युद्धविद्या तथा प्रहरण (जस्त्र-शस्त्र) विद्या में पारञ्जत होना चाहिये। हायी, घोडे तथा रख के सक्त्वालन में वह समर्थ हो. और चतरक (पवाति, रख, अध्व और हस्ति) बल के कार्यों तथा स्थान को वह भली भौति जाने। अपनी मिम (मोरचा), यह का काल, शतु की सेना, सुदढ ब्युह का मेदन, दृष्टे हुए ब्युह का फिर से निर्माण, एकत्र सेना को तितर-बितर करना, तितर-बितर हुई सेना का संहार करना, किले को तोडना और यह-मात्रा का समय आदि बातों का वह (सेनापति) ब्यान रखें। है नि:सन्देह, ये कार्य एक ऐसे महा-मास्य के हैं, जो सैनिक विमान का सर्वोचन अधिकारी हो। सेनापति का बेतन मन्त्री, परो-हित. बबराज और राजमहिषी के समान है, और समाहती, सन्निषाता, प्रदेष्टा और धर्मस्य जैसे राजपदाधिकारियों का बेतन उससे कम रखा गया है। नायक का बेतन केवल १२ हजार पण है. जो सेनापति के बेतन का एक चौचाई है। अत: यह स्वीकार कर सकता कदापि सम्भव नही है, कि सैन्य संगठन मे नायक की स्थिति सेनापति की अपेक्षा अधिक अंबी थी। सम्भवतः सेनापति संज्ञा जहाँ सेना के सर्वोच्च अधिकारी के लिये प्रयक्त होती थी. वहाँ दम पदिकों के ऊपर जो सैनिक पदाधिकारी होता था उसे भी 'सेनापति' कहते थे। कौटलीय अर्थजास्त्र में नायक के दो कार्यों का उल्लेख किया गया है, वह स्कन्धावार (छावनी) तैयार कराता था, शीर यद के अवसर पर सेना के आगे-आगे चलता था। एँ से समय सेनापति सेना के पीछे रहता था।<sup>8</sup>

कीटजीव अर्थशास्त्र मे हस्तिमुख्य, अस्त्रमुख्य, रहमुख्य, हस्तिराज और रिचक नजा के कर्मचारियों का भी उन्लेख हैं। हस्तिमुख्य, अस्त्रमुख्य और रखमुख्य के बेतन हस्त्य-ध्यत, अस्त्राध्यक्ष और रखाध्यक्ष से दुगने रखों यो है। इससे यह अनुमान सहज्ञ में किया या सकता है, कि हस्तिमुख्य आदि की स्थिति हस्त्यध्यक्ष आदि से अधिक ऊर्जीय थी। सन्मत्रता, हस्तिमुख्य, अस्त्रमुख्य और रखमुख्य सैनिक पद्माधिकारी थे, और रणक्षेत्रमें हर्मन-सेना आदि का सञ्चालन इन्हीं द्वारा किया जाता था। हस्तिपाल का बेतन हस्त्यध्यक्ष के बराबर या, और रिचक का इनसे आधा। लेना के सम्बन्ध में कोटजीय अर्थशास्त्र में नौ निर्देश विद्यमान हैं, वे उमके संगठन को समझने के लिथे दर्याप्त नहीं है। पर उनसे सीर्थ युग के सैन्यसंगठन का कुछ आधान अवस्त्र आरत हो जाता है।

बतुरङ्ग (पटाति, रथ, अरव और हस्ति) बल के अतिरिक्त सेना का एक जन्य उग से विभाग भी कौटलीय अर्थशान्य में निरूपित है। ये विभाग निश्वलिखित है—सील बल.

१. की. अर्थ. २।३३

२. की. अर्थ. १०।१

३. कौ. अर्थ. १०१२

४. की. अर्थ. ५।३

शृत (क) बल, लेवी वल, जिन वल, अधिन वल और अटिववल । मैं मील वल में वे सैतिक होते में, जो वेश के अपने जिवादियों में से मरती किये पत्ते हों। ये ऐसे परिवारों सा कुलों के साव सम्बन्ध रखते में, जिवती देश दा अवनपत्त के प्रति प्रतिक हो। भूत वल के सैनिक से साव सम्बन्ध रखते में, जिवादी से साव सम्बन्ध के मिल हो। भूत वल के सैनिक मृति (वेतन) से आकृष्ट होकर रोमा में चरती हुआ करते में। यह आवस्यक नहीं या, किये ताथा या देश के प्रति करित कहीं। युद्ध की आवस्यकता को वृद्धि में रख कर मृति के आधार पर इस सैनिकों के से संगठन को कहते थे। ऐसा अतीत होता है, कि कतिष्य सैनिकों के भी अपने को अधियों में संगठन को कहते थे। ऐसा अतीत होता है, कि कतिष्य सैनिकों के भी अपने को अधियों में संगठन को कहते था। एसा प्रति होता है, कि कतिष्य सैनिकों के भी अपने को अधियों में संगठन की कहते हैं। परास्त सन् राज्य की देता को भी मुद्ध के लंदा से प्रतिक सिन्त को से साव को मीन बलें कहा जाता सा। 'अभिन सन् सन् को कहते हैं। परास्त सन् को हेना को भी मुद्ध के अवसर पर में मूक्त कि लंदा से। प्राचीन प्राचन का सकता है। इसी प्रकार को हेना को 'अपने वल' कहते थे। प्राचीन प्राचन के अवसर पर इसकी सिना को भी मुद्ध के अवसर पर इसकी सिना को 'अपने वल' कहते भी अपने लिया प्रवृत्त किया का साव से स्वार से अपने अपने का स्वत्त का स्वार से अपने अपने का सिना को 'अपने का सुव के अवसर पर इसकी सिना को मीन सुव के अवसर पर इसकी सिना को भी भी अपने की अपने किया प्रवृत्त किया करता है। इस सिना के सिना को 'अपने का प्रवृत्त किया का साव से सिना को सिना को भी अपने किया प्रवृत्त किया करता है। इस सिना के सिना को सिना को सिना को भी अपने किया प्रवृत्त किया करता है। इस सिना करता है। इस सिना करता है। इस सिना के सिना को 'अपने का स्वत्त के सिना के सिना को 'अपने का सिना की सिना

मौर्य युग की नेना में केवल अत्रिय सैनिक ही नहीं होते थे। बाह्मण, अविध्य, वैक्स और गृड—सब वर्गों के युवकों को लेना में मरती किया जाता था। कौडरूप ने इस प्रकन पर विचार किया है कि बाह्मण सेना, जिमस सेना, वैक्स सेना और शूड लेना में किसे अधिक श्रेष्ट समझना चाहिया। इस विचय में पुराने आचार्यों का क्या मत वा और कौटरूप ने उपने किस प्रकार अपनी सहमति प्रचट की वी? इस सम्बन्ध में हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश बाल चुके हैं।

### (२) सैनिक उपकरण और अस्त्र-शस्त्र

मीयें साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसका सैन्य बल ही था। जत यह म्बामाविक था, कि उसकी सेना को विविध प्रकार के जहन-बारमो से सुद्रिज्जित किया जाए। कौटलीय जर्षशास्त्र के अनुशीलन से मीथे युग के अक्स-बारमो और अन्य सैनिक उपकरणों के सम्बन्ध से समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अस्त-शस्त्रों के निर्माण और उनकी मैनाल के लिये राज्य का एक पूषक् विमाग था जिसके अध्यक्ष को आयुष्पात्राराष्ट्रक्षमं कहते थे। इस अमास्य का यह कार्य था, कि संप्राप्त में प्रयुक्त होनेवाले, दुर्गों की रक्षा के काम में आवेबाले और शमु के पुरों का विनाश करने के लिये प्रयोग में

१. 'मौलभूतक्ष्मेणीमित्रामित्राद्यविक्तामां समुद्रामकालाः ।' कौ. वर्षः ९।२

२. की. अर्थ. ९।२

लाये जाने बाले चक्र, बन्न, आयुव, बावरण (कवच) और अन्य उपकरमां को देशे शिल्पियों और कादबों से सैयार कराइ जो इसके निर्माण में कुषक हों। बाबुकामाराम्यक विल्पियों का पारिव्यमिक की निर्मारित करता था, और यह नी निरूप्त करता था कि वे अपना कार्य कितने सम्प्रा में सम्प्राधित करके दे जीर उनके उत्पादन की कित्म क्या हो। ' इस बात का विश्व ध्यान रक्षा वाता वा ति कितन करता का कि वे अपना कार्य नहीं ने पाएं। नार्या, नार्यों और की हो डारा उन्हें कोई सतिन पहुंचने पाए, इसका ध्यान रहाना भी आयुवागाराम्यक का ही कार्य था।'

यन्त्र दो प्रकार के होते थे—स्थित यन और बल वन्त्र । जिल वन्त्रें (उपकरणो) को एक स्थान पर स्थित र के प्रकार के मुश्के लिए स्थान पर स्थित र के प्रकार के स्थान पर स्थान र स्थान के स्थान स्

चल-पन्त निम्नलिखित प्रकार के बे—(१) पञ्चानिक -लकड़ी का बना हुआ एक बड़ा तकता, जिस पर बहुत-मी नोकीली कीलें लखायी जाती थी। इसे दुर्ग की प्राचीर के बाहर बल में िष्णाकर रखा बाता था। शाबु को अससर होने से रोक को में इसका उपयोग था। (२) देवदण्ड-लोहे की नोकीली बीलों वाला एक लम्बा बण्डा, जिसे कहें की दीवार पर रखते थे। (३) मूकरिका-व्यमझे का एक बड़ा चैला, जिससे कई या उल

 <sup>&#</sup>x27;आयुवासाराज्यकः सांप्राणिकं वीर्यक्रीयकं परपुराविधातिकं वक्ष्यन्त्रमायुवनावरण-मृपकरणं व तन्त्रातकार्वीतात्र्याणः कृतकर्वप्रणावकालवेतनकसनिव्यक्तिमः कारसेत्।' कौ, अर्थः २।१८

२. 'क्रम्नोपस्नेहिनिर्वनिभिन्दवहन्यमाननम्बन्धाः स्थापनेत् ।' की. वर्षः २११८

३. की. अर्थ. २।१८

क्पी कावी थी। इसे जुने के बुजों और मार्गों की रजा के किये रखा जावा था। घमु-तेला डाए स्क्पों की बनों होने पर कुकरिका डांग कुर्त के बुजों आदि की रखा की वा करती थी। (४) मुतक-कीर की कमझी की वनी हुई नोकीकी छड़ी। (५) प्रिच-कीर की कमझी की करी हुई छड़ी। (६) हस्स्वारफ-चो या तील नौकों जावा एक कम्बा क्या, जिससे हाथियों को पीछे हटाया जाता था। (७) वाकबृत्त-मंक्षे के समान कौश एक विश्वेष प्रकार का चका। (८) मुद्दार। (२) जया। (१०) स्पृक्तका-एक ऐसा कम्बा, जिस पर नोकीकी कोलें कमी हों। (११) जुवान। (१२) स्पासकाटिल-ऐसा नगाता, जो चमझे से दका हुना हो और जिससे बहुत जैसी जावाज निकल्ती हो। (१३) ओडाटिम-चुने जादि को निराने के किये प्रमुक्त किया जाने वाला बन्न। (१४) शतकिन-एक ऐसी जैसी लाट जिससे बहुत-सी नोकीकी कीलें नहीं होती थीं। हते किले की दीवार पर रखा जाता था, बीर समु सेना के जाकबण करने पर उसके क्रमर गिरा दिया वाता था।

आयुर्ध के त्री अंक प्रेस थे—हुल्मुल (जो हुल के समान नोकीले हो), वनृष, वाण, जहर और लुरकत्य (उस्तरे के समान तेज) आदि । कीन-से बायुव किस वर्ग के अन्तर्यंत किये तारे थे, इस सम्बन्ध में भी कीटलीय अर्थवास्त्र से स्पष्ट वानकारी प्राप्त की जा मनती है। हल्मुल आयुर्धों में निम्निलिखत बस्त प्राप्त की जा क्लाती है। हल्मुल आयुर्धों में निम्निलिखत बस्त प्राप्त की जा होता था। (२) प्राप्त—वो हत्यों वाला २४ अंतुल लम्बा हिषयार जिसमें स्त्ता थी लगा होता था। (२) प्राप्त—वो हत्यों वाला २४ अंतुल लम्बा हिषयार। (३) कुल्त—पौत्र कार्य एवा अच्या। (५) विश्वस्त्र लमारी हत्ये वाला स्वच्या। (५) शिवस्त्र लमारी हत्ये वाला स्वच्या। (६) कुल्त—पौत्र के समान हो। (८) वास्त-वार, वादे वार्ग प्राप्त हाय लम्बा ऐसा वच्या। (६) वास्त-वार, वादे वार्ग प्राप्त हाय लम्बा ऐसा वच्या। विश्व हिण्म स्वच्या प्राप्त वार्ग हो। (२) कप्य-वार्ग से वार्ग के समान हो। (८) वप्य-वार्ग से वार्ग के समान हो। (८) कप्य-वार्ग से वार्ग के समान हो। (४) कप्य-वार्ग से वार्ग क्या होता था। अर हते बीम से पक्ता जाता था। (१०) क्पंप-हाथ से पिक्त जाने वाला एवा। और हते बीम से पक्ता जाता था। (१०) क्पंप-हाथ से पिक्त जाने वाला ऐसा वाण वाल में सात, आठ या नौ कर्य होता था। किसी निपुण व्यक्ति हारा फेक्त मोने पर यह १०० यनुष दूरी तक चला वाला था। (११) वासिक-प्राप्त के वंग का वालु से लिमित एक विश्व प्रकार का वालु से लिमित एक विश्व वाला था।

थनुष नी अनेक प्रकार के होते थे— (१) कार्युक—ताल की लकड़ी से बना हुआ बनुष। (२) कोश्यर—वाप (एक विशेष प्रकार का बीस) से बना हुआ बनुष। (३) हु—हुर्देशी या सींग से बना हुआ बनुष। (४) धन्यन—दारव (एक विशेष प्रकार की लकड़ी) से बना हुआ बनुष।

१. की. सर्व. २।१८

चनुण की ज्या बनाने के लिये मूर्च, अर्क, शण (सन), यवेषु, वेणू (बांत के रेशों से बनी' रस्सी) और रनायू (तरि) का प्रयोग किया जाता था। बाण (ष्यू) भी अनेक प्रकार के होते में —वेणू, शर, शलाका, दाखासन और नाराच। बाणों के जासे लोहे, हहबी या लकड़ी के ऐसे फलके लगाये जाते में, जो काटने, भावने और चौरने का काम दे समें।

खड्ग (तलबार) के निम्नलिसित में व होते थे— (१) निस्त्रिय-मुझे हुए हस्थे बाली तलबार। (२) मण्डलाग्र-इसके ऊपरएक गोल चक्र होता था। (३) असियप्टि-यह बहुत सम्बी तथा तेज घार वाली तलबार होती थी। तलबार की मूंठ बनाने के लिये गेंडे के सीग, मेंने के सीग, हाथी दौत, लक्को और बीस की जड का प्रयोग किया जाता था।

श्रूरकल्य आयुर्धों के मेद निम्निलिश्तित थे—(१) परणु—२४ अंगुल लम्बा अर्थकन्त्र आकार का एक हिम्मार। (२) हुउनर—हरहाता। (३) पट्टल—परणु की तरह का एक एंग्सा हिम्मार लक्षके दोनो सितरे पर, त्रिक्षण के होते थे। (५) स्त्रिक—कास्त्रा। (५) कुट्टल—हुदाल। (६) बका। (७) काण्डक्छेदन—एक प्रकार का बढ़ा हुन्दुराल।

कतितय अन्य आयुव निम्निलिखित बे—(१) यन्त्रपाषाण-ऐमे पत्थर जिल्हें यन्त्र द्वारा दूर फैका जा सके। (२) गोपण पाषाण—ऐमे पत्थर जिल्हें गोपण नक्षक उपकरण द्वारा दूर फैका जा सके। (३) मुस्टिपाषाण—हाय मे फेंके जानेवाले पत्थर। (४) रोचनीहपद—क्षकी के पत्थर।

युद्ध के लिये जितना उपयोग विविध प्रकार के आयुधों का था. आवरणों का उपयोग भी उनना ही था, क्योंकि शत्रु के अस्त्र-शस्त्रों से रक्षा कर सकना आवरणो द्वारा ही सम्भव था। आत्मरक्षाके काम मे आने वाले ये आवरण निम्नलिलित प्रकार के थे—-(१) लाहुजालिका-लोहे की जाली से बना हुआ ऐसा कवन जो सारे शरीर को अच्छी नरह से इक लेता हो। सिर और हाथ भी इस कवन द्वारा ढके रहते थे। (२) लोहपट्ट-लोहे का ऐमा कवच जिससे वाहुओं के अनिग्किन मारा शरीर ढका जा सके। (३) लोहकवच-लोहे से बना ऐसा कवच जिसमें सिर, घट और बाटुओं को ढका जाए। (४) लोहसूत्रक— लोहे के सूत्र द्वारा निर्मिन ऐसा कवच जिससे कमर और जंघाएँ ढकी जाएँ। (५) शिर-स्त्राण-सिरकी रक्षाकरने वाला आवरण । (६) कण्ठत्राण-कण्ठकी रक्षाकरनेवाला आवरण। (७) कूर्पाम-यह को हकनेवाला आवरण। (८) कञ्चूक-ऐसा कवच जा घुटनी तक पहुँचता हो। (९) बारवाण-ऐमा कवच जो एड़ी तक पहुँचता हो। (१०) पट्ट-ऐसा कवच जिसमे बाहें लुली रहे। (११) नागोदरिक-दस्ताने। (१२) वेरि-कांप्ठबल्ली नामक लता से एक प्रकार की चटाई बनायी जाती थी, जिस से शरीर को दकने का काम लिया जाता था। (१३) चर्म-चमडे से बनायी गई ढाल। (१४) हस्तिकर्ण-एक चौडाफट्टा जिसे लडाई के समय शरीर के आगे रखा जाता था। (१५) तालमूल-लकडी की ढाल। (१६) धमनिका-एक प्रकार की ढाल। (१७) कवाट-लकड़ी का तस्ता, जिसे गरीर की रक्षा के लिये प्रयुक्त करते थे। (१८) किटिक-चमडे

या बीत की छाल से बनाया नथा जावरण। (१९) अप्रतिहत-हाथियों को पीछे डकेलते समय प्रयुक्त होने बाला जावरण। (२०) वलाहकान्त-अप्रतिहत जैसा ही एक आवरण, जिसके सिरो पर थातु मड़ी रहती थी।

ये सब आवरण मुद्ध के समय सरीर की रक्षा के लिये प्रमुक्त किये जाते थे। इनमें से मुख्य कवन के बंग के थे, और मुख्य बाल के समान । विरोध प्रमार के कवण बनाने के लिये मुख्यत्वाल लोहे का प्रयोग किया जाता था। यर में हैं, हाथी, यो जादि की खाल को भी कवची के निर्माण के लिये प्रयुक्त किया जाता था।

कोटकीय अर्थशास्त्र के इस विवरण से उन जायुवां और उपकरणो का कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है, बिन्हें मीये युन के सैनिक प्रयोग में काया करते थे। इसमें कही ऐसे आयुवों का उल्लेख नहीं है, जिनमें बास्त्र की बायस्थलता पढ़ती हो। कडाई के क्षिये स्म युग में मुख्यतया बनुय वाण और डाक तकचार का ही प्रयोग किया जाया वा। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पाल, वरखे और एक मी इस काक में प्रयुक्त किये जाते थे। कोटन्य ने 'शतिकन' सजक एक आयुव का भी उल्लेख किया है, पर यह तोप या बन्दूक क होकर अर्थशास्त्र के टीकाकार के अनुसार एक ऐसी काट होती थी, जिससे बहुत-सी नोकीकी कीले गड़ी रहती थी। इस तुंग की प्राचीर पर एका जाता या, और जासकाण के समस्त्र का अनुसार एक राय बहुत-सी नोकीकी नहीं होती है, जिससे बहुत-सी नोकीकी नहीं कर सार पिरा दिया जाता था। निस्तन्त्र ह, इस आयुव डारा एक साथ बहुत-से सैनिक मारे जा तकते थे या सायक किये जा सकते थे। इसीकिये उसे 'सत्तिक' नाम दिया गया था। वाज सेता कर से प्रवास का एक महत्त्वपूर्ण अस था। वर्तमान समय में जो कार्य गोको या बाने से किया जाता है, मीर्थ मुग से बही कार्य पत्थरों की किया जोता था, और इस-दूर तक प्रस्तत वार्य के तिये अनेक प्रकार के स्थित-यन जनाये आते थे, जो सम्मयत तीरों के पूर्वक्य थे।

यद्यिष सामान्यतया भीयं गुग मे युद्ध के लिये बनुव-बाण, डाल-सल्बार, माले-बरहें और षक आदि ही प्रयुक्त होते वे, पर कतियय ऐसे साबनो का उपयोग भी इस काल में प्रारम्ज हो गया था जो अधिक विनाशकारी और मर्थकर थे। विषेठ पूर्ण से श्रानुस्ता का सहार करना या सनु सैनिकों को अन्या कर देना, शानु-राज्य के अलाशयो और कुओ के जल को हूसित कर देना और शानुकेश में मीमारी फैंडाना; इसी प्रकार के सामन थे। कोटलीय अर्थशास्त्र के औपनियदिक अधिकरण में इन साधनों का विश्वदरूप से निरूपण किया गया है। 'इन औपनियदिक अधिकरण में इन साधनों का विश्वदरूप से सिक्त प्रयोग भी इस काल में प्रारम्म हो गया था, ओ साधारण अस्त-बस्त्रों की जुलना में अधिक विनाशकारि थे। ऐसा एक साधन 'अनिवाश' था। प्राचीन सस्कृत साहित्य में मेंनेक स्थानिप दश्चिता

१. की. वर्ष. १४।१

अर्थशास्त्र से ही स्पष्ट होता है। वहाँ इस त्रकार के मसाले के नुसक्षे दिये हैं, जो सुरस्त आग पकड़ लेते हैं। इन्हें 'अग्नियोन' कहा गया है। जिस बाग पर इस 'अग्नियोग' का अवलेप किया गया हो, उसे 'अग्नि बाण' कहते थे। ' शतु के दुर्ग मे आग लगाने के प्रयोजन से इन अध्निवाणों का प्रयोग किया जाता था। अग्नियोन मसाले से लिप्त ये बाण जब शत्रु के दुर्ग पर गिर कर किसी कडी बीख से टकराते वे, तो ये तुरन्त वरू उठते वे बीर इनसे दुर्ग में आग लग जाती थी। अग्नियोग के अनेक नुसल्ते कौटलीय अर्थशास्त्र में दिये गये हैं। सरल, देवदारु, पूर्तितृण, गुग्गुल, श्रीवेष्टक (तारपीन), सर्ज्यास और लाका (लाक) के खुरे को गर्ध, ऊँट और मेड बकरी की मींगनियों के साथ मिलाकर यदि गुलिकाएँ बना ली जाएँ, तो वे तुरन्त जल उठती हैं। विम्नयोग का एक नुसला यह है। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नुसले जर्बधास्त्र में दिये गये हैं। अग्नियोग का छेप कर जहाँ अग्निवाण बनाये जाते थे, वहाँ इस चूर्ण को शत्रु की छावनी और दुर्ग आदि पर भी इस प्रयोजन से बढी मात्रा में फेंका जाता था, ताकि वहाँ जाग लग जाए। व्येन (बाब), काक (कीआ), शुक (तोता), शारिका, उलूक, (उल्लू), कपोत (कबूतर) आदि पक्षियो को पकड कर उनकी एंछो के साथ अग्नि योग चूर्ण को बांच किया जाता था। इन पक्षियों के घोसले प्राय. दुर्ग मे ही होते थे। जत सौझ होने पर जब ये अपने वोसलो को वापस लौटते थे, तो अग्नियोग चूर्ण के कारण उनमे आग लग जाती थी, और इससे शतु के दुर्गको मी भय हो जाता था। विजिनीचुराजा के जो नृदपुरुष (गुप्तचर) शत्रु राजा के दुर्ग मे विद्यमान हो, उन्हें यह आदेश या कि वे नकुल (नेवला). वानर, विडाल (बिल्ला) और कुत्तों को पकड़ कर उनकी पूँछों मे अग्नियोग बाँघ दे, और उन्हें ऐसे मकानो की ओर मगा दें जो कि लकडी, पुँस आदि के बने हों। "अग्नियोग चूर्ण या अग्नियोग गुलिकाओ द्वारा सत्रु के दुर्ग तथा स्कल्याबार मे आग लगाने के अन्य भी अनेक ढंग अर्थशास्त्र मे प्रतिपादित किये गये है। इससे सूचित होता है, कि साधारण तीर-कमान और ढाल-तलवार आदि के अतिरिक्त अग्निवाणी और अग्नियोगो का प्रयोग भी मौर्य युग के युद्धों में प्रारम्भ हो चुका था। बारूद

 <sup>&#</sup>x27;सर्वलोहणूर्णमिनवर्ण' वा कुम्मसिलियपुष्कं वा वारिमद्रकप्रसायुर्व्यकेशस्यातेस-मध्रिक्कटक्मीबेटव्यक्तार्राण्यायः, विकासकासी वा । तेनावस्यः श्राणव-युत्तीसक्तकविष्टतो वाण द्रत्याण्यायः।' कौ. मर्ब. १३।४

सरसबेबबाच्युतितृत्व वृत्गुलबीबेध्यकतच्यरसलाकागुलिकाः सरोध्याजाबीनां रूप्यं चानित्यारणम् । की. वर्षः १३१४

३. 'बुर्गवासिनः श्वेनकाकनस्त्रभासम्बद्धारिकोलूककपोताल् प्राष्ट्रविस्वा पुण्छस्यनिन योगयुक्ताल् पर कुर्गे विसुवेदाः ।' वर्गै. तर्थः १३।४

 <sup>&#</sup>x27;युड्युक्वास्वान्तवुर्गयास्का नकुलवानरविद्यास शुना युक्केव्यन्ति योगमाचाय काण्ड-निवयरकावियानवेत्रमञ्जू विसुविद्यः ।' कौ. अर्थ. १३।४

का आविष्कार वंत्री नहीं हुआ था, पर अस्तियोग एक ऐसा ब्रब्ध अवस्थ था, जिसे बारूय का पूर्ववर्ती कहर जा सकता है।

# (३) युद्ध के विविध प्रकार और व्यूह रचना

कौटलीय अर्थशास्त्र में तीन प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है--प्रकाश-युद्ध, क्टयुद्ध और तृष्णीयुद्ध।' जो लड़ाई खुले तौर पर लड़ी जाए, उसे 'प्रकाश-युद्ध' कहते थे। जिस लड़ाई में कुट साधनों का प्रयोग किया बाए, उन्हें 'कूट मुख' कहा जाता था। जब गूढ़-प्रयो द्वारा बात्र का नाम किया जाए, और खुल कर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता न हो, तो ऐसे यद को 'तुष्णीयद' की संज्ञा दी जाती थी। किस परिस्थिति में किस प्रकार का युद किया जाना उचित है, इसका प्रतिपादन भी कौटल्य ने किया है। जिसका सैन्यवल शक्ति-शाली हो, जिसने कूटनीति में सफलता प्राप्त की हुई हो और जिसने सब प्रकार के संकटी या नयों के निवारण की व्यवस्था कर ली हों, ऐसे राजा को प्रकाश-युद्ध करना चाहिये। जब राजा को यह विश्वास हो कि उसकी शक्ति शब्द की तुलना में अधिक है, तभी प्रकाश युद्ध करना उचित है। अन्यया, कूट युद्ध का आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करना चाहिये। कटयुद्ध के अनेक प्रकार थे। यह प्रदक्षित किया जाए कि अपनी सैन्यशक्ति बहुत निर्वेक हैं, आर पीछे हटना गुरू कर दिया जाए। अपने को पीछे हटता देखकर शत्रु सुरक्षित स्थान का परिस्थाग कर ऐसी मिम पर चला आयगा जो सरक्षित नहीं होगी। शत्र को ऐसी भृमि पर आया देख तुरन्त पलट कर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। रात्रि के समय शतु-सेना पर आक्रमण किया आए, जिसके कारण शतुराज्य के सैनिक रात भर सोने न पाएँ। अगले दिन थकान और नीद के कारण जब वे सोने लगे, तो उन पर पुनः हमला कर दिया जाए। जब धूप शतु-सेना के मुख पर पड़ रही हो या हवा का रुख शत्रु-सेना की ओर हो, तब उस पर आक्रमण कर दिया जाए। इसी उस के कृटयुद्ध के अन्य भी अनेक प्रकार कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे गये हैं। युद्ध के अवसर पर इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाना एक साधारण बात है। भौर्य युग मे भी शत्रु को परास्त करने के लिये अनेकविध साधन प्रयुक्त किये जाते थे। तुष्णी-युद्ध में सैनिको और आयुघो का प्रयोग नहीं किया जाता था। मूदपुरुष (गुप्तचर) शत्रु-राज्य मे जाकर अव्यवस्था उत्पन्न करते थे, और राजपुरुषों को एक दूसरे के विरुद्ध महकाकर कार्यसिद्धि का प्रयत्न करते थे।

१. 'विकास्य प्रकासमूखं सृदयुद्धं, कुल्मी सुद्ध विति ।' की. अर्थ. ७।६

 <sup>&#</sup>x27;बलबिशिध्यः कुरोपकापः प्रतिविश्वितकर्तृत्व्यभूव्यां प्रकाशवृद्धणुपेवात् ।' की. अर्थः, १०।३

वे. **की. अर्थ. १०**।३

देश की रक्षा के लिये दगों का बहुत महत्त्व था। नगर (जनपद की राजधानी) का निर्माण दुर्ग के रूप मे ही किया जाता था। राजधानी के अतिरिक्त जनपद की सीमाओं पर अन्य भी अनेक दुर्ग बनाये जाते थे, जिनमें स्थापित सेनाएँ 'अन्तपालों' की अधीनता में रहती थी। सीमान्त प्रदेश में स्थित इन दर्गों की रक्षा की उत्तरदायिता अन्तपालों की ही मानी जाली थी। सीमाओ पर स्थित इन दुनों का प्रयोजन शत्र के आक्रमण से देश की रक्षा करना ही होता था। इन्हें प्रायः ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था, जहाँ सुरक्षा की प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो। ये दुगं अनेक प्रकार के होते थे-(१) औदक-जो दुर्ग किसी नदी के द्वीप में स्थित हो या ऐसे स्थान पर बना हो जिसके चारो ओर की मूमि नीची हो। (२) पार्वत-जिस दुर्ग को किसी पहाडी पर बनाया गया हो या पर्वतगहा मे। (३) बान्वन-जल से शून्य मरुमृति मे या झाड़ झंकाड़ से परिपूर्ण जमीन पर बनाया हुआ दुर्ग। (४) वनदुर्ग-अगल मे बना हुआ दुर्ग। किसी भी देश के सीमावर्सी प्रदेशों में अनेकविध प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती है। सीमा पर कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ी हो सकती है, मरमूमि अपने देश को दूसरे देश से पृथक कर सकती है, और सीमा-वर्ती क्षेत्र में सबन जगल भी हो सकते हैं। अतः कौटल्य ने चारों प्रकार के अन्तपाल-दुगौं का निरूपण किया है। राज्य की सुरक्षा के लिये ये चारो प्रकार के दुर्ग बनाये जाते थे, और अन्तपाल नामक अमात्य की अध्यक्षता में इनमें सेनाएँ स्थापित की जाती थी।

सेनाएँ जहाँ दुनों में रहती थी, वहाँ उनके ियं स्कन्यावार (छावनियाँ) भी स्थापित किये जाते थे। स्कन्यावार के लिये एसी मूमि चुनी जाती थी। जो वास्कुक विश्वान की दृष्टि के प्रश्नक हो। यह मूमि या तो चून (जोकार) हो, या चतुरश्र (वीकोर) हो और या दीर्थ (आयताकार) हो। क्कन्यावार के लिये निर्धारित इस मूमि पर चारो दिशाओं में चार द्वार कार्य जाते थे, और साथ ही छः सङ्कें। धन्तु इस पर आक्रमण न कर रक्के, इस प्रयोजन से स्कन्यावार के चारो ओर दीवार मी बनायी जाती थी, जो खाई से चिरी होती थी। वस (आचीर यादीवार) के ऊपर अद्वालक (बुजे) भी वनाये जाते थे, जाकि उनपर खड़े होकर अत्र भी गिविध के उनपर आहोती थी। उस हो स्वत्यावार को नी प्रतिक्र के उत्तर को ओर वो सस्थान (क्कन्यावार को नी

१. 'अन्तेध्वन्तपालबुर्गाण ।' कौ. अर्थ. २।१

 <sup>&#</sup>x27;बहुबिक जनप्यान्ते साम्परायिकं वैक्कृतं वृगं कारयेत् । अलाडीपं स्थलं वा, तिम्ना-बच्डजीयकं, प्रास्तकं गृहा वा पार्वतं, निक्यकस्तन्वनिरिणं वा धान्यमं, साम्यावकं स्तान्वनावनं वा बनकुर्णन् ।' कौ. अर्थ. २।३

 <sup>&#</sup>x27;वास्तुक प्रशस्तवास्तुनि...रकन्यावारं वृत्तं वीर्धं बतुरभं वा, भनिवशेन वा बतुर्वारं बट्वर्वं नवसंस्थानं नावधेषुः।' की. अर्थ. १०११

वानु पर आक्रमण और स्वरंग की रक्षा आदि के प्रयोजन से जब स्कत्वाचार कहीं प्रयाण (प्रम्यान) करती थी, तो यह एरल ही देख लिया आता था कि सेना के प्रामें में कंता-कीन से ग्राम और अरण्य (जगल) पड़ेंगे, जीर उनसे किस मात्रा में जक, ईंचन और जल प्राप्त किया जा सकेगा। इसे दृष्टि में स्कर ही यह निर्वारित किया जाता था, कि सेना दिन में कितना प्रयाण करे और कहीं-कड़ी पड़ाव डाले। सेना के लिये जितनी मीज्य वासपी की आवस्तकता नमत्री जगर, उससे सुम्मी मात्रा में उसे साथ ले जाने का प्रवन्य किया जाता था। इस नात्रयों की दुलाई की ज्यवस्था यदि न की जा सके, तो सैनिको मे ही उसे डोने का काम लिया जाता था। 'इक्लाबार के प्रयाण करने पर नायक उसके आये-आगे रहता था, और सेनायित मबसे पीछं।' नायक और सेनायित के बीच में विविद्य प्रकारक सैनिक, हायी, अस्त आदि कित प्रकार के रखे वार्ग, इस सबका भी कोटस्य ने विवद स्वत्य से निक्षण किया है। अन्य कोटि की सेना एक दिन पर मोजन प्रयाण कर सकती भी सन्याम कोटि की इंड योजन और उनम कोटि की सेना एक दिन पर मोजन प्रयाण कर सकती

१. की. अर्थ, १०११

२. 'विवादसीरिक्तमाजद्यतवारणं च कारयेत । मुद्रारक्षणं च।' की. अर्थ, १०११

३. 'सेनानीवृत्तमायुषीयमञ्जासनमन्तपालोऽनुबज्नीयात् ।' कौ. अर्थ. १०११

प्रामारच्यानामञ्जलि निवेद्यान् वयसेन्यनोयकवानेन परिसंक्याय स्थानासनामन-कासं व बाकां यायात् । तस्त्रतिकारक्षितृषं अस्तोयकरणं वाहयेत् । अक्षकतो का सैन्येच्य . अयोक्येत् ।' की. वर्षः १०१२

५- पुरस्ताकायकः...पश्चात् सेनापतिर्यागात् ।' की. वर्ष. १०१२

६. 'योजनमधनाः, अध्यर्वं मध्यनाः, द्वियोजनं उत्तनाः ।' की. अर्व. १०१२

युढ के समय सेना की जनेक प्रकार से व्यृहर्यना की जाती की। पदालि, रण, अपय और हिस्त-लारों प्रकार से विसकों को एक विश्वय कंग से लड़ा किया जाता था। पदालि दिनिकों के बीच में एक स्था (कान १४ ज्यूल) का जनतर छोड़ा जाता था। पृक्तवारों के बीच में तीन सानी का जनतर, रखों के बीच में पीच सानों का जनतर और हाथियों के बीच में वस या पत्नह सानों का जनतर रखार तर है किया जाता था। व्यूह जनेक प्रकार से हीते थे, जिनमें चार प्रजाप के किया जाता था। व्यूह जनेक प्रकार से हीते थे, जिनमें चार प्रजाप के प्रकार का प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार का प्रकार का प्रकार के प्रकार क

मुद्ध के लिये जहीं तेना को अनेक प्रकार के व्यूहों में सगाटित किया जाता था, वहाँ गांध ही करिष्य अग्य वारों भी चृष्टि में रखी जाती थी। यह आवस्यक समझा जाता था, कि नेता के पीछ स्वमूमि (राज की अपनी मृष्णि) में कोई वार्वत दुर्ग या नदी दुर्ग अवस्य किया कर सुद्ध के लिये तैयार हो, उससे कोई २०० धनुष (५०० गज के लगमन) की हूरी पर चिनिको, युद्ध सामग्री तथा अग्य आवस्यक सामान का सग्रह करने रखा बाना भी अर्थान करमोनी माना जाता था। 'आवस्यकता पडने पर इम किरिक्त सामग्री तथा जी अर्थान के लिये प्रवृत्त किया जा सामग्री तथा अन्य आवस्यक सामान का सग्रह करने रखा बाना भी अर्थान करमोनी माना जाता था। 'आवस्यकता पडने पर इम किरिक्त सामग्री तथा सीमिकों के किये प्रवृत्त किया जा सकता था। 'विकासक भी तेना के साध्यमा रहते थे। अनेक-विष्य शहर (शास्य विकित्सा के उपकरण), अन्य (विकित्सा कार्य में सहायक उपकरण), अन्य (विक्त मान क्षेत्र में साथ होते थे। 'विकित्सकों के पास रहते में । साथ हो, ऐसी दिश्यों मी नेता के चिक्तस्थि के साथ रहती हो, ऐसी हित्यों मी नेता के चिक्तस्थि के साथ रहती हो, जो अन्य (वीजन) और राजन वीपन) और राजन के साथ

१. की. अर्थ. १०१६

२. 'पार्वतं वा नवीकुर्गं तापसारप्रतिप्रहण् । स्वजूनी पुटलाः क्रूत्वा युप्येतः निवित्तेतः च ॥' की. अर्थः २०।२

३. 'ह्रे शते धनुषां गत्था राजा तिन्द्रेशितसहः । भिन्नसंद्यातनं तस्मास युप्येतात्रतिप्रहः ॥' की अर्थ- १०।५

 <sup>&#</sup>x27;विकित्सकाः झस्त्रवन्त्रानकस्तिहक्तकृत्स्ताः, स्त्रवक्त्राक्ष्यानरक्षिक्वः वृद्यवाणा-मञ्जूर्वजीयाः पष्ठत्तस्तिष्ठेषुः ।' वर्षे. कर्षे. १०१३

की रिवर्धों का सेना के पीछे-पीछे रहने का वही प्रवोधन था, कि चायल हुए सैनिकों की चिकित्सा और सेवाधश्रमा की व्यवस्था की जा सके।

यानु राज्य से मुद्ध करते हुए यह प्यान मे रक्षा जाता था, कि बन और जन का ध्यर्थ सहार नहीं। इसी लिये कीटलीय अर्थशास्त्र में यह व्यवस्था की गयी है, कि बहु के बुध या स्कन्यादार को आकान करने समय निम्निलिख वर्गों के व्यक्तियों के प्रति जनस्य प्रविक्ति किया जाए और उन पर सहक का प्रयोग न किया बाए—(१) पतित—शत्रू—शत्र के भी नैनिक जनीन पर लेट बाएँ। (२) पराक्षमुक्ष—जिन्होंने अपनी पीठ आकानता की ओर कर की हो। (३) अनियक्य—जिन्होंने जारन-समर्पण कर दिया हो। (५) मुक्तिक्श—जिन्होंने अपने बाल कोल दिये हों। (६) मुक्तिक्शन—जिन्होंने हिम्मिर डाल दिये हों। (६) मुक्तिक्शन—मय के कारण जिनकों सकल नियाव डाहें हो। (५) अनुक्यमान—मैं दुई में

 <sup>&#</sup>x27;संहत्य वण्डं ब्रूयात्—"पुल्यकेत्तोऽस्मि, भविवृभस्सह बोग्यमिदं राज्यं, स्वाभिहितः परोऽसिहस्तव्यः।" इति।' की. वर्षः १०१३

२. की. अर्थ. १०।३

 <sup>&#</sup>x27;तेनाचतिरर्ववाताव्यात्तीक्संस्कृतसमीकमानावेत—"वातसाहलो राजवयः, पञ्चातात्तात्त्वः तेनाचित्तृत्वारकाः, वस्तातृतः प्रवीरमुख्यवधः, पञ्चसाहलो हित्तरप्रवच्यः, सहलोजनवयः, सात्यः चीतपुर्वववयः, विरो विवातिकं, भोगईगृश्यं स्वयं शहुस्व गं 'इति गं 'को. अपं. १०१३

माग न के रहे हों। मीर्य बुध की मारतीय सेवाओं की इसी युद्ध-तीति के कारण मैनस्थनीय यह जिल कका था, कि "मूर्मि जोतनेवाले, वाहे उनके पड़ीस में युद्ध क्यों न ही रहा हो, जिली प्रकार के अब की आवाका वे विचित्तन नहीं होते। वोनों पकों के बोडा युद्ध के समय एक हुसरे का वहार करते हैं, बरन्तु जो बोती में जाई ए हों उन्हें वे पूर्णका निक्कित रहने तेते हैं। इसके रिवायन न तो वे बादू के देव का जिल में रहने तेते हैं। इसके रिवायन न तो वे बादू के देव का जिल में नाय करते हैं और न उनके पेट ही काटले हैं।" कोटन्य की मोर्य नीति थी, कि युद्ध में जनता का कल्प-के-कम निवास हो। इसी काटले हों।" कोटन्य की प्रतादित किया है, कि युद्ध पत्र के जीतने का प्रवाद कर हो हो के जिल में की उन स्थान के लियों के नाय के लियों के लियों के स्थान के लियों के लियों के स्थान के लियों के स्थान के लियों के स्थान के लियों के स्थान वे ताय हो के लियों के स्थान है सहित कोई कनपद हो ही कैसे सकता है! जनता से जून जनपद न राज्य हो हिता है. और न जनपद हो," अत यह प्रयत्न किया जाना चाहिबें कि युद्ध में अनता में विवास के होंगे गए।

कौटल्य सम्पूर्ण मारत-मूनि को एक वनवर्नी राज्य का क्षेत्र समझते हो। जन्होंने िकता है, कि हिस्सालय से समुद्र धर्मन्त सहस्र योजन सिस्तीमं जो रह मूमि है, वह एक वक्तवर्ती राज्य का क्षेत्र है। उनहोंने हम इस एक स्वाचान प्रकार के स्वाचान प्रकार के स्वाचान के स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान से स्वाचान से साम के स्वाचान से साम से साम के स्वाचान से साम से साम के साम साम के साम साम के साम सो साम से साम साम से साम से साम से साम से साम साम से साम साम से साम स

 <sup>&#</sup>x27;परदुर्गमवस्कान्यः स्कान्यावारं वा पतितपराक्षमुकाभिपक्षमुक्तकेशसस्त्रभयविक-पेन्यश्चाभयमध्यमानेन्यश्च वयः।' की. अर्थः १३१४

२. 'त ह्याबनी जनवदी राज्यं जनवर्ष वा भवतीति कौटत्यः ।' की. अर्थ. १३१५

 <sup>&#</sup>x27;मयोऽभियोक्तारो धर्मानुक्लाबिकायिन इति । तेवालम्यक्षरका धर्मविकयी कुव्यति...। वरेकालि भयाल् भूमिनुक्यहरणेन लोमिकव्यी कुव्यति...। भूमि-इत्य पुत्रवारप्राणहरणेन अनुरक्षिकयी...।' की. वर्ष. १२।१

#### पन्द्रहर्वा अध्याय

# चन्द्रगुप्त मौर्यकी मृत्यु और राजा विन्दुसारका शासन

# (१) चन्द्रगुप्त का अन्तिम समय

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य २४वर्ष तक पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर आरूढ रहा। ३२५ ई०प० में सिकन्दर ने भारत से अपने देश की ओर प्रस्थान किया था। यही समय था, जबकि चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत मे यवन-शासन के विक्रम विद्रोह का झण्डा खड़ा किया.और सिकन्दर द्वारा विजित भारतीय राज्यों की सैन्य-शक्ति को संगठित कर अपने उत्कर्ष का श्रीगणेश किया। दो वर्षों के स्वल्पकाल मे उन्होंने न केवल भारत से यवन-शासन का अन्त कर दिया, अपित नन्दराज का विनाश कर मगध के साम्राज्य को भी हस्तगत कर लिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त ने ३२३ ई०पू० में राज्य प्राप्त किया. और २९९ ई०प० तक उसने मागव साम्राज्य के शासन-सत्र का सञ्चालन किया। भीडीस वर्ष के अपने राज्य-काल में उसने मागण साम्राज्य को सारे उत्तर मारतमे विस्तीण कर दिया । उसके काल की जो भी घटनाएँ हमें ज्ञात हैं, उन सबका उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चका है। चन्द्रगप्त के पश्चात उसका पृत्र बिन्द्रसार सगध का राजा बना। पर विन्द्सार ने बन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् राजीसहासन प्राप्त किया या चन्द्रगृप्त के राज्य त्याग देने पर--इस विषय मे ऐतिहासिको मे मतमेद है। दिगम्बर जैन अनुश्रति के अनुमार राजा चन्द्रगुप्त ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में आचार्य मद्रबाह से जैन वर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी. और दक्षिण में जाकर अनशन द्वारा प्राणी का त्याग किया था। यह लिखने की आवश्यकता नही, कि जैन मृनि बनकर चन्द्रगृप्त ने रार्जासहासन का परिन्याग कर दिया था, और उसके पुत्र विन्दुसार ने मागध साम्राज्य का शासन-सुत्र सँमाल लिया था। अत यह स्पष्ट है, कि यदि चन्द्रगुप्त के जैन मृति बनकर दक्षिण चले जाने की कथा सत्य है, तो २९९ ई० पू० मे चन्द्रगुप्त की मृत्यु नहीं हुई बी, अपित् उसने स्वेच्छापुवक अपने राज्य का परित्याग कर दिया था। जैन मुनि बनकर चन्द्रस्प्त दक्षिण में गया या नही, इस प्रश्न पर दिगम्बर और व्वेताम्बर जैनो मे मतमेद है। दिगम्बर अनुश्रति के अनुसार चन्द्रगुप्त आचार्य मद्रबाह के साथ दक्षिण गया था, और वही उसके जीवन का अन्त हआ था। पर व्वेताम्बर जैन इसे स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे भी चन्द्रगृप्त मौर्य का जैन होना प्रतिपादित करते हैं।

जैन अनुश्रुति मे राजा चन्द्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध मे जो अनेक कथाएँ विद्यमान है, उन्हें यहाँ संक्षिप्त स्प से उल्लिखित करना उपयोगी है। हरियेण-

कृत बृहत्कवाकीय के अनुसार नद्रवाह पृष्डुवर्षन देश के रहनेवाले एक बाह्मण के पुत्र थे। एक दिन सेळते हुए उन्होंने एक के ऊपर एक करके चौदह बट्टू रख दिये। जतुर्थ श्रुतकेवली गोवर्धन ने अबबाह को यह करते हुए देखा। उसकी प्रतिज्ञा से प्रसावित होकर गोवधन ने मद्रबाह को उसके पिता से माँग लिया, और पढा-लिखाकर उसे बिद्वान बना दिया। बाद में महबाह ने अपने गुरु से मुनि वस की दीका ग्रहण की, और गोवर्षन के परवात वह पाँचवे भूतकेवली हुए । भ्रमण करते हुए श्रुतकेवली महबाह एक दिन उज्ज्वधिनी गये । उस समय वहाँ चन्त्रमुप्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। उज्जिबिनी में चूमते हुए भद्रवाह ने ज्यों ही एक गृह मे प्रवेश किया, एक शिशु ने कहा-- 'शीध्र यहाँ से चले जाओ।' भद्रवाहु दिब्य ज्ञानी में। शिशु के बचन को सुन कर वह समझ नये, कि यहाँ बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। वह मोजन ग्रहण किये बिना ही वहाँ से लौट गये, और अपने साथी मुनिया के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा-नेरी आयु अब अविक शेष नही बची है, अतः मैं यहीं पर ठहरूँगा। पर आप सब यहाँ से चले जाएँ, और समद्र के समीप के प्रदेश में निवास करें। जब चन्द्रगुप्त को बारह वर्ष की अनावृध्टि और दुमिक्ष का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने भी मद्रबाह से मुनिवत की दीक्षा बहुण कर ली। मृनि होने के पश्चात चन्द्रगुप्त का नाम विवासाचार्य रखा गया, और उन्हें मुनि-संव का अधिपति बना दिया गया। चन्द्र-गप्त (विवासावार्य) को अतकेवली पर तो प्राप्त नहीं हवा, पर दस पृथियों में उन्हें प्रवस स्थान मिला। मद्रबाह के आदेशान्सार अब मुनि संघ ने दक्षिण की और प्रस्थान किया. और दक्षिणापय मे पह चकर पुषाट नामक नगर में आश्रय ग्रहण किया।

१. बृहत्कपाकोतः, कथा १३१। स्लोक १५-४० एतस्मिन् विवये नुम्तनावृद्धियं विवयि । तथा द्वावस्थ्याचि द्वाप्ति । तथा द्वावस्थ्याचि द्वाप्ति । तथा द्वावस्थ्याचि द्वाप्ति । तथा द्वावस्थ्याचि । तथा द्वावस्थ्याचि । तथा स्वयं द्वाप्ति । तथा स्वयं द्वापिता । तथा द्वाप्ति । तथा स्वयं द्वापिता । तथा स्वयं द्वाप्ति । तथा स्वयं द्वापिता । तथा स्वयं द्वाप्ति । तथा स्वयं । तथा । तथा स्वयं ।

मद्रवाहु-चरित्र में वही कथा इस रूप में दी गई है-अवन्ति देश में चन्द्रगृप्त नाम का राजा राज्य करता था। उसकी राजवानी उज्जैन वी। एक बार राजा बन्द्रमुप्त ने रात को सोते हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखें। प्रातःकाल होने पर उसे महबाह स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक युन्दर उद्यान में ठहरे हुए थे। बनपास ने आकर सूचना दी, कि 'गण के अग्रणी' आचार्य मद्रबाहु 'मुनिसंदोह' के साथ पथारे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय मद्रबाह को बुला भेजा, और अपने स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नों का फल जात होने पर राजा चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, और अपने गुरु मद्रबाहु की सेवा में दत्तिचत्त होकरतत्पर हो गया। कुछ दिनो बाद मद्रबाहु स्वामी श्रेष्ठी जिनदास के चर गये। वहाँ एक बालक अकेला पालने पर झुल रहा था। यश्वपि बालक की आय केवल साठ दिन की बी, पर मद्रबाहु को देखकर उसने 'जाओ, जाओ' ऐसा बचन बोलना प्रारम्ज कर दिया। इसे मुनते ही महबाहु समझ गये कि अब शीध्र ही बारह वर्ष का दुमिक्ष पडने वाला है। अत उन्होंने निश्चय किया, कि अपने ५०० मुनियों को साथ लेकर दक्षिण की और प्रस्थान कर दिया जाए। दक्षिण पहुँच कर कुछ ही समय पश्चात् आचार्य भद्रबाह को ज्ञात हो गया, कि अब उनकी आयु बहुत कम शेष रह गई है। अतः उन्होने अपने स्थान पर विशासाचार्य को नियुक्त कर दिया, और स्वयं एकान्त स्थान पर रहते हुए अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस अन्त समय में भी चन्द्रकृष्ति मृति गुरु की सेवा में ही रहे। यद्यपि मद्रबाहु ने चन्द्रगुप्ति को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने गुरु की सेवा मे रहने का ही निब्चय किया। एकान्त मे निवास करने हुए अनशन बत द्वारा मद्रवाह ने गिरिगुहा मे अपने प्राणो का त्याग किया। इसके पदचात् मृति चन्द्रगुप्ति उसी गिरिगुहा में निवास करने लगे, जहाँ उनके गुरु अन्तिम श्रुतकेवलि अद्रवाह ने प्राण त्याग किये थे। दक्षिण की ओर प्रस्थान करने और मुनि ब्रत ग्रहण करने से पूर्व ही राजा चन्द्रमृप्ति ने अपना राज्य अपने पुत्र को सीप दिया था।

श्रीमश्रीमदत्त द्वारा विरचित जाराधना कथाकोष मे भी इसी प्रकार की कथा पायो जाती है। उसे पृथक् रूप से यहाँ उत्लिजित करने की कोई आवस्यकता नहीं है। बारह् वर्ष के घोर दुमिल की सम्मावना पर आचार्य मद्रबाहु ने अपने मृति-गण के साथ दक्षिण की बोर प्रस्थान कर दिया था, और 'यतियो (मृतियो) से विसुक्त होने के कारण दुखी

 <sup>&</sup>quot;अवन्ती विषयेत्राच विजितासिकलम्बक्ते । ६ । बज्जपुरिनर्न्यस्तात्राकाराज्यारमृगोहकः । ८ । बारवृश्वराययंन्तं वृत्तिकां मध्यमब्बक्ते ।। ६२॥ इति निर्वेदमालाय भव्यस्थानीतकीः । राज्यं स्वसूनवे दस्या नोहे गेहेरिनसंग्रमात ।। ६२॥

होकर उज्जिमिनाय राजा चन्त्रगृप्त भी अहवाह से दीक्षा लेकर मृति बन गया था" इसी प्रकार की कथा पुण्याश्रद कथाकोव से भी विद्यमान है।"

श्वेताम्बर जैनों के प्रसिद्ध ग्रन्थ परिशिष्ट पर्व में भी चन्द्रगप्त मौर्य को जैन धर्म का अनुयायी लिखा गया है। पर उसके अनुसार चन्द्रगृप्त ने आचार्य मदबाह से जैन धर्म की दीक्षा नहीं ली थी। परिकाट पर्व की कथा दिगम्बर जैनों के ग्रन्थों में विद्यमान कथा-नको से मिन्न है। अत. उसे यहाँ सक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा। पहले चन्द्रगृप्त जैन नहीं था, और उस पर मिष्याद्ष्टि बाले वाषण्डिमतो का बहुत प्रभाव था। चाणक्य को यह बात पसन्द नहीं थी। उसने यत्न किया, कि अन्द्रगुप्त पर से इन मिथ्या-सम्प्रदायो का प्रभाव दूर हो जाए और वह इन्हें अपना सरक्षण प्रदान न करे। चाणक्य ने जमे समझाया. कि इन सस्प्रदायों के आचार्य असयत एवं पापमय जीवन विताने वाले और स्त्रियों के प्रति लस्पट है। वे तो इस योग्य भी नहीं है, कि उनसे बात तक भी की जाए। फिर उनकी पूजा व सत्कार करने का तो प्रश्न ही कैसे उत्पन्न हो सकता है। इन्हें दान देना नो बैसाही है, जैसे कि ऊसर भूमि पर जल बरसाना। मौर्य चन्द्रगुप्त ने यह सून कर कहा, कि मझे गुरु के बचन पर पूर्ण विश्वास तो है, पर ये पायण्ड-जन सयमी नहीं है, इसका मै प्रमाण चाहुँगा। इस पर चाणक्य ने नगरी मे यह घोषणा करादी, कि राजा सब पावण्डियों (सम्प्रदायों के अनुयायियों) ते धर्म का अवन करना चाहता है। पाषण्डियों ने चरणक्य के निमन्त्रण को स्वीकृत कर लिया, और उन्हें राजप्रासाद के एक ऐसे स्थान पर के जाया गया जो कि अन्त पूर के अत्यन्त समीप या। अन्तः पूर के सामने की मिम पर एक ऐसा चर्ण डलवा दिया गया, जोकि अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दिखायी नहीं देता था। राजा के ू आने मे अभी देर थी, अत. ये असंयत, स्त्रैण और स्त्रीलोलुप पाषण्डि-अन अन्तःपुर की बिडकियों के पास जा खडे हुए और उनके छित्रों से राजपत्नियों को देखने लगे। ज्यों ही चन्द्रगृप्त वहाँ आया, वे तुरन्त अपने स्थानो पर आकर बैठ गर्से, और चन्द्रगप्त को धर्म का उपदेश दिया। उनके चले जाने पर चाणक्य ने चन्द्रगप्त को वे पदचिन्ह दिखाये, जो कि अन्त पर की खिड कियो तक सुक्ष्म वर्ण पर बन गये थे। अगले दिन जैन मनियो को धर्म के उपदेश के लिये बलाया गया। पहले दिन के समान फिर सक्ष्म चर्ण बिछाया गया। पर जैन मिन राजप्रासाद में प्रविष्ट होकर यथास्थान बैठ गये. और वहाँ बैठकर राजा के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। राजा की उपदेश देकर जब वे बापस छीटे, तो सुक्ष्म वर्ण पर कोई भी पद-चिन्ह नहीं पाया गया। इससे चन्द्रगुप्त को विश्वास हो गया, कि जैन

 <sup>&</sup>quot;ततस्योज्यविनीनायस्यन्त्रगुप्तो महीपतिः । वियोगात् यतिनां भद्रवाहं नत्यामनुन्तुनिः ॥"

२. पुच्याध्वकचा कोच (थी. नायूराम प्रेती द्वारा अनुवित)

मुनि अन्य पाषण्डियो से मिश्र है, और उसने अन्य पाषण्डों के प्रति आस्था का परिस्थाग कर जैनवर्म को स्वीकार कर लिया।'

परिशिष्ट पर्व में न मडबाड़ का उल्लेख है, बीर न जैन मुनि बनने के पश्चात् चन्द्रगुप्त के दक्षिण में प्रस्थान करने का। वहाँ यह जबस्य लिखा है, कि चन्द्रगुप्त के समय से बारह वर्ष का कराल दुष्काल (दुष्मिल) पडा चा, जौर चन्द्रगुप्त ने समावि लेकर अपने जीवन

१. 'बन्तगुप्तं तु निष्यादुक् पावण्डिनतनावितम् । अनुशासित्मारेभे हितस्तस्य चितेच सः ॥४१५॥ असंबता हामी पापाः प्रकृत्वा स्त्रीव् लम्पटाः । अपि संभावितुं नार्हास्तत्पुजायां तु का कवा ॥४१६॥ तेषु निष्पालं बानमृषरेष्वम्बुवृष्टिवत् ॥४१७॥ मौर्योऽवादीत्मम द्वार्थ त्वद्ववो गरसंभितम । नैते संयमिन इति जल्यायय तनावि मान ॥४१९॥ पुरे प्रधोषं चाणक्यस्ततः वैवनकारयत् । धर्म ओध्वति सर्वेवामपि पाविध्वनां नपः ॥४२०॥ तत्त्वचाहय तान् सर्वान्त्रुद्धान्तस्यादबीयति । देशे निवेशमासा स विविषते विविषतचीः ॥४२१॥ शुद्धान्तासम्प्रविग्भागे चाणक्येनाग्रतोऽपि हि । अक्षेप्यलक्यं इलक्ष्णं च लोव्ह चुर्ण महीतले ॥४२२॥ तत्रोपदेशनार्थं ते चाणस्वेन प्रवेशिताः । ज्ञात्वा विविक्तं स्थानं तच्छद्धान्ताभिमकं वयः ॥४२३॥ स्त्रीलोलास्ते स्वभावेन नृपस्त्रैणमसंयताः। गवाकविवर्रबंध्दुमुपचक्रमिरे ततः ॥४२४॥ राजपत्नीः पश्यान्तस्तावस्युर्वराशयाः । न यावदाययौ राजा निवेदुस्तु तदागमे ॥४२५॥ ततःच चन्द्रगुप्ताय धर्ममास्याय ते ययुः। पुनरागमभिष्कन्तोऽन्तःपुरस्त्रो विवृक्षया ॥४२६॥ धर्ममाख्यातुमाह्वाताः तत्र जैनम्नीनपि ॥४३०॥ निषेदस्ते प्रयमतोऽप्यासनेष्वेव साधवः । स्वाध्यायावश्यकेनाथ नृपागममपासयन् ॥४३१॥ उत्पन्नप्रत्ययः साधून् गुरून्मेनेऽत्र पार्थितः । पायण्डियु विरक्तोऽभूद्विवयेष्टिकव योगवित् ॥४३५॥ परिश्चिष्टयर्वं, अष्टम सर्ग । २. "इतश्य तस्मिन् बुध्काले कराले द्वादशाब्दके । आचार्यः सुस्थितो नाम अन्तानुष्त पूरेऽवसत ॥' वरिशिष्ट पर्व ८।३७७



का अन्त किया था। पन्त्रनृप्त के सम्बन्ध में जैन बन्धों में जो कवाएँ पायी जाती हैं, ने एक-सब्ब नहीं है। इस विषय में विषय्य नोर क्वेताम्बर अनुसूतियों में मेद है।

दिगम्बर अपुनृति के ब्रम्बों में कन्नपुन्त के बन्तिम तमन के सम्बन्ध में वो विवरण दिवागया है, उसकी पुष्टि अववयेककोळ (माइयुर राज्य) है उपरक्ष्म उसकिन केली डार में होती है। वे सेव सम्हत बीर कक्ट-दोनी सावाजों में है। वस्तुँ मकास्तित करते हुए और राइय में किया है—'इस स्वाग पर कैनो की बाबावी बनित्म सुवनेकली माइवाह बारा हुई माइवाह ने इसी स्थान पर आण त्याग किया था। अकोक के पितासह मीयें राजा जन्नपुन्त ने जिसे भीक ऐतिहासिकों ने संपुक्तिहुस किया है, अनित्म सम्बय में इस (माइवाह) सी सेवा की थी। अवश्यक्रेकोर को स्थानीय अपुनृति के कुमारा पक्तपुन्त की राजा है। सी स्थान के साथ पनिष्ट सम्बन्ध था। वहाँ के एक पर्वत का नाम 'चन्द्रनिर्दि है, जिक्के सम्बन्ध म गह कहा जाता है कि उसका यह नाय चन्द्रपुत नामक एक यहात्मा के नाम पर पड़ा है। इसी पर्वत पर एक नुका है, जिसे महत्वाह स्थानी की गुका कहा जाता है। वहाँ एक मठ जी है. जिमें 'चन्द्रपन्तवस्ती' कहते हैं।

चन्द्रगिरि पर्वत पर विध्यान एक शिलानेल से जात होता है, कि मदबाहु ने इसी स्थान पर प्राण त्यान किये थे। नहीं जिला है, कि मदबाहु मुतकेलकी मुनीस्वारों में अन्तिस था, बहु सन्पूर्ण जान के आंत्रप्राच न प्रतिपादन करने में समर्थ होने के कारण विद्वानों में मूर्केस्य एवं उनका विनेता था, और समग्र शीलसम्पन्न चन्द्रमुक्त उनका शिष्म बा। "इसी पर्वत पर उपलब्ध एक लन्य शिलालेख में भी इसी बात को जग्य बेंग से अगट किया चया है।"

चन्नांगिरि वर्षत के एक विशासिक में विश्वव क्य से यह विवारण दिया तथा है, कि किस प्रकार निकालदवीं महत्वपूर हवाणों को यह पहले ही बात हो यथा वा कि उज्विधानी में बारह वर्ष का बोर दुर्जिक्ष पढ़ने वाला है, किस प्रकार उनके आदेश के पृतियों का सम्पूर्ण सब उत्तराग्य से दक्षिणागय को वला बाता, और किस प्रकार मृति क्षय ने कम्बामा से

१. 'समाधिमरणं प्राप्य बन्धगुप्तो दिवं वयौ ।' परिक्रिक्ट पर्व ८।४४४

<sup>7.</sup> Rice: Mysore and Coorg from Inscriptions.

 <sup>&</sup>quot;यो महवाहः श्रृतकेवकोनां मृत्तोववराणाणिह परिवकोऽपि
स्वरिक्यनोऽपृत् विद्ववां विनेता सर्वभूतार्वप्रतिपावनेन
यवीय शिर्वाऽकानि चन्त्रपुर्वास्थलप्रक्रीकानतवेववृद्धः
विवेश वसीयतयः प्रभावात् अनुत्वर्शीतर्भुवनान्तराणि ॥"

 <sup>&</sup>quot;श्रीनास्त्रवंती यो हि नाजवाहरित श्रुतः । श्रुतकेषित्राचेषु चरणः परमो गुमिः॥ यन्त्रकातोत्त्रकत्त्रात्रवर्धीतः वीचन्त्रपुचीत्र्यात तस्य शिक्षः सस्य प्रभावाह्यवेदातांत्ररारांत्रितः स्वस्थ्यपणी कृतीलात्।।"

पूर्ण पृथिवी के अत्यन्त सुन्दर स्थान पर आवास किया। इसी शिलालेस में आगे चलकर यह सुचित किया गया है, कि बद्रबाहु स्वामी प्रमाचन्द्र नामक अपने शिष्य के साथ कटवप्र संज्ञक स्थान पर ठहर नये, और वही पर समाधि लेकर उन्होने अपने प्राणो का त्याग किया। इस शिलालेख में महाबीर स्वामी के पश्चात् गौतम, लोहार्य, जम्बु, विष्णुदेव, अपराजिन, गोवर्धन आदि जो जैन गुरु हुए, और जिनकी गुरु-परम्परा मे श्रुतकेवली भद्रवाहु स्वामी चन्त्रगुप्त के समकालीन वे, उन सब का भी उल्लेख किया गया है।

चन्द्रगुप्त मौर्यं जैन थे, और प्रव्रज्या ग्रहण कर वह मुनि भी हो गये थे, यह बात त्रिलोक-प्रज्ञप्ति (तिलोयपण्णत्ती) द्वारा भी ज्ञात होती है। वहाँ लिखा है कि मुकुटधारी राजाओं मे चन्द्रगुप्त ऐसा अन्तिम राजा था, जिसने कि जिन दीक्षा ब्रहण की थी। उसके पश्चात् कोई ऐसा मुकुटघारी राजा नही हुआ, जिसने कि प्रवज्या ली हो। तिलोयपण्णासी दिगम्बर जैन सन्प्रदाय का प्राचीन ग्रन्थ है, जिसका काल तीसरी सदी के अन्त या चौथी सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। जन्द्रगुप्त द्वारा जिन दीक्षा लिये जाने का उसमें जो उल्लेख है, वह बस्तुत. महत्त्व का है।

जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, यह निर्विवाद है। परि-शिष्ट पर्व मे तो चाणक्य को भी जैन कहा गया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर-दोनों जैन अनुश्रुतियों में मौर्य वदा के प्रवर्त्तक चन्द्रगुप्त को भी जैन माना गया है। पर मुनि व्रत ग्रहण

२. "मउडवरेसूं चरियो जिमविक्कं बरवि वंदगुसी य । तस्तो मउडवरा बुज्यवक्कं मेव

गेण्हंति ॥" तिलोयपण्यसी (१४८१ वां क्लोक)

१. "अय ऋलु सकलजगबुदमकरणो दिनातिञ्चय गुजास्पदीभूत परमजिन शासनसरस्सम-भिवधितमध्यजन कमल विरसन वितिमिरगुण किरणसहस्र नहोति महाबीर सवितरिनिर्वृत्त भगवत्परमिव गौतम गणधर साक्षाच्छित्य लोहायं जम्बृ विध्नु देवापराजित गोवर्षन भद्रवाहु विशास पुराध्ठिलकृतिकार्यजयनावसिद्धार्थ षृतवेण बुद्धिलादिन् दपरम्परीणकमान्यागतमहापुरुवसन्ततिसमनद्योतितान्वयभद्र-भव्रबाहु स्वामिना उज्जयिन्याम् अध्टाङ्ग महानिमिश तस्वज्ञेन त्रैकाल्यवींशना निमित्तेन डादशसंवत्सरकालवैवम्यमुपलम्य कथिते सर्वसंघ उत्तरापवात् दक्षिणा-पथं प्रस्थितः आर्वेणेव जनपद अनेक प्रामशतसंख्यमृदितजनधनकनकं शस्यगो-महिषाजाविकलसमाकीर्णं प्राप्तवान् अतः आचार्यप्रजाचन्द्रेण अवनितलललामभूते-ऽयास्मिन् कटवप्रनामोपलिकते..किकरिणि जीवितकोषम् अल्पतरकालं अवसूड्-ध्यमानः सुचकितः तपः समाधिम् आरावियतुम् आपृच्छय निरवक्षोषेण संघं विसृज्य शिष्येणैकेन पृथुलकास्तीर्णतलासु शिलायु शीतलासु स्ववेहं संन्यस्य आराधितवान् क्रमेण सप्तशतम् ऋषीणाम् जाराधितुम् इति जयतु जिनशासनम्।"

कर बुकने पर उसके सुदूर दक्षिण में जा बसने और वहीं प्राणस्थान करने की बात स्वेतान्वर जैनों को मान्य नहीं है। इस विषय में कौन-सा बत सही है, यह निर्वारित कर सकना बहुत कठिन है। पूज्याश्रद कथा नामक जैन बन्य में भी चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध श्रदणवेलगील के साथ जोड़ा गया है। पर उसमें जिस चन्द्रपुष्त का साथू बनकर दक्षिण जाने और वहाँ अनशन द्वारा प्राणत्याग करने का उल्लेख है, वह बशोक का पितामह न होकर बशोक का पौत्र (कुनाल का पुत्र) चन्त्रगुप्त है। पुन्याश्रवकचा में मौर्यवंश का जो इतिवृत्त दिया गया है, वह प्राय: अन्य जैन प्रन्यों के ही सद्वा है, पर अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध मे उसमें यह नहीं लिखा गया, कि उसने दक्षिण जाकर जनशन किया था। राजा नन्य द्वारा नाणक्य के अपमानित किये जाने का बुलान्त देने के परचात् पुष्याश्रव कथा ने चन्द्रमुप्त मीर्य के विषय में यह क्या दी है-- अब चाणस्य को कोच आया और वह नगर से निकल कर बाहर जाने लगा। मार्ग में चाणक्य ने चिल्लाकर कहा--जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्द का राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे-पीछे बला आये। बाणक्य के ऐसे वाक्य सुनकर चन्द्रगुप्त नाम का एक क्षत्रिय, जो अत्यन्त निर्धन या, यह विचार कर कि मेरा क्या विगड़ता है बाणक्य के पीछे हो लिया। बाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर तन्द के किसी प्रवल झनू से जा मिला, और किसी उपाय से नन्द का सकुटुम्ब नाझ करके उसने चन्द्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाया। चन्द्रगुप्त ने बहुत काल तक राज्य करके अपने पुत्र बिन्दुसार को राज्य दे चायक्य के साथ जिन-दीक्षा ब्रहण की । ' 'बिन्दुसार मी अपने पुत्र अशोक को राज्य दे महामुनि हुआ। अशोक के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनाल की बाल्यावस्था थी, अभी वह पठन-पाठन में ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अक्षोक को अपने किसी शतु पर चढाई करने के लिये जाना पड़ा। जो मन्त्री नगर में रह गया था, उसके लिये राजा ने एक लिखी हुई आज्ञा मेजी कि अध्यापक को चावल, बैगन आदि दे संतृष्ट करना और कुमार (कुनाल) को अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़ने वाले ने इस प्रकार पढ़ा. कि कुमार को अन्वा कर देना (अध्यापयताम् के स्वान पर अन्वापयताम् पढ़ लिया गया)। राजा की आज़ा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काम मे लायी गई। कुमार के नेत्र फोड दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रु को जीत कर राजा अशोक वापस आया। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख कर उसे बहुत शोक हुआ। थोड़े दिनों के बाद कुनाल का विवाह चन्द्रानना नाम की एक कन्या से किया गया, जिससे कि चन्द्रगुप्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पीते चन्द्रगुप्त को राज्य देकर दीक्षित हो नया। अब अशोक के बाद चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में कोई अवधि-ज्ञानी मुनि प्रधारे। वनपाल ने मुनि के आने का समाचार राजा को दिया। राजा चन्त्रगुप्त मुनि की वन्दना करने के लिये जवान में गया, और श्रीमुनि को नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। धर्मेश्ववण करने के अनन्तर राजा ने मुनि से अपने पूर्व-अब पूछे। · · चन्द्रगुप्त अपने पूर्व-भव सुनकर प्रसन्न हो मुनिराज को नगस्कार कर नगर में औट आया, और सुख से राज्य

करने लगा। एक बार राजा चन्द्रगुष्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखें ये ' · · · · · · · ' '

इसके आगे की कथा वही है, जो मद्रवाह वरित्र में पायी जाती है, और जिसका उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया भी जा चुका है। पृथ्याश्रव कथाकोष के अनुसार श्रवणवेलगोल के साथ जिस राजा चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त न होकर कुनाल का पुत्र चन्द्रगुप्त था। हमें ज्ञात है कि राजा अशोक का पीत्र (कुनाल का पुत्र ) सम्प्रति जैन वर्ग का प्रवल समर्थक और उलायक वा, और जैन वर्ग के इतिहास मे उसका बही स्थान है,जो बौद्ध इतिहास में अशोक का है। यदि सम्प्रति का एक नाम चन्द्रगुप्त भी हो, तो अवण बेलगोल के साथ सम्बद्ध चन्द्रगुप्त और सम्प्रति को एक ही मानना संगत हो सकता है। जैन अन्श्रति के कन्नड ग्रन्व 'राजाविलकवे' के अनुसार भी जिस बन्द्रगुप्त ने दक्षिण जाकर अनुवान द्वारा प्राणत्याग किया, वह अशोक का पितामह न होकर उसका पीत्र ही था। वहाँ यह भी लिखा है, कि जैन मनि बनकर चन्द्रगप्त ने अपना राज्य अपने पुत्र सिहसेन को सौंप दिया, और स्वयं मद्रबाह के साथ दक्षिण की ओर चला गया। इसी को दृष्टि में रख कर डा ० फ्लीट ने यह प्रतिपादित किया है, कि श्रवण बे लगोल के साथ जिस चन्त्रगुप्त का सम्बन्ध है वह अशोक का पौत्र था, और वहाँ के शिलालेखों में जिस भद्र-वाहु का उल्लेख है, वह अन्तिम श्रुतकेवली मद्रबाहु न होकर कोई अन्य मद्रबाहु था। माइसूर और कुर्ग के शिलालेखों का सम्पादन करते हुए श्री राइस के सम्मूख भी दो चन्द्र-गप्तों की समस्या प्रस्तृत हुई थी। इसी कारण उन्होंने लिखा है, कि प्राचीन जैन अनुश्रृति में दो चन्द्रगुप्तों का उल्लिखित होना गडबड़ का परिणाम है, और कतिपय जैन लेखको ने अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त को मूल से उसका पौत्र लिख दिया है।

अवगवेलगोल से सम्बद्ध चन्द्रपुत्त को अशोक का पीत्र मानने में सबसे बड़ी कठिनाई महजाह के कारण उपस्थित होती है। दिगम्बर जैन प्रमाशे के अनुसार जिल मद्रवाह ने चन्द्र- गुप्त को जिन-दीका दी थी, वह अनित्म अनुवेशकों था। हरियोग्रहत वृहत्वभाकोश के मद्र- वाहु क्यानक में चन्द्रपुत्त के पृत्त जिल मद्रवाह को उल्लेख है, वह अनुकेश जी प्रबाह ही है। में जानन अने मंत्रपुत्त के पृत्त जिल मद्रवाह को उल्लेख है, वह अनुकेश जी प्रबाह है। में ने मंत्रपुत्त के प्रमाश महाबीर की शिष्ण-परम्परा के पृत्त और दिगम्बर दोगों प्रकार के जैन प्रमाश में वर्षमाल महाबीर की अनुसार से पृत्त विमानिक की प्रवाह के अनुसार से पृत्त विमानिक विचार में प्रमाश मां प्रवाह की, सुप्ताम देश में वर्ष को प्रवाह की स्वाह से स्वाह से प्रमाश में प्रवाह की स्वाह की सीनो कुल सिलाकर से प्रवाह के सीनो कुल सिलाकर से

१. पुष्पाधवकवा- निविमित्र की कवा (नाबुराम त्रेमी द्वारा अनुदित)

<sup>7. &</sup>quot;And the other (difficulty) is that, by a further extract from the same work (Rajavallikathe) we learn, that the Chandragupta in question was not the well-known grandfather of Ashoka, but a son" of Ashoka's son kural." (Indian Antiquary XXI,pp 156-160)

६२ वर्ष तक गुरु-पद पर विराजमान रहे । इनके पश्चात् कोई केवली नहीं हुआ, पर पाँच श्रुतकेवली बाचार्व हुए, जिसके नाम निम्नलिखित हैं—विष्णुकुमार १४ वर्ष, मन्दिमित्र १६ वर्षं, अपराजित २२ वर्षं, गोवर्षेन १९ वर्षं और मद्रबाहु२९ वर्षं। इन पाँच अूसकेवस्त्रियों का काल पूरा १०० वर्ष था। इस प्रकार श्रुतकेवली बद्रबाहु का काल (गुरुपद कर काल) महाबीर के निर्वाण से १३३ वर्ष पत्त्वात् प्रारम्भ हुआ, और १६२ वर्ष पत्त्वात् तक रहा। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैसे जड़वाहु का समय महाबीर के निर्वाण के १३३--१६२ वर्ष पश्वात् 🖁 वैसे ही चन्द्रगुप्त (अशोक का पितामह) के राजसिंहासनारूढ़ होने का समय महाबीर के निर्वाण के १५५ वर्ष पश्चात् है। स्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रत्य परिश्चिष्ट पर्व मे चन्द्रगुप्त का यही समय उल्लिखित है। ' महाबीर के पश्चात् जैनों के जो प्रमुख गुरु या आचार्य हुए, उनके नामों और गुरुपद के वर्षों के सम्बन्ध में व्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों ने बहुत मतमेद है, पर वे दोनो ही सम्प्रदाय आचार्य मद्रबाहु को अपनी गुरु-परम्परा में परि-गणित करते है, यद्यपि उनके काल के सम्बन्ध में थोडा-सा मतमेद है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार भद्रबाहु का काल १३३--१६२ (महावीर निर्वाण पत्रवात्) है, और स्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार १५६-१७० (म. वि. पश्चात्)। दोनो **कद्रवाहु को महावीर के** निर्वाण के कोई डेड सबी पश्चात् का मानते हैं, और चन्द्रगुप्त मौर्य को उसका समकालीन प्रतिपादित करते हैं।

महाबीर का निर्वाण कब हुआ. इसप्रवन पर भी ऐतिहासिको में ऐकारध नहीं है। जैन परम्पर के अनुसार महाबीर के निर्वाण का समय ५२७ ई पूठ है। पर आयुक्ति किछान् हंस स्वीकार नहीं करते। इसका मुख्य कारण वह है, कि महाबीर कोर बुढ समकालीन से, और बुढ का निर्वाण पांच्यी सची ई पूठ के पूर्वा में महाबीर कोर बुढ समकालीन से, और बुढ का निर्वाण पांच्यी सची ई पूठ के पूर्वा में हुआ बा। महाचीर कोर बुढ का काण के सम्बन्ध में जो विवाद रहा है, उस पर संक्षिप्त कप से भी प्रकाश डाल सकता यहां सम्मव नहीं है। हमारे लिये यहां इतना लिख देना ही पर्यान्त है, कि बायुनिक ऐति-हासिक महाचीर का निर्वाण-काण ४८० ई-पूठ था उसके लगमन प्रतिपादित करते हैं। विवाद सम तते को स्वीकार कर रिज होता हो अप का का कर ४५० - ३८ १६० पूठ (विवास्त सम तत्र को स्वीकार कर निर्वाण-काण प्रति है) कि सम तत्र के महाचार के महाचार के महाचार का निर्वाण करते हैं। विद सम तत्र के महाचार या ३२५५ ई० पूठ। विवास्त का स्वीच के महाचार की सम्बन्ध करता है। तो स्वीच का साथ के सम्बन्ध सम्बन्ध करता है। तो स्वीच का साथ के सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध करता है। स्वीच का साथ के समय के महाचार के समय के पहाचार के स्वीच प्रति का आपने की सत्या की सुचना जैन प्रति के समय में महबाह लाग के किसी प्रति का आपने की सत्या की सुचना जैन प्रत्यों के साथ नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध करता की स्वीच की सत्या की सुचना जैन प्रत्यों के साथ नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध की सत्या की सुचना वैन सम्बन्ध साथ नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध की सत्या की सुचना वैन सम्बन्ध साथ नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध की सत्या की सुचना वैन सम्बन्ध साथ नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध स्वाच का सम्बन्ध की स्वाच की सत्या की स्वाच स्वीच सर्वाण नहीं होती। सम्बन्ध का सम्बन्ध स

 <sup>&</sup>quot;श्वं च श्रीमहाबीरम्बर्तवंत्रते गते । पञ्चपञ्चाक्षविके चन्त्रगुप्तीऽसवम्मृतः।" परिक्षित्व पर्व ८१३३९

है। तब तक मद्रवाहु जीवित रहे हो, यह अकल्पनीय है। इस दशा में वही मत युक्तिसंगत प्रतीत होता है, कि श्रवण बेलगोल के साथ जिस चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध है, वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य ही था। पर इस प्रसंग से यह नहीं अूलना चाहिये, कि स्वेतास्वर जैन मद्रबाहु और चन्द्रगृप्त के दक्षिण-प्रवास की बात को स्वीकार नहीं करते, और दिगम्बर जैन अनुश्रुति भी इस विषय मे पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पुण्याश्रव कथा और राजाविलक्षे में श्रवणवेलगोल का सम्बन्ध अशोक के पौत्र चन्द्रगुप्त से बताया गया है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। केवल इन दो ग्रन्थों में ही नहीं, अपितु श्रवणवेलगोल के चन्त्रमिरि पर्वत पर के एक लेख में भी जिस भद्रबाहु का दक्षिण दिशा में जाकर प्राणत्याम करने का उल्लेख है, वह श्रुतकेवली मद्रवाहु न होकर उनके पश्चात् काल का मद्रवाहु है, और उनके जिस क्षिष्य ने अन्तिम समय मे उनकी सेवा की थी, उसका नाम भी चन्द्रगुप्त न होकर प्रमाचन्द है। इस शिलालेख मे महाबीर स्वामी के पश्चात गौतम, लोहार्य, जम्ब, विष्णुदेव, अपराजित, गोव-धंन, अद्रवाहु, विशास, कृतिकार्य, जय, सिद्धार्य, वृतिवेण और वृद्धिल नामक गुरुओं का नाम से उल्लेख करके फिर यह कहा गया है, कि उनकी परम्परा मे हुए मद्रबाह ने यह जान लिया था, कि उज्जियिनी में शीघ्र बारह वर्ष का दुर्मिक्ष पडने वाला है, और तब सम्पूर्ण मृनिसच ने उत्तरापम से दक्षिणपम की ओर प्रस्थान कर दिया, और भद्रवाहु ने कटनप्र नामक स्थान पर ठहर कर समाधिमरण किया। यह व्यान देने योग्य है, कि इस लेख मे केवली और श्रुतकेवली गुरुओ (जिनमें मद्रबाहु का भी नाम है) को गिना कर बाद के गुरुओ की परम्परा मे उस मद्रवाहु का नाम दिया गया है, जोकि उज्जयिनी मे दुर्मिक्ष पड़ने पर मुनिसम के साथ दक्षिण की ओर चला गया, और जिसके साथ उसका शिष्य प्रभाषन्त्र भी था। हरिषेणकृत वृहत्कथाकोश में लिखा है, कि श्रुतकेवली मद्रबाहु से जिन-दीक्षा लेने के अनन्तर चन्द्रगुप्त का नाम विषसाचार्य (विशासाचार्य) हो गया था, और वह जैनी के दम पूर्वियों में सर्वप्रथम था। श्रवणबेलगोल के जिस शिलालेख का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उसमे वर्षमान महावीर की शिष्य परस्परा मे भद्रवाहु के पश्चात् विशास नाम श्री विद्यमान है। यह विशास वृहत्कयाकोश का विशासाचार्य ही है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पर श्रवणबेलगोल से सम्बद्ध मद्रबाहु न तो श्रुतकेवली मद्रबाहु है, और न उसका शिष्य चन्द्रगृप्त या विशासाचार्य । श्रवणबेलगोल का यह लेख बहुत प्राचीन है. और इसका काल सातवी सदी ईस्वी मे माना जाता है। इसके विवरण की उपेक्षा नहीं कही जा सकती, यद्यपि श्रवणबेलमोल में ही अन्य ऐसे शिलालेख भी हैं, जिनमें भद्रबाहुको 'श्रुतकेवली' कहा गया है, और उनके शिप्य का नाम अन्द्रगुप्त लिखा गया है। ऐसे लेखों का हम इसी प्रकरण में ऊपर उल्लेख भी कर चुके हैं।

वर्तमान समय मे ऐतिहासिको का मुकाव इसी जोर है, कि विगनवर जैन अनुश्रुति में चन्त्रगुप्त मीर्य के अन्तिम समय का जिस रूप मे विवरण उपस्क्रम है, उसे विदयसीय माना जाए। इस सम्बन्ध मे जो भी साहित्यिक व अन्य सामग्री विद्यामान है, उस सबका हमने इस प्रकरण में संक्षेप के साथ उल्केख कर दिना है। विकम्बर और विदान्तर जमुजूतियाँ में बहुत मेद और विरोक्त होने के कारण निष्यक ऐतिहासिक के किस किसी भरत को पूर्णस्या माम्य व विद्युपतीय समझ केना सम्मव नहीं है। वब तक कुछ क्रम्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं जाए, यह विद्युपत संविष्य और विद्यासास्य ही रहेगा।

# (२) घोर दुर्भिक्ष

चन्नपूप्त मीर्य के शासन-काल में एक बोर दुमिश पड़ा था, क्षेताम्बर और विमान्बर सोनों मेंन सम्प्रदायों को प्राचीन अनुमृति हस बात को स्वीकार करती है। यह दुमिश्र बारह साल तक रहा था, हसमें सम्बेह किया था सकता है, पर दुमिश्र पड़े की बात उत्तीर्ण ठेखों से थी पुर होती है। ये छेल बोह्योरा और महास्थानगढ़ नामक स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। बोह्योरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, और महास्थानगढ़ बंगाल के बोगार जिले में। सोहयोरा का लेल एक तामपण पर उत्तीर्ण है, बौर जावा तथा लिपि के आधार पर यह माना गया है, कि यह लेल मीर्य गुण का है। इसे अधोग के छेलों की राजना में भी हुछ पहले काल का समझा आता है। लेल इस प्रकार है।

सवित्यनमहमगनसमिनवसितिक इतिर्णिय तेव सगमेव एते दुवे कोट गर्छनि तिवचनिमबुख्वचमीदंममक्क न छ छक्तियति अतियायिक युको गहितवय

इस लेख का सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है—"आवस्तीयानो महामात्राणा शासनं मानविसिटिकटात् । श्रीमितिबंशसाम एवते हे कोष्टाशारे त्रिगर्मे मबुकाळाजान-मोदास्वमारकाण सल कार्योमत आत्ययिकाय । तो गृहीतच्यम् ।"

भी जायसवाल जो ने इस लेख को अग्रेजी मे इस प्रकार अनुवित किया था "—"The order of the Mahamatras of Shravasti issued from the Manavasiti camp. Only to the enants, only on the advent of drought, these (the) dravya store houses of Triveni, Mathura, Chanchu, Modama and Bhadhra are to the distributed, in case of distress they are not to be withheld." जायसवालजी का अग्रेजी अनुवाद लगार्थ अनुहरू के बनुवाद से निम है। व्युहलर का अनुवाद कार दिये गये सस्हत के रूपालत के जनुवार है। यह अनुवाद स्व मकार है "—

The order of the great officials of Shravasti (issued) from (their camp at) Manava tipat: -These two storehouses with three partitions,

<sup>?.</sup> George Buhler-Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

<sup>7.</sup> Epigraphia Indica, Vol. XXII pp. 1-3

<sup>3.</sup> George Buhler-Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary, Oct. 1896)

(which are situated) even in famous Vanshagrama require the storage of loads (NTCN) of black Panicum, parched grain, cummin seed and Amb for (times of) urgent need. One should not take any thing from the grain stored.

साहगौरा ताम्रपत्र पर उत्कीणं केस का अर्थ जिस दग से श्री. जायसवाल और ज्याजं व्यहलर द्वारा किया गया है, उससे यह सर्वथा स्पष्ट है कि यह लेख श्रावस्ती के महामात्री द्वारा जारी की गई एक आजा के रूप में है जिसे कि उन्होंने मनवसिति कैम्प से प्रचारित किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि इस आजा का सम्बन्ध कोष्ठागारों में सिञ्चत उस खाद्य सामग्री के साथ है. जिसे कि दिशक्ष के कारण उत्पन्न आत्ययिक (अविलम्बनीय) दशा में प्रयुक्त किया जाता था। उत्कीर्ण लेख का जो सस्कृत रूपान्तर हमने ऊपर दिया है. वह श्री. व्युहलर के अनुसार है। जायसवाल जी के पाठ में मध्य मेद उत्कीण लेख की तीसरी पन्ति के विषय मे है। 'तिववनिमयलवचमोदममल' को जायसवाल जी ने 'तिगमें मध्काला-जाजमोदाम्बभार' न मानकर 'त्रिवेणीमयराचाचमोदामामद्र' प्रतिपादित किया है, जो मगत प्रतीत होता है। त्रिवेणी, मयरा आदि स्थानों के नाम है, जहाँ दिशक आदि विपत्तिया। के निवारण के लिये द्रव्य-कोष्ठागार विद्यमान थे। श्रावस्ती के महामात्रों ने अपने सन-वसिति के कैम्प ने यही आदेश प्रचारित किया था, कि त्रिवेणी, मथुरा आदि के कोष्ठागारो मे जो मोजन सामग्री सञ्चित है, उसे इस विपत्ति काल मे वितरित कर दिया जाए. उसे रोक कर न रखा जाए। त्रिवेणी. मथरा आदि स्थान श्रावस्ती के महामात्री के अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित ये, अत उनकी ओर से वहाँ के कोष्ठागारों के विषय में आदेश दिया जाना सबंधा सगत है।

महास्थानगढ के लंल में भी उन आदेशों का उल्लेख है, जोकि दुमिल की दबा को दृष्टि में स्वकर प्रचारित किये गये थे। महास्थानगढ का पुराना नाम पुण्डनगळ (पुण्डु-नगर) या। महास्थानगढ से प्राप्त हुए मीथं पृण के उन्कोगें लंख में दसे 'पुण्डनगळ' नाम से ही सूचित किया गया है। इस लेल में भी कोष्टागारों से सब्जित हम्य के उपयोग का उल्लेख है। यह लेख इस प्रकार है—

—नेन स विष (गी) य [ । | न [तर्नादनस] समिदिन [ मु] | महामात्राणा व ब] नेन [ म] । ते सुनिवित्ते पुहनमान्ते ए [ न] [ नि बहित्यिमानि सविभया [ च] [हि] ने [ मा] निय निवहमति दम दिया [ नि पके ः [ यि] कसि सुअ— दियायिक [मि] पि गड (केहि) ( यि) के हि एस कोठामाले कांसं... इस केला का सक्कत रूपात्मर इस प्रकार है—

षड्वर्वीयेम्बः तिलः बत्तः सर्वपं वत्तम् । सुमात्रः सुलक्ष्मीतः पुण्डूनगरतः एतत् निबाह्य-विष्यति। वहवर्गीयेम्बः च दत्तं भाग्यं निवस्यति। उदबात्ययिकाय, देवात्ययिकाय, शकात्य-विकास सपि गण्डकै: (मुद्राग्नि:) वान्यै: (च) एवः कोव्ठानारः कोवः [च परिपूरणीयौ]।

सोहगौरा और महास्थानगढ़ के लेखों को यदि अशोक से पूर्ववर्ती काल का माना जाए, तो यह स्वीकार कर सकना कटिन नहीं होगा कि उनमें उल्लिखत आदेशों को प्रवारित कराने की आवश्यकता उस विशिष्ट परिस्थिति के कारण ही हुई थी, जो कि चन्द्रगुप्त मीर्य के काल मे पड़े कोर दुनिक्ष से उत्पन्न हो गई थी। दुनिक्ष के निवारण के लिये जिन उपायों का प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है, उनपर हम पिछले एक अध्याय मे प्रकाश डाल चुके हैं। कोष्ठागारी में सञ्चित ब्रब्ध तथा भीजन सामग्री को अनुबहपूर्वक (कम मूल्य पर) या सर्वेथा विना मूल्य वितरित (जनतसंविभाग) इन उपायो में अन्यतम थे। चन्द्रगुप्त के शासनकाल ने दुर्शिक पहने पर इन उपायों का भी आश्रम लिया गया था, यही इन उत्कीणं लेखो द्वारा सुवित होता है।

# (३) राजा बिन्दुसार का शासन-काल

चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी मायध राजा के लिये वौराणिक अनुश्रुति में बिन्दुसार, महसार और नन्दसार शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जैन ग्रन्थों में इसके लिये केवल 'बिन्दुसार' गन्द का ही प्रयोग किया गया है<sup>4</sup>, और महावंशों में भी चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी की बिन्दुसार ही लिखा गया है। वस्तुन , चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार ही था। भद्रसार या नन्दमार लिपिकार की मूल के परिचाम हो सकते हैं। ग्रीक लेखको ने सैण्ड्राकोट्स (चद्रगुप्त) के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रोचेटस (Amitrochates) लिखा है। डा. पलीट के अनुसार इसका संस्कृत रूपान्तर अभित्रवात या अभित्रवाद होना चाहिए। सम्मवतः, अमित्रवात (शत्रुओ की हत्या करनेवालो) विन्दुसार का ही विरुद्ध था। विन्दुसार ने चन्द्रगुप्त के जीवन-काल में ही राज्य प्राप्त कर लिया था, या उसकी मृत्यु के अनन्तर-इस विषय मे पूराणों में कोई निर्देश नहीं पाया जाता। पर जैन अनुश्रुति के अनुसार जिन-दीक्षा ग्रहण करते समय चन्द्रगुप्त ने मगव के साम्राज्य को अपने पुत्र बिन्दुसार की सौंप दिया था।

बिन्दुसार के नाम के सम्बन्ध मे अनेक कथाएँ प्राचीन ग्रन्थों मे पायी जाती है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि ने उनका विशेष मूल्य नहीं है, पर एक जैन-कथा को यहाँ उस्लिखत करना अनुचित नहीं होगा। परिशिष्ट पर्व के अनुसार चाणक्य ने यह निर्णय किया था,

१. 'अविता नन्दसारस्तु पञ्च विञ्ञत् समा नृपः।' बायु पुराच, ९९।३३२ 'नविता महसारस्यु पञ्चवित्रत् समा नुवः। ब्रह्माव्ड पुराण ३।७४।१४५ २. परिशिष्ट पर्व ८।४४४

३. 'तस्य पुलो विन्युसारो जद्दवीसति कार्यं ।' महावंसो ५।१८

कि चन्द्रपूर्ण को विच लाने का अन्यास कराया जाए। इसका प्रयोजन यह चा, कि चन्द्रपूर्ण विच के किसे अन्यस्तर हो जाए, और यदि कोई चनु मोजन में विच मिलाकर या विचक्रका द्वारा उचकी हत्या करता चाह, तो वह चक्रक न हो सके। इसी उद्देश्य के चाणक्य चन्द्रपूर्ण को पोजन के स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वच के स्वाच के स्वच के स्वच

प्राचीन अनुभूति के अनुसार बिन्दुसार के समय में भी चाणक्य जीवित था, जीर उसके सासम मूच का सञ्चालक कर रहा था। मञ्जूओ मूळकर में लिखा है, कि विनुसार कर बात कर सासम मूच का सञ्चालक कर रहा था। मञ्जूओ मूळकर में लिखा है, कि विनुसार कर बात कर साम कर साम कर साम कर कर साम कर साम

ततस्य गुर्शमिवन्दुसार इत्यभिवामि सः ॥' परिशिष्ट पर्व ८।४४३

३- 'कृत्वा तु पायकं तीवं जीवि राज्यानि वै तदा ।

वीर्षकालामिजीवी सी अविता दिवसुत्सित: ॥ ( अव्य कीश्रकरूप ४५५-५६) ४. Jayaswal : The Empire of Bindusara ( J. B. O. R. S., 1916 )

१. 'विविबन्दुश्च संकान्तस्तस्य बासस्य मूर्चेनि ।

२. मञ्ज श्रीमूलकस्प, इलोक ४४८

५. 'इतस्य मौर्यमाकाप्य पूर्व हि बाजिसूनुमा । सुबन्युनीम वाक्षिच्यास्सचिवः कारितोऽमवत् ॥' परिक्षित्व पर्व ८।४४६

ईर्ज्या का मान रखता था, और यह चाहता था कि चालस्य के प्रभाव से स्वतंत्र होकर स्वयं अन्त्री पद को प्राप्त कर ले । अतः चाणक्य के उच्छेद के प्रयोजन से एक दिन उसने राजा विन्दुसार से इस प्रकार कहा---राजन् ! यखपि अमी मैं आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर सका है, पर आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, वो परिणाम में हितकर होगी। कूलीनों की यही परम्परा है। आप विश्वासवाती वाणक्य का कभी विश्वास न करें। इस दूरात्मा ने आपकी माता का पेट चिरवा दियाचा। राजा ने दाई को बुलाकर उससे सुबन्धु द्वारा कही गई बात की सत्यता के विषय में पूछताछ की। दाई ने सुबन्धु की बात का समर्थन किया। इससे राजा को चाणक्य पर बहुत कोच आया और वह उसके विरुद्ध हो गया। जब चाणक्य को यह जात हुआ, तो उसे बहुत दु:क हुआ। उसने मन में सुबन्धु को बहुत विकारा, और यह निश्चय किया कि मन्त्रीपद का परित्यान कर तप करने के लिये बन मे चला जाए। इसी बीच में एक अन्य दाई से राजा को अपनी माता की मृत्यु का सत्य बुसान्त जात हो गया था। वह जाणक्य के पास गया और उससे क्षमा वाचमा की। चाणक्य ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर वन से लौट जाने को वह तैयार नही हुआ। सुबन्धु ने भी चाणक्य से क्षमा प्रार्थना की। पर उसका हृदय निर्मेल नहीं था। वह अब भी चाणव्य के प्रति द्वेषभाव रखता था। उसे दर लगा, कि कहीं चाणक्य वन से लौट कर फिर राज्य का मार न सँमाल ले। जाणक्य जहाँ तप कर रहा था, वहाँ बहुत-से उपलो (गोबर के गोहे) का ढेर लगा हुआ था। सुबन्धु ने उनके बीच मे एक जलता हुआ। जगारा इस ढंग से रख दिया, कि कोई उसे देख न पाए। शीझ ही अंगारे की आग उपलो के ढेर से फैल गई, और 'मौयों का आचार्य' जाणक्य इसी अग्नि में जलकर मस्म हो गया। जैन अनुभृति के अनुसार चाणस्य जैन घर्म का अनुयायी या, और चन्द्रगुप्त जी उसी के प्रजाब से जैन घर्म की अर आकृष्ट हुआ था। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि मन्त्री-पद का परिस्थाग कर चाणस्य जब वन को चला गया था, तब वहाँ उसने अनुसन प्रारम्म कर दिया था। जैन गुरुको की परम्परा के अनुसार वह जी अनशन द्वारा समाधिजरण का अभिलाषी था। पर सुबन्धु ने उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया, और अग्नि में जल कर इस महान् राजनीतिज्ञ एवं मौर्य साम्राज्य के निर्माता की मृत्य हुई।

सुबन्यु डारा चाणवय के प्रति जो यह दुव्यंवहार किया गया था, बिन्दुसार के मन में उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, और उसने इस दुव्ट सचिव के प्रति कैसा वरताव किया, इस विषय में परिविष्ट पर्य से कोई सुचना नहीं मिलती। पर महाकवि वरकों की अवसित पुनरी कमा में इस सम्बन्ध में एक निर्योग विद्यमान है। वहीं लिखा है, कि 'जुबन्यु बिन्दुसार के बन्यन से निकल गया था।' इससे सुचित होता है, कि बिन्दुसार ने सुवन्यु को बन्धनायार में

१. परिक्रिस्ट वर्ष ८।४४७-४६९

२. 'युवन्युः किस निटकास्तो विन्युसारस्य बन्धनात् ।'

डाल दिया था, पर वह वहाँ देर तक नहीं रहा था, और बन्चन से मुक्त हो गया था। निस्सम्बेष्ट, सबन्ध एक दृष्ट मन्त्री था। मञ्जूशीमूलकल्प में सम्मवतः उसी को बिन्दुसार का दुष्ट मन्त्री कहा गया है।'इस प्रत्य में चाणक्य के सम्बन्ध में जो सम्मति प्रगट की गई है, बह भी निन्दात्मक ही है। वहाँ जाणस्य के लिये 'कोधसिख', 'दुर्मतिः', 'वमान्तक' और 'द्विजकृत्सित' जैसे विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं।" सञ्जुश्रीमुलकरूप जैसे बौद्ध ग्रन्थ के लिये चाणक्य के प्रति ऐसी भावना रखना अस्वाभाविक नही है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे शास्यप्रयुजितों (बौद्ध भिक्षओ) को देवकायों एव पितकायों में निमन्त्रित करने का निषेच किया गया है, और यह भी व्यवस्था की गई है, कि जिस व्यक्ति की सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट न हुई हो, और जिसने अपने परिवार के पालन का समुचित प्रवन्ध न कर दिया हो, वह प्रवच्या ग्रहण न कर सके। यह व्यवस्था स्पष्टतया बौद्ध वर्म के विरुद्ध थी। ऐसे राजकास्त्री को यदि बौद्ध लोग 'द्विजकूरियत' और 'दुर्मति' समझें, तो यह सर्वया स्वामाविक है। मञ्जुश्रीमूलकल्प के अनुसार चाणस्य को नारक दु ख मीगने पडे थे। वैडि धर्म के विरुद्ध व्यवस्थाएँ करने के कारण मञ्जुश्रीमूलकल्प मे बाणक्य की चाहे कितनी ही निन्दाक्यों न की गई हो, पर इस ग्रन्थ के बौद्ध लेखक को भी चाणक्य के शासन की प्रशासा करने के लिये विवश होना पडा था। उसने लिखा है, कि 'विकारास्य द्विज' (विष्णुनुष्त चाणस्य) दृष्टो का दमन करने वाला, अहित का निवारण करने वाला और हित सम्पादित करनेवाला वा।\*

बौद्ध प्रन्य दिव्यावदान में राजा बिन्दुसार के एक अन्य मन्त्री का उल्लेख है,जिसका नाम राजागुष्त था। सम्भवत, वह बिन्दुसार के झासन-काल के अन्तिम वर्षों से मन्त्री के पव पर नियुक्त हुआ था। दिव्यावदान में जड़ों आचार्य पिक्कलस्ताजीब द्वारा बिन्दुसार

- १. 'बिन्दुवारसमास्यातं बालं दुष्टमन्त्रिणम्।' मञ्जू श्रीमसकस्य ४४२।
- २. भनती तस्य राज्ञदच बिन्दुसारस्य श्रीमतः । चाणक्य इति विक्यातः कोषसिद्धस्तु मानवः ।
- यमान्तको नाम व कोषः तिहस्तस्य च दुर्वतेः ॥' मञ्जूकीसूलाकस्य ४५३-४५४ । ३. 'ततोज्तौ नाटकं दुःखं अनुसूषेह दूर्गतिः ।
- विविधा नारकां बुःसां अनिष्टां कर्मवां तदा ॥' सञ्जुषीसूस्त्रकरूप ४५८ ।
- ४. तस्त्वापरेण विकासः विकासका शिकास्त्वा ॥ ९६३ ट्रिडेपुण समाच्याता विकासां क्रोण विद्युकः । निवर्ष नृपतिन् वाणे वरिद्यात् परिमवाण्य ॥ १६४॥ सम्बागाण्य युव्यानां दुर्वान्ति वानकोत्राच ॥ १९६५॥ महिता निवास्त्राच्यां हितास्त्रीपदृष्ठि । भगुवहार्यव सस्वानां तनुमानोपरोधिन ॥ १६६॥ अभ्युक्षीसक्षक्रक्य

के पुत्रों की परीक्षा का वर्णन है, वहाँ राषागृप्त का उल्लेख मन्त्री के पुत्र के रूप में है। पर बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् जब अशोक और उसके शाइयों में वृष्ट-युद्ध का प्रारम्म हुआ, तो उस प्रसंग में राधानुष्त को मन्त्री लिखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राधानुष्त और जभीक में चनिष्ठ मैत्री संबन्ध था। बिन्दुसार को अभीक से स्नेह नहीं था। दिव्याव-दान में उसे 'दुःस्पर्शनात्र' कहा गया है। बिन्दुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तरा-धिकारी बनाना चाहता था। पर योग्यता और शौर्य में अशोक मुसीम से बढ़ चढ़कर या। जब आचार्य पिक्नलबत्साजीव ने कुमारों की परीक्षा ली, तो मन्त्री का पुत्र राषागुप्त अशोक के साथ उद्यान के नुवर्णमण्डप में गया था। विन्युसार की मृत्यु हो जाने पर जब राज्य के लिये गृह-सवर्ष हुआ, तो उसमें राषागुप्त ने अशोक का साम दिया। अपने माइमों को परास्त कर राज्य-शासन प्राप्त करने मे अशोक को जो सफलता ब्राप्त हुई, उसमे राषागुप्त का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण था । अशोक के इतिहास को लिखते हुए दिव्याददान की इन कथाओ पर हम विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहाँ इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है, कि चाणस्य और सुबन्धु के अतिरिक्त राधागुप्त भी बिन्दुसार का अन्यतम मन्त्री था, यद्यपि उसका अधिक सम्बन्ध अशोक के शासन के साथ है। बिन्दुसार के जीवन-काल में ही राषातृप्त ने मन्त्री का पद सैमाल लिया था, और वह प्रायः अशोक के शासन-काल के अन्त तक मन्त्री-पद पर रहा। जब अझोक ने राज्यकोश से बौद्ध सब को दान देना बाहा था, और असास्यो के कहने से युवराज सम्प्रति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, तो अशोक ने अपना दुःस मन्त्री राषागृप्त के सम्मुख ही प्रगट किया था। दिव्याबदान में राषागुप्त को 'अग्रामास्य' की सज्ञा दी गई है। निस्सन्देह, मौर्य साझाज्य के इतिहास में राधानुष्त आचार्य विष्णुगुष्त चाणक्य के समान ही महत्त्वपूर्ण त्यान रखता है। चाणक्य की प्रतिमा और नीति द्वारा जिम मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ, राधागुप्त के नेतृत्व मे वह उत्कर्ष की वरम-सीमा तक पहुँच गया । कुछ ऐतिहासिको ने कल्पना की है, कि राघागुप्त विष्णुगुप्त (चाणक्य) का पुत्र या, या वह भी उसी काल का या जिसका कि चावक्य था। पर इसका आघार दोनो नामों का अन्तिम भाग 'गुप्त' होना ही है। इसके लिये कोई ऐसा आधार नहीं है, जिसे युक्तिसंगत समझा जा सके।

बिन्दुसार किस वर्ष का अनुपायी था, यह विषय भी विवादघस्त है। महाबंसो में किसा है, कि अदोक का पिता साठ हवार बाह्यणों का मोजन आदि द्वारा पालन किया करता था। ' इससे यह परिणाम निकाण यह है कि बिन्दुसर सनताल बैंच यह हिन्दू पर्म का अनुपायी था। वह बौढ नहीं था, यह पर्योच्च दुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। मञ्जूजीमूककरण जैसे बौढ धम्ब की दृष्टि में यह बात जाक्वयों की थी, कि बौढ धम्ब

 <sup>&#</sup>x27;पिता सक्षिक्ठसहस्सानि बाह्मणो सहायविकाके । भोकेति, सोचिते देव तीर्थि वस्तानि घोषापि ॥' सहावंतो ५।३४

का अनुवायी न होते हुए भी विजुतार वो सुरीमं काल तक सफलतापूर्वक सासन कर सकते में समये हुआ, उसका त्या कारण था। इसका समामान यह कह कर किया मधा है, कि विजुतार (विस्वार) ने जमनी बात्यावरमा में ले-लेल में नालू (देत) डारा एक चैरल का निर्माण कर दिया था। इसी मुक्तमं के प्रमाय से वह 'अमिनिस्त' वसा में स्वान सकते। दिव्यावरात में विनुतार और आवारों पिङ्गाल्यस्त को सम्बन्ध में स्वत का सामा है, कि विनुतार आवीक सम्बन्ध मामा कि सम्बन्ध समित है, उसे दृष्टि में रखकर यह अनुमान किया गया है, कि विनुतार के अनुसार विनुतार ने पिङ्गाल्यस्त आवीवक सम्बन्ध में पाइन स्वत है। दिव्यावरात के अनुसार विनुतार ने पिङ्गाल्य स्वत है। पहिला सामा कि अनुसार विनुतार ने पिङ्गाल स्वत है। यह मित्राल है। वार्यों में यह मित्रालय स्वत होगा। पर केवल आवीवक पिङ्गालयस्त के कारण विनुतार को मी आवीवक सम्प्रदाय का अनुसारी माम लेना पुलिस्तरात नहीं है, यह पि यह सबस्य स्वीकार करना होगा कि मीर्य वस के राजा आवीवक मिल्लो को आदर की दृष्टि से देसते थे। अशोक और दशरण डारा आवीवकों के लिये गुहालों का दान करना हस्का स्पट प्रमाण है।

तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है, कि चाणस्य की सहायता ने बिन्दुमार ने सोलह राज्यों को जीता था, और इन विजयों के कारण उसका राज्य पूर्वी समृद्र से पश्चिमी ममुद्र तक विस्तृत हो गया था। इन सोलह राज्यों के राजाओं और अमान्यों का धात कर चाणक्य ने बिन्द्सार को उनका स्वामी बना दिया था। बिन्द्सार द्वारा जीते हुए राज्य कौन-से बे, यह ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मागव साझाज्य के उत्कर्ष के जिस कार्य को जाणक्य के नेत्स्व मे जन्द्रगप्त के शासन-काल मे प्रारम्भ किया गया था. बह बिन्द्सार के समय में भी जारी रहा। इसमें सन्देह नहीं, किउत्तरी और उत्तर-पश्चिमी मारत चन्द्रग्प्त मौयं के समय मे ही मौयं साझाज्य के अन्तर्गत हो चका था। कलिज् अक्षोक द्वारा जीता गया था। अत विन्दुसार ने जिन राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया था, उनकी स्थिति दक्षिणापथ में ही होनी चाहिये। अशोक के उत्कीर्ण छेखो द्वारा ज्ञात होता है. कि उसका साम्राज्य दक्षिण में बहुत दूर तक विस्तृत था। सदूर दक्षिण के केवल पाण्डय, केरल, चोल और सातियपुत्र ही ऐसे राज्य थे, जो मौर्य माम्राज्य के अधीन नहीं थे। महाराष्ट. आन्ध्र और कर्णाटक के सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे, यह उसके उल्हीण लेको की बाह्य एवं आभ्यन्तर साक्षी से सिद्ध है। यह सबंबा सम्भव है, कि दक्षिण के ये सब प्रवेश बिन्द्रसार द्वारा ही जीते गये हो। गजरात और सौराष्ट्र बन्द्रगुप्त के समय मे मी मौयों के अधीन थे, यह शक रहदामा के उस लेख से स्पष्ट है. जिसमें कि उसने विरनार की सुदर्शन झील के सम्बन्ध में विवरण दिया है। उस विवरण के अनुसार इस झील का निर्माण चन्द्रगृप्त मौर्य के प्रान्तीय शासक पूष्पगृप्त द्वारा कराया गया था। सिकन्दर के आक-

 <sup>&#</sup>x27;राजाय विम्बतारेण बालेता व्यक्त बेतला ॥ पुरा कारित बेल्वं बालुकया अवान्तरे । तस्य कर्मप्रभाषेन विश्वं वाली ट्यांनिन्दित: ॥ मञ्जू की सुरू करूप ४४५-६

मणों का प्रभाव परिवसी तथा उत्तर-परिवसी बारत पर विशेव कर से पढ़ा था, और बारत के इसी प्रदेशों में यक्त-आदात के विश्व कि कि का स्वाय कहा कर वाण्यय और कन्युक्त के उस सैन्यसित का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्यवंग का वन्त कर मों ने उस सैन्यसित का संगठन किया था, जिसकी सहायता से वे नन्यवंग का वन्त कर मों से सी असीनता में अवस्थ में एवं हो सीर पुत्र को सौर मुख्यत के प्रवेश चन्तपूप्त मोर्थ की असीनता में अवस्थ में, पर दक्षिणाय के आन्ध्र, महाराष्ट्र और कर्याटक की विश्व सम्म-वतः विश्व दारा ही की गई थी। चन्त्रपुत्त के अस्यवंश्व क्षेत्र है, कि दक्षिणाय के प्रयेश चन्त्रपुत्र मोर्थ के समय से मार्थ के प्रवेश चन्त्रपुत्र के क्षित्र के समय से में हो माणव सामाज्य की असीनता में आ मार्थ वे। वाभी चन्त्रपुत्र के क्षित्र के समय में ही माणव सामाज्य की असीनता में आ मर्थ वे। वाभी चन्त्रपुत्र के किये अवगवरे को के समय में ही माणव सामाज्य की असीनता में आ मर्थ वे। वाभी चन्त्रप्त के क्षित्र क्षणविक्त के जनकर अपने असिता समय को विता सकना सम्मव हो सका था। पर वह मुक्ति तिमार है। प्राचीन समय में परिवाचको, मुनियों और निम्नुजों के किये राज्यों से शिमा का कोई महरूत नहीं सा। मृतिवत स्वीक्रार कर केने के अन्वतर चन्त्रपुर अपने राज्य साथ करने सामर की स्वार साथ को के सामर का स्वार प्राचीन समय का साथ साथ को सामर का साथ साथ को साथ साथ को साथ साथ की साथ का कोई सहस्य नहीं सा। मृतिवत स्वीक्रार कर केने के अन्यतर चन्त्रपुर

मीयों द्वारा दक्षिण पर आक्रमण करने और उसकी विश्वय के कछ निर्देश प्राचीन तामिल साहित्य में भी विद्यमान है। सगम साहित्य के पाँच काव्यों में भौगों का उल्लेख है। इनमें से तीन काव्य कवि मामलनार के हैं. औरदो अन्य दो कवियों के। इन कवियों के काल के सम्बन्ध में सुनिव्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर संगम साहित्य के अन्तर्गत काव्यो को प्राय. ईस्वी सन् की पहली तीन शताब्दियों का माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मामलनार एक प्राचीन कवि है, और उसने मौथौं तथा उनके प्रवेवतीं नन्द राजाओं का जो उल्लेख किया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। मामलनार के एक काव्य में श्रेम से अभिमृत वियोगिनी हारा यह कहलवाया गया है-- वह कौन-सी वस्तु है, जिसने मेरे प्रेमी को आकृष्ट किया हुआ है? किस कारण वह मेरे आकर्षण की उपेक्स कर रहा है? क्या यह सुप्रसिद्ध और महाविजयी नन्दराज का वह वनकोश है, जिसे उसने वैभव-सम्पन्न पाटलिपुत्र में सञ्चित कर रखा है, और जिसे उसने गंगा की चारा के नीचे छिपाकर रखा हआ है। किव मामलनार ने यहाँ स्पष्ट रूप से उस नन्द राजा का उल्लेख किया है, जिसे पुराणों में 'महाबल' 'सर्वक्षत्रान्तक' और 'अतिलब्ब 'कहा गया है। मौयों के विषय में मामल-नार ने लिखा है, कि उन्होंने एक बहत बड़ी सेना को साब लेकर आक्रमण किया था. और उनके रथ पहाड को काट कर बनाये गये मार्ग से आये बढते चले यहे थे। मीर्यों ने जब दक्षिण पर आक्रमण किया, तो वडगर उनके आगे-आगे चल रहे थे। तामिल साहित्य में वडगर शब्द का प्रयोग उत्तरी लोगों के अर्थ में किया गया है, और इस सब्द से कन्नड तथा तेलुगू लोगो को सूचित किया जाता है। बहुनर के आगे-आसे चलने की बात से यही निविष्ट होता है कि जब मौर्य विजेता आन्ध्र और कर्णाटक के प्रदेशों को जीत कर अपनी अधीनता में ले जा चके थे, तब उन्होंने वहाँ के तेल्य-कन्नड निवासियों की सहायता से सदूर दक्षिण के तामिल-प्रदेश पर भी जाकमण किये है। यद्यपि तामिल देश के बोल और पाण्डय राज्य मीयों की अधीनता में आने से अबे रहे, पर उन पर शीर्य-आक्रमणों की स्मति चिरकाल तक स्मिर रही, और बड़ी मामूलनार सब्ध कवियों के काष्य में सुरक्षित है। ' इक्षिण के ये आक्रमण सम्मवत: विन्तुसार के समय में ही हुए थे, क्योंकि चाणक्य जैसा कुशल मन्त्री उसके समय में भी मौर्य साम्राज्य के सासन-श्रम का सञ्चालन कर रहा था।

माइसर के अनेक उत्कीण लेखों के अनसार कुन्तल का प्रदेश नन्दों के शासन में था। वर्तमान समग्र का उलरी कनारा का जिला और माइसर, धारवाड तथा बेलगाँव जिलो के कतिपय भाग प्राचीन कन्तल के बन्तर्गत है। जिन लेखों मे कन्तल पर नन्दो के शासन का उस्लेख है, वे बारहवी सदी के है। यद्यपि उनकी प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है, पर यह असम्मव नहीं कि महापद्म नन्व जैसे 'सर्वक्षत्रान्तकत' विजेता ने दक्षिणापद्म के इस प्रदेश को भी जीत कर अपने अधीन पर लिया हो। हमें ज्ञात है कि नन्दों के समय में अगध का साम्राज्य बहत विस्तत एव शक्तिशाली या। यदि माइसर के शिलालेको की बात को नत्य माना आए, तो कृत्तल प्रदेश को नन्दों के साझाज्य के अन्तर्गत मानना होगा। उस दशा मे यह भी स्वीकार करना होगा, कि दक्षिणापच का यह प्रदेश चन्द्रगप्त के साम्राज्य में भी सम्मिलित रहा होगा। यदि दक्षिणापय के कलाल जैसे प्रदेश भी चन्द्रगप्त मौर्य के अधीन थे, तो यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन हो जाता है, कि तारानाथ के अनुसार दक्षिण के जो सोलह राज्य बिन्दुसार ने जीत कर मौर्य साझाज्य के अन्तर्गत किये थे. वे कौन-से थे। यह भी सम्भव है. कि नन्दवश के पतन और मौर्य वश के उत्कर्ष के समय की राजनीतिक अञ्चवस्था से लाम उठा कर दक्षिणापय के अनेक राज्य मगाध की अधीनता से मक्त होकर स्वतन्त्र हो गये हो,और बिन्दसार ने उन्हें फिर से माग्रम साम्राज्य से सन्मिन्तित किया हो। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार कलिक भी नन्दों के अधीन था। खारबेल के हाबीगुम्फा विकालेख से भी यही सूचित होता है, कि नन्दों ने कलिक की भी विजय की थी। पर भारत के पूर्वी समद्र तट पर स्थित यह राज्य न चन्द्रग्प्न के साझाज्य के अस्तर्गत था. और न बिन्दुसार के माम्राज्य के। इसे राजा अशोक ने जीता था। नन्दों के पतन काल मे जिस प्रकार कलिञ्ज ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली बी. सम्भव है कि दक्षिणापय के वे प्रदेश भी .. उसी प्रकार स्वनन्त्र हो गये हो, जो पहले नन्दों के अधीन में । कुछ भी हो, यह निश्चय के माथ कहा जा सकता है. कि चन्द्रगप्त के ममान बिन्द्सार भी एक बीर तथा प्रनापी राजा था. और उसके शासन-काल में भी मौयों की शक्ति का उत्कर्ष ही हआ। आचार्य जाणक्य को सरक्षकता एव पथप्रदर्शन में बिन्दसार ने भी उस कार्य को आगे बढाया, जिसका प्रारम्भ चन्द्रगुप्त के समय में हुआ था।

राजा विन्दुसार के शासन-काल की एक घटना का उल्लेख दिव्यावदान में किया गया है। उनके समय में तक्षशिला मेदो बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला सौर्य साम्राज्य के उत्तर-

Sastri K.A.N.: A Comprehensive History of India. Vol. II pp. 501-503.

Rice: Mysore and Coorg Inscriptions p. 3.

परिचमी प्रदेश (उत्तरायम ) की राजवानी बी। बाहीक (पंजाम) जीर गान्वार के जनपदों को समझ की संघीनता में साथ अभी अधिक समय नहीं हवा या। सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व में जनपद स्वतन्त्र थे। भौवों ने नी इनकी जान्तरिक स्वतन्त्रता को नष्ट नहीं किया था। इस दक्षा में यदि इनमें अपनी स्वतन्त्रता एव पृषक् सत्ता की स्मृति सुदृइ रूप से विद्य-मान रही हो, और अवसर पाने पर वे मौयों के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के किये तत्पर हो जाते हों, तो यह सर्वया स्वामाविक है। विक्यावदान में ऐसे एक विद्रोह का इस ढंव से उल्लेख किया गया है-"राजा बिन्दुसार के विश्व तक्षशिला नगर ने विद्रोह कर दिया । तब राजा बिन्द्रसार ने वहाँ अशोक को मेजा। उसे कहा-कुमार, जाओ और तक्षशिला नगर को सान्त करो। बिन्दुसार ने उसे चतुरक्क सेना तो साथ ले जाने के लिये दे दी, पर यान और प्रहरण (अस्त्र-शस्त्र) देने से इन्कार कर दिया। जब कुमार अशोक पाटिलपुत्र से बाहर चला, तो मृत्यो (कर्मचारियों) ने सूचना दी। " अब तक्षक्षिला के निवासी पौरों ने सुना,तो उन्होंने साढ़े तीन बोजन तक मार्ग को सजाया, और पूर्णघट लेकर आने बढ़े। आगे बढकर (पौर ने) कहा-न हम कुमार के विरुद्ध है, और न राजा बिन्द्रसार के। पर दृष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। वे महान् सत्कार के साथ (अशोक को) तक्षशिला ले गये।<sup>१</sup>" बिन्द्रसार के शासन-काल में जो पहला विद्रोह तक्षशिला में हुआ। या. उसे झान्त करने के लिये कुमार अशोक को मेजा गया था। पर दिब्यावदान मे तक्षशिला के एक अन्य विद्रोह का भी उल्लेख है, जो सम्भवतः बिन्द्सार के बासन-काल के अन्तिम वधीं में हआ था। उस समय अशोक उज्जियिनी का शासक था। इस दूसरे विद्रोह को शान्त करने के लिये कमार सुसीम को भेजा गया था।

चन्त्रपुप्त के समान विज्ञुसार के समय में भी भीयं साम्राज्य का यवन राज्यों के साथ धानाक राजनियक सम्बन्ध कायम था। विन्तुसार का समकालीन सीरियन यवन राजा एण्टियोकस प्रथम सीटेर था, जो सैत्युक्त का उत्तराधिकारी था। उत्तने डायभेषन (Daimachus) को गाटलियु ने अपना दूत बनाकर मेंजा था, जो मैरास्वानीक के समान भीये राजा की राजसाम में रहा था। प्राचीन श्रीक लेखकों ने एण्टियोकस प्रथम और विज्ञुसार—जिसे उन्होंने अभियोजेटस नाम से सुचित विचा है—के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी है। एक कथा यह है कि एक बार विन्हुसार ने एण्टियोकस को यह लिखा,

१. 'अय राजो बिन्दुसारस्य तलकिका नाम नगरं विषद्ध मृ । तम राजा विन्दुसारेपाकोको विस्तितः। गण्छ, कुनार तलकिका नगरं सक्तामय । चतुरङ्कां, बसकाबं बसं थानं प्रहरणं च प्रतिचिद्ध । यावत् लावोकः कुनारः वद्धिमुत्रानिनपंच्छत् मृत्येः विद्या-पितः ।...पुन्ता तलकिकानिवालिनः विद्याः अर्थस्त्रीतानि बोल्लानि नामं कोमां कृत्या पूर्णवरं वावाय प्रस्पृत्ताः। अपुत्रा च कव्यति । न वर्षं कुनारस्य विषद्धाः नामि राजो विन्दुसारस्य । अपितु कुट्यामास्याः अस्मावं परित्यन्ते कुन्यस्य । सहता विद्यादाः प्रस्पारं परित्यन्ते । सहता च अस्ति । विद्यावदात्रं नामं कुन्यस्य । अस्ति कुट्यामास्याः अस्मावं परित्यन्ते कुन्यस्य । स्वत्या

कि मेरे लिये कुछ अंजीर, अंग्री सुरा और एक यवन दार्शनिक खरीद कर मेज दीजिये। इसके उत्तर में एण्टियोक्स ने अञ्जीर जीर सुरा तो क्रम कर के मेज दीं, पर सबन वार्शनिक के विषय में यह कहला दिया कि यवन प्रधा के अनुसार दार्शनिकों का कय-विक्रम सम्मव नहीं है।

बिन्दसार के समय में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४७ ई॰ प॰) था। उसने भी भारत के राजा की राजसभा में अपना एक राजदत नियक्त किया था. जिसका नाम डायोनीसियस था। डायोनीसियस चिरकाल तक पाटलिपुत्र में रहा था, और उसने भी मैगस्थनीज के समान भारत का एक विवरण लिखा था। यद्यपि यह विवरण अब उपलब्ध नहीं है, पर ऐतिहासिक प्लिनी ने अपने ग्रन्थ मे इस विवरण का सुचार रूप से उपयोग किया है।

बिन्दसार के शासन-काल की कोई अन्य घटना या महत्त्वपूर्ण बात अब तक जात नहीं हो सकी है। मञ्ज्ञश्रीमलकल्प मे उसके लिये प्रौड, घृष्ट, सब्त (जो अन्यों के सम्मुख लले नहीं), प्रगत्म, प्रियवादी और स्वाचीन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण उसके व्यक्तिगत चरित्र तथा स्वमाव पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि विन्द्सार एक शक्तिशाली तथा सुयोग्य राजा था, और उसके शासन-काल मे मौर्य साम्राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। तक्षशिला मे उसके शासन के विरुद्ध विद्वोह अवस्य हए, पर साम्राज्य में अन्यत्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम रही।

महाबंसो के जनसार जिन्दसार के १०१ पृत्र थे. जिनमे सबसे बडा सुमन था। सम्भवत , इसीको दिव्यावदान से मुसीम नाम से लिखा गया है। १०१ पुत्र होने की बात में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें मन्देह नहीं कि बिन्द्सार की अनेक रानियाँ थी, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनकी सख्या भी पर्याप्त थी। बढ़ा पुत्र होने के कारण यद्यपि राजीसहासन पर सुनीन या सूमन का अधिकार था, पर उसके छोटे माई अशोक ने अपने माइयों को यद्ध में परास्त कर स्वय राज्य प्राप्त कर लिया था। अशोक की राज्यप्राप्ति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

पौराणिक अनुश्रति के अनुसार बिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष था. श्रीर सहाबंसी के अनुसार २८ वर्ष । मञ्जूश्रीमलकल्प मे उसका शासन-काल ७० वर्ष लिखा है, जो स्पष्टतया अस्वीकार्य है । सम्भवत , बिन्दुसार की आयु ७० वर्ष की थी । ऐतिहासिक पौरा-णिक अनुश्रुति को विश्वसनीय मानते हैं। बिन्दुसार २९९ ई० पू० मे पाटलिएन के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ था २७२ ई. पू में उसकी मत्य हुई।

- १. 'प्रौढो ब्ष्टक्च संब्रलः प्रगत्मक्चापि प्रियबादिनम् । स्वाधीन एव तद राज्यं कुर्यात वर्षाचि सप्तति:। यज्यक्रीसल कल्प, ४४९।
- २. 'बिन्बुसारसुता आसं सतं एको च बिस्सुता।' महावंसी ५।१९
- ३. 'अबिता नन्यसारस्यु पञ्चावक्षत् समा मृषः।' बायुपुराव ९९।३३२ ५. तस्स पुरो बिन्युसारो अट्टबीसति कारयि।' बहावंसो ५।१८
- ६. मञ्जू जीमूलकस्य, ४४९।

#### सोलहर्वा अध्याय

# राजा अशोक का शासन काल

### (१) अशोक का सिंहासनारोहण

२७२ ई. पू. में राजा बिन्हुवार की मृत्यु हुई, और उनके जन्मतम पुत्र अवोक ने मीर्य साम्राज्य के राजसिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया। बौद्ध प्रन्यों के अनुसार अवोक ने अपने अनेक माइन होने को नार कर पाटिलपुत्र के सिंह्ससन पर अपना अधिकार स्वापित किया या। महाबंसी में लिखा है—

"कालायोक के बस पुत्र थे। जब कालायोक की मृत्यू हो गई, तो इन प्राइसों ने वाईस वर्ष तक सासन किया। उनके बाद नी नव्य हुए, जो कम से राज्य बने। इन्होंने की बाईस वर्ष तक राज्य किया। नीवें नव्य का नाम बननव्य था। चाणक्य नाम के बाइएग ने उक्र कीव से इस चननव्य का चाल किया, और औरित्य कीत्रियों के न्या में उत्तरक भी से युन्तर चन्य-गृत्य को सम्पूर्ण जम्मूडीय के राज्य के रूप में अमिषिकत किया। इस चन्द्रगृत्य ने बीनीस वर्ष तक राज्य किया। उत्तका पुत्र बिन्दुसार वा, जिक्कने अट्टाईस वर्ष तक सासन किया। विनुद्धार के एक सी एक पुत्र थे। इसमें असोक अत्यन्त तेजस्वी जीर बठनान्य था। जसोक ने ९९ बैमाहक (वीतेके) जाइयों को भार कर सम्पूर्ण चन्द्रश्चीय पर सासन किया।

लड़ा में नियमान प्राचीन बीढ अनुभूति के अनुसार अयोक ने अपने बाइमों की हत्या करते ही पाटलियुन के राजधिहासन को प्राप्त किया था। यीपक्सी की कथा भी महामंत्रों की कथा के सद्या ही है। उसे पुनक रूप से उल्लिखित करने की आवस्पकता नहीं है। पर दिव्यानयतान की कथा मियोच महत्त्व की है। उससे अयोक के बास्पकाल के मध्यम्ब में भी अनेक बाते बात होती है। यह कथा इस मकार है—

"पाटलियुत्र में विन्तुसार नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 'सुसीम' रखा। इसी समय चम्मा नगरी में एक बाह्मण निवास करता था, जिसकी कत्या बहुत 'चूनर' वर्षनीया, प्रासादिका और वनरव करवाणी' थी। उसके प्रसिक्त के सम्बन्ध में उमीतिषियों में पूछा गया। उन्होंने कताया—इसका पति राजा होमा, क्षार हमें के सम्बन्ध में उमीतिषियों में पूछा गया। उन्होंने कताया—इसका पति राजा होमा, क्षार हमें का प्रस्त हो कर एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और हसरा विरस्त हो कर

विनुसारकुता जालुं सर्त एको च विस्तुता । जरीको जाति तेसं तु पुज्यतिको सिदिको ॥१९॥ वेसारिके आतरो तो हल्या चृक्ताकं सर्त । सक्के सम्बद्धीर्थास्य एक्टरक्यस्यपृति ॥२०॥ महानंत्री ५।१९-२०।

'मिद्धवत' हो जायगा। अपनी पूत्री के विषय में यह भविष्यवाणी सून कर बाह्मण की बहत प्रसन्नता हुई। वह कत्या को साथ लेकर पाटलिपुत्र गया, और उसे उत्तम वस्त्रों तथा आम्-वणों से सजाकर राजा बिन्द्रसार की पत्नी बनने के लिये उसने उपहार रूप मे दे दिया। जब वह ब्राह्मण कन्या अन्तःपुर मे प्रविष्ट हुई, तो अन्तःपुर मे निवास करनेवाली अन्य स्त्रियों ने सोचा, यह कन्या अत्यन्त सुन्दर, दर्शनीया, प्रासादिका और जनपद कल्याणी है। यदि कही राजा इसके साथ सम्भोग कर लेगा, तो वह हमारी बात तक न पूछेगा, हमारी और आँख तक नहीं उठायेगा। यह सोचकर उन्होंने बाह्मण कन्या को नाई का कार्य सिखा दिया। जब वह नापित कार्य में खब निपूण हो गई, तो राजा के बाल और मुँछें आदि सँवारने लगी। जब राजा सो रहा होता या, तो वह उसके वाल सँवारा करती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उससे वर माँगने को कहा । ब्राह्मण-कन्या ने कहा---'मै देव के साथ नमागम करना चाहती हैं।' यह मुनकर राजा ने उत्तर दिया--'तू नाइन है, और मै क्षत्रिय राजा हैं। तेरा मेरे साथ समागम कैसे हो सकता है ?' बाह्मण कत्या ने कहा--'देव, मै नाइन नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे आपकी पत्नी होने के लिये ही प्रदान किया है। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया-- 'किर तुझे नाइन का कार्य किसने सिखाया है ?' 'अन्त पुर की स्त्रियों ने', ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया। इस पर राजा ने उससे कहा—'अव तुझे और अधिक नाइन का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।"

राजा विन्तुसार ने उस बाह्यशकत्या को अपनी पटरानी बना ित्या, और वह उसके साथ कीडा, रथण आदि करने लगा। उसके गर्म रह तथा, और नी मास पश्चात् एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी पटरानी से पुछा —हसका क्या नाम रचा जाए? रानी ने उत्तर दिया —हस वच्चे के होंने से में अयोका हो नई हूँ, अत इसका नाम अयोक रखा जाए। उसका नाम अयोक रख दिया गया। हुछ समय पश्चात् रानी ने एक क्या पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र की प्राण्ति से रानी के सब हु ल-बोक आदि का सदा के लिखे अन्त हो यथा था, अत इसका नाम विमत्त्रकोल रखा गया।

कुमार अयांक का वारीर ऐसा नहीं था कि उसके स्पर्ध से मुख प्राप्त होता हो। यह 'हु स्थांमात्र' था, इपलियं राजा विजुतार उसे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह वातने के लियं उत्पृक था, कि उनके पुत्रों से कौन सबसे अधिक सोध्य है। इस प्रयोजन से उसके परिवाजन पिङ्गाजनस्थानीय से सलाह की। राजा ने उसे बुकाकर कहा— 'उपाध्याय' कुमारों की परीका के हैं। देवारे हैं, कौन हम योध्य है कि मेरे बाद राज्य कार्य को सेनाए सेके।' परिजाजन पिङ्गाजनस्थानीय ने उत्तर दिया— 'बहुत अच्छी बात है। कुमारों को केवर उद्याप के प्रयोज्य पे बिल्ये। वहीं कुमारों की वरीक्षा लेवें।' राजा ने पिङ्गाजनस्थानीय के कमनानुमार कुमारों की वरीक्षा लेवें।' राजा ने पिङ्गाजनस्थानीय के कमनानुमार कुमारों की वरीक्षा लेवें।' उत्तर विज्ञाजनस्थानीय के कमनानुमार कुमारों की वरीक्षा लेवें। वहीं कुमारों की वरीक्षा लेवें।' उत्तर विज्ञाजनस्थानीय के कमनानुमार कुमारों की वरीक्षा लेवें। वहां कुमारों की वरीक्षा लेवें के किये पुवर्णनप्यस्थ गये हैं, तु भी वहीं कला जा।'

अक्षोक---'राजा तो मुझे देखना की नहीं जाहता, में जाकर क्या करूँगा ?' साता---'पितर की चले जाना ही ठीक है।'

अशोक--- 'बहत अच्छा, परन्तु भोजन मेज देना।'

अब अक्षोक पाटलियुन से बाहर निकला, तो प्रधानमन्त्री का पुत्र राधागुरत उसे मिला। उसने प्रश्न किया—'अक्षोक, कहाँ जाते हो ?' अक्षोक ने उत्तर विवा—'आज राजा सुवर्ण-मण्डप में कुमारों की परीका के रहे हैं। मैं भी बढ़ी जाता हैं।'

उस समय बही राजा का महत्कक नाम का हाची लड़ा हुआ था। अखोक उस पर चढ़ गया और सुवर्णसम्बर जा पहुँचा। वह भी अन्य कुमारों के साथ पृथिमी पर बैठ गया। इसी बीच में कुमारों के लिये भोजन आया। अचोक की माता ने भी निष्टी के बरतन मे वही और वायक रख कर में के दिया था। राजा बिन्दुसार ने परिवाजक पिक्क लक्साओव के कहा— उपाध्याय! कुमारों की परीक्षा लीजिये। देखिये, मेरे बाद कीन राजसिंहासन पर बैठने के योग्य है।

सब कुमार सुवर्णमण्डप से अपने अपने निवास स्थानो पर चले गये। अशोक की माता ने उससे पूछा— क्या निर्णय हुआ ? कीन राजा बनेगा? ' वशोक ने उत्तर दिया— 'विसका यान, आसन, मोजन, पात्र, बस्त्र, पात सबसे उत्कृष्ट हैं वही राजा बनेगा, बहु निर्णय हुआ है। मेरा विचार तो यह है कि में ही राजा बनूँगा, क्योंकि हाची मेरा यान है, पुचिची नेरा आसन है, मिट्टी का बना बरतन मेरा पात्र है, दिव और चावल मेरा मोजन है. और उसस्य जल मेरा पात्र है।'

वतः आप शीघ्र ही पाटलिपुत्र छोड़ कर किसी मुदूरवर्ती प्रदेश में बले आएँ। वह संशोक राजा बन जाए,तो वापस बले वाना। रानी की बात मान कर परिवालक पिक्कलबरसाजीव सीमावर्ती जनपद में चला गया।

एक बार की बात है कि तक्षशिला नगर ने राजा विन्यूसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शान्त करने के लिये बिन्द्रसार ने अशोक को मेजा। अशोक को बलाकर राजा ने कहा--- कमार' जालो, तक्ष शिला नगर को शान्त करो। 'विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा बिन्दसार ने बसोक को चतुरक्त सेना तो दे दी, परन्तु यान और अस्त्र देने का निषेध करदिया। जब कुमार अशोक पाटलिपुत्र से बाहर चले, तो मृत्यों ने उनसे कहा— 'कमार ! हमारे पास युद्ध के अस्त्र-शस्त्र तो हैं ही नहीं, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे ? यह सनकर अशोक ने उत्तर दिया-पदि मेरे राज्य में कुशल रहनी है, तो अस्त्र-शस्त्र जल्पन्न हो जाएँ।' अशोक के यह कहते ही पृथिवी में छेद हो गया और देवताओं ने स्वयं प्रगट होकर अस्त-शस्त्र उपस्थित कर दिये। अब अशोक ने चतुरक्क सेना के साथ सक्कशिला की ओर प्रस्थान किया। जब तक्षशिला के नगरनिवासियों को यह ज्ञात हुआ, तो वे बहत चिन्तित हए। उन्होंने तक्षक्तिला के बाहर साढे तीन बोजन दूर तक मार्ग को मलीमानि मजाया, और पूर्ण घटो के साथ कुमार अशोक के स्वागत के लिये वल पढ़े। अशोक के आने पर 'पौर' ने निवेदन किया-- 'कुमार, न हम आपके विरुद्ध है और न राजा बिन्दुसार के। पर इच्ट अमात्य हमारा परिमव करते हैं। तक्षक्षिला के नागरिक स्वागत-सरकार के साथ कमार अशोक को अपने नगर में ले गये। अशोक के साथ दो बड़े-बड़े हाथी आये थे । वे उसके आगे-आगे चलते थे और मार्ग से सब बाधाओं को दूर करते जाते थे । यह देख-कर देवताओं ने कहा---अक्षोक अवस्य ही चक्रवर्ती सम्राट्बनेगा। उसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिये।

यह तो अयोक के विषय में हुआ। उपर सुनीम (बिन्दुनार का उमेट पुत्र) मुबर्गमण्डय से बापस कीट कर जब पाटिलपुत्र में प्रवेश कर रहा था, तो बिन्दुनार का प्रधानमन्त्री
सल्लाटक पाटिलपुत्र से बाहर जा रहा था। मुसीम खेल में मत्म था, उसने मखील में
सल्लाटक पाटिलपुत्र से बाहर जा रहा था। मुसीम खेल में मत्म था, उसने मखील में
मज्ज को सिर पर खटका गिरादी दिया। यह देख प्रधानमन्त्री सोक्षेत ल्या।—आज तो
यह किर पर खटका गिराता है, जब राजा बन आयमा तो अस्त गिराने लगेगा। अत ऐमा
उपाय करूँगा कि यह राजा बन ही न सके। सल्लाटक ने इसके लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ
कर विया। पौज सी अमार्थों को उसने सुनीम के विकड़ कर विया और उनके साथ मिलकर
यह निर्णय किया किया कि अदीक की राजा के पद पर अमिष्यत किया जए। अपने इस निर्णय
की कियान्तिन करने के प्रयोजन से इन अमार्थों ने एक बार फिर तलक्षिला में बिड़ोह

इस बार तक्षणिला के विद्रोह को शान्त करने के लिये राजा विन्दुसार ने कुमार सुसीम को मेजा। पर सुसीम विद्रोह को शान्त करने में असमर्च रहा। इसी बीच में विन्दुसार बीमार पढ़ गया। उसने क्षमात्यों से कहा---कुमार सुसीम को यहाँ बुका को। उसे राजा के पद पर प्रतिष्ठापित करना है। विद्रोह को शान्त करने के लिये अशोक को तक्षशिका मेज दो।

यह सुनकर बमात्यों ने कुमार बसोक को हत्ती से लेप दिवा, बीर लास को लोहे के बरतन में बालकर उबालते समें । उन्होंने प्रसिद्ध कर दिवा कि कुमार बखोक बीमार है। (मन्मवत: हसका उद्देश्य यह वा कि असोक को तससिला न जाने दिया जाए) उचर बिन्दुसार की दया निरन्तर विश्वरती गई। जब उनकी बनितम असस्था निकट जा गई, तो अमात्य असोक को दिविश्व बस्त्रों और आमूचणो से सवा कर बिन्दुसार के पास के गए और उनके कहा— जमी इसे राजयद पर प्रिक्तिपति कर वीजिये। जब सुसीम तक्षांत्राज

यह युनकर अञ्चोक ने कोच से आविष्ट हो राजा बिन्दुसार से कहा— 'यदि बर्म के अनुसार राजिसहासन मुझे ही प्राप्त होना है, तो देवता मेरे पट्ट बीच दें।' देवताओं ने ऐसा ही किया। यह देककर बिन्दुसार के मुख से खुन बहने रूपा, और बीध ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके परचात बसोक को राज्य प्रसान कर दिया गया। जब अञ्चोक को राज्य दिया गया, तो यक लोग एक योजन जमर और नाग एक योजन जीव इस बात को सुत्र रहे हो। अञ्चोक ने राज्यपत्र को प्रभाग मनी के पद पर नियक्त किया।

विज्यावदान की यह कथा अनेक वृष्टियों से सहस्वपूर्ण है। इससे निम्नलिक्कित बातें सुचित होती हैं—(१) अशोक की माता चम्या के निवासी एक ब्राह्मण की कच्या थी।

१. विध्यानदान (कावेल शीर नील) वृच्छ ३६९-३७१

बन्तापुर में उसे सम्मानित स्वान प्राप्त नहीं था, बीर सम्मवतः उसकी स्थिति एक राभी भी भी नहीं थी। (२) राजा विजुतार खाशेक के प्रति स्वेत बौर वास्त्रस्य की प्रावन नहीं रखता था। इसका एक कारण यह था, कि जयोक मुजद नहीं या और दूसरा कारण सम्मवतः यह था कि वह एक ऐसी माता का पुत्र वा जिसे राणी की स्थित प्राप्त नहीं थी। (३) पर जशोक की योग्यता असंदिग्ध थी। अनेक राजपुत्त वह मानते वे कि विजुतार के बाद राजविद्यासन का योग्य अधिकारी वहीं है। इसीलिये परिकायक पिक्काव्यस्तात्रीक ने यह प्रविव्यस्तन का योग्य अधिकार ही है। इसीलिये परिकायक पिक्काव्यस्तात्रीक ने यह प्रविव्यस्त का का योग्य अधिकार ही है। इसीलिये परिकायक पिक्काव्यस्तात्रीक ने यह प्रविव्यस्त का प्रतिक्र स्वावस्त्र का स्वावस्त्र वाहित्य की काव्यस्त्र के अनुत्र रिक्काव्यस्त की अनुत्र रिक्काव्यस्त्र की माता हुन सम्प्रत्यय के प्रति जगाम अब्दा रखती थी। (४) राजा विजुतार की मुत्र के अनन्तर जशोक ने पाटलिपुत्र के राजधिहासन पर अधिकार कर विध्या। पर उसकी स्थिति पुरिक्रित नहीं थी, व्यमित उसकार वाला को स्वावस्त्र के प्रतिक्रा अहा आई सुतीस अपने को राजगरी का स्वावस्त्र विधान प्रतिक्रार प्राप्त या था। अशोक की स्थिति तमी सुरक्तित हुई, अब उसने मुसीम को सारक उपने मानत था। अशोक की स्थिति तमी सुरक्तित हुई, अब उसने मुसीम को सारक उपने मानते था। अशोक कर दिया।

लका में विद्यमान बौद्ध अनुभृति के अनुसार अशोक ने अपने ९९ साह्यों को मारकार राजवाही पर अधिकार किया था। महाव्यक्ते के अनुसार अब राजा विज्ञुद्वार बीमार पढ़, नो अयोक उज्जेपी के शासक वे। दिव्यावदान की कथा के अनुसार विज्ञुद्वार हो राण होने के समय अशोक राजके से ही थे, जोर अमार्थों ने सुसीन की उपेका कर उन्हें राज्य विद्वास पर आपके के स्वास पर अपने कि साम कर उन्हें राज्य विद्वास पर आपके के उन्हों से कर करा कि के समय अशोक उज्जेपी में थे। ज्या ही उन्हें अपने पिता की मृत्यू का समाचार मिला, बहु वहां से कर पढ़े और अपने बढ़े माई मुनन को परास्त कर उन्हों ने पार्टिक्ट्र का राजांत्रही-मन मारा कर किया। दिव्याददान में जिसे सुसीम कहा थया है, महाच्यों ने ऐसे ही सुमन कहा है। महाच्यों जोर दिव्याददान की कथाओं में एक मेंद यह मी है, कि विज्ञुद्वार की महाचे से समय महाव्यों के अनुमार आपती के उन्होंने में या और दिव्यावदान के अनुमार पार्टिक्ट्रिय में। विव्यावदान में अशोक के उज्जेन में 'कुमार' (प्रात्तीय हासक) मिलुक्त होने का उल्लेख नहीं है, और महाव्यों में समित्र के विद्राह और उन्हों के ही ही एस समित्र के सिंह की हिए अपने के अने बाने की कथा मही हो। से प्रति होता है, कि सल्हुता कर उल्लेख नहीं है, और महाव्यों में समित्र की विद्राह और उन्हों के हिए समित्र कर के से के सान करने के लिए अधीक के में अने कान कर बे की सान करने के लिए

 <sup>&#</sup>x27;बिनुसारस्स पुतानं सब्बेतं बोहळ्कालुनी । तुमनस्स कुमारस्स तो सो हि हुमारको ॥३८ असोको पितरा विश्वं राज्यं वर्ण्यामित्रं हि सो । हिस्ता गती कुण्युत् विन्तुतारि कालाको ॥३९॥ काला पुरं सनावार्ण यहै पितरि आतरं ।

घ तित्वा बेट्ठकं रक्बं अमाहेकि पुरे वरे ॥४०॥ महाबंसी ५।३८-४०

अकोक और तक्कक्षिला के सम्बन्ध के विवय में एक निर्वेश उत्कीर्ण केसों द्वारा भी उपस्थ है। तक्षक्तिका के सन्तावकों में सिरकप संज्ञक क्षेत्र के एक मकान पर लगा हुआ एक उस्कीण लेख बिखा है, जो बरेमाई भाषा में है। इसमें एक ऐसे राजपदाधिकारी का उल्लेख किया गया है, जिसकी पदवद्धि 'प्रियदर्शी' की कृपा से हुई थी। यह लेख प्राय: सण्डत है, और इस में "प्रियदर्शी' जब्द की खण्डत दशा में ही है। उसके केवल 'प्रियदश' इतने अक्षर सरक्षित हैं। पर वे यह स्थित करने के लिये पर्याप्त है कि इस लेख में जिस राजपदाधिकारी का उल्लेख है. उसकी पदवद्धिका श्रेय प्रियदर्शीको जा। यह लेख तीसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्ध का माना जाता है। राजा बिन्दुसार का शासन काल २९८ से २७२ ई० पू० तक था। अत इस लेख को बिन्दुसार के शासन-काल का ही माना जाना चाहिये। इसी शासन काल में अशोक कुछ समय के लिये तक्षशिला का शासक रहा था। 'प्रियदकीं' विशेषण अशोक के लिये ही प्रयक्त हुआ है, किसी अन्य मौर्य राजा या कुमार के लिये नहीं। बतः यह मानना असगत नहीं होगा. कि तक्षशिका से प्रकृत अरेमाई शादा का यह लेख उस काल के माथ मम्बन्ध रखता है, जबकि अशोक (प्रियदर्शी) तक्षशिला का शासक था<sup>9</sup>, और पाटलि-पत्र के राजीसहासन पर राजा बिन्दसार विराजमान थे। सम्मवत , अशोक पहले तक्षशिला का 'कुमार' रहा और बाद मे उज्जैन का। जब बिन्द्सार रोगशैंस्या पर पहें थे, और मानध साम्राज्य के नये राजा का प्रकृत राषागप्त तथा अन्य अमात्यों के सम्मूख उपस्थित था, तब अशोक उज्जैन मे ही था।

उज्जैन के 'कुमार' (प्रान्तीय सासक) के रूप में अशोक के जीवन के साथ सम्बन्ध रखनंबाजी अनेक घटनाएँ महावंसी द्वारा बात होती हैं। उनके अनुसार जब अशोक अवस्ति राष्ट्र (राजधानी-उज्जैन) का जोग कर रहा था, तो विविधा नगरी से उसका परिचय 'वेवी' नाम की एक कुमारी से हुआ जो बही अध्येठी की कथा थी। उन दोनों में प्रेम हो ज्या, और उनके जो सत्तान उत्पन्न हुई, जिनके नाम महिन्द (महेन्द्र) और संधीनाम (विधीनता) थे। दोनों की जाय से दो वर्ष का अन्तर था। अंका के इतिहाद से महेन्द्र और

<sup>?.</sup> Epigraphica Indica, Vol. 19 p 251

२. 'कनेन वेदिसिगिर नगरं बातु देविया । सम्पन्नो मतरं परिस्त, देवी दिश्या पियं दुतन् ॥६ अवस्तिरदृठं मुञ्जस्तो पितरा विकासस्ता । सी असोक कुमारो है उन्कंगीममना दुरा ॥८ वेदिले तगरं वासं उपान्त्वा ताहि तुर्व । देवि नाम समित्वान कुमारि सेदिञ्चीतरम् ॥६ संवास ताम कप्पेस पार्च पविद्यते तसा । उज्जीनयं कुमारं तं नहिन्यं जनमी तुर्व ॥१० बस्सावस्तिरकस्म संमानिसञ्च बीतरा ॥१२ 'महाबंसी-१३-६-११ ।

संबंधिया का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वहां बौद वर्ग के प्रचार के क्रिये हन्होंने बहुत काम किया। महेन्द्र ने बीस साक की आयु ने प्रवच्या प्रहुक कर की, और विश्व वन कर बौद वर्ष का प्रचार करना प्रारम कर दिया। कन्द्रा की लियों में भी बौद धर्म का प्रचार किया जा सके, इस प्रयोजन से संवंधिया जी मिशुणी वन कर वहाँ वर्ष और उसके प्रयन्त से कन्द्रा की लावों रिज्यों ने बौद धर्म का अनुवाधी होना स्वीकार किया।

बिन्दसार की मत्य के पश्चात जब अशोक ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब भी देवी विदिशा में ही रही। वह पाटलिएन नहीं गई। बीद धर्म की नतीय धर्मसंगीति (महासमा)का वर्णन करते हुए महावसों मे अशोक की रानी का नाम अमन्धिमित्रा लिखा गया है । यह महासमा पाटलिपुत्र में हुई बी, और अशोक न इसके सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पाटलिपुत्र में अशोक के साथ 'देवी' का उल्लेख न कर जो असन्धिमित्रा को उसकी रानी के रूप में लिखा गया है. इससे यह परि-णाम निकाला जा सकता है कि मौर्य साझाज्य के राजमिहासन पर आरुढ़ होने के अनन्तर अगोक ने असन्बिधिया के साथ विवाह कर लिया था। इसका एक कारण सम्मवत: यह या कि देवी विदिशा के एक श्रेष्ठी की कत्या थी और उसे विशाल मागध साम्राज्य की साम्राजी के रूप में स्वीकृत कर सकता अमात्यो तथा अमिजात वर्ग के लिये सगम नहीं था। पर लंका के प्राचीन इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले एक ग्रन्थ में देवी को 'विदिशा-महादेवी' और 'शाक्यानी' लिखा गया है', जिससे यह सुवित होता है कि देवी प्राचीन शास्त्रगण के किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी। सुग्रम के राजाओं द्वारा जब शाक्यगण की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया गया, तो उसके बहत-से व्यक्ति सुदुर प्रदेशों में भी जा बसे में। यह असम्भव नहीं है, कि देवी जिस श्रेष्ठी की कत्या हो, उसके प्रवंज कपिलवस्त से आकर विविधा में बस गये हो। पर यह भी हो सकता है, कि लंका में बीद धर्म का प्रचार करने वाले महेन्द्र का सम्बन्ध शाक्य गण (जिसमे अगवान बद्ध ने भी जन्म लिया था) के साय जोडने के लिये ही इस कथा का आविष्कार किया गया हो। विदिशा का बौद्ध धर्म के साथ धनिष्ठ मम्बन्ध रहा है। उसके समीप ही साञ्ची का प्रसिद्ध स्तप विद्यमान है, जिसके निर्माण का प्रारम्म मौर्य यग मे हो चका था। अशोक का विदिशा के साथ जा सम्बन्ध था. इसी के कारण सम्भवत साञ्ची ने बीट वर्म के केन्द्र के रूप मे इतनी अधिक ख्याति प्राप्त की थी। अशोक, देवी, महेन्द्र और सम्मिता के सम्बन्ध में जो इतिवास महा-बंसो आदि लका के पराने ग्रन्थों में पाया जाता है, कतिपय ऐतिहासिकों ने उसकी सत्यता में सन्देह प्रगट किया है। चीनी यात्री हा एनत्साम ने महेन्द्र को अशोक का माई लिखा है।

१. 'एकं असन्विमित्ताय देविया तु अदापिय।' महाबंसी ५।८५

२. महाबोजिवंस प्०११६

<sup>8.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 91 and 231

हसी को दृष्टि में एक कर बोल्कववर्ष' बीर सिमय' वैसे ऐतिहासिकों ने लंका के इतिवृत्त को विश्वससीय नहीं भाता है। पर कू एम्स्लाम ने भी वह लिखा है कि लका में वीद वर्ष का महत्त्व द्वारा निक्या वया, और कोटी बायू में ही रावकुल के इस कुमार ने वर्ष में को प्राप्त कर लिखा ।' महावंत्रों के अनुवार महेन्द्र ने बील वर्ष की जायु में निकृत्त प्रदूष किया था, और उसकी बहन संवित्तना ने बठारह साल की बायू में। इससे पूर्व संवित्तना का विवाह अम्मिबहा। (बिन्तवहा) के साथ हो चुका था, औ राखा अचीक का मानवा (मानिय) था। बन्तिबहा से संवित्तना को एक पुत्र भी उत्पन्त हुवा था, जिसका नाम मुनन रखा यथा था। पर बालक सुनन की परवाह न कर संवित्तना निकृती वन गई थी, और लंका की स्थियों में बीढ वर्ष ने प्रयाद करने के लिखे चली वहीं थी।

इसमें सन्देह नहीं, कि बसोक सुधी में समय तक उज्जैनी का सातक (कुमार) रहा था।
महास्त्रों के बन्तार महेन्द्र ने वमियोक्त (बसोक) के सातन काल के छठ वर्ष में प्रवच्या
महास्त्रों के बन्तार महेन्द्र ने वमियोक्त (बसोक) के सातन काल के छठ वर्ष में प्रवच्या
महास्त्रों के तीर तब उसकी आयु बीत वर्ष की थी। यदि महास्त्रों में दिये भिद्र नवर्षों के सोन सिहान कर विकास के सात्र महिन्द्र के राजिस्हानन पर आकड़ होने के समय महेन्द्र की बहु तक का था। वर्षों की वर्षीलियों के अनुवीलन
में ऐतिहामिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि जयोक की वर्षीलियों के अनुवीलन
में ऐतिहामिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि जयोक की बार वर्ष तक अपने माइयों
के मान युक्त करना पड़ा था, और राजा बिन्दुसार की मृत्यु के बार साल बाद ही वह पाटिलपुत्र के राजितहासन को प्राप्त कर सका या। इस अपने वर्षों के साल की हैं है है, तो महेन्द्र की आयु दस साल की थी। महेन्द्र की माता देवी से बयोक का परिच्य और प्रजय उस समय हुआ या, जब कि बह अवनित राष्ट्र की साता देवी से बयोक का परिच्य और प्रजय उस समय हुआ या, जब कि बह अवनित राष्ट्र की साता देवी से बयोक का परिच्य तो प्रजय समय हुआ या, जब कि बह अवनित राष्ट्र की साता देवी से बयोक का पिट्य की रहा था, और बही रहते हुए उसे सातन के सम्बन्ध में आ अनु यह हुआ वा और उसने कपनी स्थिति को निस इंग से सुदु व वा लिया था, उसी के कारण वह नृहयुद्ध में अपने माहयों को परास्त्र कर पार्टीलपुत्र के राजिसिहासन की प्राप्त कर सका था।

दिव्यावदान में बचीक डारा राज्य-प्राप्ति की जो कथा दी गई है, उसे हम इसी अध्याय में उपर लिख चुके हैं। उससे सूचित होता है, कि अधोक का एक अन्य माई वा, जिसका नाम मुसीम वा। विन्दुसार उसी को अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहता था, और नममत वही बुदारा के पद पर निमुक्त भी था। पर राजागुन की सहाबता से अधोक ने सुशीम को परास्त कर दिया और उसे मार कर दबरे राजांसिहायन को इस्ताव कर जिया। महाबंसी में भी अधोक डारा अपने बड़े माई के मारे का चल्लेख है, यदापि वहाँ इस

<sup>?.</sup> Oldenberg: Introduction to Vinayapıtaka, p I

R. Smith V. A.: Ashoka p 50

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II p 246

भाई का नाम 'सुमन' लिखा गया है। सम्भवतः, जिसे दिव्यावदान में सुसीम कहा गया है, वही महावंसों का सुमन है। महावंसों की कथा के अनुसार जब राजा बिन्दुसार की मृत्यु हुई, तो अशोक उज्जैनी में था । ज्यों ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, उसने पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) के लिये प्रस्थान कर दिया और सुमन को बार कर स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया। महावसो मे ही अन्यत्र बिन्द्रसार के ९९ प्त्रों का उल्लेख है। ये सब अशोक के सीतेले माई थे, और पाटलियुत्र के राजींसहासन को प्राप्त करने के लिये उसने इन सबका घात किया या । तारानाय द्वारा सकलित निव्यती अनुश्रुति के अनुसार मी अघोक ने अपने छ. भाइयों का वात करके मागव साम्राज्य को प्राप्त किया था। सम्पूर्ण बीद अनुश्रुति इस विषय पर एकमत है कि अशोक को राजसिंहासन प्राप्त करने के लिये यद की आवश्यकता हुई थी। उसके माइयों की सख्या कितनी थी, इस प्रश्न पर मतमेद होते हए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि जिन्द्रमार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने स्वामाविक रूप से मगभ के राजसिद्वासन पर अपना आधिपत्य स्थापिन नहीं किया था। पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान मे रखना चाहिये. कि अशोक ने राज्य के लिये यद करते हुए अपने सब माइयो की हत्या नहीं करदी थी। लका की बौद्ध अनुश्रुति मे ही अशोक के भाई तिष्य का उल्लेख है, जो उसके (अशोक) के शासन काल मे भी जीवित था। यह तिप्य अशोक का सहोदर माई था, सौतेला नहीं। बिन्द्सार के कुल १०१ पुत्र थे, जिनमें में अक्षोक और तिष्य सहोदर वे और अन्य ९९ वैमात्क । महावसो के अनुसार अक्षोक ने इन ९९ भाइयों की ही हत्या की वी।

बीढ प्रत्यों में अदोक के राजसिहासन पर आक्ट होने के सम्बन्ध में जो विवरण मिलता है, उससे अंतिक्योंसिल से काम जिल्या गया है। बौढ क्यम की दोक्षा के लेने पर उसके जीवन में मरिवर्तन आया और वह एक आवर्ध राजा बन गया। इसी मनोदीस से उन्होंने अशोक ढारा अपने ९९ माइयों की हत्या का उत्लेख किया है। राज्य-आपित के जिये अशोक ने वाहे अपने ९ माइयों की हत्या का उत्लेख किया है। राज्य-आपित के जिये अशोक ने वाहे अपने ९ माइयों का वच किया हो और वाहे ९९ का और वाहे अकेले मुसीम का, पर यह मुनिय्तिच क्य से कहा जा सकता है, कि राजा विनुत्यार की मृत्यु के परवाल उनके पुत्रों में मृहसुब हुआ था, और अपने अन्य माइयों के परान्य कर अझोक पाटीलपुत्र के राजसिहासन को प्रान्त करने में समय हुआ था।

महामंत्रों के अनुसार जब जलोक ने राज्य पर अपना स्वामित्त स्थापित कर लिया था, उसके चार वर्ष परवात् पाटिल्युत्र में उसका अभिषेक हुआ', और यह अभिषेक महारमा बुद्ध के निर्वाण के २१८ वर्ष बाद हुआ थां। राज्यप्राप्ति और राज्यामिषेक में यह जो

१. 'पत्वा चतुहि वस्सेहि एकरञ्जं महायसो ।

पुरे पाटलिपुत्तस्मिं अलानमिन्नेचिय ॥' महावंसी ५।२२

२. 'जिन निब्बाणतो परुछा पुरे तस्साजिसेकतो । साह्यारसं वस्ससतहृष्यमेव विज्ञानियं॥' महावंसो ५।२१

चार वर्ष का बन्तर है, उसका कारण सम्मवतः वही वा, कि बसी अशोक की स्थिति सुरक्षित नहीं हो पादी थी. अधने आहमों के विकद्ध उसका संवर्ष अभी जारी था और राज्य में अनेक ऐसे क्षमास्य व अन्य वर्गथे जो अशोक के विरोधी वै। चार वर्ष के निरन्तर संवर्ष के पश्चात अब बालोक की स्थिति सर्वेथा सरक्षित हो गई. तभी उसके राज्याभिषेक का आयोजन किया तया था। यह बात ब्यान देने बोग्य है कि जड़ोक ने अपनी धर्म लिपियों में राज्या-मिलेक के वर्ष का उल्लेख किया है. राज्यप्राप्ति के वर्ष का नहीं। कीन-सी धर्मेलिप कव जल्कीर्ण करायी गयी. यह अवाक ने इस प्रकार सचित किया है-सडबीसतिबस अभिसितेन में इयं अंमिक्रिपि लिखा पिता (यहविंशति वर्षामिविक्तेन मया इयं अमेलिपि: लेखिता)। प्रमुक्ता अर्थ यह है--- छुन्तीस वर्ष से अभिविक्त नहां द्वारा यह वर्मिलिप लिखायी गई। इसी हौली में बहाक ने किसी धर्मलिपि को अपने अभिषेक के दसवें वर्ष में लिखित कहा है. किसी को बारक्रवें वर्ष में और किसी को किसी अन्य वर्ष में । पर सर्वत्र अभिषेक के बाद बीते हुए बच्चे का ही उल्लेख किया गया है। इसे दृष्टि में रख कर अनेक विदानों ने लंका द्वीप के महाबंसी जादि बौद्ध गन्थों के इस कथन को विश्वसनीय गाना है कि अफ्रोक का राज्याभिनेक राज्य की प्राप्ति के चार साल पश्चात हुआ था। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि राज्य के लिये छात्युद्ध और राज्यप्राप्ति तथा राज्याभिषेक में बार साल के अन्तर की बात को सब ऐतिहासिक स्वीकार नहीं करते। स्मिथ ने स्नात्य की कथा की अविश्वनीय माना है, यद्यपि राज्यप्राप्ति और अभिवेक में अन्तर को उन्होंने स्वीकार किया है। वे ९९ माहयों को नार कर राजसिंहासन प्राप्त करने की बात को कोरी और मर्जतापूर्ण गप्प समझते हैं, बद्यपि दिव्याबदान की कथा में उन्हें सत्य का कुछ अंश दिखायी दिया है। उन्होंने लिखा है कि "तथापि यह सम्मव है कि उत्तरीय इतिबत्त जिसके अनुसार अशोक और उसके सबसे बढ़े माई सुसीम में राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे परस्पर झनड़ा हुआ था, वास्तविक घटना पर आश्रित हो, यह ब्तान्त सिंहली मिख्नुओ द्वारा उल्लिखित कथाओं की अपेका अधिक ऐतिहासिक प्रतीत होता है।" श्री माण्डारकर भी महावंसी की कथा की विश्वसनीय नहीं मानते<sup>8</sup>।

#### (२) राज्य-विस्तार

राजा अशोक के शासन से सम्बन्ध रखनेवाली चटनाओं का हमें अधिक ज्ञान नहीं है। इसका कारण यह है, कि दिध्यावदान, महावंसी आदि जिन प्रन्थों में अशोक के जीवन वृत्त का विश्वक्ष रूप है जिवरण मिलता है. जनकी रचना बौद वर्ष को दिन्ट में रखकर की गई थी।

१. बेहसी-टोपरा स्तरम-लेख--वीपा लेख ।

R. Smith V. A. : Ashoka, Chapter I

<sup>3.</sup> Bhandarkar D. R. : Ashoka Chapter I

उनके लेखक अयोक को बीढ धर्म के सहायक, सरक्षक और प्रचारक के रूप में देखते थे। इसी कारण बयोक की राजनीतिक जनित, राज्य विस्तार, वासन वादि के सम्बन्ध में उनसे कोई बिजेय महत्त्वपूर्ण निर्देश नहीं मिलते। बालोक की वर्मीलिपर्यों का सम्बन्ध में प्रचान-तया वर्मीवजय की नीति के त्या है। यह सब होते हुए भी विशेष ऐतिहासिक सामगें हाराजवोक के सासन और राजनीतार जादि के विषय में किराय तथ्य कात हो सके हैं। राजा विन्तार से जयोक की एक विशाल सामाग्य उत्तराविकार में प्राप्त हुना सामें

यह साम्राज्य पूर्व में बगाल की खाडी से लगा कर पश्चिम मे हिन्दूक्श पर्वत के परे तक विस्तीणं था। इसके उत्तर में हिमालय की दुर्गम पर्वत मृंखलाएँ थीं। दक्षिण में वर्तमान आरध्य प्रदेश और उसके भी दक्षिण में स्थित अनेक प्रदेश इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे। अशोक ने इस साम्राज्य को और भी अधिक विस्तत किया। राज्यामिषेक की हुए आठ वर्षं व्यतीत हो जाने पर (२६१ – ६० ई पू. में) अशोक ने कलि क्रु देश पर आक्रमण किया और उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया। कलिज्ज देश की स्थिति बंगाल की खाडी के साथ गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश में थी। इसी को आज कल उड़ीसा कहा जाता है। कलि कु उस युग के अत्यन्त शक्तिशाली राज्यों में एक था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार कलिक लोगों का निवास समद्र के समीप वा और उनकी राजधानी 'पर्बलिस' कहाती थी। साठ हजार पदाति, एक हजार घडसवार और ७०० हाथी कलिक्न के राजा की सेना में थे। कल्लिक की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में प्लिनी द्वारा उल्लिखित यह विवरण सम्मवत मैगस्यनीज के सात्रावृत्तान्त पर आधारित है। चन्त्रगृप्त मौर्य के समय मे कलि क्र एक स्वतन्त्र राज्य था। पौराणिक अनुश्रुति द्वारा ज्ञात होता है कि सगव के प्रतापी राजा महापद्म नन्द ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कल्जिक को भी अपने अधीन किया था। पर यह प्रदेश देर तक मगघ के अधीन नहीं रहा। जैसा कि प्लिनी के विवरण से सचित होता है, मैगस्यनीज तथा चन्द्रगुप्त के समय में कलिज्ज एक स्वतन्त्र राज्य था, और बिन्द्रसार भी इसे जीत कर अपने अधीन नहीं कर सका था। कलि क्र को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया। चतुर्दश शिलालेखो के तेरहवें लेख मे अशोक ने कलिकु विजय और उसके परिणाम खरूप यदों के प्रति ग्लानि की मावना को इस प्रकार प्रगट किया है--- "अप्टबर्वामिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिन्द्रो का विजय किया। वहाँ से डेढ़ लाख मनुष्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सौ सहस्र (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हए)। उसके पश्चातु अब जीते हुए कलिङ्कों में देवानाप्रिय द्वारा तीव रूप से वर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और वर्म का उपदेश (किया जा रहा है)। कलिकों की विजय करके देवानांत्रिय की अनुशोधन (परचात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगों का जो बध, मर्ग और अपहरण होता है, वह देवानांत्रिय के लिये अवश्य वेदना का कारण होता है, और साथ ही गम्मीर बात भी । . . . . कि क्लों को प्राप्त करने में जितने सन्ब्य मारे गये हैं, सरे हैं

या अपहरण किये क्ये हैं जनका और या हवारवी मान भी अन वेबानांत्रिय के लिये यम्मी र है। " अशोक ने अपनी धर्मकिपियों में कलिक्क शब्द का प्रयोग बहुबचन (कलिक्का., कलिक्केष बादि) में किया है। भारत के प्राचीन जनपदों के लिये भी प्राचीन साहित्य में बहुबबन ही प्रयुक्त किया गया है। पाणिनि की जच्टाध्वायी और उसकी टीकाओ ने अका: बका: बादि बहदबनात्मक शब्दों दारों अक. बक्त आदि जनपद ही अमिप्रेत है। इसमें सत्तेह नहीं कि सम्रोक ने करिन्क राज्य को जीत कर अपने अधीन किया था. और उसके सुशासन के लिये कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ की थीं। ये व्यवस्थाएँ दो पथक व अतिरिक्त धर्म लिपियों द्वारा निरूपित की गई वीं, जो धीली और जीगढ की शिलाओं पर इत्सीर्ण हैं। चतर्रश शिलाकेकों के बारवर्षे और तेरवर्षे लेख इन शिलाओं पर उत्सीर्ण नहीं कराये गये थे। उनके स्थान पर वहाँ दो ऐसे विशेष लेख उत्कीर्ण कराये गये थे, जिनका सम्बन्ध कलिन्द्र के शासन के साथ है। इन लेखों के अनवीलन से ज्ञात होता है, कि नये जीते हुए कलिक्क को मौर्य साम्राज्य के एक पृथक प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया या. और उसका शासन करने के लिये एक कुमार (राजकुल के व्यक्ति) की नियक्ति की गई थी। कलिक की राजधानी तोसली थी. और बौली की शिला पर उत्कीण किछ-सम्बन्धी अतिरिक्त लेख तोसली के महामात्यों को ही सम्बोधन किये गये हैं। कलिख की एक अन्य महत्त्वपूर्ण नगरी समापा थी, जो सम्मवतः कलिक के एक माग का राजधानी थी। जीगढ की शिला पर उत्कीर्ण अतिरिक्त लेख समापा के महामात्यों को सम्बोधित है। नये जीते हुए कलिज्ज के सम्बन्ध में अपनी शासननीति को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है--

"स्व मनुष्य मेरी प्रजा (सत्तान) है। जिस प्रकार में अपनी सत्तान के लिये यह चाहता हूँ, कि वे सब हित और सुख—पेंहलोंकिक और पाटलोंकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार में सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हैं।" जिस कठिक की विजय करने के लिये

१. 'अठ ववाभिषित वा वेवानां विसय विस्ववित्ते कवित्रे कलिस्या विकिता । विपर्वित्तिते वानक्तववात् वे तथा अनुष्वे । सत्तव्रक्तपिते तत्त हते । सनुता संत्रे बा मटे ततो वानक्तवात् वान्या क्ष्मिय क्षा । स्वाप्ता लाव्य कलियों वृत्ति वान्या । स्वाप्ता वानक्तवात् वान्यानुवाधि वा । वेवाल विषया में अधि अनुषये वेवालं विषया विक्रानु कलियाति लेकिता विक्रानि कित्रवात् वाच्या अधिक अपविद्या विक्रान्ति कित्रवात् वाच्या अपविद्या वाच्या अपविद्या वाच्या विक्रान्ति क्षा विक्रान्ति कित्रवा अपवृत्ते वा वाच्या विक्रान्ति कित्रवा अपवृत्ते वा वाच्या विक्रान्ति क्षा विक्रान्ति क्षा वाच्या वाच्या

२. 'जनपहल्य' पाणिनि ४।२।८१ और इस तुत्र की बुक्ति ।

३. धौली ब्रिकाकेश--प्रथम अतिरिक्त केशा ।

अयोक ने लासों मनुष्यों का वश्व किया, उसके शुकातन के लिये वह अस्यन्त उत्सुक या। वह वहाँ के निवासियों के प्रति सन्तान की मावना रखता था, और उनके हित तथा सुक के लिये प्रयत्सवील था।

कालिक के यद में जो नर संहार हवा था. उसे देखकर बसोक के हदय में यहां के प्रति क्लानि जल्पन हो गई थी. और उसने शस्त्र विजय की नीति का परित्याग कर धर्मविजय की तीति को अपना लिया था। कलिन्द्र की विजय के बाद अशोक ने किसी अन्य प्रदेश मा राज्य के विरुद्ध यद नहीं किया। पर अभी सम्पूर्ण बारत मौर्यों के अधीन नहीं हुआ था। भारत मे ही कितने ही ऐसे प्रदेश अवशिष्ट थे, जो अभी स्वतन्त्र थे। इन सीमावर्ती स्वतन्त्र प्रदेशो तथा उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति को अशोक ने इन शब्दों द्वारा प्रगट किया है-"शायद अविजित (जो अभी जीते नहीं गये) अन्तों (सीमान्तवर्सी प्रदेशो) को (यह मह जिज्ञासा हो सकती है कि) हमारे सम्बन्ध में राजा की क्या इच्छा है! अन्तों के विषय में मेरी यही इच्छा है कि वे यह जानें कि वेबानाप्रिय यह चाहते हैं कि वे मझसे अनु-द्विग्न हो, आश्वस्त हों, मुख प्राप्त करें, मुझसे दु.ख न पाएँ। वे इस प्रकार जाने, देवानाप्रिय हमें क्षमा करेगे जहाँ तक क्षमा कर सकता सम्भव है, और मेरे निमिल वे धर्म का आचारण करें और ऐहलौकिक तथा पारलौकिक (सुख) प्राप्त करें। इस प्रयोजन से मैं आपको आजा देता हैं, जिससे में उन्हण हो जाऊँ आपको आजा देकर और अपनी इच्छा बता कर जो मेरी वृति और अवल प्रतिका है। " यह आका तोमली के कुमार और महामात्रों तथा समापा के महामात्रों के नाम है। इसमें अशोक ने सीमान्तवर्ती प्रदेशों और उनके निवासियों के प्रति अपनी नीति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन कर दिया है। वह चाहता दा, कि इन अविजित प्रदेशों के लोग यह मलीमाँति जान लें कि वे अशीक से अन्द्विश्न और आश्वस्त होकर रहें, उससे डरें नहीं। वह उन्हें यह जता देना चाहता वा कि उसका विचार उन्हें जीत कर अपने अधीन करने का नहीं है। पर साथ ही वह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता था, कि देवानाप्रिय उन्हें उसी सीमा तक क्षमा करें ने जहाँ तक क्षमा कर सकना सम्भव या शक्य है। यदि अशोक सीमान्तवर्ती प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन करने के विरुद्ध था, तो वह यह भी सहन करने को तैयार नहीं था कि उनके निवासी उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का उपद्रव करें या मागव साम्राज्य की सीमा का किसी भी ढंग से अतिक्रमण करें। धर्म विजय और अहिंगा की नीति को अपना लेने के पश्चात भी अक्षोक अविजित सीमान्तों की उच्छंखलता को सहन करने के लिये उदात नहीं था।

यह तो स्पष्ट है कि कलिज्जू की विजय के परचात् वसोक ने किसी अन्य प्रदेश पर आक्रमण नहीं किया और शस्त्र विजय को हेय मान कर वर्षविजय के लिये उच्चोग करना प्रारम्म किया। पर प्रकायह है कि क्या कलिज्जू विजय वसोक की अन्तिम विजय होने

१. घौली शिलालेस-पूसरा अतिरिक्त केसा ।



भीयं साम्राज्य का अधिकतम विस्तार (अशोक के समय में)

के साथ-साथ प्रथम विजय जी थी? ' एवतरिङ्गाची के सूचित होता है, कि मीयें राजाओं में संबसे पूर्व अयोक मे ही काजनीर का खावन किया था। वहीं किवा है—"इसके राष्ट्रारें अयोकनात्मक न्यति ने बचुंचर का खावन किया। यह हो किवा है—"इसके राष्ट्रारें अयोकनात्मक न्यति ने बचुंचर का खावन किया। यह हा तहत सात्र कीर सरस्यम्य बा, और "बिन" के चर्च का जनुसरण करने वाला मा दलने विवतरा (जेहरूम) नवीं के तटों की रहुए मण्डलीं डारा आच्छावित कर विवा, और वर्मार्च अनेक विहारों का निर्माण कराया। इसने 'श्रीनवर्ष' नामक नवरी को बताया, जिसमें कक्षी से युक्त ९६ लाख वर थे। और विवाद के प्रकृत ९६ लाख वर थे। और विवाद के प्रकृत हो की हटा कर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोशों के राहित विवाद वर से कि एक विवाद कर से कि स्थान कराया, जीर समीर ही एक विवास कर साथ कराया, जीर समीर ही एक विवास कर साथ वर्मा के स्थान स्थान कराया, जिस्त कर साथ कराया, जीर समीर ही एक विवास कर साथ कराया, जीर समीर ही एक विवास कर साथ वर्मा कराया, जिसका नाम क्योकेडकर रखा गया। ""

कल्लग ने अवीक से पूर्व के जिन राजाओं के नाम दिये हैं, वे नीर्य जंस के नहीं है।
जन्मपुत और विन्तुतार का उसने कास्मीर या क्युंचरा के सासक के कम में उत्लेख नहीं
किया। प्राचीन मारतीय दिश्लास्तरों की वेशी का अनुसरण करते हुए कल्लुम ने कमकः
उन राजाओं के नाम किल दिये हैं, जिल्होंने कास्मीर का सासन किया था। इन राजाओं
ने अध्योक का नाम भी है, और उसके विषय में राजवराज्ञिकों में जो विषयरण दिया क्या है,
वह स्पष्ट रूप से स्वत्य को सूचित करता है कि कास्मीर का सासक मह असीक बही
या जिसने कि बीद माने को अपना कर तैकहों सूचों और विहारों का निर्माण कर या सा
कल्लुम के अनुसार कास्मीर की राज्यानी श्रीनार के निर्माण कर येन से अधीक को ही
प्राप्त है। दुर्मायवश, कास्मीर से जब तक पुरातक्ष सम्मानी कोई ऐसे अवयोग प्राप्त नही
हुए हैं, जो अधीक के साम इस प्रदेश के सम्मान्य पर अधिक प्रकास काला है। जिसे कर्मिन भी

ंभनावस्त्रवांकारकः सत्यसन्त्रां वयुन्वराम् ।।
 यः शास्त्रवृत्त्रिका राजा प्रका विकासस्त्रम् ।
 स्वक्तेष्रण विस्तरासि सस्तर स्वृत्यप्त्रकः ।।
 वर्षास्त्र्य विस्तरासि सस्तर स्वृत्यपत्रकः ।
 यरहरूपं पीरावृत्तवाविष प्रसुच्यतेसम् ।
 सक्त्यपत्रा गेहामां कार्यक्रसीसम् वर्षाः ।
 सर्वायद्या गेहामां कार्यक्रसीसम् वर्षाः ।
 वर्षावसी प्रदेश वीमांवस्त्रकं वीनारी नृत्य ।।
 वीमं विशिवसीकास्त्र विशिवसार्यं पुत्रसार्यं ।
 सिकासम्त्रवासम्त्रकारः प्रकारो वेक कारितः ।।
 स्वायां विश्वसेकास्य समिषे च विभिन्ति ।
 स्वायां विश्वसेकास्य समिषे च विभिन्ति ।
 सामावास्त्रासः प्रसारावान्त्रकेकार सिता । राजारक्तिकार स्वारा ११०१-१०६

2. Cunningham : Ancient Geography of India, p. 110

विस्थायदान के बनुसार बसोक ने स्वयं देश की जी निजय की थी। यह 'स्वय' सम्यवतः सक देश को बुचिव करता है, विसकी स्थिति कास्त्रीर के समीय थी। तारताय द्वारा सक-किंद्र तिस्थती बीख जनुभूति में संघोक द्वारा ने नारक और सारय की विश्वयं का भी उन्हेंक है। यह बाद्यास्थ और दिस्थायदान का स्थाय देश सम्यवः एक्ट ही प्रदेश के सुचक है। किंद्र क व्रिक्षय है पूर्व क्यों के निवन सम्य प्रदेशों को जीत कर सोये साम्राज्य में समिनिक किमा था, उनके सम्यव्य में किंद्रपद निदेश ही प्राचीन सम्यों में विद्यमान, है। यद्यपि इनके आधार पर आदिक के राज्य विस्तार का स्याद क क्षिक तिवरण हमारे सम्यव्य प्रदत्त नहीं होता, यर ये यह निर्दिष्ट करने के किंद्रे पद्यों तह है कि यद्यपि किंद्रक्त विजय असार की अन्तिम विश्वयं समस्य थी, पर वह उचकी प्रथम विश्वयं मुठी थी।

अपनी धर्मकिपियों में अचीक ने जिन सीमान्तों को तोसली और तमापा के महामात्यों हारा अपने से अबुकिन एतने के लिये कहा है के होनने से हैं, यह निर्वारित कर सकता सुगम नहीं है। यदि कलिक्च देख की दक्षिणी सीमा गोदाबरी नदी को माना जाए, जैसा कि उत्तर किसान वा है, तो उतके समीप कोई ऐसे प्रदेश नहीं से जो मीर्य साझाज्य के अन्तर्गन न हो। जैसा कि रिफ्डिए एक अन्याम में प्रतिपादित किया जा चुका है, विकाश पर के अन्तर्गन न हो। जैसा कि रिफ्डिए एक अन्याम में प्रतिपादित किया जा चुका है, विकाश करें के सोलह राज्य जिल्हा सहार द्वारा विजय किये में से और केवल मुदूर दक्षिण के ही अविदार जनपर रेदे सेवण रहे में जो अचीक के समय में भी स्वतन्त्र में किए किया कि प्रतिपादित किया जो अचीक हारा अगय दान दिया गया था, यह कह सकना कार्टन है। सस्मवत, किछिक के दिलाय या परियम में अगिपप ऐसे प्रदेशों की सत्ता सी जो अचीक के समय में भी मीर्यों के 'विजय' के अन्तर्गत नहीं हुए ये। यह भी सस्मव है, कि इन सीमान्त प्रदेशों से सब्बीक की सुद्ध दक्षिण के जन्तर्गत नहीं हुए ये। यह भी सस्मव है, कि इन सीमान्त प्रदेशों से सब्बीक की सुद्ध रहिला के बोह, पाष्टण आहि, राज्य अवित्र हो।

## (३) अशोक के साम्राज्य की सीमा और विस्तार

अधोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, यह उसकी वर्मालिपयो द्वारा जाना जा सकता है। जिन स्थानों पर ये वर्मालिपयो उपलब्ध हुई हैं, निस्सन्देह वे अधोक के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उत्तरी भारत में वर्षालिपयो नेपाल की तराई, उत्तरी विहार तथा वेहरादून जिले के स्तरमां व खालां पर उत्तरी मिली है, और उत्तर पिष्यम में येखावर (पाकित्तान के उत्तर-पिष्यम ती सीमान में), कन्यार और काव्ल (क्रफा)-निस्तान में)। पूर्वी भारत ने ये घौली (उद्दीक्षा) और वौषद्ध (गञ्जाम) में पायों गई है, और परिचम में में पारत ने ये घौली (उद्दीक्षा) और बौषद (गञ्जाम) में पायों गई है, बौर पिष्यम में मिरनार (बौराष्ट्र या काठियावाइ में) और तोपारा (बाता जिले में) में। दिलाम में वे बहुप्तिंद, क्रिक्कु-एमेखर (मास्तुर राज्य में) आदि अनेक स्थानों पर विकार में की किए स्थानों पर अवस्थित के स्थानों पर अवस्थित के स्थानों पर अवस्थित स्थानों पर अवस्थित में स्थान के स्थानों पर अवस्थित स्थानों पर अवस्थित में स्थान के स्थानों पर अवस्थित में भी स्वतेक स्थानों पर अवशिक्ष में धारी में स्थान स्थान प्रतर-स्तम्मों पर उत्तरीलं हैं। भारत तथा तथा स्थानिक्ती बक्तानी तथा प्रतर-स्तम्मों पर उत्तरीलं हैं। भारत तथा तथा स्थानिक्तान और नेपाल के

इस अस्पन्त विवाल क्षेत्र में अज्ञोक की वर्षोलियों का उपलेख होना उसने साम्राज्य के विस्तार तथा तीमाओं पर जच्छा प्रकाश बालता है। इससे सहस्त में हुने सुन्तम विस्ता वा सकता है कि वर्षोण का साम्राज्य उत्तर में हिमाल्य की पर्वत-प्रवालावीं तक, उत्तर-विस्ताय में हिम्तुकुत पर्वतनाका तक, पूर्व में बंबाल की साही तक, परिचम में काठियावाड़ जीर कर की साही तक तथा दक्षिण में वर्तमान समय के मास्यूर राज्य तक विस्तुत था। इसी सुन्तिसीमं सुम्बलम्ब को अव्योक्त में निर्वति में जीर 'राजविष्य' कहा है।

वर्मीकियमाँ की अन्त जाली हारा जी जवाक के ताआ ज्य के विस्तार के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी सुनगएँ पाप्त होती हैं। वर्मीकियमाँ में निन्निकित प्रदेशों और नगरों के नाम आते हैं—समये, पाटलिपुन', लक्तिक पर्वत', कोशास्त्री', कृत्विक्षी प्रोत्ता', किक्सू तीसकी', कामार्ग', लेपिकुल पर्वत', जुवस्तिरिर', इसक्त', उजकीशी', ताबिक्त'' और अटिव्हें'। वे सब नाम ऐसे प्रवक्ती में आये हैं, जिनका सम्बन्ध कवोक के अपने राज्य-केन के माय में है। यह सुनिश्चित रूप से यहाँ कहा जा सकता है, कि समय और कलिक्क तद्दा प्रदेश, पाटलिपुन, ताबिका, तीसकी जादि नगरियों और सलकिक सद्धा पर्वत नशोक के राज्य के अत्वर्तत में। इन तब स्थानों की स्थिति ही अवीक के शाआव्य के विस्तार की सुन्ति करने के लिखे पर्याप्त है। इनके आवार पर सी इस सरिणाम पर पर्वती

१. चतुर्वश शिलालेस—दूसरा लेस

२. बतुर्वंश शिलालेख (गिरनार)—तेरहवां लेख।

३. बेरार (भावू) शिलालेका। ४. चतुर्वश शिलालेका (गिरनार)—गांववाँ लेका।

५. बराबर गृहा लेक-शूलरा लेक।

६. प्रयाग स्तम्भ-लेख ।

७. रुक्तिनवेई स्तम्म-लेख ।

८. चतुर्वश शिलालेश-तेरहर्वा लेख ।

९. बीली फ़िलालेस-अथम और वितीय अधिरिक्त केस ।

१०. जीगड़ शिलालेस--- प्रथम और द्वितीय अतिरिक्त लेखा।

११. जीवह जिलालेख-अवन केल ।

१२. बहागिरि तथा सिद्धपुर कथ शिलाकेस ।

१२. ब्रह्मविदि कथ विकालेखा

१३. ब्रह्मनिरि तथा सिक्यूर सब् जिलासेका ।

१४. बीसी शिकालेक-अबन असिरियत हेस ।

१५. चौली तथा चौगढ़ जिलालेक-अवन अतिरिक्त लेख ।

१६. चतुर्वम सिकालेस (माम्बानगढी)--तेरमर्थ केस ।

जा सकता है, कि कस्तिज्ञ, मगम, वस्त, गाल्यार, अवन्ति और दक्षिणापम के अनेक प्रदेश अयोक की समीनता में में।

क्रकोक ने अपनी धर्मेलिपियों में केवल अनेक ऐसे जनपदों और नगरों के ही नाम नहीं दिये हैं जो उसके 'विजित' के अन्तर्गत में, अपित अपने साम्राज्य के सीमान्तों पर स्थित अनेक राज्यों और जनके बासको के लाम भी जनमें विद्यमान हैं। चतर्वेश शिलालेकों के इसरे लेख में बच्चोक ने बपने सीमान्तों पर स्थित राज्यों का विवरण इस प्रकार दिया है---"वैवानांप्रिय प्रियहर्जी राजा द्वारा 'विजित' (अपने राज्य) में सर्वत्र और जो'कन्तों' (सीमान्त राज्यो) में बचा चोड. पाष्ट्रय. सातियपत्र. केरलपत्र तास्रपणी : संतियोक नामक यवनराज तथा उस अंतियोक के जो सामन्त (पड़ीसी) राजा है. सर्वत्र देवानांप्रिय प्रियदर्शी ने दो (प्रकार की) चिकित्सा-मनध्यों की चिकित्सा और पशओं की चिकित्सा-की व्यवस्था की है। चतर्दश शिलालेकों के तेरहवें लेख में अञ्चोक ने यवनराज अन्तियोक के राज्य से परे के चार यवन राजाओं के नाम दिये हैं. और अपने राज्य के दक्षिण में स्थित चोड, पाण्डय और ता अपर्णी राज्यों का उल्लेख कर इस बात पर सतीव प्रगट किया है, कि इन सब राज्यों मे देवानाप्रिय के धर्मानुष्ठासन का पालन किया जाता है। इन दोनो धर्मलिपियों के अनुशीलन से यह स्पष्ट रूप से जात हो जाता है, कि अशोक के साम्राज्य के सीमान्तो पर किन-किन राज्यों की स्थिति थी। दक्षिण में चोड, पाण्डय, सातियपुत्र, केरलपुत्र और तामपणी ऐने राज्य थे जो अशोक के साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे और जो राजनीतिक दिट से प्रणंतया स्वतन्त्र थे। प्राचीन चोड राज्य सदर दक्षिण के पूर्वी भाग में स्थित था। वर्तमान समय के त्रिचनापछी और तान्जोर जिले इसके अन्तर्गत थे। यह राज्य कावेरी नदी द्वारा सिञ्चित था, और इसकी राजधानी उरैयुर (उरलपुर) थी। कावेरी के महाने पर कावेरीपटनम नामक नगर की स्थिति थी, जो चोड देश का मस्य बन्दरगाह था। सम्भवत . अशोक के समय में दो चोड राज्यों की सत्ता बी, दक्षिणी चोड और उत्तरी चोड। उरैयर विक्षणी चोड की राजधानी थी। आकॉट और उसके समीपवर्ती प्रदेश उसरी चोड राज्य के अन्तर्मत थे। टाल्मी ने भी बोड राज्यों का उल्लेख किया है। एक राज्य को मोरटेर्ड (Soretai) कहते थे, और उसकी राजधानी ओर्थरा (Orthoura) थी। कनिक्रधम के अनुसार जोर्बरा और उरैपुर एक ही है। इसरे बोड राज्य की राजधानी आकेंट्स (Arkatos) थी, जिससे आकोंट का बोध होता है। इस दूसरे चोड राज्य को टाल्मी ने सोरई (Sozai) नाम से लिखा है।

पाण्ड्य देश की स्थिति चोठ राज्य के दिशाण येथी। वर्तमान समय के महुरा और टिनेवडी जिले और उनके समीपवर्ती किराय प्रदेश पाण्ड्य राज्य के बात्तरीत थे। महुरा इस राज्य की राजधानी थी। टाल्मी ने पाण्ड्य के पाण्डिनोई (Pandinoi) या पाण्डि-ओन (Pandio) जिला है, बीर उसकी रावधानी मोहुरा (Modoura) बतासी है। मोहुरा और महुरा एक ही है। क्योंकि बधाके ने अपनी वर्षकिषयों में पाण्ड्य का बहुक्यन (शास्त्र्याः) के क्य में उल्लेख किया है, इस्ते बलेक विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि मौर्य मुग में एक से अधिक शास्त्र राज्यों की सत्ता थी। परमाचीन करणदों को बहुत्यक्तानत रूप से लिखने की प्रथा प्राचीन काल में निकाला थी, यह हम हती अध्याय में अगर निकालत रूर कुछ है। पर करितव्य ऐसे निर्देश निवालत हैं, निनये प्राचीन काल में एक से अधिक पाल्य राज्यों की सत्ता को सत्मव माना जा सकता है। वरहामिहिद ने बृह्स्सिहिता में 'उत्तर पान्न्य' का उल्लेख किया है। सन्मव है, कि उसके समय में 'दिशान पान्न्य' मी पृषक् क्य से विकाला हो। यही वक्षा निवाल के समय में भी हो, तो नास्वयं नहीं।

सातिय पुत्र राज्य की स्थिति जारत के सदूर दक्तिणी मान में चोड और पाण्डच राज्यों के समीप में ही थी, यह तो स्पष्ट ही है। पर यह राज्य कहाँ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। टाल्मी और परिष्क्षस बाफ दि एरिधियन सी के बजात लेखक ने सुदूर दक्षिण के बार राज्यों का उल्लेख किया है-िलिमिरिक (Limyzike), ऐओई (Aloi), पाण्डिनोई (Pandinoi) और सोस्टेई (Sozetai)। जभी क्लार लिखा जा चुका है कि पाण्डिनोई और सोरटेई कमश: पाण्डम और बोल राज्यों को सुवित करते हैं। लिमिरिक को केरलपूत्र के साथ मिलाया गया है। सम्मवतः, ऐओई सैओई के समकक्ष है। भीक लेखको ने जिस प्रकार सेन्द्राकोट्स को एन्ट्राकोट्स भी लिखा है, वैसे ही सैओई को ऐओई नी लिख दिवा है। सैओई और सातिय एक ही प्रदेश के सुचक है। स्मिम के अनसार इस सातियपुत्र या सैओई की स्थिति कोयम्बटर में थी, और वहाँ का सत्यमंगलम् तालका प्राचीन सातियपत्र राज्य का ही प्रतिनिधित्व करता है। कतिपय अन्य विद्वानी ने यह प्रतिपादित किया है, कि सातियपुत्र मलावार में था। कुछ बिद्वान उसे टायन्कीर में मानते है। पर सातियपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक युक्तियुक्त मत सम्मनतः श्री. के. जी. क्षेत्र ऐस्यर का है। उनकी सम्मति में अशोक की वर्मलिपियों के 'सारिय' को संस्कृत के सत्य से न मिला कर तमिल जावा के 'अतिय' से मिलाना चाहिये। प्राचीन समय में तमिल प्रदेशों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसका नाम 'अतियमान' था। इसकी राज़-वानी तकदूर थी, जो आधृतिक माइसुर राज्य में स्थित थी। तकदूर और उसके समीपवर्ती प्रदेश इसी प्रतापी राजा के नाम से कहे जाने लगे। अशोक की वर्मलिपियों का सातियपुत्र अतियमान के राज्य को ही सुचित करता है। सातियपुत्र के सम्बन्ध में बन्य भी अनेक मत ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किये हैं। अभी यह सनिश्चित रूप से कह सकना सम्मव नहीं है कि सातियपुत्र की स्थिति कहाँ वी. यद्यपि यह विश्वास के साथ माना जा सकता है कि चोड और पाण्डम राज्यों के समान यह राज्य भी सुदूर दक्षिण में स्थित था।

केरलपुत्र राज्य के सम्बन्ध में बधिक विवाद नहीं है। मारत के सुदूर दक्षिणी मान का वो पिष्टवर्धी अंस समृत्र के साथ-साथ बरीमान है, जावकरूत वी बहु फेरल' कहाता है, जोर माणीन समय ने भी उसे केरल या वेर कहते थे। समृद्र तट पर स्थित होने के कारण इस राज्य में कनेक मन्दरगाहों की सता थी,जिनमें टोण्डी और मुश्तिर प्रधान में। इसकी राजवानी का नाम वाञ्जी था। बाज्जो की त्यित के सम्बन्ध में बनेक नत हैं, पर जनमें सबने अंविक क्षणिता नत यह है कि चेरम के रूप की यह माचीन राजवानी करूर मा करूर में वी। तास्मी ने चेर राज्य की राजवानी कोश्र तिली है, जो स्पष्टतमा करूर ही है। कर से अंतिमा जीन रोमन स्थिक भी उपलब्ध हुए है, जो इस स्थान की प्राचीनता और प्रकृता के प्रमाण है।

सुदूर दक्षिण के जो राज्य अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नहीं थे, जनकी स्थिति को विद्या के साथ ही अशोक की धर्मीलियों की साक्षी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मीच सामाज्य की (अशोक के समय से) दक्षिणी सीमा की एक ऐसी रैक्षा डारा सूचित किया जा सकता है जो पूर्व में पुल्कित (भदास के समीप) से शुरू होकर के अल्क्टिमिट (तिरुपति), गृद्धी, करनूल कोर चित्रकृत होती हुई परिचन में दक्षिणी कनारा जिल्के के जरारी अश्र जा मिले।'

अचीक के 'विजित' के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवन राजा के राज्य की स्थिति थी। अनित्योक से पश्चिमी एशिया का जांचपति एम्प्यिकेल दितीय पित्रांत (२९१-२४६ ई. १.) अनिजंत है, जो चन्द्रमुद्ध मीय के समकालीन सीरियन सम्राट लेंग्युक्त का पौत्र ना इससे सन्देश नहीं कि अनित्योक के साम्राज्य की पूर्वी सीमा अशोक के 'विजित' के साथ लगती थी। अनित्योक के राज्य से परे जो अन्य यवन राजा सासन करते वे और जिनके राज्यों ने अशोक ने अपने वर्षानुस्थान को प्रचारित किया था, जन पर हम इसी अध्याय में भागे प्रकाश वार्तिन। पर खशोक के साम्राज्य की सीमान्यों और दिस्तार को सम्रीमित सम्मान के लिये वहीं गिर्चिट कर रहेता पर्याद्य में की सीमान्यों और दिस्तार को सम्रीमित सम्मान के लिये बहीं गिर्चिट कर रहेता पर्याद्य हैं के सीरियन

<sup>2.</sup> Sastri N. K. A comprehensive History of India Vol. II pp. 499-500

सजार् मिन्तियोक का राज्य क्योंक के साजान्य के उत्तर-पश्चिमी होमान्त पर स्थित था। यहाँ तक क्योंक के दिनिया की उत्तर-पश्चिमी होमा का सम्बन्ध है, यह हिन्दुकुक पर्वेत माना तक मनस्य ही विस्तृत सी। चन्त्रमुप्त ने सैन्युक्त के साथ नो सन्यि की थी, उत्तके परिमामस्वरूप उसे पैरोपितवर्त, एरिया और आक्षीशिया यवनराथ से प्राप्त हुए ये। हन प्रवेशों को प्राप्त कर लेने के कारण उत्तर-पश्चिम में नीयों का नामिपत्य कहाँ तक स्थापित हो सथा था, इस पर एक्ट विचार किया था चूका है। अधीक के ज्ञादन काल में भी ये यव प्रवेश नीय साजांच्य के सन्तर्गत थे। काल्यीर को ज्योंक ने ही नीय 'विनित' में सम्मितित विवार या, यह हम क्यर जिस्त चुके हैं।

हिमालय की युर्पम पर्वत प्रमुखकाएँ स्थान के साम्राज्य की उत्तरी सीमाएँ की । स्वाप्त नेपाल की सार्टी में इस पूर्म में एक स्वतन्त्र तो सार्प्त की तार्टी में इस पूर्म में एक स्वतन्त्र राज्य सित्र से बता थी, स्वाप्त के साथ विवक्त कि निष्ठ सम्बन्ध वा । नेपाल की प्राप्ती के अनुवार अशोक की अन्यतम कराया चारमती का विवाह कहीं के अनुवार अशोक की अन्यतम कराया चारमती का विवाह कहीं के अनिया देवाण के साथ हुआ था। अशोक ने वहाँ अनेक स्पूरी और वैद्या में की निर्माण कराया था। पश्चिमी नेपाल के स्वयम्भुनाय पर्यंत पर उसने बौद्ध मिन्नुकों के लिये एक समाराम भी वनवाया था। 'नेपाल के स्वयम्भुनाय पर्यंत पर उसने बौद्ध मिन्नुकों के लिये एक समाराम भी वनवाया था।' नेपाल के क्ष्मित्र के अन्यत्र वा नी स्वयम वा ने स्वयम की साम्राज्य के अन्यत्र वा नी साम्राज्य के अन्यत्र वा नी साम्राज्य के अन्यत्र वा नी साम्राज्य के अन्यत्र वा है। सम्राज्य की साम्राज्य के अन्यत्र वा है। सम्राज्य की साम्राज्य के अन्यत्र वा है। सम्राज्य की स्वयम की स्वयम वा निर्माण की प्रकास के अन्यत्र कहान या है। सम्राज्य के अन्यत्र के अन्यत्र स्वयम हो। स्वयम वा निर्माण की प्रकास के अन्यत्र स्वयम निर्माण की स्वयम हो। स्वयम वा निर्माण की स्वयम के अन्यत्र स्वयम निर्माण की स्वयम स्वयम की स्वयम स्वय

पूर्व में बक्र और किनक्र तक जशांक को साम्राज्य विस्तृत था, और परिचन में समूद्र उसके 'विशिव्त' की दीमा थी। पर दूस विशाल को माम्य के तब प्रदेश मध्योक वा उत्त हारा निम्मुक्त महामानों के तीचे शासन में नहीं थे। जशीक ने वचने राववित्य (शासन केंगे) के अन्तर्गत कथ के करियय ऐसे प्रदेशों या जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी पूचक व स्वतन्त निम्मी थी। चतुर्वेश जिलाकों के तेत्वलें केंब में उसने लिखा है—"इसी प्रकार यहां रावविषय में यवन-कम्बोजों में, नामक-नामपरिवयों में, नोम-दित्तकों में अपेत आपन्द किया में स्वत्य के वान-कम्बोजों में, नामक-नामपरिवयों में, नोम-दित्तकों में अपेत आपन्द केंबाना प्रिय की मन्तिवृत्ति (वर्मानुकासन) का अनुरम्प किया जाता है।"" इस शिका लेख में राववित्य के अन्तर्गत जिन वातियों या जनवयों का परिणाण किया मया है, वे वचन, काम्योक, नामक नामपित्र मोन प्रतिक्त का विश्वत के अन्तर्गत का विश्वत के अन्तर्गत हो देशन, कमी विश्वत के अन्तर्गत ता हो किए उसके प्रमान-क्षेत्र में । पर यह सही वरीत नहीं होता, क्योंकि व्यतिक अन्तर्गत ता हो किए उसके प्रमान-क्षेत्र में । पर यह सही वरीत नहीं होता, क्योंकि व्यतिकात्र में में । पर यह सही वरीत नहीं होता, क्योंकि व्यतिकात्र में भी भी पर यह सही वरीत नहीं होता, क्योंकि व्यतिकात्र में स्वर्ण के अन्तर्गत नहीं होता, क्योंकि व्यत्य होता स्वर्ण होता, क्योंकि व्यत्य स्वर्ण के स्वर्ण कें का स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के क्या स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण करने स्वर्ण कें स्वर्ण होता, क्योंकि व्यत्य होता स्वर्ण कि स्वर्ण कें स्वर्ण कें स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का होता स्वर्ण कि स्वर्ण होता स्वर्ण कि स्वर्ण केंद्र स्वर्ण होता, क्योंकि स्वर्ण होता स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का स्वर्ण होता स्वर्ण होता स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्य स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण होता स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का स्वर्ण केंद्र स्वर्ण का स्वर्य स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र

<sup>8.</sup> Oldfield: Sketches from Nepal Vol. II pp 246-52

 <sup>&#</sup>x27;एसमेथ प्रिय रजनिवयस्थि योगकंबीयेषु गगकर्गाजितम् श्रीजिपतिमिकेषु अंधपिकवेषु ।' (वाह्यवासम्बद्धी) ।

शिकालेकों के पौचर्चे लेख में बचोक ने यवन, कम्बोज आदि में वर्ग महामाओं की नियुक्ति कां उस्लेख किया है। जो प्रदेश मीचे साझाज्य के अन्तर्गत नहीं में, उन में क्योंक द्वारा वर्ममहामाओं नियुक्ति का प्रकार हो। उत्पन्न नहीं हो तकता था। ऐसे प्रदेशों में अशोक में ज़न्त-महासाज अवस्थ नियुक्त किये थे, पर वर्म-महामाज नहीं।

यवन, कम्बोज आदि जिन जनपदों का अशोक ने अपने 'राजविषय' (राज्य या विजित) के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है. उनकी भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध मे विचार करना आवश्यक है। एक घर्मेलिपि से अशोक ने सबन और कम्बोज के साथ ही गान्धार का भी नाम दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि कम्बोज और गान्वार की भौगोलिक स्थिति एक इसरे के समीप थी। बीद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर जिन सोलह महाजनपदी का परिगणन किया गया है, उनमे कम्बोज और गाल्झार भी है। इन दोनों का उल्लेख प्राय-बाय-साथ किया गया है। महाबारत आदि प्राचीन वन्यों में कम्बोज की स्थिति उत्तरापय में बतायी गई है, और उसकी राजवानी का नाम सम्मवत 'राजपुर' था। महामारत मे कर्ण की दिग्विजय का वर्णन करते हुए यह भी लिखा गया है कि उसने राजपूर जाकर कम्बोजों को विजय किया था। वीनी यात्री हाएन्त्साग उद्यान, काश्मीर आदि की यात्रा करता हुआ हो-लो-घो-पु-लो भी गयाथा, जो राजपुर काही चीनी रूपान्तर है। इस राज्य के सम्बन्ध में ह्मएन्साग ने लिखा है कि यह ४००० ली के विस्तार में था और इसका राजवानी का विस्तार १० ली था। किनियम ने इस राजपर को काश्मीर के दक्षिण में स्थित राजीरी से मिलाया है। " यह राजीरी काश्मीर राज्य की अधीनस्य रियासत थी। यदि कर्तिक्य के मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो कम्बोज की स्थिति काश्मीर के दक्षिण-पश्चिम में माननी होगी। पर यह मत सब ऐतिहासिको को स्वीकार्य नही है। अनेक है तिहासिकों के अनुसार गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बदस्यां के प्रदेश को कम्बोज कहते थे। बौद्ध काल में इस जनपद में गणतन्त्र शासन की सत्ता थी और कौटलीय अर्थजास्त्र में भी काजोज की गणना वार्ताजस्त्रोपजीवि संघों में की गई है। कम्बीज की स्थिति चाहे गान्धार के उत्तर में हो और चाहे काश्मीर के दक्षिणपश्चिम में. यह सनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बचाक के बासन काल में भी इस प्राचीन गण-राज्य की पथक सत्ता कायम थी और इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। इसी कारण अधोक ने अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से कम्बोज जनपद का प्रथक उल्लेख किया है।

गान्यार जनपद की स्थिति भी उत्तरापद में थी। राजलिपदी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दुकुस प्रवंतमाला तक के पश्चिमोत्तर मारतके प्रदेश इस जनपद के अन्तर्गत थे।

१. चतुर्वश शिकालेक--पांचवां लेक

२. 'कर्च राजपुरं गत्वा कम्बोजा निजितासत्तवा।' वहाः

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. I p 163

Y. Conningham: Ancieut Geography of India p. 129

साम्बार की राजवासी तक्षविका नगरी थी, जो बीढ तुन तथा उसके पश्चात् के काल में स्विता का महत्त्व्यूमें केम्स बी। तक्षविका के संविरिक्त पुक्तरावती नगरी वी साम्बार में ही मी। बाद में मान्वार कानपद दो नाजों में विमन्तर हो गया था, पूर्व गान्वार (त्वावानी-पुक्तरावती)। इस जनपद में नगतन्त्र तक्षविका) मेरे परिकारी मान्वार (राजवानी-पुक्तरावती)। इस जनपद में नगतन्त्र सासन न होकर राजतन्त्र सासन न स्वाता न होकर राजतन्त्र सासन किसान था। ऐसा मतीव होता है, कि मीमों के बाधन में मान्वार की अन्तःस्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया वा। वहीं के लोगों में अपनी पुक्तरा बीर स्वतन्त्रता की सासन प्रकट रूप से विद्यामान थी। यहीं कारण है, कि राज्य विद्वार के समय में मी तक्षविका में विद्रोह हुआ और अधोक के सासन काल में भी। विश्वादवान में इन विद्रोह मान्विकार के सासन काल में भी। विश्वादवान में इन विद्रोह मान्विकार करने किसान काल में भी। विश्वादवान में इन विद्रोह मान्विकार करने किसान काल में भी। विश्वादवान में

अशोक ने कम्बोज और गान्धार के लाथ ही 'योन' या 'यवन' का भी उल्लेख किया है। इस यवन राज्य की स्थिति कम्बोज और गान्वार के समीप में ही थी। अशोक के 'राज-विषय' के अन्तर्गत यह यकन राज्य यकनराज अन्तियोक के राज्य से मिन्न था. और असके परे के चार अन्य ग्रवन राज्यों से भी, जिनके राजाओं के नाम अगोक की वर्मलिपियों में उल्लिखित हैं। सिकन्दर के बाजमण के कारण भारत में बहत-से धवन सैनिकों का प्रवेश हो गया था. और इस देश पर यवनों के प्रभाव को स्थित रंखने के लिये सिकन्दर ने अनेक नई नगरियाँ भी बसायी थी। सम्मवत , बौधी सदी ई पू. में उत्तर-पश्चिमी मारत में अनेक ऐसी बस्तियाँ बस गई थीं. जिनके निवासियों से यवनो की प्रवानना थी। महाबंधों ( २९।३२ ) में भी एक यवन बस्ती का उल्लेख है, जिसकी प्रधान नगरी वहाँ 'अलसन्दा' लिखी है। यह अलसन्दा स्पष्टतया अलेग्बेण्डिया का ही रूपान्तर है। सिकन्दर या अलेग्बेण्डर ने एक अले-ग्जेण्ड्या की स्वापना काबुल के समीप की बी। ग्रीक लेखकों ने इसी प्रदेश को 'परोपनिसदी' कहा है, और सैल्युकस तया चन्द्रगृप्त मौर्य के युद्ध के अनन्तर यह मौर्य 'विजित' के अन्तर्गत हो गया था। इस प्रदेश की जनसंख्या में बदनों का पर्याप्त मान होने के कारण यदि इस युग में इसे 'यवन' या यवन-राज्य कहा जाने लगा हो, तो यह सर्वथा सम्भव है। महामारत में भी उत्तरापय के निवासियों का वर्णन करते हुए कम्बोज और गान्यार के साथ 'योन' का भी उल्लेख किया गया है, जिससे 'यवन' ही अभिन्नेत है। इस यवन राज्य या यवन-प्रदेश की स्थिति गान्वार के पश्चिम में थी। यद्यपि यह अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, पर क्योंकि इसकी जनता मारत के निवासियों से अनेक अशो से मिछ थी, इस कारण आन्तरिक स्वतन्त्रताके अनेक अधिकार यदि इसे भी प्राप्त रहे हों.तो यह सर्वया स्वामाविक है। इस प्रसग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वर्तमान समय के अफवानिस्तान के भीत्र में अशोक के जो उत्कीर्ण लेख उपलब्ध हुए हैं, वे अरेमाई मावा मे हैं। एक लेख में तो अरेमाई मावा के साब-साथ बीक जावा का भी प्रयोग किया गया है जो इस क्षेत्र में बीक या यवन प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है। यह यवन राज्य हिन्दकुश पर्वतमाला के पूर्व में था । अस्तियोक का अवस-राज्य जसके परिश्रम में था ।

नामक बीर नामपंत्रित की वौनोतिक स्विति को बयी तक बुनिविश्वत कर वे निर्मारित नहीं फिया वा सका है। व्यू यवन-क्योवां में बाद बीर कोच-सितिकां से पहले किया है। इस करना में वायार पर कि व्यक्ति ने उपने नाम विविध्य वीमोशिक कम से तिव्यवाने के, वह अनुमान किया बया है कि इस (नामक बीर नामपंत्रि) की रिवर्ति उत्तर-पविषयी तीमामान और पश्चिमी मारत के सम्प्यवर्ती प्रदेश में मही होनी चाहिये। कतिरथ विद्वारों ने नासपंत्रित को चीनी वापी कादवान द्वारा विकास नामें कैसा के साथ निकास है। वे नासपंत्रित को चीनी वापी कादवान द्वारा विकास नामें कैसा के साथ निकास है। ने नासपंत्रित को चीनी वापी कादवाना द्वारा में उत्तर-कुत के अंच में स्थित नामिकपुर को प्रवेच मिला है। उत्तर-कुत को ब्याय क्योविक समिवती प्रदेश में हिमा वा उत्तरेस समिवती प्रदेश में ही मही होना वाहिये। नामक और नामिकपुर को एक हीना जतना की नामोशिक स्थित के विवय में वा अपी निविश्व कर से कह तकना कठन है।

नामक और नामपंक्ति के बाद अशोक ने 'मोज-पितनिक' का उल्लेख किया है। चतु-वेश शिकालेको के तेरहवें लेख में 'मोज-पितनिक' सब्द आया है, और इसी के स्थान पर पाँचवे लेख में 'रिस्टिक-पेतेणिक' (गिरनार), 'रिटक-पितिनिक' (शाहबाजगढी) और 'लठिक-पितेनिक' (बौली) शब्द प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृत में इन्हें 'राष्ट्रिक-पितनिक' के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। मोज-पितनिक या राष्ट्रिक-पितनिक का क्या अभित्राय है, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिको में मतमेद हैं नाण्डारकर के अनुसार राष्ट्रिक और पितनिक को दो शब्द न मान कर एक ही शब्द समझना चाहिये। पितनिक का प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है वंशकमानगत । अतः भोज-पितनिक का अर्च होगा, बशकमागत भोज-शासक । इसी प्रकार राष्ट्रिक-पितनिक से बशकमानगत राष्ट्रिक-शासक समझना चाहिये। आण्डारकर ने अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हुए पेरियमी भारत के गृहालेखों का उल्लेख किया है, जिनमें महारठी शासको का जिक्र बाता है। इन बहालेको मे जिन्हें 'महारठी' कहा गया गया है, वे ही अशोक की धर्मलिपियो के 'राष्ट्रिक-पितनिक' है। चतुर्देश शिलालेखों के पौचर्वें लेख में इन्हें अपरान्त का वासी कहा गया है। अपरान्त से परिचमी सीमान्त अभिन्नेत है। सम्मवतः, इन (राष्ट्रिक-पितनिक) की स्थिति भारत के पविचमी तट के समीपवर्ती प्रदेश में बी। आधनिक महाराष्ट्र के पूना तथा उसके पास के प्रदेशों में यदि मौर्य यन में बसकमान्गत राष्ट्रिक (महारठी) शासको का शासन माना जाए, तो यह असगत नहीं होगा। पश्चिमी मारत के गहालेखों में महा-भोजों का भी भी उल्लेख हुआ है। सम्मवत: यही बस्रोक की वर्मलिपियों के भोज-पितनिक है। राष्ट्रिको के समान ये भी बंशकमानुगत शासक थे, और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र के थाना तथा कोलावा जिलों में था।

R Bhandarkar : Ashoka Ch. II.

प्राचीन सारत के विक्रिय प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रतियों विद्यान थीं। तेतरेय काराण के एक संदर्भ में सामाज्य, बोज्य, स्वाराज्य, बैशाज्य और राज्य-इन पौच प्रकारकी शासन-पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें से एक सासन पद्धति 'मोज्य' मी है, जो विकास दिशा के सत्वत-राज्यों में प्रवस्तित थी। इन राज्यों के राजा 'मोज' कहाते थे। मोज संबक्त कासकों का सही-सभी अभिवाय इस समय बात नहीं है, पर वे एक विशिष्ट प्रकार के शासक थे. जो सावारण राजाओं से मिक प्रकार के होते थे। इनका क्षेत्र दक्षिणापय मे बा। सारवेल ने अपने हाबीनम्फा शिलालेख में राष्ट्रिकों और मोजकों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है, कि जासन के चीचे वर्ष के राष्ट्रिकों और मोजकों को अधीन किया गया। हाथीन्स्का लेख में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इन राष्ट्रिकों और श्रोजको की स्थिति सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम-दक्षिण ओर थी। यह प्रदेश निस्सन्देह वही या, उहाँ बाजकल पूना, नासिक, थाना और कोलावा के जिले हैं। सात-बाहन वंश के संस्थापक सिमक ने जब भीवें झासन के विरुद्ध बिद्रोह कर स्वतन्त्रता प्राप्त की बी, तो अपनी सत्ता को स्वापित करने के लिये उसने रठिकों (राष्ट्रिको) बौर मोजों का भी सहयोग प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले में उसने अनेक प्रमुख रिटक नेताओं को 'महारठी' की उपाधि से विमर्थित किया था। 'सातवाहन साम्राज्यों में इन रठिकों और भोजको की स्थिति जधीनवर्ती सामन्त शासको के सदश दी। राष्ट्रिकों और नोजों (भोजको) के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन साहित्य या प्रातस्य विषयक सामग्री में विश्वमान है, उनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इनकी स्विति आधनिक महाराष्ट में बी. और इनका शासन कतिपय विशिष्ट कुळो के हाओं में या। अशोक के समय मे भी ये अर्थ-स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विद्यमान थे। सातवाहन बंश के संस्थापक सिमक का शासनकाल २३५ ई. पू. से २१३ ई. पू. तक माना जाता है। अशोक की मृत्यु २३२ ई. पू. में हुई थी। सिमक ने अशोक के जीवन काल में ही भीय शासन के विरुद्ध विद्रोह का झम्बा सहा कर दिया था। जिनकी सहायता व सहयोग से वह अपने प्रयत्न में सफल हो सका था. उनमें रिटक

 <sup>&</sup>quot;वे के य प्राच्याना विक्ति प्राच्यानां राजानः साम्राध्यानेव तेप्रीमिक्काले, वे के य सत्यतां राजानः जोजवायीय तेप्रीमिक्काले, वे के य मीच्यानां राजानः स्वराच्यायेय तेप्रीमिक्काले: ..."ऐसरेय ८।३।३

२. "तमा बतुने वसे विजासराधिवालं...सव रठिकभोजके वारे वंदानस्पति" हाजीयन्त्रा लेख (Sircur : Select Inscriptions p 215)

 <sup>&</sup>quot;बीरस भूरस अमितहस्वकत बिक्रमण्ड्यतिको ...सहारिको अधिपकुलक्षमस्य पगर-गिरिकर-बल्याय प्यविध प्रथम बीरस" नालाबाट जिल्लालेक

Sircar : Select Inscriptions. p 193

और भोख भी थे। बतः यह मानना सर्ववा उचित जीर संगत है कि इनकी पृथक् व अर्थ-स्वतन्त्र रूप में सत्ता जशोक के काल में भी थी।

सब ऐतिहासिक डा. भाष्टारकर के इस मन्तव्य ते सहस्य नहीं है, कि 'पितनिक'
राष्ट्रिक और मोज का विषयण है। कुछ विद्वानों ने पितनिक को पैठानक के साथ निकस्य है। पैठन वा प्रतिस्थान एक नयर का नाम वा, जो गोदाबरी नवीं के तट पर स्थित वा। व सबि पितनिक और पैठानक एक ही हों, तो पितनिक की स्थिति राष्ट्रिक से पूर्व की और होनी 'पार्टिक'।

भोज-पितनिक के बाद बशोक की वर्गलिपियों में 'भान्ध-पुलिन्द' का उल्लेख किया गया है। आन्ध्र के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी और क्रुष्णा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश को 'आन्छ' कहा जाता है। मौर्य युग में आन्छ राज्य बहत शक्तिशाली था। ग्रीक लेखक प्लिनी के अनुसार आन्छ में तीस ऐसे नगर वे जो दुर्ग के रूप में थे, और वहाँ की सेना में एक लाख पदाति, दो हजार अस्वारोही और एक हजार हाथी थे। ग्रीक विवरणों में कलिक की जो सैनिक शक्ति दी गई है, आन्ध्र की सैन्य शक्ति उससे अधिक है। आन्ध्र को जीत कर मौर्य 'विजित' के अन्तर्गत करने का श्रेय चन्द्रवृष्त को प्राप्त है या उसके पुत्र बिन्द्रसार को, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह नहीं कि जान्छ अशोक के 'राजविषय' के अन्तर्गत था, यद्यपि कम्बोज, गान्वार आदि के समान उसे भी आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। जिसे हमने 'पुलिन्द' लिखा है, उसके लिये अशोक की धर्मलिपियो मे पारिद (गिरनार), पालद (कालसी) और पलिद (शाहबाजगढ़ी) शब्द प्रयुक्त हुए है। पुलिन्द की स्विति के सम्बन्ध में पूराणों से अनेक उपयोगी निर्देश मिलते हैं। वायु पूराण के अनुसार पुलिन्दों का निवास विक्याचल के क्षेत्र में था। भरत्य पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। इसमें सन्देह नहीं, कि पुलिन्द की स्थिति विरुध्य पर्वतमाला के दक्षिण मे बी। पर सब विद्वान धर्मलिपियों के पारिद, पालक या पलिद को पुलिन्द का रूपान्तर मानने को उद्यत नही हैं। पुराणो में पारद नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसकी गणना शक, यवन, कम्बोज, पल्हव आदि के साथ की गई है। कालसी शिला पर उत्कीण 'पालद' शब्द और पूराणों के 'पारद' मे समता स्पष्ट है। पर अधोक की धर्मलिपियों में पारिद या पालद आन्ध्र के साथ आया है, बतः उसकी स्थिति दक्षिणापथ मे ही कही होनी चाहिये। पारद का उल्लेख जिन जातियों के साथ हुआ है, उनका निवास उत्तरी या उत्तर-पश्चिमी भारत मे था। अतः यही मानना अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है, कि अक्षोक ने जिन पारिदों या पाछदों को अपने 'राजविषय' के अन्तर्गत रूप से लिखा है, वे पुलिन्द ही वे जिनकी स्थिति नर्मदा और विल्ब्य के क्षेत्र में थी।

१. 'बुक्तिन्दा विष्यमितिका वैदर्शा वच्छकैः सह ।' वायुपुराण ५५।१२६

चतुर्देश शिलालेलों के तेरह में केस में ही 'बटबि' का उल्लेख आया है "बो भी बटबि वेवानांत्रिय के 'विजित' में हैं, उन पर भी वह बनुनय (बनुसह) करता है' और ध्यान वेसा है। अनताप में भी देवानांप्रिय का प्रमान है। उनसे (बटवियो से) कहा जाता है। क्या ? अनुताप करना चाहिये, हत्या नहीं करनी चाहिये। देवानांत्रिय सब प्राणियों के अक्षति (सति न पहुँचाने), संयम और समाचर्या की कामना करते हैं। देवानांत्रिय के अनुसार वही मस्यतम विजय है जो धर्मविजय है।" जिस प्रकार अशोक ने कम्बोज, बाल्बार, आल्ध्र, पुलिन्द बादि का अपने 'विजित' के अन्तर्गत रूप से उल्लेख किया है, वैसे ही बटिव को बी अपने 'विजित' के अन्वर गिना है। प्राचीन जारत में अनेक प्रदेश समन जञ्जकों से आण्छा-दित है, और उनमें अनेक ऐसी जातियाँ निवास करती ही जिन्हें बाटव्य कहते हैं। कीटलीय अर्थशास्त्र में अटबि-सेना के महत्त्व का विवेचन किया गया है। प्राणों में आटब्य शब्द पुलिन्द, विन्ध्यमुलीय और वैदर्भ के साथ आया है। एक ताश्रवत्र में डमाला राज्य के राजा हस्तिम् को अठारह अटविराज्यों का स्वामी कहा गया है। डजाला दहाला का ही रूपान्तर है, और वर्तमान बुन्देललण्ड का प्राचीन समय में एक नाम दहाला भी दा। गप्नवंशी सम्राट समृद्र गुप्त ने दिग्विजय करते हुए अनेक कान्तारक (अटवि) राज्यों को भी विजय किया था। इन सब तथ्यों को वृष्टि में रख कर यह मानना असंगत नहीं होता, कि अटवि प्रदेश बून्देल खण्ड से लगा कर उड़ीसा तक फैला हुआ था। वर्तमान समय में भी यह प्रदेश जज्जल प्रधान है। यद्यपि मौयों ने इसे जीतकर अपने विजित के अन्तर्गत कर लिया था. पर उसकी आन्तरिक स्वतन्त्रता को उन्होंने कायम रखा था। इस प्रदेश में अनेक आटविक जातियो का निवास था. जो अपने-अपने सरदारो या प्रमुखों के अधीन थी। अशोक की इनके प्रति यही नीति भी कि इनके हित-कल्याण पर ब्यान दिया जाए और इनपर अनुग्रह किया जाए। उन्हें वह यह उपदेश भी देता था. कि हिंसा का मार्ग त्याग कर सबके कल्याण मे प्रवत्त हो ।

इस प्रकरण में जो विचार-विवर्ष किया गया है, उससे असोक के साम्राज्य की सीमाओं और स्वरूप का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो बाता है। यद्यपि अयोक का 'विजित' बहुत विस्तृत तथा विचाल था, पर उसके अन्तर्यार्थ वस अयेशो पर उसका सीमा सासन नहीं था। काम्बोज, गान्यार, यवन, राष्ट्रिक, मोज, पितनिक, आन्न्य, पुल्लिस, अटिंस, गामक और नामपेक्ति पुढे प्रदेश के जिन्हों पुषक् सत्ता और आन्तरिक स्तन्तरात

 <sup>&</sup>quot;सम्परस्तिमानः साध्यसस्या-पान्यान्यनः अवास्त्रपान्यम्बन्ताः समिन-पान्यमान्यापेन पुन निकासस्यान्याः महापान नीवृत्तिनः" बोह (विका-सता) में क्रम्मन्य राष्ट्रपत्र पर कार्यानं केवा ।

२. "कीसककतहेन्त्र महाकान्तारक व्याप्रशास-----"

स्वीकार की जाती औ । कोटलीय वर्षचाएल में जीते हुए जनपरों के प्रति किस वीति का प्रतिपादन फिया नया है, उस पर हम पिछले एक जन्याय में प्रकाश डाक चुने हैं। इस नीति के से पहुंच में, ति के ले पहुंच के उस पर हम पिछले एक जन्याय में प्रकाश डाक चुने हैं। इस नीति के से पहुंच के जनपरों के साथ में ही, जीर उनकी बातारिक स्वतन्त्रता की स्वीकृति । अशोक के सबस में मोर्य डामान्य को स्वापित हुए आवी सदी से बावक असर बीत चुका था। इस काल में यदि मध्य-देखके जनपरों की आन्तारिक स्वतन्त्रता तथ्य हो गई हो, तो यह सर्वचा स्वामाविक है। मान्यार, काम्योज आदि विन्न जनपदी का अवोक ने अपने विजित्त के अन्तर्भत रूप से उन्हें अस्व तीनान्तो पर स्वित वो। गान्यार, काम्योज जीर बकन उत्तर-पिछमी सीमान्त पर में में, भीज, राष्ट्रिक और पिछिमक पिछमी सीमान्त में बोत आप आप में, आप में स्वतन्त्र में सानते हैं और या पिछमी सीमान्त में बोत स्वाप्त उत्तर-पिछमी सीमान्त कर में से सान से से और आप मान्य-विजनों हो स्वित दिखणी सीमान्त पर थी। नामक-नामपनित की स्थिति अनिर्मार्ति है। पर ऐतिहासिक उन्हें या तो हिमालम के क्षेत्र में मानते हैं और या पिछमी सीमान्त में। असांक के समय तक के कल सीमान्तों के प्रदेश ही ऐसे बन रहे थे। जिन्हें स्ववासन-

#### (४) विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध

राजा जवांक ने अपनी बर्मालियों से कतिपय विवेची राजाओं का भी उल्लेख किया है— "वह (वर्ष विवय) देवानीप्रिय ने पुन प्राप्त किया है, वहीं (अपने राज्य में) और सब कतों (सीमान्त देवां) मे । छ ती योजन तक नहां अनियोक नामक ववनराज और इस कितयोक परे जो चार राजा सुरुषम नामक, जोत्तिकित नामक, नक नामक और अलिक सुन्दर नामक (राज्य करते हैं) तथा नीचे (विज्ञण में) चोड, पाण्ड्य, ताज्यपर्णा... सर्वेच वेवताओं के प्रिय की वर्मानुवास्ति (वर्मानुवासन) का अनुन्दरण किया जाता है।" वोड, पाण्ड्य, ताज्यपर्णी सद्व विज्ञण के स्वतन्त राज्यों के सम्बन्ध में रहुके प्रकास बाला जा चुका है। उत्तर जिन पीच राजाओं के नाम विये गये हैं, उन पर विचार करना उपयोगी है। उनसे जहीं क्यों के के समकातीन राजाओं का परिचय मिलता है, वहीं साक ही उतके समय का सही-मही निर्वारण करने में भी यवन राजाओं के ये नाम अव्यन्त महा-स्व है।

अन्तियोक्त के विषय में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। सिकन्दर की मृष्यु के परेचात् उसका विशाल साम्राज्य अनेक खण्डो में विश्वक्त हो गया था। मैसिडोनियन

१. सो च पुनलमो देवर्ग प्रियत इह च समेवु च अंतेषु अवसुप्रियोजनशतेषु अस्त अंतियोको मन योगरब परं च तेन अंतियोकेन चपुरे ४ रक्षित तुरस्के कथ अंतिकित कम मन मन अस्क्रियुपरोत्तम निच वोदर्श अब तंबर्गाच्य..." बसुर्वश शिक्सलेख (सह-वासनशी) —तैरहावी लेखा ।

सामाज्य के एशियंन भाग पर सिकंत्यर के बन्यतम सेनांपति सैन्युक्त ने अपना अधिकार स्वातिक कर किया था। वह सैन्युक्त चंत्रपूर्ध मीय का समकालीन था, और इसने मारत पर जाम्मण पी निवा था। सैन्युक्त का पाँच एण्टियोक्त द्वितीय विजाद (२६१ –२४६ है. पू.) या, जो चन्नपूर्ध तोचे के पाँच कवांक (२७५ –२४६ का समकालीन था। आदीक ने चतुर्यं व सिनालेकों को अपने राज्याणिके के बारवूर्यं वर्ष में या उसके कुछ वर्ष परवात उसकीं कराया था। विज्ञ वर्षों किला के सांस्कृत कर्या परवात उसकीं कराया था। विज्ञ वर्षों किला के बारवूर्यं वर्षों में या उसके कुछ वर्ष परवात उसकीं कराया था। विज्ञ वर्षों किला का समित पर्व एक्तिकों कराया था। विज्ञ वर्षों किला का समित पर्व ६ है। के जानम है, जब कि सीरिया (परिवर्ग) के राज्यतिहास कर एण्टियोकक द्वितीय विज्ञाति सिराजमान था। अयोक की वर्षों किरियों का असिराजेक द्वितीय विज्ञाति सिराजमान था। अयोक की वर्षों किरियों का असिराजेक द्वितिया कर यो यह एण्टियोकत ही है। इसके मामाज्य की पूर्वी सीमा आयोक की विव्यत्त प्राप्त कर विद्वत प्राप्त कर विव्यत्त स्वाप्त कर विव्यत्त स्वाप्त कर विद्वत प्राप्त कर विद्वत प्राप्त कर विद्वत स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त कर विव्यत्त स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त स्वाप्त कर विद्वत स्वाप्त स्वाप्

यबनराज अन्तिबोंक के राज्य से परे के जिन बार अन्य यबन राजाओं का जशोक ने उल्लेख किया है, उनमें प्रथम तुरमय है। इसे निरतार के शिकालेख में तुरमाय, काकशी के शिकालेख में तुजमय और शहबाजवादी के शिकालेख में तुरमय लिखा गया है। इसे इंजिट के यबन राज्य डाल्मी डितीय फिलडेल्फस (२८५-२४७ है. यू) के साथ मिलाया गया है, जो खर्चधा समुचित और संत्ता है। टाल्मी (तुलमय वा तुरमय) के राज्य की स्थिति अन्तिसोक के राज्य के के शिकास से थी।

तुलमन या पुरमय के राज्य के बाद अशोक ने अतेकिन (कालती और गिरनार) या अतिकिति (शाहबाववढी)का उल्लेख किया है, जिसे मैरिस्डोनिया के बचन राजा एच्टि-गोनस मोनटस (२७६-२३९ ई. पू.) के साथ मिलाया गया है।

अद्योक द्वारा उत्किलित अन्य यवन राजा नक (कालती और शहदाजवड़ी) या सन् (गिरनार) है, साहरिन के मनस (२००-२५० ई. पू.) के साथ जिसकी एकास्पकता प्रतिक पादित की नई है।

विकस्पयुद्ध (कालवी) या जिलकपुद्ध (शहरावणकी बीर जानवेहरा) नाम से समोक ने बिन्म सबन राजा का उल्लेख किया है, उसके सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतमेद है। स्मित्र के अनुसार वह एपिरस का एलेक्स्रेक्टर (२०२-२५५ के. पू.) या, जीर हुक्या के जनुसार का एलेक्स्रेक्टर नाम के राजा व्यक्ति के साकालीन के। पर कारित्य के एलेक्स्रेक्टर नाम के राजा व्यक्ति के साकालीन के। पर कारित्य के एलेक्स्रेक्टर नाम के राजा व्यक्ति के साकालीन के। पर कारित्य के एलेक्स्रेक्टर का वासन-बालत का प्रारम्ध हुन्या वा, व्यक्ति एपिरस के एलेक्स्रेक्टर की मृत्यू हो चुकी वी। व्यक्ती वर्गलिपयों में अवोक को इन दो सवनराजाओं में कीनना समित्र ना, इसे निर्मात करने का केवल यह राज्य है हि चतुर्धेया सिलालेकों के तेरहाँ केका को उत्तरीय कराने के मर्च का पता किया जाए। तृतीय शिकालेका में अयोक ने यह स्पष्ट कप से सुचित किया है कि इस (तृतीय) लेका की राज्याधिक के बाद बारह कर व्यवद्ध हो जाने पर प्रचारित किया गया था।

यह बसंदिष्य है, कि तीसरे लेख की तिथि २५६ ई. पू. है। चौचहों सिलालेखों के विषय तथा संखी को बूटिंग में एक कर यह लगुमान करना अवंचत नहीं है, कि वे सब लेख एक के बाद एक करके चीड़े-से समय में ही प्रचारित किये गये थे । दसकिये तेरहखीं ममेरिलिंग के समय को ची २५६ ई. पू. या उसके कुछ समयं बाद ही रखा जाना उचित होगा। कारित्य के एलेक्सेक्डर का जासनकाल २५२ ई. पू. में प्रारम्भ हुना था। अचीक को वह तमी जमिग्रेस हो सकता था, जब कि इस (तेरहुकी) वर्मीलिंग को २५१-५० ई. पू. के लगमग प्रकासित किया गया होगा। जतः मही चानना उचित है, कि बालिक्ययुक्त या जालिक-सुदल से बसोक को एरिस्स का एलेक्सेक्टर ही अमिग्रेत था।

अशोक ने इन पाँची यवन राजाओं का उल्लेख बमैविजय के प्रसन में किया है। उमे इस बात का सतीय था, कि इन सबके राज्यों में देवानाप्रिय की वर्मानशस्ति का अनुसरण किया जा रहा है। यह तभी सम्मव बा. जबकि अलोक का इन राज्यों के साथ वनिष्ठ सम्बन्ध हो, और उस द्वारा वहाँ वर्ग विजय के लिये उसी दंग से महान 'पराक्रम' (उस्रोग) किया गया हो, जैसे कि अपने 'विजित' या 'राजेविषय' मे किया गया था। अपने 'विजित' मे धर्म विजय के लिये अशोक ने धर्म-महामात्र, स्त्री-अध्यक्ष महामात्र, बजरामिक, बर्मयक्त आदि विशेष राजकार्मचारियों को नियक्ति की थीं. और अपने अन्य महाबाजों को मी यह आदेश दिया या कि वे अनता को धर्म का तत्त्व अताने के लिये चिरन्तर अनुसंयान (दौरे) करते रहे। साथ ही, जनता के हित-कल्याण के लिये कुए खदबाना, छायादार वक्ष लगवाना आदि अनेकविष अन्य साधन भी अपनाये गये थे। प्रकृत यह है, कि जिन पाँच बवन राजाओं का बशोक ने अपनी वर्मिछिपियों से उल्लेख किया है. उनके राज्यों से और चोड, पाण्ड्य, सातिवपुत्र, केरलपुत्र और ताझपर्णी में---जो कि अशोक के 'विजित' के अन्तर्गत नहीं थे--- धर्मविजय के लिये किन साधनों का उपयोग किया गया था। इस प्रवन के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के सम्बन्ध का क्या स्वरूप था। अशोक ने इन 'अन्तो' (सीमावर्ती राज्यो) मे घर्मविजय के प्रयोजन से अन्त-महामात्रों को नियक्त किया था." जो इन विदेशी राज्यों में उन सब कार्यों का सम्पादन करते थे जो अशोक के अपने 'विजित' में वर्म-महामाशो द्वारा किये जाते थे। इन अन्त-महामाश्रो के अतिरिक्त विदेशी राज्यों मे अशोक द्वारा दूत भी नियक्त किये गये वे। पश्चिम-उत्तर के यवन-राज्यों में अपने राजदूत मेजने की प्रथा मौयों में चिरकाल से चली क्षा रही थी, और चन्द्रमप्त मौर्य तथा बिन्दुसार के समय में इन यक्त राजाओं के राजबूत पाटलिपुत्र के राज-दरवार में भी रहे थे। वर्गलिपियों से सुवित होता है, कि अशोक ने भी अपने दूस विदेशी

१. चतुर्वश शिलालेख---वारहवां लेख ।

२. चतुर्वेश शिलालेस-तीसरा केस ।

३. विस्ली-टोपरा स्तम्भ-लेख---प्रक्रम लेख

राक्यों में भेचे थे—"वहीं देवतायों के जिब के जूत नहीं भी पहुंचते है, वे (वहीं के लोग) में देवतायों को प्रिय की वयंगिल, (चर्म) विचान बीर कर्मानुसारित को मुनकर कर्म का बानुसरफ करते हैं।" इस लेखा ते स्वयंक्ष कर कर से तो मान करते हैं। ते ताल का निव्ध मिकता है, ऐसे राज्य बिवामें अद्योक के हुत निवृक्त वे और देने राज्य नहीं उक्ते हुत निवृक्त वे और देने राज्य नहीं उक्ते हुत निवृक्त के और देने राज्य नहीं के उक्ते हुत नहीं थे। वचींक ने इस बात पर सतीय प्रवाद निवाह है कि जिन विवेशी राज्यों में उत्तके हुत निवृक्त नहीं हैं, उनके निवासी भी उक्की वर्मोक्त, वर्म विचान और वर्मानुसारत को कुछ करने का अपनाया, इस पर हम अपने अध्याय में विचाद कर से विचार करते हा प्रयोजन मारी है। विचार करते । यहां अपनाया में विचार करते का प्रयोजन मारी है कि विचार करते । यहां अपनाया में विचार करते का प्रयोजन मारी है कि व्यक्तिक करते का प्रयोजन मारी है कि व्यक्तिक करते का प्रयोजन मारी है कि व्यक्तिक के विवेशी राज्यों के सायन में उन्त पर प्रकास बाल बाल मारा आए।

अयोक के समकालीन विदेवी राज्यों में से पाँच के राजाओं के नाम वर्गलिपियों में विदे पर्य है। चोल, पाण्यम, सारियपुत, केरफपूत और ता अपणों का स्वतन्त राज्यों के रूप में उल्लेख तो अयोक ने किया है, पर उनके राजाओं के नाम नहीं विये है। ता अपणीं या लंका के बखोक कालीन राजा का नाम बहावतों में विकला है। यह राज्य देवानाप्रिय लिख चा, और अयोक के साथ इसका चनिष्ठ सम्बन्ध वा। बौढ वर्गका विदेवों में प्रसार किछ प्रकार हुंगा, इसका निकरण करते हुए हम ता अपणीं के राज्या तिष्य के सम्बन्ध में विस्तान में लिखों?

#### (५) अशोक का शासन

अधोक के परिन, जीवन और उसके वासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के विषय में हमें अधिक जात नहीं है। वह राजा बिन्दुजार का किनच्छ पुत्र वा और अपने जाइयों को मार कर उसने राज्य प्राप्त किया वा—इस सम्बन्ध में जो कचाएँ जीव साहित्य में विध-मान है, उनका उस्केख इसी अध्याय में अपरे किया जा चुका है। तारनाख द्वारा संक्रिकत तिब्बती बींड अनुश्रुति के अनुवार युवाबस्था में अधोक कामवासता का विकार होलर रायरंग में ध्यस्त रहता था। इसी कारण तब उसे 'कामधोक' कहा जाता था। बाद में बह अस्यन्त कुर, निष्कुर और नृशंस हो गया, और इसीकिये 'व्यवधोक' कहाने कमा। पर बींड वर्ष के सम्पर्क में नाने के कारण उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई और वह वर्षान्-कृत जीवन विज्ञान कमा। प्राप्तियाक का हित और कस्याक करने के नियं प्रवृत्त होने के कारण तब उसे 'वर्षाधोक' कहा याने ज्या। एंद्रा प्रतीख होता है, कि अधोक अस्यस्त उस प्रकृति का व्यक्ति वा। वह सर्यादा में नहीं एह सकता बा। कामवासनाजों से अभिनृत

 <sup>&#</sup>x27;वत्र वि देवलं प्रियस पुत न वर्षात ते कि सुदु देवलं प्रियस अन्यपुढं विवलं अन्यपुढांतिः असं अनुविधियाति ।' सदुर्वत शिकालेखा (शहबाकाको)—तेरहणं केस ।

२. महाबंसी २०१७

होकर उसने युवाबस्था में एक कानुक व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। विन्तुसार की मृत्यु के बाद उसने अपने कार्यों का वात कर राजांक हासन प्राप्त किया वीर राज्य में अपनी स्थिति को युद्द बनाने के लिये बोर जायाजार किये। अन्त में जब उस का सुकाब वर्ष की जीर हुआं, तब उसमें भी उसने पेंचर के राज्यों के का व्यक्तियत परित्र हो ऐसा वा कि वह को कुछ भी करता था विस्तायत के साथ करना था।

अधोक ने अनेक दिवाह किये थे। वर्गिलिपियों में उसकी केवलएक रानी का नाम आया है। प्रपास के प्रस्तर-स्तम्भ पर अन्य लेकों के साथ बढ़ों क गएक यह लेका भी उत्तरीय हैं—
"देवानांसिय की आजा से सर्वेत्र महानात्यों को यह कहा जाए— यहाँ को डिसीय देवी के दान हैं (यवा) आप्रवाटिका, जाराम (विशामपृह), दानगृह अववा अन्य जो कुछ नी, के स्वर देवी हो नाम से गिर्न (पर्वोह्निक किये) जाने चाहियें, वे अवस्थ मिने आने चाहियें, डितीय देवी तीवर की माता काल्वाकी (काल्वाकी) की (ऐसी इच्छा है)।" इस वर्ग लिए में अयोक के अन्यत्म पुत्र तीवर और उद्यक्ती माता काल्वाकी का उल्लेख हैं, अिसे 'डितीय देवी' (इसरी रानी) कहा नया है। तीवर और काल्वाकी का उल्लेख हैं, अिसे उल्लेख सही मिलता, पर वर्गिलिप ने उसके राना को प्रवीहत करने के सम्बन्ध में अशोक काओं आदेश हैं, उसके कारण उनकी सत्ता में कोई उन्हेल सही किया वा सकता।

महाबसी के जनुमार अवोक की पटरानी का नाम जननिविधना था। उसकी मृत्यु अवोक के वीवन काल में होंही गई थी। असांस्थिता के निवन के परवात् पटरानी का पर तिस्तरस्वा (तिष्यरिक्षता) ने प्राप्त कर लिया। दिस्यावदान की क्या के अनुसार इसी तिष्यरिक्षता ने राजकीय पृत्रा का प्रयोग कर कुनाल को अन्या करते का लादेश प्रदान किया था। महावंशो के अनुसार इसी तिष्यरिक्षता द्वारा वीविष्क को मौ अति पहुँचायी गई थी। 'ऐता प्रतीत होता है कि अवोक ने मुद्रा करते हैं ति स्वर्यक्षता के लाख विषाह किया था अत्याद है कि अवोक ने मुद्रा करते के तिष्यरिक्षता के तुम्ब प्रवृत्त कृता को अत्याद करते प्रति व्यवस्था के प्रत्य पुत्रक कुनाल के प्रति अक्षर देश में तिष्यरिक्षता के प्रत्य पुत्रक कुनाल के प्रति अक्षर देश में तिष्यरिक्षता के प्रत्य पुत्रक कुनाल के प्रत्य त्या उसने तक्षरिक्षता के अन्य स्वक्ष प्रति होते का माद रक्षने प्रति अक्षर देश को प्रत्य का प्रतिवान न रा कर उसके प्रति होत का माद रक्षने प्रति भी। कुनाल को अन्या करने का जो आदेश उसने तक्षरिक्षता को अच्छी वृष्टि से नहीं देशा रागा है।

विव्यावदान में अद्योक की एक अन्य रानी का भी उल्लेख है, जिसका नाम पद्मावती या। कुनाल इसी का पुत्र था। सम्मवतः, असन्विमित्रा के कोई सन्तान नहीं थी। इसी कारण युवराज का पद पद्मावती के पुत्र कुनाल को प्रदान किया गया था।

बिन्दुसार के सासनकाल में जब जशोक जबत्ति देश का 'कुमार' (मान्तीय बासक) या, तब उसने बिदिशा के अंद्री की देशी नाम की कम्या से भी विवाह कर लिया था। इस विवाह से उसके दो सन्तान हुई बीं, महेन्द्र और संबंधिता। नेपाल की जनुभूति में

१. 'मण्डुकच्टकयोनेन महाबोबिमवातवि' महावंसी २०।५

अयोक की एक अन्य कन्या का त्री उस्लेख है, जिसका नाम चारमती या। इसका विवाह नेपाल के 'क्षत्रिय' देवपाल के साथ हुआ या। पर इस चारमती की माता का नाम क्या या, यह अनुभूति द्वारा जात नहीं होता।

रावतरिङ्गणी में बस्तोक के अन्यतम पुत्र कालीक का उत्केख किया गया है, जो बसोक के परवाद कारमीर के राजीवहासंत्र पर समझ्ड हुआ वा 1 रे इसी प्रकार तिब्बती कृतपृति में कुद्दान नाम के अधीक के एक बन्य पुत्र का बुतास्त मिळता है, विकास जन्म व्यक्ति के राज्यामियंक के तीसमें साल में हुआ था। पर इन बोगो—आलीक और कुस्तन—की माताबों के नामों का नहीं उत्केख नहीं मिळता। इनके विषय में जो अनेक क्वाएँ व तथ्य प्राचीन स्वाहित्य में उपाल्य है, उनका हम ववास्त्रान उत्केख करेंगे। तिष्यासीता और कुनाल सम्बन्धी कहातों का सी बसने एक अध्यास में विवरण दिवा जावना।

अक्षोक के बरिज और व्यक्तिगत जीवनके विषय में ये ही बाते विविध ऐतिहासिक सामग्री के साधार पर हमें बात है। यहाँ तक उसके साधन से सम्मन्य राजनेवाली प्रतासाँ का प्रवार है, उनमें मुख्य किल्कु को विता है। किल्कु को जीत केने के जनत्तर बायोक जम्म विश्वय की नीति को जपना लिया था, और जपना सब समय वर्ष के आवण तथा जम्मातन में लगाना प्रारम्भ कर दया था। यमें विजय के लिखे अक्षोक ने जो प्रयत्न किया, उस पर अनले जप्याय में विवाद करा से प्रकास बाला जायथा। बौद्ध वर्ष के साथ अक्षोक का घनिष्ठ सम्मन्य था। उसके संराक्ष में बौद्ध वर्ष को तृतीय वर्षसंस्थिति (महानमा) पाटलियुन में हुई, जिसमें बौद्धों के साम्प्रवाधिक मतमेवों को हुर करने का प्रयत्न किया गया। इसके पण्याद मत्याद क्याद विद्याप्त के सी में के बिया।

बुढ के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये जवाक ने बहुत-से चैत्यों और स्तूपों का निर्माण कराया था। चीनी यात्री हैं गुरुत्तान ने हमते से बहुत-से स्तूपों आदि को अपनी अंक्षिरे से दिला वा, जीर जपने यात्रा विचरण में उसने इनका विस्तार के साथ वर्षन किया है। बौढ समें के ति जवोक का जो जलावारण पत्रपात वा, जीर उसके लिये वो प्रचुर चन राशिब वुद्ध व्यव कर रहा था, उसके कारन सम्मवतः मीर्थ वासन-सन्य में अस्तोय उत्पक्ष हो नयाथा, और कुलाल के पुत्र मध्यति ने (वो अशोक को बुढाक्या में युव्यत्त के पत्र पर विरावमात्र या) राजकोच से बौद सक के लिये के मध्य कर के का निर्यव कर दिला या। अतोक के वासन करने के लिये कुमार कुमाल को मुंखा नया था। अतोक के वासन करने के लिये कुमार कुमाल को नेवा नया। अतोक के वासन करने के लिये कुमार कुमाल को नेवा नया। अतोक के वासन काल में भी उत्तविकार में बिडोह हुआ था, जिसे सान्य करने के लिये कुमार कुमाल को नेवा नया। अतोक के वासन काल में भी उत्तविकार में बिडोह हुआ था, जिसे सान्य करने के लिये कुमार कुमाल को नेवा नया भी वासन करने किया या या वासन काल में बाद स्वत्व वासन करने काल या है। इनका विवाद विवाद वासना। अतोक वासन करने काल या है। इनका विवाद विवाद वासना।

 <sup>&</sup>quot;तोऽस प्रमुख्यालीकोऽभूत् मूलोक दुरनायकः । वो यक्षः सुख्या सुद्धं व्यवपात् ब्रह्माच्यनच्यकम् ॥" राजतरिक्षणी १११०८

#### सतरहवा अध्याय

## अशोक की घर्मविजय

#### (१) 'धर्म' का अभिप्राय

संसार के इतिहास में राजा अशोक को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान कारण उसकी धर्म-विजय की नीति ही है। विशाल मीर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग अशोक ने अन्य देशों को जीतने के लिये नहीं किया। उसने यह अनुभव किया, कि शस्त्रों द्वारा जो बिजय प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती। बास्तविक विजय शस्त्री हारा प्राप्त नहीं की जा सकती। घर्म-विजय ही वास्तविक विजय है, जो सबके लिये हितकर होती है और चिरकाल तक स्थिर भी रहती है। इस तथ्य को अनुभव कर अशोक ने शस्त्र-विजय की नीति का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया। शस्त्री द्वारा प्राप्त की जानेवाली विजय के सम्बन्ध में अपने मनोमावों को अशोक ने इस प्रकार प्रगट किया है'---''अष्टवर्षामिषिक्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिक्को का विजय किया । वहाँ से डेंढ लाख मनव्यों का अपहरण हुआ। वहाँ सी सहस्र (एक लाख) मारे गये। उससे भी अधिक भरे (मत्य को प्राप्त हए)। उसके पश्चात अब जीते हुए कलिक्नो मे देवाना प्रिय द्वारा तीव रूप से धर्म का व्यवहार, धर्म की कामना और धर्म का उपदेश (किया जा जा रहा है)। कलिक्को की विजय करके देवाना प्रिय को अनुशोचन (पश्चात्ताप) है। जब कोई अविजित (देश) जीता जाता है, तब लोगो का जो वध, मरण और अपहरण होता है, वह देवाना प्रिय के लिये अवस्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्मीर बात नी। देवानात्रिय के लिये इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि जो नहीं बाह्यण, श्रमण, अन्य पाषण्ड (सम्प्रदाय) और महस्य निवास करते हैं. और जिनमे अपने अग्रणियो (प्रमुख व्यक्तियो) की सेवा, माता पिता की सेवा, गरुवनों की सेवा तथा विक, परिचित सहायक, ज्ञाति (स्वजातीय व सम्बन्धी) जन, दास और अतको के प्रति सम्बक व्यवहार किया जाता है, और जिनमें दढ मक्ति भी पायी जाती है, उनका भी वम हो जाता है या मृत्यु हो जाती है या उन्हें अपने प्रियजनो का वियोग सहना पहला है। उनमें से (बच आदि से) जो बच भी जाते है और (युद्ध के परिणामस्वरूप) जिनके स्नेह में कोई कमी भी नहीं आती, उनके भी मित्र, परिचित, सहायक और ज्ञातिजन संकट में पढ़ जाते हैं जिसके कारण उन्हें भी आचात सहन करना पड़ता है। इस प्रकार (युद्ध के परिणामस्वरूप)

१. चतुर्वश शिक्षालेख-तरहवी उत्कीर्ण शिकाकेख

बिपत्ति सभी मनुष्यों के भाव में बाती है। देवानां प्रिय के लिये यह बात बहत अधिक सम्भीर है। यवनों के जितिरक्त अन्यत्र कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ बाह्यकों और अमणों के निकाय (सम्प्रदाय) न हों। कोई ऐसा जनपद नहीं है, जहाँ मनुष्यों का किसी-न-किसी पावण्ड (सम्बदाय) में अनुराव न ही। कलि क्लों को प्राप्त करने में जितने मनुष्य मारे गये हैं. बरे हैं. या अपहरण किये गये हैं, जनका लीवा या हजारवाँ मान भी अब देवानांत्रिय के लिये सम्बीर है। यदि कोई अपकार करता है तो वह देवानांत्रिय के लिये बन्तव्य है, जहाँ तक क्षमा करना सम्बद्ध हो। और जो जटनि (जांगल प्रदेश) देवानांप्रिय के विजित (जीते हए क्षेत्र) से हैं, उन पर भी वह अनुनय (अनुग्रह) करता है और ध्यान देता है । देवानांत्रिय के अनुताप में भी प्रभाव (शक्ति) है। उनसे (अटवि के निवासियों वा आटविक जनों) से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी की हत्या न करो, अपितु सब की रक्षा करो। देवानांप्रिय सब प्राणियो की अकृति (विनाश का अभाव या हितसाधन), सयम, समाध्यं और मार्डव (मदला) की कामना करते हैं। वर्म विजय ही देवानात्रिय की दब्दि में प्रवान (बास्तविक) विजय है। यह वर्गविजय देवानात्रिय ने यहाँ अपने राज्य में, सीमान्त-क्षेत्र में और क भी बोजनो तक के पड़ोसी राज्यों में ..... प्राप्त की है। ..... जो समें डिजब है, वह ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनो है। वर्मरति सम्पूर्णतः अति आनन्द देनेवाली है। वही ऐहलौकिकी और पारलौकिकी है।""

कांत्र को विजय के लिये जयों के ने सर गुढ़ का आयम किया था। शरम-सिंत का प्रयोग कर यह कि क्ष को अपने वा साम्य में सिम्मिकित करने में सफल हुआ, पर इस गुढ़ से जो नरसहार हुआ, उसने अयोक को बहुत स्केख हुआ। कि कि कु के गुढ़ में एक लास मनुष्य मारे गये, इसते बहुत अयिक युद्ध के परिणायस्वकर मृत्यू को प्राप्त हुए, डे इ लास मनुष्य का अपहरण हुआ। इस जन-विनाश को देसकर अयोक ने अनुमन किया, कि शस्त बारा विजय करने की अरोग मार्थ निवय के लिये कि को जपनामा श्रेनस्कर है। इसी किये उसने अपने शिवस का प्रयोग वर्म निवय के लिये करना प्रारम्भ किया। खोक ने इस बात पर सत्योव प्रयट किया है कि उसकी इस नीति को पूर्ण यक्तवा प्राप्त हुई है। केवल अपने राज्य में ही नही, अपितु सामान्य के सीमानतीं प्रयेशों और उत्तर-परिचम में स्थित यकन राज्यों से हा नहीं कर स्थापित की मही नहीं स्थापित की सर्वे की स्थाप स्थापित की सर्वे की स्थाप स्थापित की सर्वे की स्थापित की सर्वे की स्थापित की सर्वे निवय स्थापित की सर्वे ही नहीं स्थापित की सर्वे ही में स्थापित की सर्वे ही निवय स्थापित की सर्वे ही स्थापित की स्

प्रका यह है, कि अशोक का बर्ग या वम्म से क्या असिप्राय वा? क्या अशोक ने बौढ पर्म के प्रसार के लिये वो प्रयत्न किया वा, व्याने उत्की लेखी में उत्की उत्ती का निरंत्र किया है? इस क्याव्य में विषक्त विषयः विषयं की जावस्थकता इस कारण नहीं रह जाती, व्यक्ति अशोक ने अपने उत्कीयों के बी में बार-बार सम्म या वर्ग के असिप्राय को स्पर्ट किया

१. बतुर्वस शिकालेख-तेरहर्वा बत्कीर्ण शिलालेख

है। उसके कनुसार 'वर्म यह है कि दासों और पुरुकों के प्रति सम्यक् व्यवहार किया जाए, सता और पिठा की युवारकम से देवा की जाए, निव, परिचित, ज्ञातिकन और ज्ञाहुम्मों तथा अममों को दान दिया जाए, और प्राणिश की हिंदा न की जाए। पितर-पुन, चाई, स्वामी, विन, परिचित और पदोसी-सब डाए ऐसा कहा जाना चाहिये—'यह साथू है, यह कर्तव्य (कएणीय) है। जो दसके अनुक्य जानरण करता है, उसे इहलोक मे सुख प्राप्त होता है और परलोक ने वह जनना पुष्प का सुवन करता है।"

चतुर्वश शिलालेको से ही अन्यत्र अक्षोक ने धर्म के अधिप्राय को इस प्रकार स्पष्ट किया है—"जाता-पिता की सेवा करना साचु (अच्छी) बात है। मित्र, परिचित, ज्ञातिजन, बाह्यणों और अमणों को दान देना साचु है। प्राणियों की हिंसा न करना साच है।"

चतुर्यंच विश्वालेखों के नमें लेख के अनुतार वर्ग का नगलाचार यह है, कि वासी और मृतकों के प्रति समृत्रित बरताव किया जाए, गृतकों का बादर किया जाए, प्राणियों के प्रति वरतते हुए संवय से काम किया जाए वो से समर्थों तथा वाह्यों को दान दिया जाए। ये तथा इसी प्रकार की जन्म वार्त 'वर्ग मञ्जूक' कहाती है। पिता, माई, स्वामी, निज, परिचित और पड़ोसी हारा ऐसा कहा जाना चाहिये—'यह साबु है, यह कर्तव्य (करणीय) है।"'

बह्यागिरि के लबु फिलालेल में अघोक ने वर्म गुणो को इस प्रकार स्वष्ट किया है— 'माता-पिता की तेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के) प्राणो के प्रति आदर की मावना को दृढ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। इन वर्मगुणो का प्रवर्तन करना चाहिये। इसी प्रकार अन्तेवासी (विष्य) डारा आचार्य (गृढ) का आदर किया जाना चाहिये। बाहित जाने और कुल (पारितारिक कनो) के प्रति यमायोग्य वरताक करना चाहिये। यह पुराली परम्परा है, विससे सीमांगृब्य प्राप्त होता है। इसका पालन किया ही जाना चाहिये।

 <sup>&#</sup>x27;तत इदं अवित दासमतकिक सम्वातिकारी गातारि वितरि सामु सुकृता जितसस्तुत-आतिकार्ग वास्त्रुपकाममाने सामु दार्ग आमार्ग अमारोगो सामु एत वतव्यं विता व पुत्रेन व आता व जितसस्तुत आतिकेन व आव पटिक्सेप्रेसिह इदं साम् इदं कतव्यं तो तथा इत इलोकवस आरचो हैति परत व अनंत पुत्रवं अवित' । विरागरि सिक्सेकेल-११

२. चतुर्वश शिलालेच-सीसरा लेख

३. चतुर्वश शिकालेब---नर्वा लेख

 <sup>&#</sup>x27;जाता चितिन्तु नुदुत्तितियिये हैंनेय गण्डु आचेतु अद्विशतकां तथं वतियायं हैं। वो यंत्रमुवा ययित्वया हैनेय अतिवासिना आचिरियं आच्याधितियये आतिकेश्च च वांत...र्ह यदित्वपात्री प्रदार्थाणां विति वीचानुत्ते च एवं हुँचं एस कटिविये।' ब्रह्मगिरि-विकालेखाः

सप्त स्तम्ब केवों में दूसरा केवा इस प्रकार है— "वेवानांप्रिय प्रियवर्की राजा ने ऐसा कहा—कर्य साथ है। पर वर्ष क्या है? अस्य वाप (पाप को कमनोक्य करता), वह-क्याण (बहुतनो कव्याणकारी कार्य करता), दया, दान बीर शीच (शृचिता सा पर्विवता)।"

इन उद्धरणों के अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि अशोक ने जिस घरम ( धर्म ) के प्रसार के लिये महान् प्रकम किया था, वह कोई विशिष्ट सम्प्रदाय या पाषण्ड नहीं था। अस्म से अशोक को सवाचरण के वे सर्वसम्मत नियम ही अभिन्नेत थे, जिनका उपदेश सभी धर्मी व सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। दया, दान, सत्य, मार्दन, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, बाह्याणो और अमणो को बान, प्राणियों से बरतते हए सयम से काम लेना और दास्रो तथा मृतकों के प्रति समुचित व्यवहार करना-अशोक के 'बम्म' मे ये बातें ही अन्तर्यंत बी। अम्म के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये अशोक इतना अधिक उत्सुक था, कि उसने जनेक प्रकार से एक ही बात का बार-बार प्रतिपादन किया है। उसके उल्कीण लेखों में एक ही बात को बार-बार कहने से पुनरुक्ति दोच भी आ गया है। पर इस पुनरुक्ति में उसे एक प्रकार का आनन्द-सा अनुमव होता है। अशोक का बरन वा, कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने धर्म को प्रमुक्त करे। इसी कारण उसने जनता के सावारण व्यवहार के साथ वर्मव्यवहार की तुलना की है। इस प्रकार की अनेक तुलनाएँ अशोक के उत्कीर्ण लेखों में विश्वमान है। एक तुलना मञ्जूलाचार के सम्बन्ध मे है। चतुर्वश शिलालेको के नवें लेख में अशोक ने कहा है--- "लोग ऊँच-नीच (अच्छी-बूरी) दशा मे अनेक प्रकार के मंगल करते हैं। आवाया (विपत्ति) के अवसर पर, आवाह (कन्या के विवाह या कत्या को के जाने) के अवसर पर, विवाह के समय, सन्तान के उत्पन्न होने पर, प्रवास के समय और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के अगल (समलाचार या मंगल कार्य) करते हैं। ऐसे समयो पर स्थियाँ बहुत-ते और बहुत प्रकार के पूर्तिक (चृणा-स्पव) या शुद्र और निरर्थंक मगल-कार्य करती है। मगल कार्य तो अवश्य ही करना चाहिये। पर इस प्रकार के मञ्जल कार्य अल्प फल बाले हैं। जो वर्ग मंगल है, वह सुनिश्वित रूप से महाफल बाला है।" इसके बाद अशोक ने वर्म के अभिप्राय को स्पष्ट करके पुन: कहा है--- "इस प्रकार के मगल कार्य साशियक (सन्विग्ध) फल वाले होते हैं। इनसे अमीष्ट फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी। ये ऐहलौकिक भी है। किन्तु धर्ममंगल समय से बाबित नहीं होता। हो सकता है कि उस (वर्म मंगल) से इस लोक में अभीव्ट फल की प्राप्ति न हो, किन्तु वह परलोक में अनन्त पृथ्य को अवस्य उत्पन्न करता है। पर यदि

 <sup>&#</sup>x27;क्स साबू किसं कु की ति अपासिनके बहुकवाने वया वाने सोक्ये ।' वेह्नाची-दोवरा स्तम्ब-केस २

२. चतुर्वस शिलाकेस-नवर्ग केस (बाहबाक्यमी बरेर कालसी)

क्षमंगल से (इहलोक में भी) सिद्धि होती है, तब तो वोनो लाग प्राप्त हो बाते ह, अर्थात् इहलोक में इससे अर्थ (अमीब्ट फल) की प्राप्ति होती है, और परलोक में यह बनन्त पुष्प उत्पन्न करता है।"

राजा अमोक ने अपने उल्लीम लेकों में यो बार-बार 'बा' के अभिप्राय को स्वक्ट किया है, और अनेक प्रकार से बार्ग की यो जुल्ता की है, उल्लाम प्रयोजन यही या कि जलता को बार्ग दे कर रूप के सावमान्य में कोई प्रधान गृह वाया, जिसका प्रसार करने के िक्षें वधू प्रयत्नवील था। जहाँ अशोक ने यह बताया है कि वर्ग क्या है, जहाँ साथ ही यह जी कि पाप क्या है। उत्तकी सम्मति में बार्ग की दिवा जी हो सकती है, अबकि पाप में कमी हो। अगेर पाप क्या है। उत्तकी सम्मति में बार्ग की वृद्ध तभी हो सकती है, अबकि पाप में कमी हो। अगेर पाप क्या है? चण्डता, नैस्ट्र्य कोच, अहात को दिवा पाप है। इस सम्बन्ध में अश्वोक का निम्मलिसित उल्लीम लेख उद्धरण के मोमा है—'विवान प्रिय प्रियवर्षी रज्या ने प्रेशा कहा—(भृत्य स्वकृत) कल्याण को ही देखता है, भी ने यह कल्याणकारी कार्य क्या में हा जो दिवा को कार्य कार्य कार्य कार्य प्राप्त की स्वायोग नहीं देता, 'मृत से बहु पाप किया गया, या यह कार्य आसीन (पाप) है।' निस्तवर्धेह एगा के बस सकता कित ही है। किन्तु यह वक्य देखता वातीनव (पाप) है।' निस्तवर्धेह, पाप के बार्म वाले हैं — असे क्यकता, नैस्ट्रेस विवा में सकता पाप के साथ कार्य कार्य के साथ कार्य करवा, विव्यं स

१. चतुर्वश शिलालेच-नवाँ लेच (शाहवाबगढ़ी)

 <sup>&#</sup>x27;नास्ति एतारिसं वानं वारिसं चंनवानं चंनसंस्तिको वा चंनसंक्रिकाचो (बा) चंन-संबचो व ।' गिरनार चलवंश शिकालेक-११ वा लेका

३. चतुर्वश शिकानेका (शाहबाजगढ़ी)--तेरहवाँ केका ।

(निष्टुरता), कीव, मान (बहुंकार) और ईच्याँ; और इनके कारण में कहीं अपने को ग्रन्थ न कर वें (\*"

अधीक के उत्कीर्ण लेखों का अनवीलन करने पर इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि धर्म या धम्म से आचरण के ऐसे नियम या सिद्धान्त अभिन्नेत थे, जो सब देशों और सब सम्प्रदायों को समान रूप से स्वीकार्य हैं. और जो सब समयों के लिये उपयक्त है। किसी भी पायण्ड या सम्प्रदाय को इनसे विरोध नहीं हो सकता था। यह सही है. कि अशोक बौद धर्म का अनवायी था। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और बुद्ध के अष्टा-जिक आर्य मार्ग के प्रचार के लिये अनेक प्रयत्न भी किये थे। पर मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप में उसने जिस 'अमें' के उत्कर्ष के लिये प्रयत्न किया था, वह बौद्ध धर्म नहीं था। इ ममें संदेह नहीं कि तीमरी सदी ईस्बी पूर्व में भारत मे बहत-से वामिक सम्प्रदायों की सत्ता थी । सनातन पौराणिक या वैद्यक वर्ष के अतिरिक्त बौद, जैन और आजीवक आदि अवैदिक सम्प्रदाय भी इस यग में विद्यमान है। उनमें विरोध का भी अमाव नहीं था। इस दशा में अशोक बह नीति अपना सकता था. कि अपने धर्म (बीट धर्म) का पक्ष लेकर अन्य धर्मी व सम्प्रदायों का विरोध करे और उनके अनुयायियों पर अत्याचार करे। पर उसने इस नीति को नही अपनाया । विविच सम्प्रदायों के प्रति अशोक की माबना निम्नलिखित उन्कीर्ण लेख से स्पष्ट हो जाती है---"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा की यह इच्छा है कि सर्वत्र सब पायण्ड (सम्प्रदाय) निवास करें। सभी (सब सम्प्रदाय) सयम और मावशृद्धि चाहते है। मनव्यों की इच्छाएँ और अनराग ऊँचे-नीचे (विभिन्न) प्रकार के हुआ करते हैं। वे या तो सम्पूर्ण रूप से (धर्म का) पालन करेंगे, और या एकदेश (आशिक) रूप से। जो प्रचुर रूप से दान नहीं कर सकता, उसमें भी सयम, भावशद्धि, कृतज्ञता और दृढ मन्ति का होना आवश्यक है।" इस लेख से यह सर्वधा स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक की यह नीति थी कि उसके राज्य में सब सम्प्रदायों के लोग एक साथ निवास करें। वह किसी सम्प्रदाय को अत्यन्त उत्कृष्ट और किसी को अत्यन्त हीन भी नही समझता था. क्योंकि

१. "वैवानं चिये विवादित लाज हेवं जहां कवानमेव देखति हुयं में कवाने कटीत नो जिन वार्ष देखति हुयं से पापे कटीत हुयं या जातिनवे नालाति पुण्यिकों जु को एसा हेवं जु को एस देखिय हमाने जातिनवानानी नाम जब खंडिये निरुप्तिय कोचे माने हस्या कालनेन व हुकं मा विलमसीयसं एस बाव देखिये हमें हिद्दिकांचे हुनन से पालतिकांचे।" देहुकी-दीपरा स्तान्त लेख- तुर्दीय लेखां ।

२. 'विचार्गियो पिनवित लाजा समता इलित सम्पासंड बतेनु । सवे हिते ते समनं मानवृत्ति चा इलित । जने चु उचान्य कवे उचानुकालो । ते सबं एकतेसं पि कर्ळित । चित्रुके पि चु वाने असा गणि सपने भागवृत्ति किटमाता विद्यमितता चा गिके बातं !' चवर्षेज तिसारोक्ष (कारतनी) —सपन केका ।

जनका विकार वा कि सभी बच्चयां बंजन और नावतृद्धि के प्रमाणी हैं। फिर सम्प्रदायों में से बचा क्या कारण हैं? क्योंकि नन्यां की इच्छाएँ और अनुराग विविध प्रकार के होते हैं, हसी कारण विभिन्न सम्प्रदायों के लीव होते हैं, हसी कारण विभिन्न सम्प्रदायों का भी विकास हो जाता है। सभी सम्प्रदायों के लीव वर्ष के प्रमाण करते हैं। ही, वर्ष के तत्त्व का कोई समग्र कर से पास्त्र करते हैं, और कोई सांस्त्रिक क्य से। स्वाप्ति का 'पर्य' न बौद्ध कर्य है, और ना राजवर्यों। यह सब वर्मों और सम्प्रदायों के अविद्ध सांचारा के सांचार निवम है, जिनकी आवश्यकता और उप-स्वीतिता तब बेटों और सब सम्बां के लिये एक दाय होती है।

भागता प्रचान के अनिजय को जिस बंग है हुनने यही प्रतिपादित किया है, अन्य अनेक ऐतिहासिको द्वारा यो उसी का समर्थन किया गया है। थी. मैक्कावल के अनुसार इन उस्कीरिका द्वारा यो उसी का समर्थन किया गया है। थी. मैक्कावल के अनुसार इन उस्कीरिका देश पाया या है। थी. मैक्कावल के अनुसार इन उसी में स्वार का अपनी सम्पूर्ण जवा से कराना चाहता है, बाहे वह प्रचान कियी मी घम के प्राप्त को वाल जोगी हो में मिलनेट ए. सिमल का इस सम्बन्ध में मत इस प्रकार है— "उपनेस की शासित में आव्यव्यक्तक विश्वास एक कर अशोक जिस धर्म को तिगरन्तर प्रचार करता था, उसकी कुछ अपनी विजयताएँ हैं। सम्म से बहु जिन वालों का प्रहुण करता है, वे निविध्यत कर से सारत के सब बमों में समान कर से विद्याम थी। यह बात और है कि को दिया तथा तथा है है कि की बात पर दूसरों की अशोका अशिक जोर देता हो।" प्राप्ताकर के स्वस्म के निव्यक्त है कि "जो कोई मी अशोक के सम्म के निव्यमों पर विचार करता है, वह उसकी शिवासों की सायगी से असावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसके सम्म को सब समों की सबसाना सम्पत्त समझा जा सकता है। यह बिन गुणों और निव्यमों का पारन करने के लिये कहता है, वे वह ये से हैं कि कि कि कहता है, के वह ये से हैं कि कि कहता है। वह से से उसी का सम्योत समझा जा सकता है। यह बिन गुणों और निव्यम का पारन करने के लिये कहता है, वे वह ये से हैं हिन्त कि सभी पर वनकरारी बता है। ""

इतमें तत्वेह नहीं, कि असोक बौद्ध धर्म का अनुमायी था। विश्व प्रर मे उसके प्रशार का प्रयत्न करते में भी उसका महत्वपूर्ण कर्तृ प्रव है, पर अपनी धम्मार्शिएयों (उस्कीणं लेखों) में उसने जिस धम्म का प्रतिपादन तिया है, यह बौद्ध धर्म करापि नहीं है, यह मृत्ती है, कि बौद्ध धर्म की शिकाओं ने ही अधीक को धम्म की ओर प्रवृत्त किया। उसी के प्रमाद से उसने मौर्य साम्राज्य की अपार शैनिक शक्ति का प्रयोग दूसरे देशों को जीतने के लिये न करने का निक्चय किया। पर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता, कि अद्योक ने अपनी राजव्यक्तित का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रवार के लिये न करके ऐसे धर्म या धम्म के लिये किया, जो उस धृत के सभी मारतीय धर्मों, सम्प्रदायों जीर पावच्यों को समान क्या देशीकार्य था। विश्व के हतिहास में अधीक का महत्त्व इसी कारण है, क्योंकि

<sup>?.</sup> Macphail J. M. -Ashoka p. 48

R. Smith V. A .-- Ashoka

<sup>3.</sup> Bhandarkar-Ashoka p. 107

एक अरथलं वास्तिवाली संबाद होकर जी उसने अपनी सक्ति का उपयोग न वस्त्र-विजय के लिये किया, और न अपने वर्ष का प्रसार करने में। उसने वर्मों के सार पर व्यान दिया, और उसी के प्रचार के लिये प्रयत्न किया।

### (२) धर्म-विजय के लिये प्रयुक्त किये गए साधन

यह निरुपय कर लेने के अनन्तर कि अपनी शक्ति का प्रयोग शस्त्र-विजय के लिये न करके धर्म-विकास के लिये करना है, अधोक ने अपने लक्ष्य की पृति के लिये अनेकविक साधन जपनाए । धर्म-विजय के लिये पहला तपाय धर्म महामान (धर्ममहामात) सक्षक राजकर्मचारियों की नियंक्ति करना था। इन राजपदाधिकारियों की नियक्ति के सम्बन्ध में अशोक ने इस प्रकार लिखा है--- "बहुत समय व्यतीत हो गया, जब से धर्म महामात्र नही होते। जब मेरे राज्यामिषेक को हुए तेरह वर्ष व्यतीत हो गये, मैंने धर्म-महामाणों को नियक्त किया। वे (धर्ममहामात्र) घर्म के अधिष्ठान (स्थिति) के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये, धर्मयुक्तो के हित और सुख के लिये सब पायण्डो (सम्प्रदायो) में तथा यवन, कम्बोज, गान्धार और जो अन्य अपरान्त (सीमावर्ती देश) है, उन सब मे अ्यापुत है। भृत्यो और स्वामियों में, बाह्मणों और धनिकों में, जनायों में, वृद्धों में उनके हित और सुझ के लिये, उन्हें बर्म से यक्त करने के लिये और उनकी बाधाओं को दर करने के लिये वे (वर्बमात्र) व्यापूत है। बन्धन-बढ़ी (कैदियों) की सहायता, अपरिवाधा (बाधाओ या कठिनाइयी का निराकरण) और मोक्ष (छटकारे) के लिये. अधिक सन्तान वालों, विपत्ति के सताये हुए लोगो तथा बुद्ध लोगो में (उनकी सहायता, अपरिवाधा और मोक्ष के लिये) वे व्यापृत है। यहाँ (पाटलिपुत्र में) और बाह्य नगरों में, हमारे माइयो-बहनो और हमारे अन्य सम्ब-न्धियों के जो अन्त पर है जनमे वे (धर्ममात्र) व्यापत है। ये महामात्र मेरे राज्य मे सर्वत्र धर्मयुक्तों की (सहायता के लिये व्यापत है ) जिससे वर्म के प्रति अनुराग, वर्म की स्वापना और दान के कार्य सम्पन्न हो सकें। इसी प्रयोजन से यह वर्मिलिप लिखबायी गई. ताकि यह चिरस्वामी हो और मेरी प्रजा इसका अनुसरण करे।"

चन्त्रपुर नीर्य के समय की शासन-ध्यास्था का विवेचन करते हुए हमने मन्त्रियों और जमार्त्यों का उल्लेख किया था। कीटलीय जर्बशास्त्र में 'महासास्य' सब्द जाया है, जो उच्च स्थिति के जनारस का बोचक है।' महासास्य और महासात्र एक ही पदाविकारी को सूचित करते हैं, यह जबस्थिय है। पर कीटलीय जर्बशास्त्र में कहीं 'वमंनहामास्य' या स्थम्महामात्र' का उल्लेख नहीं है। जन्य प्राचीन नीतियन्त्रों और चमंत्रस्तां में भी सर्य-महासार्य का उल्लेख नहीं है। जन्य प्राचीन नीतियन्त्रों और चमंत्रस्ते में भी सर्य-महासार्य का उल्लेख नहीं मिलता। जतः जशोक का मह कचन सही है, कि बहत समय से

१. चतुर्वत जिलालेक (शाहबाकगढी)---वांबबां लेक

२. फोटलीय अर्थमारम १।१३

वर्ग-सहासाव नियुक्त नहीं किये नये थे। सम्बद्धाः, स्वांक द्वारा ही पहुके-पहुके वर्गसद्धामां की तिवृक्ति की एटमरा नारत में मारम की गई। क्रार उद्युक्त किये वरे
उत्कीण केल से यह एसट है, कि केवक मीर्य साम्राज्य में ही नहीं, विराह ही सापर दिसान
को यवन, कस्बोल जीर गान्यार राज्य तथा जयन अपरान्त राज्य से—उन मवर्गे मी
अवांक द्वारा वर्गमहामानों की नियुक्ति की गई थी। ये वर्गमहामात्र जनता के कित वर्गो
में विद्याय कर से कार्य करते थे, यह भी इस वर्गाकि मि सम्बद्ध है। इनका एक कार्यकेत
प्रविक्ति पायव्य (सन्प्रदाय) थे। मोर्थ वृग में मारत में बहुत-से वार्गिक सम्प्रदायों की
सत्ता थी। बीद साहित्य से जात होता है, कि इस कार में निर्मान्य (जैन), आजीवक,
अदिक, परिविक्त और जबरुदक जादि के अतिरिक्त ऐसे मी अनेक सम्प्रदाय में जो
साबुदेव, कलदेव, पुष्पमद, प्रधान, प्रधान, प्रवर्ग, प्रवर्ग, पर्मान, पर्मान, प्रवर्ग, क्रारा से दिवा जादि की उपासना क्रिया करते थे। यह वर्षणा स्वामीक
या, कि इस कम्बदायों में परस्पर विरोध भी रहे। अतः अवांक डारा नियुक्त वर्गमहान
साम् इत सब सम्प्रदायों में एत प्रयोजन से कार्य करते थे। यह वर्षणा स्वामीक
रा, कि इस सम्बदायों में एत प्रयोजन से कार्य करते थे, ताकि लोग वर्ग के तरक को
महत्त दें। साणि के संयम से काम कें, दूसरों की निन्ता न करें और परस्पर पेल जोक पे रही। इस बाल को वांकों ने इस कर से स्पष्ट किया है:—

"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डो (सम्प्रदायो) प्रवृत्रितो (सन्यासियो) और गृहस्थों को पूजते हैं (सबका आदर करते हैं), दान और विविध प्रकार की पूजा से पुजते हैं। किन्तु दान और पूजा को देवानाप्रिय (उतना) नहीं मानते जितना कि किसे ? इस बात को कि सभी सम्प्रदायों के सार (तस्व) की वृद्धि हो। सारवृद्धि अनेक प्रकार से होती है, परन्तु उसका मल है बचोगप्ति (बाणी का संयम)। यह कैसे ? बिना प्रसन्त के अपने सम्प्रदाय की प्रशसा और दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। प्रसङ्ग होने पर भी यह (अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और इसरे मम्प्रदायों की निन्दा) बहत कम करनी चाहिये। अब कमी भी प्रसङ्ग हो, दूसरे सम्प्रदायों की पूजा (आदर) करनी चाहिये। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की वृद्धि होती है, और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार । इसके विपरीत करने पर अपना सम्प्रदाय क्षीण होता है, और दूसरे सम्प्र-दायों का अपकार । जो कोई अपने ही सम्प्रदाय की पूजा करता है और दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है, वह सब अपने सम्प्रदाय की मनित के कारण ही-यह क्या ? इसलिये कि (वह सोचता है, कि इस प्रकार) मैं अपने सम्प्रदाय को प्रकाशित कर दंगा । परन्त् इस प्रकार करता हुआ (मनुष्य) अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। समबाय (मेल जोल) साथ (अच्छा) है। यह (समवाय) क्या है ? सब कोई एक दूसरे के धर्म को सुनें और उसकी सेवा करें। यही देवों के प्रिय की इच्छा है, यह क्या ? सब सम्प्र-दाय बहुश्रुत (जिन्हें सब सम्प्रदायों का ज्ञान हो) और कल्याणगामी हों। बतः जहाँ जहाँ कोई सम्प्रदाय हों. उनसे यह कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान और पूजा को

इतमा नहीं मानते, जितना कि इस कात को कि सब सम्प्रदावों के सार (तस्य) की वृद्धि हो।"

विनिधं सम्यवायों से कार्य करने के अतिरिक्त वर्गमहानाओं से यह भी अपेका की जाती थी, कि वे मुख्यों और स्वामियों में, ब्राह्मणों और वानिकों में, बनावों में, बूबों में, किया में, अधिक सन्तान वाले लोगों में और किया के सहायों हुए लोगों में कार्य करें। वहीं दनका कार्य मिन्न प्रकार का था। वहीं दन्हें वाक्ष्मय और सनवाय के लिक्ने प्रकार करने को आवस्यकता नहीं थी। वे इन लोगों के हित और नुका को सम्पादित रूपने कां के व्याप करते थे, और साथ ही उनको किंठनाइयों को दूर करने का गी। बनायों और वहीं। ऐसे बुक्त ने सम्पादित रूपने को वीच कि वीच हो। के कुस और हित की विन्ता राज्य को ही करती होती है। अशोक ने यह कार्य पर्य महामात्रों के ही मुपुर्व किया था। मूलों और उनके सारिक्त कि सम्पादीत करती होते ही निकार कि तम होते थी हो के कि रहने वे ही उनका हित-मुख सम्पन्न हो सकता है। वर्ममहामान इनकी और भी प्याप देते थे। कैंदिवान हित-मुख सम्पन्न हो सकता है। वर्ममहामान इनकी और भी प्याप देते थे। कैंदिवान हित-मुख सम्पन्न हो सकता है। वर्ममहामान इनकी और भी प्याप देते थे। कैंदिवान हित-मुख सम्पन्न हो सकता है। वर्ममहामान इनकी और भी क्यार देते थे। कैंदिवान हित-मुख सम्पन्न हो सकता है। वर्ममहामान इनकी और भी क्यार देते थे। कैंदिवान हित स्वाप हा प्रवास हो अधिक सत्तान हों, उन्हें भी अनेकिवा किठान हों का नार्य था। पदता है। बचोक ने इनकी सहायदा का कार्य भी वर्ममहामान के हम की सहायदा का कार्य भी वर्ममहामानों के ही प्रवास किया कि स्वाप हों।

नदोक द्वारा ये धर्ममहामात्र न केवल अपने साम्राज्य में वरिष्ठु उसके दीमावर्ती तका पढ़ीवी राज्यों में भी निष्कृषत किये गये थे। इन राज्यों के विषय में हुए आये जरू कर मकाख बालेंगे। इनकी निमृतित पाटलिकुष में, जम्म नवरों में और साम्राज्य में सर्वेत की गई थी। बसोक ने अपने जादगो, वहनों जीर जन्म जातिकनों के जन्मपुरों में भी

१. चतुर्वेश शिलालेख (निरनार)--वारहवाँ केख **।** 

इन वर्ममहामानों द्वारा काम किये जाने का उल्लेख किया है। इसका कारण संम्यवतः
यह गा, कि वर्षोक के राज्यारोहण के अवसर पर जो मुह-युद्ध हुआ था, उसके कारण
अलोक के काइयों, वहनों जीर अन्य पारिवारिक जाने के पारस्थरिक सव्यन्ते में एक
प्रकार की कट्टा प्रायुक्त हो गई थी। जब वर्मिक्य की नीति को अपना कर ज्योंक ते सर्वेत्र सहिल्लुता और मेलजोल के बातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, तो यह सर्वेत्र स्वामानिक वा कि जपने कुट्न्यी जनों में भी वह सौहाई मावना को प्रायुक्त करने हा प्रवास प्रायुक्त से । उनके अन्त-पुरों से वर्ममहामात्रों की नियुक्ति का सम्मवतः यही प्रमोजन था।

वर्षमहामात्रों के अतिरिक्त कविषय अन्य राज कर्षवारी मी वर्षमिवय के लिये गियुक्त कि गये थे। उन कर्षवारियों की संक्षा 'इस्त्रियकामहरूक' या 'इक्किमक महामात' (स्त्री-अध्यक्त महामात) और 'वज्युक्तिकरों या 'वज्युक्तिकरों (वज्यिक्तिक भी।' त्रित्रा में करने के लिये पृषक कर से स्त्री-अध्यक-महामात्रों की नियुक्ति की गर्ष थी। अशोक ने सामान्य बात और वर्षदात तथा डामान्य मंगलवार वीर पर्म के मंगलवार में वो भेद प्रतिपादित किया है। वहा नहत्व का है। दात-पुज्य और मरावाचार प्रायः हित्यों है डारा क्रिये जाते हैं। वहा नहत्व का है। दात-पुज्य और मरावाचार प्रायः हित्यों है डारा क्रिये जाते हैं। वहा नहत्व का ने स्त्री-सम्त्राची विचारों के प्रचार का वियोव जावस्थकता थी। स्त्री-अध्यक-महामात्रों की नियुक्ति हसी प्रयोजन के त्री मंदी । 'वज्यं भोषर पूर्ति के कहते हैं। विचार क्रायः ना स्त्री में प्रमान कर्म का वाजा वा वपागाहों के रूप में या, जिल्हें 'वज्यं या 'विवीत' कहते हैं। हम प्रचार करी मंत्री कर से मां त्रित्र के स्त्री के स्त्री स्त्री के स्त्री के स्त्री से वा निवास करते वे। जिल्हा क्रमार नगरी जीर ज्या विस्त्री में वर्ष-महामात्रों तथा स्त्री-अध्यक-महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, वैते ही जब मृत्रियों के मित्रीकरों को मर्ग का तरक अववत कराते के लिये वज्युक्तिक संक्रक राजकर्मवारी निवास करने स्त्री से सम्प्रहात के स्त्री से अपने सार्यों के सम्प्रहात करते थे।

जुर्द्ध शिकालेको के पञ्चम लेख (धमिलिप) में 'धम्मपूत' (धमैयूक्त) सब्ध आया है। 'ते सब प्रवंडेदु तपट धंमधिबनते क धंतविध्य हिस्तुक्तये क प्रममृतस' (ते सर्वपायच्येदु व्याप्ताः धमौधिकालाय क धमैयुक्त्या क हित्तुकाय चमैयुक्त्य)— इस पंक्ति का अर्थ करते हुए जनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'धमैयुक्त' सज्ञा के भी राजकमैयारी लशोक द्वारा नियुक्त किये गये वे। इस वर्मिलिपि का इसी प्रकल्म में जो अर्थ हमने दिया है, उसमें इसका जब 'धमैयुक्तो के हित और सुक्त के लिये' किया गया है। धमैयुक्त से 'धामिक मृत्य्य' जर्ष भी लिया जा सकता है, और 'धमैयुक्त'

१. चतुर्वश शिलालेक (शाहबाकगढ़ी)-वारहवाँ सेक ।

२. चतर्वत जिलालेख (जाहबासगढी)--वीचवी लेख ।

संक्रक कर्मवारी भी । इसमें सन्देष्ट नडीं, कि बीर्य वन में 'मुक्त' नाम के राज्यकर्यवारी हुआ करते थे। कीटलीय अर्थकास्त्र में युक्तो का उल्लेख ऐसे राजकर्मचारियों के रूप में किया गया है जो सुनमता से राजकीय वन का अपहरण कर सकते हैं और जिन्हें पक-डना स्वय नहीं होता।" बदाक के उत्कीण ठेकों में भी 'वत' सजक राजकर्मचारियो का उल्लेख मिलता है। चतुर्वश शिलासेको के तीसरे लेख मे अशोक ने कहा है---"राज्या-शियेक को हुए खब बारह वर्ष व्यतीत हो गये. तो मैंने यह आज्ञा दी-"मेरे विजित (राज्य) में सर्वत्र यस (यक्स), लजक (रज्जक) और पादेसिक (प्रादेशिक) पाँच-पाँच वर्षों के अनन्तर दौरे के लिये निकला करें-इस प्रयोजन के लिये अर्थात धर्मनिशासन के लिये और अन्यान्य कार्यों के लिये (वे सर्वत्र यह कहते हुए जायें), कि माता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, जातीय जन और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना साथ कार्य है। प्राणियों के प्राणी को न लेना साथ कार्य है। बीडा व्यय तथा बीडा सचय साथ है।"" इस धर्मलिपि से यह सर्वथा स्पष्ट है, कि यक्त, रज्जक और प्रादेशिक सज्जक राजकर्मचारी असोक के समय में शासन-कार्य का सम्पादन करते थे. और अशोक ने उनसे यह अतिरिक्त कार्य लिया था कि वे धर्मानुशासन के लिये भी प्रयत्न करें । अशोक के शासन में बक्तो, रज्जको और प्रादेशिको का क्या स्थान बा. इस पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर प्रश्न यह है. कि क्या अक्षोक ने 'धर्मयक्त' सज्जक ऐसे कर्म-चारियों की भी नियक्ति की थी, जो धर्ममहामात्रों के समान धर्मविजय के सम्पादन के लिये ही व्यापत रहते थे । यह कल्पना असम्भव नहीं है । जिस रूप में चतर्दश शिला-लेखों के बारहवे लेख में 'धर्मयक्त' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह एक विशिष्ट प्रकार के राजकर्मचारी को ही सुचित करता है। पर देहली-टोपरा स्तब्ध पर उत्कीणं सातवें लेख में भी धमयुत (धमयुक्त) शब्द आया है, जो इस प्रकार है-"लजकापि बहकेष पानसह-सेमु आयता ते अपि से आनिपता हेन च हेनं च मिलयोगदाब जर्न बंगयतम" (रज्जका अपि बहुत् प्राणशत सहस्रेषु आयताः ते अपि आज्ञप्ताः — एवं च एवं च पर्यविदशत जन वर्म-युक्तम्)। इसका अर्थ सह है-- 'रज्जुक जी बहत से लाखो प्राणियो (सन्व्यो) पर नियक्त है। उन्हें वह भी आज्ञा दी गई है--वर्मयुक्त जन को इस प्रकार से मार्ग प्रदर्शन करो ।' बड़ी 'बर्मयक्त' का प्रयोग किन्ही विशेष प्रकार के राजकर्मचारियों के लिये हजा प्रतीत नहीं होता । इससे वर्मयुक्त या वर्मानुरागी जन ही अभिप्रेत प्रतीत होते हैं। यह विषय अभी ससदिग्ध ही है, कि धर्ममहामात्रों के समान धर्मधक्त संज्ञक राजकर्मजारी भी अज्ञोक द्वारा नियम्स किये गये थे या नहीं, पर वह सर्वमा सुनिश्चित है कि प्रादेशिक.

१. कीटलीय अर्वधास्त्र २।९

२. चतुर्वश शिलालेच-तीतरा लेख ।

<sup>3.</sup> देशकी—टोपरा स्तम्भ केच-सातवां केच ।

रज्जुक, युक्त और जन्य पुरुषों (राजपुरुषों) को जसोक द्वारा वह आदेश अंवस्य दिया गया या कि वे भी धर्मैविजय के कार्य में सिक्य रूप से हाथ बटाएं।

राजा अवाक ने अपने राज्य से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर विया वा, कि न कैसक वर्मसहामान, रवी-ज्यायम-सहासाज और वजनुमिक (जी विवोच कप से बार्च विवय के सिव्य हो नित्तुक्त किये येथे थे) ही वर्ष विवय के किये आपृत रहते वे, अधित उत्पाद कराने सिव्य के सिव्य हो नित्तुक्त कराने हाने किये हो वर्ष के अधित के सिव्य क्षा महाने सिव्य कराने कराने ही सह बाचा की जाती थी, कि वे कांच मी अपने अपन कार्यों के साथ-साथ वर्ष मिल्य के कार्य में सी सहयोग प्रदान किया करें। अधीक के हृदय में पर्न विवय के लिखे अपूर्व उत्साह था। हर्सी किये उत्तरी स्वयं अपने राज्य के स्वान क्या राज्य के सिव्य के स्वान क्या राज्य के स्वयं के स्वान क्या राज्य के सिव्य के सि

"देवानांत्रिय त्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-'जो समय बीत चका है उसमे जो राजा हए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगो कोचर्म की विद्व द्वारा उन्नत किया जाए। परन्त लोग अनरूप धर्मवद्धि से उन्नत नहीं हो पाए । इस सम्बन्ध मे देवानांप्रिय प्रियवर्शी राजा ने ऐसा कहा-यह मेरे ब्यान में आया कि जो समय बीत बका है उसमें जो राजा हए उन्होंने भी यह इच्छा की कि किसी प्रकार लोगों को धर्मवद्धि द्वारा उन्नत किया जाए। परन्त लोग अनुरूप धर्मवृद्धि से उन्नत नहीं हो पाए। तब किस प्रकार लोग (धर्म का) अनुसरण करें ? किस प्रकार लोग अनरूप धर्मविद्ध द्वारा उन्नति करें ? किस प्रकार लोगों का धर्म-वृद्धि द्वारा अम्युदय कराया जाए ? इस सम्बन्ध में देवानांत्रिय त्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा--यह मेरे व्यान में आया कि धर्मश्रावणीं (धार्मिक सन्देश या धर्मीपदेश ) सुनवाऊँ और धर्मानुशस्ति (धर्मानुशासन ) का पालन करवाऊँ। यह सुन कर लोग (धर्म का) अनसरण करेंगे, अम्यदय प्राप्त करेंगे और धर्मवद्भि द्वारा अपनी उन्नति करेंगे। इस प्रयोजन से मेरे द्वारा चर्मश्रावण सुनावे गए, विविध प्रकार के धर्मानुशासन आक्रप्त हए, जिससे मेरे पूरुष जो बहत जनों में नियक्त है, उनको सर्वत्र दोहरायेंगे और उनका विस्तार करेंगे। " अशोक ने इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा मी वर्मवद्धि के लिये प्रयत्न किया गया था। पर वे सफल नहीं हो सके थे। अशोक ने भी इसी के लिये प्रयत्न किया, और उसने इस प्रयोजन से जहाँ कतिपय पुषक राजकर्मचारी (धर्म-महामात्र आदि) नियुक्त किये, वहाँ अपने शासन के अन्य राजकर्मचारियों (पुरुषो) को यह आदेश दिया कि वे सर्वत्र (जहाँ कही भी नियुक्त हो) अशोक के घर्म आवण ( धर्म सन्देश) को दोहराते रहें, और उसका विस्तार करते रहे।

१. वेहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां केस ।

धर्मविजय की स्थापना के लिये अशोक ने एक अन्य साधन यह अपनाया. कि जनता की सख-सविधा के लिये अनेकविध व्यवस्थाएँ कीं। इनका उल्लेख अशोक ने इस प्रकार किया है--- 'देवानाप्रिय प्रियवर्शी राजा ने ऐसा कहा--- भागी पर मेरे द्वारा न्यमोध (बट-बक्ष ) रोपे गये । वे मनव्यों और पश्चों के लिये छाया प्रदान किया करेंगे । आसकाटिकाएँ मी लगवायी गईं। आधे-आधे कोस पर उदपान (जलाशय या कूएं) खदवायेगये। निसिद्ध्य (निषय - आश्रय स्थान या सराय) बनवाये गये। जहाँ-तहाँ मेरे द्वारा बहत-से आपान (प्याक) भी मनव्यों और पशको के प्रतिभोग के लिये बैठाये गये। किन्त ये उपयोगी कार्य लघ (न्यन) है। पूर्व काल के राजाओं ने और मैंने भी विविध प्रकार के सुख पहुँचाने वाले कार्य किये और उनसे लोगो को सुखी भी किया। पर मैंने जो ये कार्य किये हैं, उनका प्रयोजन यह है कि (लोग) धर्मानप्रतिपत्ति (धर्मानशासन) का अनुपालन करें। " अनुता के हित और सुख के लिये अनेकविध कल्याणकारी कार्य पहले राजाओ द्वारा भी किये जाते वे और अशोक भी उन्हें सम्पन्न करता था। पर वर्मविजय की नीति को अपना लेने के जनन्तर अशोक ने छायादार बक्ष लगवाने, कुएँ खदवाने, सरायें बनवाने और पियाळ बिठाने के जो लोकोपकारी कार्य विद्योषरूप से करने प्रारम्म किये, उन का एक विद्येष उद्देश्य था। यह उद्देश्य था, लोगो को धर्माचरण मे प्रवृत्त करना । अशोक ने अपनी रानियों, पत्रों और अन्य पारिवारिक जनो को भी इस बात के लिये प्रेरित किया. कि वे दान, परीपकार आदि मे प्रवत्त हो, जिसने धर्मविजय के कार्य में सहायता मिले। इस सम्बन्ध में अशोक के ये वचन उल्लेखनीय है--"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-ये (धर्मग्रहाशात्र) और अन्य बहत-से मस्य (प्रधान राजकर्मचारी) दान-विसर्ग (दान-वितरण) के कार्य के लिये नियम्त है, वे भेरे और देवी (प्रधान महिषी या पटरानी) के (दान-वितरण) में। वे मेरे सम्पूर्ण अवरोधन (अन्त पूर) में बहुत प्रकार के और (प्रभत) परिमाण में तुष्टिकारक कार्यों का सम्पादन करते हैं. यहाँ (पाटलिएव में) और अन्य दिशाओं में (अन्य स्थानो पर)। अन्य रानियो द्वारा दान-वितरण के लिये भी (व्यवस्था) सम्रद्वारा की गई। अन्य देवी कुमारो (पटरानी की सन्तान) के दान-वितरण के लिये भी ये (धर्महामात्र और मस्य) व्यापत रहेगे।" अशोक अपनी प्रजा के सम्मख एक आदर्श उपस्थित करना चाहता था। अतः उसने जहां अपनी ओर से अनेकविध दानपुष्य और लोकोपकारी कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था की और उन्हें सम्पन्न करने का कार्य बर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्म-चारियों के नुपूर्व किया,वहाँ साथ ही अपनी पटरानी, अन्य रानियों और राजकुमारों को भी इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे भी दान वितरण करें और इस कार्य को वे धर्ममहामात्रो तथा अन्य मुख्य राजकर्मजारियो द्वारा सम्पन्न कराये । अशोक की रानियों और कुमारो

१. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--सातवाँ सेच ।

२. देहली-टोपरा स्तम्भ लेख-सातवां लेख ।

ने किस प्रकार बीर किस बात्रा में बानोत्सवर्ग (बान-विवरण) किया, इसे जानने का कोई सामज ह्यारे पास नहीं है। पर वह जनुमान कर सकता कठिन नहीं है, कि अफोक के इन तिकट सम्मन्तियों ने भी उसी मार्ग का जनुमरण किया होगा जो असोक ने उन्हें मर्शीक्त किया था। वे भी भनुष्यों जोर पशुजों के मुक्त के लिये हामावार वृक्ष कमवाने, कुएँ सूरवाने, सरायं जनवाने और प्याक तिठाने के किये प्रवृत्त हुए होंगे। स्वयं जीर अपने निकट सम्मन्त्रियों डारा जो उदाहरण जयोक ने प्रस्तुत किया, उसका अनुकरण उस युग के अन्य बनी-मानी कोमों डारा भी किया नया होगा, यह करपना भी असंसत नहीं है। असोक की हुसरी रानी वास्त्राक्त के सान का उत्तरेस प्रवास-वर्धन पर उत्कीर्ण एक लेकों में किया भी नया है, जिसमें आप्रवादिका, आराम (विजानगृह या सराय) और वानगह (वान-गृह या सराय) गरा रानी डारा वान दिया जाना अकित है।

धर्मेंबिजय की नीति की सफलता के लिये अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'समाज' न किये आएँ। अशोक को ये 'समाज' बहुत दोषपूर्ण प्रतीत होते हो, यदापि कृतिपय समाज ऐसे भी थे जो उसकी सम्मति में साथ थे। चतुर्दश शिलालेखों के प्रथम लेख में अशोक ने इस प्रकार कहा है---"और न समाज किया जाए, क्योंकि देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा समाज मे बहत-से वोष वेखते हैं। ऐसे भी एक प्रकार के समाज है, जो देवानांत्रिय प्रियदर्शी राजा की सम्मति में साचु है।" 'समाज' का उल्लेख इस इतिहास में पहले भी हुआ है। कीटलीय अर्थशास्त्र के अध्यार पर हम यह प्रविधात कर चुके हैं, कि मौर्य युग में समाज सामृहिक अमोद-प्रमोद के साधन थे। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र मे उत्सव, विहार, प्रहवण और बात्रा के साथ में किया गया है, जो सब सामहिक प्रमोद के माधन थे। डॉ॰ दलात्रेय रामकृष्ण माण्डारकर ने महाभारत, हरिवश पुराण और बौद साहित्य से यह प्रतिपादित किया है, कि प्राचीन मारत ने दो प्रकार के 'नमाज' हुआ करते थे। एक प्रकार के समाजो में विशब्ध रूप से मनीरञ्जन और आमोद-प्रमोद होता था, और दूसरे प्रकार के समाजों मे मांस-मदिरा आदि का भी बुल कर सेवन किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के समाजो को अशोक ने निविद्ध कर दिया था। पर वह इस तथ्य को समझता था, कि जनता में सामृहिक रूप से मनोरञ्जन की प्रवृत्ति होती है। जत उसने पहले प्रकार के समाजो को न केवल बन्द नहीं किया, अपित उन्हें धर्मविजय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। अब उनमें ऐसे दस्य प्रदक्षित किये जाने लगे, जिनसे दर्शको की प्रवृत्ति धर्म की ओर हो। अशोक ने अपने एक लेख में इस सम्बन्ध में यह कहा है-- "बहत-से सैकडो वर्षों का काल बीस बका। प्राणियों का वस. जीवों की हिंसा, क्षातिजनों के प्रति अनुचित व्यवहार और बाह्मणों सथा

नीपि च समाजे कटांबये बहुका हि बोसा समाजसा. . वेवानं निये पियवसी राजा वेव्यति अपि पि चा एकातिया समाजा साचुनता वेवानं नियसा पियवसिसा साजिने । चतुर्वश शिकालेक (कालती) — प्रचल केक ।

अभनों के प्रति सतनित व्यवहार निरन्तर बढते ही गये । परन्त आज देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से बेरी-बोब (युद्ध के बाद्य के रूप में प्रयुक्त मेरीबोब) वर्मचोब हो गया है, विमान-वर्षन, हस्ति-वर्षन, अग्नि-स्कन्य तथा अन्य दिव्य क्यों को प्रवश्चित कर।" हा । माण्डारकर ने विमान, हाबी और बन्निस्केन्य का बढ़ के जीवन की घटनाओं के साथ सम्बन्ध निकपित किया है। विमान देवताओं के एव वा बाहन को कहते हैं। विमानों के प्रदर्शन का प्रयोजन यह था कि जनता इन्हें देखकर देवत्व की प्रेरणा प्राप्त करे। हाची का सम्बन्ध बढ़ के जीवन से है। जब वे माता के गर्म में थे, तो उनकी माता की स्वप्न आया वा कि एक व्येत हाबी उनके पेट में प्रवेश कर रहा है। हस्ति-वर्शन द्वारा बद्ध के परोपकारी और लोकोत्तर जीवन के प्रति ही जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाता था। अस्ति-स्कृत्य तेज और यहां का प्रतीक है। अस्ति-स्कृत्य की प्रवर्शित कर जनता की तेजस्वी और यहास्वी बनने की प्रेरणा ही जाती थी। सम्बद्धतः वे सब प्रदर्शन जन संमाजों में ही किये जाते थे, जो अशोक की दिष्ट में साथ वे और जिन्हें उसने धर्मविजय का साधन बताया था । सर्वसाधारण जनता केवल उपदेशों से ही संतोच अनवब नहीं करती । नाटक. प्रेक्षा, प्रदर्शन आदि का उस पर बहुत प्रभाव पहला है। विमान आदि प्रदक्षित करने का यही प्रयोजन था, कि उससे जहाँ लोगों का मनोरंजन हो, बहाँ खाय ही उनके हदयीं पर धर्म की शिक्षाएँ भी अकित हों।

अमेरीवाय को सम्पक्ष कराने के लिये वालोक ने सदकों के साब-साब्य कासावार बुका 
कानाये थे, कुएँ खुदबाये थे, प्याक बिठाये थे और सरायें बनवायी थीं—यह बानी क्रमर 
किया वा चुका है। इन तब का प्रयोजन कनुष्यों और पहांचों का सुक्ष बीर हित था। 
इसी प्रयोजन से अधोक ने मनुष्यों नीर पहुंचों की विकित्सा की भी व्यवस्था करायी थी। 
उसते एक वर्गीलिप में यह दुवित किया है—देशानिय प्रियवशी राजा ने विजित्त (राज्य) 
में सर्वत्र और सीमान्त राज्यों में यथा चोडा, पाण्डथ, वातियपुत्र, केरलपुत्र, ताझपणि, व्यत्तिपांक नामक वयन राज्या (का राज्य), और उस अन्तियांक के जो पड़ीशी राजा 
है (उनके राज्यों में) सर्वत्र वेदवालां के प्रिय प्रियवशी ने यो (प्रकार की) विकित्सा 
मनुष्यों की विकित्सा और राज्यों के विवित्त प्रवास 
प्रयोगी और पशुर्वों के लिये वीववित्यां यो जहाँ-वहीं नहीं थीं, मंगवा कर सर्वत्र रोप यो ।

या या पर पहुंचों की तिय अपयोग के लिये कुछ क्रमवाये वादे हो सुर्य सुर्य वाद्यां 
पार्वें है। "या पहुंचों की लिये वीववित्यां यो जहाँ-वहीं नहीं थीं, मंगवा कर सर्वत्र रोप यो ।

या या पर पहुंचों की ए अनुष्यों के लिये वाद प्रवास के लिये कुछ क्रमवाये वादे हो सुर्य सुर्वासा 
पार्वें है। "यह वर्मीलिप वहुंग वहुंच की है, सुर्यों वर साम्यां का स्वय्ट कर से विर्व्वात का 
पार्वें है। "यह वर्मीलिप वहुंग वहुंच की है, सुर्यों वर सामां का स्वय्ट कर से विर्व्वात की

१. चतुंत्र विकालेक-चतुर्व केस ।

<sup>9.</sup> Bhandarkar: Ashoka pp 135-138

 <sup>&#</sup>x27;तथता विकास वैवाना विवास विवास काविय के व अंका अवा बोका पंकिय सारित्यपुती केतलपुत्ती तंवर्गन कंतरीन नाम वौमहाका के वा और तथा आहित्योला

जाता है, जिन्हें बाबोक ने वर्सीववय के लिये प्रवृक्त किया था। वर्स और संस्कृति के प्रवार के लिये विकित्सालय बहुत उपयोगी होते हैं। आयुनिक समय में खहाँ वर्षाई वर्षप्रवारक लगने लाम्प्रवायिक प्रवार के लिये स्वदेश वार्षा विदेशों में पिकित्सालयों की स्वार्थ का करते हैं, बहु के स्वार्थ के ति हो कि स्वार्थ के ति हैं। अशोक ने भी वर्सीववय की नीति की सफलता के लिये अपने राज्य में और पड़ीय के विदेशी राज्यों में मनुष्यों और पण्डों की विकत्सा के लिये विकार का लिया हो जिये के विदेशी राज्यों में मनुष्यों और वाहाँ की विकत्सा के लिये चिकत्सालय सुलवाये में, और अधिवियों तथा मुक-फलों के जत्यावत की भी व्यवस्था करायी थीं। निस्तान्देश में सान बहुत महत्त्व के थे।

षमंत्रिजय के लिये जिन विविध साधनों को अशोक ने अपनाया था. उनमें एक साधन 'घर्मयात्रा' भी थी । कीटलीय अर्थकास्त्र में समाज और यात्रा का प्राय साथ-साथ उल्लेख हुआ है. वयोकि ये दोनों ही सामहिक मनोरञ्जन के माधन थे। विहार-यात्राओं में अन्य अनेकविष मनोरक्जनों के असिरिक्त शिकार भी खेला जाता था। अशोक ने विकार-यात्राओं के स्थान पर घर्मयात्राएँ प्रारम्भ की । उसने लिखा है---'बहत समय व्यतीन हुआ, जब देवानाप्रिय विहार-यात्रा के लिये निकलने थे। इनमें मगया (शिकार)और इसी प्रकार के अन्य अभिराम (आमोद-प्रमोद) होते थे। किन्त देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अभिषिक्त हए (उनके राज्याभिषेक को हए) जब दस वर्ष कीत गये. तब बह सबोधि (बीच प्राप्त करने का स्थान या बीच गया) गये। उसमे धर्मगात्रा (की प्रथा प्रारम्य . हई) । इसमे यह होता है—बाह्मणो और श्रमणो का दशंन और उनको दान, स्थिबरो का दर्शन तथा उनके लिये हिरण्य (धन) का प्रतिविधान (व्यवस्था), जनपद के निवासी लोगो का दर्शन (साक्षात्कार), उन्हें वर्ग का उपदेश और उनसे धर्म के सम्बन्ध मे परि-पुष्छा । इससे देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा को अत्यन्त आनन्द प्राप्न होता है।" विहार-यात्रा की जो प्रया भारत के राजाओं में चिरकाल से चली आती थी अग्रोक ने उसका उपयोग भी घर्मविजय के लिये किया. और यात्राओं से क्रिकार तथा अन्य आमोद-प्रमोद के स्थान पर यह प्रथा प्रारम्म की, कि बाह्मणो, श्रमणो और स्थविरो के दर्शन किये जाएँ, उन्हें दान दिया जाए, जनपद के निवासियों से मेट की जाए, उन्हें बर्म का उपदेश दिया जाए और वर्म के सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा को शान्त किया जाए। यह नहीं है, कि अशोक

सामंता लावानो सबता वेवानं पियला पियबसिसा लाविने दुवै चिकिसका कटा मनुसचिकिसा पत्रुचिकिसा वा जोसपीति मनुसीपपाति चा वसोपपाति चा कराता तथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा एवतेवा मुकाति चा फकाति चा कराता तथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा । मपेतु लुकाति कोपिताति उद्वयानािक सामापितािन पटिमोपाये पतुप्तिकानां। "बतुर्वेश शिकासेख (काससी) — दूसरा लेख

१. 'बात्रा समाजोत्सवप्रहवणानि ।' कौ. अर्थ. २।२१

२. चतुर्वत शिलालेख (कालसी)--वाटबी लेख

ने बीज धर्म के साथ सम्बन्ध रखते वाले पनिव स्थानों का यथैन तथा पूजा करने के लिये भी सामा बी थी। इस सामा का वस्त्रेख वहाँ बीज-स्था में निकरता है, वहाँ साथ ही बखोक के उत्तरीण केशों में भी इसके निवर्ष विद्यामन है। पर ऊपर उद्युवत की गई बर्गिलिए में अयोक ने नित्त वर्मसामा का उस्त्रेख किया है, उसका सम्बन्ध बीजम से न वृक्तित वर्म विजय के साथ है। इसीजिये उन्हों बाता का स्थान में के वित्तरत कार्यकां के भी रखीन किये जाते थे, और उन्हें जी सान डारा संतुष्ट किया जाता था। साथ ही, जानपद अन से मंद कर उन्हें वी सामें के तस्त्र के सम्बन्ध में बताबा बाता था।

अव्योक ने अपने 'धर्म' का प्रसार करते हुए जहाँ वाक्संयम, सब वर्मी और सम्प्रदायों के सम्मान, किसी सम्प्रदाय की अकारण निन्ता न करना, स्वयम, मृदुता आदि वर और दिया, बही सांव ही व्याहरा के सिद्धान्त की कियानित करने के लिये भी अनेक वण उठाए। इस प्रभोजन से जो आवेश अशोक डारा विशे नये, उनमे से एक यह वा कि वामिक प्रयोक या हवन के लिये पणुओ की हत्या न की आए। चतुर्वेश सिलालेबी की प्रयास निर्मिण में अयोक जे यह कहा है— "यह घर्मलिपि वें आयोक ते यह कहा है— "यह घर्मलिपि वें अयोक ने यह कहा है— "यह घर्मलिपि वें आयोक से पणुओं की वा विशे ने विशे प्रयासित का प्रयास पार्टी की वा विशे ने विशे प्रयास प्रमास विशे की वा विशे किसी पणु को भार कर हवन न किया जाए।" मारत में शामिक प्रयोजन से पणुओं की बीच कर उनका वय किया जाता था, और फिर लिनकुण्ड में उनकी बाहित देवी जाती थी। महास्था अपने की प्रयास किया जाता था, और फिर लिनकुण्ड में उनकी बाहित देवी जाती थी। महास्था अपने साम महाबीर येस सुधारकों के प्रयत्न से पणुआं की प्रयास में प्रयास के स्वाध अशा अशाक ने अपनी वर्मीवज्य के लिये यह आयरवक नमझा, कि हवन या विल के लिये पणुओं की हत्या का निवेष किया वाए।

पर पश्हिला का प्रयोजन केवल यज या वार्षिक अनुष्ठान ही नहीं होते वे । कोष्य सामयी की प्राप्ति के लिये यो प्राचीन काल वे पशुकों का वस किया जाता वा। वार्षोक को यह भी पत्रन तहीं वा! इसरों के सम्मुल बादयें या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये वजा करने या प्रयोग पाउनीय महानस में वो पशुवा होता या उसमें कमी की, और फिर बनता को यह भी विद्या कि वे विशेष-विशेष अवसरों पर पशुकों का वस न किया करें। इस सम्बन्ध से अशोक की ये बमलिपयी उत्लेखनीय है— "पहले देवानाप्रिय प्रियदर्थी राज्य के महानस में सूप (शोरवा या रहेदार मांश) के लिये प्रतिदेश कोक शत सहस्त (काल) पशु मारे जाते थे, पर जब यह बमलिप लिखायों गई, तब केवल तीन ही प्राणी मारे जाते हैं, वो ममूर और एक मृत, और मृत यो निष्यत क्य से नहीं। (भावष्य में) वे तीन साणी मीरो नारे ही सो मीरी मारे वारोगों की लिये वार्षों हो। सो विषय में) वे तीन साणी मीरो नारे ही। सो वार्षों हो। सो प्रविष्य के लिये वार्षों हो। सो वार्षों के लिये वार्षों हो। सो वार्षों हो। सो वार्षों हो। सो वार्षों हो। सो वार्षों के लिये वार्षों हो। सो वार्षों हो। के लिये वार्षों हो। सो वार्षों हो। सो वार्षों हो। के लिया के लिये वार्षों हो। सो वार्षों हो। के लिये हो। सो वार्षों हो। के लिये का साथ हो। सो वार्षों हो। सो वार्ष्ट हो। सो वार्षों हो। साथ हो। सो वार्षों हो। साथ हो। स

 <sup>&#</sup>x27;इयं घंमलिपि वेवार्मियोगा पिसवसिंगा लेकिता हिवो नो किछि जिवे आलिक्षु पक्षोहितविये।' क्युर्वता शिलालेका (कालसी)—प्रथम लेका।

२. चतुर्वम शिकालेख-प्रथम केल ।

प्रतिदिन लाखों प्राणी मारे बाते रहे हों, वह सम्बव प्रतीत नहीं होता । सम्बवत:, वहाँ अशोक ने अविश्वयोक्ति से काम लिया है। हाँ, यह सम्अब है कि सेना के लिये प्रतिविक् लाखों प्राणी सारे जाते हों। पूराणों जीर महाभारत में राजा रन्तिवेन की कथा आती है, जिसके अनुसार इस राजा की पाकशाला में इतने पशु मारे जाते वे कि उनके रक्त से वर्मव्यवती नदी का जल लाल हो जाता वा। सम्बद है, कि पहले मौर्य सम्बद की पाकसाला के लिये भी परायों का बहत बढ़ी संख्या में वय हवा करता हो. और वर्भ की बीर प्रवस्ति हो जाने पर अशोक ने इस पश्चम को रोक दिया हो। अहिंसा के विषय में स्वय आदर्श उपस्थित कर अशोक ने अपनी प्रजा को पहले यह आदेश विया, कि उन प्राणियों की हिंसा न की बाए जो न साथे जाते हैं और न किसी अन्य उपयोग में आते हैं। इस सम्बन्ध में अफ्रोक ने यह बर्मेलिपि उत्कीर्ण करायी थी-'दिवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-'मेरे रक्त्यामियेक को हुए जब खब्बीस वर्ष व्यतीत हो चुके, तो मैंने इन प्राणियों को अवस्य (बोबित) किया। वे प्राणी है, क्क, सारिका, अरुण (लास्ती), चक्रवाक (चकई), हंस, नान्दीमुख (एक प्रकारकी मैना), गेलाट, जतूक (अमगादड़), अम्बाकपीलिका (बीटी), दृष्टि (क्छुई), विना हुड्डी की मछली, वेदवेयक (?), गगा-कुन्कुट, सकुजमत्त्य, कमठ (कक्का), शत्य (साही), पणेशश, समर (बारहसिंगा), वण्डक (साड), ओकपण्ड (गोधा), पुषत (मुग विशेष), व्वेत कपोत, ग्रामकपोत और वे सब बौपाये जो न किसी उपयोग में आते हैं और न खाये जाते हैं। " इस बर्मिलिप में शक, सारिका, हस. चक्रवाक आदि जिन पक्षियो और पर्णश्चा, वण्डक आदि जिन चौपायों के वस का अशोक ने निचेच किया है. प्राचीन भारत में उन्हें लाने के प्रयोग में नहीं साया जाता या और न उनका कोई अन्य ही ऐसा उपयोग था जिसके लिये उनका क्य आवश्यक हो। शिकारी लोग केवल शीक के लिये ही उनका वध किया करते थे। अत. अद्योक ने यह उपयोगी समझा. कि इस अनावश्यक और व्यथं हिंसा को रोक दिया जाए।

पर बहुत-से ऐसे पशु-पिआं का भी वस किया जाता वा, जो जोजन के काम में आते से। सवीक ने इनका वस वस्ता निष्क तो नहीं किया, पर उसे मर्यीक्ष करने वा उसमें कमी करने का प्रमाण जबका किया। इस प्रमोजन से उसने यह जारेश जारी किया था"सामिन और दूस देती हुई में कृ, वकरी और शुकरी। अवस्थ (घोतित) की गई।
इनके बच्चे की जिसकी जायु छः, मास ते कम ही। कुच्छुट को बांध्या नहीं करना चाहिते।
जिस मूसी में जीव हों, उसे नहीं जलाना चाहिते। जनवें करने के लिये और प्राथियों की
हिसा के लिये बंगल को नहीं जलाना चाहिते। जीन से जीन का पोषण नहीं करना चाहिते।
तीन चौमासों में तिस्य पूर्णमासी को तीन दिन -वतुंदेशी, पञ्चवी जीर प्रतिपद्य को नीति हीं।

१. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--पांचवां लेख

सब दिनों में नाववनों में तथा बकाखबों में को नी बीच निकाव (प्राणी) हों, उन्हें नहीं मारणा बाहिये।"" मेड़, करते, खुबर सादि का ग्रांच प्राणीन मारत में मोकन के किये प्रयुक्त किया बाता था, बात अद्योक्ष ने इन तथा इस प्रकार के जन्म प्राणियों की हत्या का वर्षमा निवोध न कर उन्हें केवल निवन्तित ही किया।

पशुओं को दावने की त्रवा जी प्राचीन जारत में प्रचलित थी। इससे पशुकों को करट दाठाना पहरा था। अकोक इस प्रवा के जी जिरुद्ध था। यर उसके इसका जी सर्वेचा निषेध मही किया, असितु इसे अनेक प्रकार से निवनित्तर निव्या—"प्रयोक पत्र (पत्रवाहे) की जयटभी, चुरुर्वती, पञ्चवती (पुणिमा जीर जावास्त्या), सिष्ध जीर पुनर्वेदु तकाने के दिव और तीनो चीमालो के सुदिवसो (पित्रव दिनो वा त्योहार के दिनों) में ची (वी जीर कर) को नहीं दानना चाहिये। बकरा, जेइर, कुबर और इसी तरह के जो अन्य पश्च द्वायों आते है, उन्हें भी नहीं दानना चाहिये। तिया थ पुनर्वेदु तकान के दिन और प्रयोक चारुत्राहंस के से चारूप एस में चोड़े और ची (क्रंक) को नहीं दागना चाहिये।"

अशोक ने पर्शाहसा को नियन्त्रित करने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ की बीं. कतिपय पश-पक्षियों के दश को सर्वथा रोक दिया गया था. कतिपय प्राणियों का दश विशेष अवस्थाओं (जैसे उनका गामिन होना) में रोका नया था, विकिच्ट पर्वों व दिनों में अमेकविष प्राणियों का वध निधिद्ध किया गया था, और पशुत्रों के दाने जाने में भी रोक समाबी नवी थी। कतिपय पश्-पक्षियो की हिंसा को रोकना भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकृत वा। कौटलीय अर्थशास्त्र में भी ऐसे जन्तुओं की सुची दी गई है, जिनकी हिसाबाधा से रक्षा की जानी चाहिये। ये जन्तु निम्नलिसित है-समुद्री हाथी, समुद्री बोहा, पुरुष बच (बैल) और गर्च की आकृति की सक्षलियाँ, नदी तटाक और नहरों में रहनेवाले सारस, क्रीक्च (चकवा), उत्कोशक, दात्युह, हंस, चकवाक, जीवज्जीवक, मुक्कराज, चकोर, असकोकिछ, मयर, शक, मदनसारिका (मैना) विष्ठार-पक्षी (जो पक्षी मनोविनोद के काम में आये). और अन्य सब अञ्चल्य (शम) पश और पक्षी। इस सभी में बहत-से ऐसे पका-पक्षी भी है. जिनके बच का निवेच अशोक ने भी अपनी धर्मलिपि द्वारा किया है। इसी प्रकार कौटलीय अर्थशास्त्र में बत्स (बछडे), वय (बैछ) और बेन (गाय)को भी अवस्य प्रतिवाहित किया गया है।" अशोक ने धर्म विजय की नीति को क्रियान्वित करते हुए पश वस को जिस रूप में नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया था, उसे बौद्ध वर्ष का प्रभाव नहीं माना जा सकता। अशोक के पश्वम-सम्बन्धी वे आदेश प्राचीन आरतीय परस्परा के अनुकृप है। कीटल्य

१. बेहली-टोपरा स्तम्म तेख--पांचवां तेख

२. बेहली-डोपरा स्तम्भ केल--वीववां केल

<sup>3.</sup> कीरलीय सर्वधारम २।२६

४. "बाली वृत्रो जेनुस्वैयानवच्याः ।" की. अर्थ. २१२६

बौद नहीं थे, और न उनके अर्थशास्त्र पर बौद बर्म का प्रभाव है। उसमें भी पशुत्र को नियम्त्रित किया गया है, और अशोक के ये आदेश ऐसे नहीं वे जिनसे किसी भी सम्प्रदाय के लोगों को शिकायत का अवसर हो उसे। पशु-पंतियों के हिल जीर सुत्र के लिखे अशोक ने केवल क्यार्थ व अनावस्थ्य हिला का ही नियंत नहीं किया, अपितु उनके कल्याण के जिये नामित्रिय उपायों की भी व्यवस्था की। ये उपाय उनकी विकित्सा के प्रबन्ध, उनके लिये क्यार्थ क्या की उपाय का उपायों की भी व्यवस्था की। ये उपाय उनकी विकित्सा के प्रवन्य, उनके लिये क्या की उपायों की प्रवन्य, उनके लिये

अशोक ने संतोष के साथ लिखा है, कि "डिपयो (मनुष्यो), चतुष्पदो (बीपायों), पिकार्यों और वारिवरीं (अरू से रहनेवाले अनुआं) के प्रति मेरे द्वारा विविध प्रकार के अनुसह किये गये, आप्राणदाक्षिण्य (प्राणराक्षा या जीवन के विषय से अमयदान) तक, और अत्य जी बहुत-से रूप्याण किये गये।" यह लहीं है, कि ज्यापेक पर्वृहिंसा का विरोधी था। उसने अपनी वर्गिलियों में बार-बार जीवों की रक्षा और प्राणियों की अहिंसा का प्रतिपादन किया है, अरे उन्हें 'वर्ष' का आवस्यक अग माना है। पर राजा की व्यिति में उपने पर्वाण की स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण का ही प्रयन्त किया, और बहु भी प्राय उसी डम के वैसे कि कोटलीय अर्थवात्म से भी प्रतिपादित है।

धर्म-विखय की अपनी नीति की सफलता पर अशोक मतोय अनुभव करता था। एक धर्मलिपि में अपने मतीप को उसने इस प्रकार प्रगट किया है--- देवानाप्रिय के अनसार क्रमंबिजय ही (बास्तविक) विजय है। और यह (अमंबिजय) देवानाप्रिय ने यहां (अपने राज्य में) पून, प्राप्त की है, और सभी सीमान्तों में छ. सौ योजनो तक, जहाँ अन्तियोक नासक बहुनराज (है) तथा उस अन्तियोक से भी परे जो बार राजा है, यथा तुरुमाय, अत-कित. सक तथा अलिकसन्दर नाम के यवनराज तथा नीचे (वक्षिण मे) चोल, पाण्डय और ता अपनी में । ऐसे ही इयर अपने राज्य के क्षेत्र में विषविज्यों, सवन-कम्बोजों, नामकों, नाजपंक्तियों, जोज-पितनिको मे, आन्ध्रपुलिन्दो मे सर्वत्र (लोग) देवताओं के प्रिय की कर्मानुकास्ति (धर्मानुकासन)का अनुसरण करते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के इत नहीं भी पहें बते हैं, वे (वहाँ के लोग) भी देवताओं के प्रिय की धर्मोक्ति, (धर्म) विधान और धर्मानु-शस्तिको सनकर धर्म का अनुसरण करते है और करते रहेंगे। इससे जो प्राप्त होता है, वह है सर्वेत्र विजय जो प्रीतिरम (स्प) है, (इससे) जो प्राप्त होता है वह है प्रीति। धर्म-विजय से प्रीति की प्राप्ति होती है। यह प्रीति बाहे रुषु भी क्यों न हो, पर देवानांप्रिय इसे पारलीकिक महाफल के लिये अत्यन्त महान् समझते हैं। "" अशोक को इस बात का संतोष बा. कि उस द्वारा न केवल अपने राज्य में अपित सीमान्त के मुदूरवर्ती राज्यों मे भी धर्म-विजय प्राप्त की गई थी और यह विजय उसके हवस में प्रीतिरत को उत्पन्न करती थी।

 <sup>&</sup>quot;वुष्य चतुष्येसु परिवर्शालयलेसु विविध में अनुगृहे करे आपानवासियाये अंगानि च में बहुनि कवानानि कवानि !' बेहुकी—डोपरा स्तम्य केक—-कुसरा केवा !

२. बतुर्वेश शिकालेख-तेरहर्वा केल ।

सवीक पाहसा वा कि उसके पुत्र, प्रपोत्र और बंद्यक उसी की नीति का अनुसरण करें और सस्त-विजय के बजाप वर्मविषय के किये प्रवल्तवीक रहें। उसने वर्मकिष्यों की इसी प्रयोजन से प्रस्तर शिकाओं और स्तम्यों पर उस्तीर्थ करायी थी, ताकि उसका वर्ध-सन्वेश स्थापी रहे। "इस प्रयोजन से यह वर्षकिषि किखायों गई, जिससे मेरे पौत्र और प्रयोज इसका पानक करें बीर जब तक सूर्य जीर करता है यह स्थिर रहे।"" "इस प्रयोजन से यह पर्मिकिष किखायों गई कि यह चिरस्तायों हो सके जीर मेरे पुत्र, पौत्र तथा प्रयोज सर्वकोकहित के किये इसका अनुसरण करें।"

#### (३) धर्मविजय का क्षेत्र

राजा अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाकर जिन क्षेत्रों को धर्म द्वारा विजय किया था. उल्कीणं लेखां द्वारा उनके विषय मे भी परिषय मिलता है। पिछले प्रकरण से हमने चत्रंश शिलालेसो के तेरहवें लेख से कुछ पंक्तियाँ उद्युत की है. जिनसे अधीक की वर्म-विजय के क्षेत्र का सही-सही परिचय प्राप्त हो जाता है। मीयों के अपने विजित (राज्य) में तो यह धर्म-विजय स्थापित की ही गई थी। जो प्रदेश सहोक ने अपने पिता विन्दसार से उत्तराधिकार में प्राप्त किये थे, वे और कलिजू बशोक के 'विजित' या 'इह-राजविषय' (यहाँ का राजकीय क्षेत्र) थे। इस सुविशाल साझाज्य में भी कतिपय ऐसे प्रदेश थे. जो सम्भवत अशोक के सीचे शासन में नहीं थे. और जिन्हें आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नामक, नामपन्ति, यवन-काम्बोज, विष-विज्ज आदि सम्मवत इसी प्रकार के प्रदेश या जनपद थे। अगोक ने 'इहराजविषय' मे इनका पृथक् रूप से उल्लेख किया है। मौयों के 'विजित' के दक्षिण मे जोल, पाण्डय, सातियपूत्र और ताम्रपर्णी के राज्य थे, जो स्वतन्त्र स्थिति रखते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर अन्तियोक नामक यवनराज का शक्तिशाली साम्राज्य था. और उससे भी परे तरुमाय, अतिकिनि, मक तथा अलिकसन्दर नामक यवन राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासन मे कौन-कौन से प्रदेश ये, इसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। अशोक ने इन सबमें भी अपनी ओर से धर्म-महामात्रों की नियक्ति की थी, जिनकी संज्ञा जन्त-महामात्र थी। सप्त स्तम्भ-लेखों के प्रथम लेख में अन्तमहामात्रों का उल्लेख है। क्योंकि ये महामात्र सीमान्त-राज्यों में नियबत किये गये थे, इसीलिये इन्हें 'अन्तमहामात्र' कहा जाता था"। एक धर्मिलिप में इन्हें ही सम्भवत 'इत' कहा गया है", क्योंकि विदेशों में कार्य करने के कारण इनकी स्थिति दतो के ही समान थी। अशोक द्वारा नियक्त इन अन्तमहामात्रों ने

१. बेह्रली-टोपरा स्तम्भ केल-सातवाँ केल ।

२. चतुर्वश शिलालेख (गिरनार)-छठा लेख।

३. बेहली-टोपरा स्तम्भ लेख--यहका लेखा।

४. अतुर्वेश शिलालेख-तेरहर्वा लेख ।

,.

सीमावतीं राज्यों में वर्म-विवव की स्वापना के किये वे शव लोकोपकारी कार्य (चिकिस्सा-लय चुकवाना जीर छायादार वृक्ष लगवाना जावि) सम्पन्न कराये वे, वो मीयों के राज्य में वर्ममहामानों द्वारा कराये जाते वे।

इसमें सम्बेह महीं, कि बचोक की पर्म-विजय का क्षेत्र बहुत व्यापक था। सम्पूर्ण प्रारत-वर्ष उसके अन्तर्यंत था। मारत के वो प्रदेश मीर्थ साआपक के अन्तर्यंत नहीं तो थे, वे सब भी बचीक के वर्ष-साझाज्य में सम्मित्त्वत थे। उत्तर-पिक्यों सीमान्त के परे के सब यकत राजाओं के सासत-कोत्र (जिनमें ईरान, सीरिया, तुर्की, वैसीकोन और निक्त भी अन्तर्यंत थे) इस वर्ष साझाज्य के जब थे। मध्य एशिया के कुछ प्रदेश जी इसमें सिम्मित्तित थे। इस विचाल कोत्र में मारतीय संस्कृति और वर्ष का जो प्रसार हुआ, उसका व्यय अचोक की वर्मविजय की वीति को मी अवस्य दिया जाना चाहिये। हुमें जात है, कि प्राचीन काल में बृह्यार मारत का लोत्र बहुत विक्त व्यापक था। इसका विकास प्रधानत्वा तीसरी सदी हैं पुरु के बाद के काल में ही हुआ था। उसका विकास प्रमं-विजय के लिये जो प्रयत्न प्रारम्म विवास पया था, उसी के परिणामस्वक्य बाद में बारत के सांस्कृतिक साझाज्य था बृह्यार मारत का विकास हुआ।

#### अठारहवां अध्याय

# राजा अशोक और बौद्ध धर्म

### (१) बौद्ध धर्म की दीक्षा

बौद्ध वर्ग के इतिहास में जबांक का स्थान बहुत गहरवारूण है। उसी के प्रवरण जोर संरक्षण के कारण महात्या बुद्ध हारा प्रतिशावित जव्याङ्गिक आमं माणे का सुद्रवर्षी वेशों मं प्रचार हुआ, और वह एक विदव्याणी वर्ग कर पा। इसी लिये बौद्ध प्रचाँ में काशोक-विषयक बहुत-सी कथाएँ पायी वाती है। इन कथाओं के जनुसार वहले अशोक बौद्ध वर्म का जनुसाथी नहीं था। इसी कारण वह बहुत जल्याचारी तथा कूर था। इसने अपने माइयों को मार कर राजसिंहासन प्राप्त किया और वनता के प्रति नृशस वरताव किया। पर बाद में बौद्ध आचारों के स्वस्यक के कारण वक्ती मनोवृत्ति के परिवर्तन साने कथा, और समयान्यर में बौद्ध वर्ग की दीक्षा केकर बहु एक बादशें सीर दयालु राजा कम कथा।

सबसे पूर्व हम महाबसो की कथा को यहाँ उदघत करते हैं-जब अशोक ने अपने बढ़े माई सुमन को मारकर राजींसहासन प्राप्त किया, तब सुमन की पत्नी वर्शनती थी। यह स्त्री अञ्चोक की कोखान्ति से बचकर निकल गई और वाटलिएक के पूर्वी द्वार से बाहर जाकर एक चण्डाल ग्राम मे जा पहेंची। चण्डाल ग्राम के मुलिया को इस पर दया जा गई, और इसे उसने अपने पास आश्रय प्रदान कर दिया । जिस दिन यह चण्डाल साम में पहेंची, वहाँ के निग्रोष देवता की कृपा से इसे एक पूत्र उत्पन्न हवा। क्योंकि यह पूत्र निग्रोष देवता के अनग्रह से हुआ था. अतः इसका नाम भी 'निग्रोष' रखा गया । ग्राम का मिलया जेटठ चण्डाल सात वर्ष तक निरन्तर निग्नोध और उसकी गाता की गली-शांति सेवा करता रहा । निग्रोध जन्म से ही अत्यन्त गम्मीर वा, और उसमें साथ के सब लक्षण विश्वमान वे । जब स्वविर महावरुण ने उसे देखा. तो वह जान गया कि यह बालक गुण सम्पन्न है। उसने निसोध की माता से पुछ कर उसे प्रवज्या प्रदान कर दी, और वह नियमपूर्वक मिक्स बन गया। एक बार निग्रोध पाटलिएन गया। उसने दक्षिण-दार से पाटलिएन में प्रवेश किया। जब वह राजप्रासाद के पास से का रहा था, तो राजा का व्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ। नियोध के बम्बीर और सन्तों के अनुरूप मुखबण्डल ने उसे अपनी ओर बींच लिया। अशोक ने उसे बुलाकर कहा-तात ! तुम अपने अनुरूप जासन पर विराज जाओ। यह सनकर नियोध ने राजींसहासन की ओर पग बढाया। यह देखकर बद्योक समझ नया कि आज जो यह जिस्र है, अवश्य ही गृह का स्वामी बनेगा। उसने हाथ पकड़ कर उसे स्वय राजपत्सक (राजसिंहासन) पर बिठा दिया। इस प्रकार जिल्ला के प्रति सम्मान प्रवृक्ति कर अक्रोक ने उसका बोजन आदि से तत्कार किया, और वो बोजन अपने किये तैयार कराया वा वहीं उसे भी साने के किये दिया। जोजन आदि से निवृत्त हो चुकने के जनन्तर अवोक ने मिल्नु निवोच से 'सन्बुद्धमासित पम्म' (बुढ द्वारा उपस्थित धर्म) के तान्त्रण में प्रका किया। इस पर सामयोर (मिल्नु) ने अप्पमायवग्य का उपवेद दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत असक हुआ और उसकी 'विनसासन' (बौढ वर्म) में अबा हो गई। इसके पश्चात् उसने नौढ वर्म की दीक्षा ग्रहण करती, और संच को बहुत वानपुष्य किया। साठ हुवार मिल्नु भोजन के किये निमनित्त किये गये।'

चीती यात्री खुएन्(सांग ने भी अधोक के बीढ वर्ष को स्थीकार करने के सम्बन्ध में एक कवा किवडी हैं, जो निश्चय ही उसे जपनी वारत-यात्रा में कात हुई होगी। यह कवा इस प्रकार है—

वा राजां अशोक राजांसहासन पर जारू हुआ, तब प्रारम्भ में वह जत्यन्त क्र्र व स्वेच्छावारी सासक था। जीवित प्राणियों को अनेक प्रकार से कच्ट प्रदान करने के निये ही उसने एक नरक गृह का निर्माण कराया था। इसके चारों और जैंथी शीवार यें। तिन पर विशाल कुर्ज ने हुए थे। इसके चीतर प्रमुख्यों को थीडा देंगे के लिये नानांविध सामन जुटाये गये थे। पिचली हुई नरस बातु से पूर्ण तीन विशाल मट्टियों बनायी गई थी, दरीतियाँ रखी गई थी, जीर पातना देने के वे सब अन्य उपकरण जुटाये गये थे जो नरक में हुआ करते हैं। इस प्रकार नरक-गृह को तीयार कराके अशोक ने एक कृर व्यक्ति को जुना तीर उसे इस नरक का अध्यक्ष नियुक्त किया। नाझाज्य में जो कोई भी बारपायी होता या, चाहे उचका अपराय कोई थी, क्यो न हो, इस नरक-गृह में अज दिया जाता था। वहीं उसे सब प्रकार के कच्ट देकर भार दिया जाता था। बाद में यह हुआ, कि जो कोई भी इस स्थान के समीर से होकर पुजरता था, उसे पकड़ लिया बाने लगा और विविध प्रकार के कच्ट देकर चात किया जाने लगा। जो ही भी वहीं आते थे, मार दिये जाते थे। आत्म-रेक्षा का कीई भी अवसर उन्हें नहीं मिलता था।

इस समय एक अमण, संब का सदस्य हुए जिसे अविक समय नही हुआ था, उपनवरों में मीजन की मिला मीणता हुजा फिर रहा था। इस प्रकार जिवरण करते हुए वह नरफनृह कें द्वार पर जा पहुँचा। नरफ-गृह के अपिवन अप्यक्त ने उसे भी इस प्रयोजन से पकड़
किया, ताकि उसका भी बात कर दिया जाए। अमक मप्तमीत हो गया और उसने पूजा तंबा उपासना के किये कुछ समय की मोहलत मौगी। इसी बीच मे उसने देशा कि एक मनुष्य की रसियों से बीच कर उस मन्नावार में जाया गया है। सम मर में उसके हाथ-पर काट बाले गये और उसके सरीर की इस बूरी तरह के कुचल दिया गया कि उसके वारीर के सब माँग एक दूसरे में मिल-कुछ गये।

१. महाबंसी ५१४१-७३

अमण ने इस वर्षकर वृद्ध को देवा, जिससे उसका हृदय दया से परिपूर्ण हो नया। उसे निक्य हो गया कि सब सांसारिक एक्यां बलिया हैं। यह जनुमय कर केने पर उसने अहँत पद प्राप्त कर किया। तब नरक नृष्ट के अध्यक्ष ने उससे कहा— नव सुध मरने के किये तैयार हो जाओ। असल अहँत पद को जायन कर चुका था, जन्म-मरन के क्यान से वह मुनत हो चुका था। जन यवांच उसे खोलते हुए कड़ाहें में बाला क्या, पर वह उसे शीतळ जळावाय के समान प्रतीत हुआ। बौलते कड़ाये के नळ पर एक कमण दिवायी दिया, बिस पर वह अमण विराज्यान था। इस वृष्य को देखकर नरक मुह का अध्यक्ष आरंकित है। सथा, और राजा के इस विचित्र बटना की सुचना देने के लिये उसने एक दूत को मेजा। राजा ने स्वयं वहीं आकर इस विचित्र वृद्ध को देखा । उसने उच्च स्वर से इस चनता की प्रवान की प्या की प्रवान की प्या की प्रवान की प्य

नरक-गृह के अध्यक्ष ने राजा को सम्बोधन करके कहा—"शहाराज ! आप भी मरने के लिये नैयार हो जाहते।" राजा ने पूछा—"यह किस लिये ?" "स्वॉकि मृत्यु-स्थ्य के सम्बन्ध में आपने जो पहली आजा दी थी, यह यह थी कि जो कोई जी नरक-गृह की दीवारों के समीप आदे , उसे नार बाला जाए। तब आपने यह नहीं कहा था किया यहाँ आदे, तो उसे नरक-गृह ने प्रविष्ट होने दिया आए और उसे न मारा आए!"

इस पर राजा ने कहा— "वस्तुत ही यह आजा दी गई थी और उसे अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परन्तु जब आजा दी गई थी, तो क्या तुम्हें उसका अपवाद रखा गया था? तुमने जिरकाल तक प्राणियों का विनाश कर किया है, जब मैं इसका करने कर दूँगा।" यह कह कर राजा ने सेवकों को लाजा दी। उन्होंने नरक-गृह के अध्यक्ष को पक कर कर लोल ते हुए उनकों कराया। उसकी मृत्यु के पक्षा राजा वापस लौट गया। उसकी आजा से नरक-गृह की दीवार पूमिसात् कर दी गई, उसकी खाइयों को अरबा दिया गया और नरक-गृह की दीवार पूमिसात् कर दी गई, उसकी खाइयों को अरबा दिया गया और नरक-गृह की कृद यातगाओं का अन्त कर दिया गया

जब पाजा अशोक नरक-गृह को नष्ट करवा चुका, तो उसकी उपगुष्त नामक एक महान् अहंत से मेंट हुई। इस अहंत ने उसे समुचित उपायों द्वारा सम्यक् मार्ग की ओर आकृष्ट किया और अवसर आने पर बौद वर्ष में में मीक्षत कर लिया। राजा ने अहंत को सम्बोधन करके कहा—'पूर्व जनमों में जो पुष्प मैंने सिष्ट्यित किये थे, उनके कारण मैंने राज्याधिकार तो प्राप्त कर लिया है, पर अपने वोषों के पिणामस्वक्ष्य बुद्ध से मिल कर उनका अनुमायी नने ने लो सीम्य मुझे प्राप्त नहीं हुजा। इसक्यि अब मेरी यह इच्छा है कि में स्तूपों का निर्माण कर बद्ध के अवयोगों का सम्बान कहां।

महाबंध के समान खुएन-स्थांग का यह विवरण भी महत्त्व का है। किन परिस्थितियों में और किस प्रकार अशोक ने बौद्ध वर्ष की दीक्षा प्रष्टण की, इस सम्बन्ध में इससे अनेक

<sup>?.</sup> Beal-Buddhist Records of the Western World. Vol. II pp 86-88

सहस्वपूर्ण जुननाएँ प्राप्त होती हैं। इससे सुन्धित होता है कि जसोक पहले बहुत कूर और सत्याचारी चा। पर एक बौढ धमण के जमत्कार को देख कर उसका हुदय-परिवर्तन होने कथा, और जाचार्व उपयुक्त के सम्पर्क ने बाकर उसने बौढपर्म को स्वीकार कर विका।

स्पूरल्याय ने अपने यात्रा-विवारण में उस स्थान का भी उल्लेख किया है, वहाँ अधीक ने नारक-मृह का निर्माण करावा था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि राजा के पुरारो प्राताब के उत्तर में एक प्रस्तर-स्तम्ब है जो दसो फीट केंच है। यह उसी स्थान पर है, वहाँ राजा अधोक ने एक नरक गृह वनवाया था। किस समय स्पूर्ण्त्या यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचा था, मगब की मह प्रात्नीन जीर वैनवसाली राज्यानी सम्बद्ध हों पूर्वी थी। उसकी परिखा की केवल नीमें ही शेष वण रही थीं। संवाराम और स्पूर्ण सब मन्न दसा में से । पर वह प्रस्तर-स्तम्ब अब तक भी विद्यमान था, जो अधोक द्वारा निर्माल करने के स्थान को सुवित करने के लिट स्वापित किया नया था। सम्बदान, नोंड लोगों की दृष्टि में इस स्थान का बहुत अधिक महत्त्व था, जिसके कारण उसकी स्मृति की लिय रखने के लिये एक स्वय करता नहत्त्व भारत्व भार जिसके कारण उसकी स्मृति की लिय रखने के लिये एक स्वय करता न्हार की स्वापना की गई थी।

ह्यू एन्त्सांग ने अधोक डार्रा बनवाये हुए एक अन्य नरक-मृह का भी उल्लेख किया है, अबेर कि इस राजा ने उल्लेमी में निमंत्र कराया था। ह्यू एन्त्सांग ने उल्लेमी का विवरण रेते हुए निका है, कि नगर के समीप ही एक ल्यून विवयान है। यह उस स्थान पर है, उहाँ राजा अधोक ने एक नरक-मृह बनवाया था। हमें आत है कि पार्टाकपुत्र के राजीसहासन पर जास्त्र होने से पूर्व अधोक उल्लेमी में सासक के रूप में कार्य कर चुका था। तब तक वह बीढ वर्ष के प्रवास में नहीं आया था। कोई बारवर्ष नहीं, कि बीढ कथाओं के अनुसार उसने उल्लेमी में औ एक नरक-मृह का नियांण कराया हो। ह्यू एल्लांग ने इसी नरक-मृह के स्थान पर निमंत स्तुप का उल्लेख किया है।

अधोक के बौद्धवर्म को स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिव्यावदान की कथा भी ह्यू एन्-त्सान के माना-विवरण में उपस्कव कथा के साथ मिलती-जुलती है। दिव्यावदान की कथा संक्षिप्त कथ से इस प्रकार है—

जब राजा अवीक ने राजिएहासन प्राप्त किया, तो वह अत्यन्त कूर जीर अत्याचारी या। एक बार उसके क्षमात्वों ने उसकी किसी आबा का सालन नहीं किया। इस पर वह बहुत कुछ हो गया। कोब से मर कर उसते अपनी तकारात्र स्थान से बाद निकाल की, और अमार्यों के सिर बढ़ से अलग कर विये। एक अन्य दिन की बात है, अन्यापुर की दिनयों ने, जो अवीक के कुकर होने के कारण उसपर हुंसा करती थीं, एक अयोक-नुस्न के

Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II p. 85
 Ibid p. 271

पत्तों को तोड़ दिया। नाम शास्य के कारण अधीक की इस वृक्त से बहुत प्रेम था। उसे बहुत कोड काया, और उसने उन वाँच सी रिनयों को जीते जी आग में जला दिया।

जब बसार्त्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार करवाचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे प्रार्थना की, कि आप करने हाथीं को इस प्रकार करवाचार के, कि आप करने हाथीं को इस प्रकार करविष्य न कीवियों । अपराधियों को वस्त्र देने के लिये क्यों न आप किसी आय असित को निमृत्य कर हों । राजा ने यहि किया। जस्मितिक नाम के एक व्यक्तित को इस कार्य के लिये निमृत्य कर दिया बया। चन्यकिरिक अस्त्रत कूर या, कोई अन्य कुरता में उसका मुकाबका नहीं कर उसका बया। आधियों को शासनाएँ देने में उसे अपरा बानन्द बाता था। उसने अपने माता-पिता का स्वयं अपने हामों से वस किया था। इस अयकर व्यक्ति को 'बम्प-बातक' के यस पर निमृत्य कर दिया गया। ताब ही, एक अयंकर बग्धनागार बनाया गया। इसका बाहा कर अस्त्र न्या प्रवा । ताब ही, एक अयंकर बग्धनागार बनाया गया। काल के ता स्वयं करते ही लोगों पर कोर सकूट आप पड़ते थे। राजा की आजा थी कि जो कोई यी इस बन्बनामार में अधिकट हो आए, उसे जीवित न रहते दिया जाए। जानावित्र आतनाएँ केकर उसकी हत्या कर दी जाए। इसी प्रयोजन से नहीं अनेक प्रकार को प्रत ही प्रवाद ही। उसकी जाए। को नी की ही थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी कर कर ना व्यवस्था ही की नोई थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की ना है थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की ना है थी। इसी का कर कर ना व्यवस्था ही की ना है थी। इसी कि तर उससे की कर कर कर ना व्यवस्था ही जाता है जाता है कर कर ना व्यवस्था है का कर कर ना व्यवस्था है जाता है कर कर ना व्यवस्था है का कर कर कर कर कर ने का कर कर ना व्यवस्था है का कर कर ना व्यवस्था है का कर कर ना व्यवस्था है का कर कर कर की की है थी। इसी कर कर कर ना व्यवस्था है का कर कर कर कर कर कर ना व्यवस्था है का कर कर ना व्यवस्था है का कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है कर कर ना व्यवस्था है कर कर कर ना व्यवस्था है के कर कर ना व्य

एक बार की बात है कि बालपण्डित नाम का एक जिल्लू इस बन्यनावार में चला बया। जन्दर प्रविष्ट होते ही बया-मातक बण्डानिएक ने उसे पकड़ किया। तिल्लू को सात विष्क को मोहलत दी गई। सातवी दिन समारा होते ही उसे एक चवकती हुई कहती में बाल विषक्त ने मोहलत दी गई। सातवी दिन समारा होते ही उसे एक चवकती हुई कहती में बाल कैया। वारा प्रविद्ध निक्का के सद्दी में बाल कैया। वारा अंदर के तथ्यत आप्यर्थ वनक दूध विलामी दिया। वालपण्डित एक कमल पर बैठा हुआ वा। वारो बोर ज्याला उठ उही थी, पर उनसे जिल्लू का कुछ सी विषक्र कही पर रहा था। वारो बोर वालपण्डित को सारा बोर वालपण्डित की वाम को स्वार्थ का स्वार्थ की वाम को स्वर्थ का वालपण्डित की वाम को स्वर्थ के किये वाम तथा। विषक्ष ने उपयोग्ध किया प्रविद्ध ने उपयोग्ध किया प्रविद्ध के उपयोग्ध दिया। जिले सुनकर राजा बहुत प्रमावित हुआ। उनके जीवन में इससे बहुत परिवर्तन बाग, जिसके परिणामस्वरूप बच्चानाम को तोड़ दिया गया और वम्पण्डा-

दिव्यावदान और हुए एन्डांव की कवाएँ प्रायः एक सवान है। उनमें बीर सहार्थक की कवा में बीर यह बात स्वामन है कि स्वाक्षक ने राजसिहाबन प्राप्त करने के कुछ वर्ष पत्रवात् एक बीद मिशु के स्टम्पर्स से बुद्ध के जटाङ्गिक जार्थ मार्ग की कान्याया था। महार्थक के जनुसार भी क्योंक पहले कूर बीर अस्थावारी था, बीर उससे अपने ९९ प्राहम्य की मार

t. Cowell and Neil-Divyavadan pp. 373-76

कर राजगदी प्राप्त की थी। इन बीढ कथाओं में सत्यता का लंख कितना है, यह निर्णय कर सकता नुगम नहीं है। प्राप्तः ऐतिहासिक इनकी स्वयता में सन्देह करते हैं। उनका कथन है कि बीढ परंके पहल्च को प्रवीचन करने के लिये ही बीढ लेकाों ने इन कथाओं को नड़ किया था। बुढ की शिकाओं की उत्कर्ण्यत को प्रवीचित करने का सीधा उपाय यही था, कि अधोक को एक कूर और अत्याचारी नर-राक्षस के रूप में प्रवीचित कर फिर यह बताया जाए, कि बीढ पर्य के प्रमान से उसमें किताना महान् परिवर्तन का गया। इन कवाओं में सर्वाई हो या नही, पर यह सर्वेवा असित्य है कि बीढ लेकाों ने वहुत करित योखित से कार्य लिया है। यह सम्बन्ध में स्वाई की स्वाई हो या नही, पर पह सर्ववा असित्य है कि बीढ लेकाों ने वहुत करित योखित के सर्वां लिया है। यह सम्बन्ध है कि बयोक पहले एक कूर सावक रहा हो। अपने अनेक साहयों का वस करते राजधिहासन को प्राप्त करना ही उसकी मनोवृत्ति के परिचय किया गया है, उन्हें पुणं क्य से विवरवानीय मान सकता सम्बन्ध नहीं है।

राजा जस्मोक में राज्याध्यक के कुछ वर्ष पत्थात् हो बौब वर्ष की दीक्षा यहण की थी, बौब बन्यों के अनुसार यह सर्वेषा स्वयट है। पर राजीसहासन प्राप्त करने के कितने वर्ष बाद जयों के बौबयर्ष का अनुवायी हुआ, यह निष्यत रूप से नहीं कहा जा मकता। इस सम्बन्ध में महास्वत की क्या से जो निर्देश प्राप्त होते हैं, ने महस्व के हैं। अशोक मिश् निर्योध से प्रमादित होकर बौब धर्म की ओर जाकुष्ट हुआ था। निर्योध मृत्यन का पुत्र या, जो अशोक का माई था। महास्वत के अनुसार वस अशोक निर्योध के सम्बन्ध के साथा, तो उसकी आयु केवल सात वर्ष की थी। विशोध का बन्ध तब हुआ था, विश्वति आयोक उसके पिता सुनन का बच कर पाटलियुव के राजीसहात्त्व पर अथना अधिकार स्थापित किया था, जीर निर्योध की माता साथ कर पाटलियुव से बाहर चण्डाल धाम ने चली गई थी। निर्योध का जन्म चण्डाल प्राप्त में है हुआ था, और वह सी सुमन की मृत्यु के पण्डात, इससे सम्बन्ध है कि राज्य प्राप्त करने के रूपमण आठ साल बाद बशीक ने बौब पर्म की दीशा सहस्य की थी।

हम बात की पुष्टि अवांक के उत्कीण लेखों से भी होती है। लच्च पिलालेखों का प्रथम लेख इस प्रकार है—..देबानाधिय ने ऐसा कहा—डाई वर्ष और कुछ अधिक (समय) स्थातीत हुआ, जब से मैं प्रकाश कर से उत्पायक हुआ हूँ। किन्तु मेंने अधिक उद्योग नहीं किया। किन्तु एक वर्ष से कुछ अधिक हुआ, जबकि मैं सब में आया हूँ। (तब से) मैंने अच्छा उद्योग किया है। "यह लेख आद्योक ने अपने राज्यारोहण के कौन-से बर्च में उत्कीर्ण करावाधा, यह हमें बात नहीं है। इस लेख में वर्ष मां संवत् का कही उत्लेख नहीं किया

 <sup>&#</sup>x27;विस्वा सं अंट्ठबच्डाको असनो सार्जिन क्यि । मन्त्रतो तं उपद्कासि सस्त्रवस्तानि सामुकं ॥ महावंसो ५।४४

२. लघु शिलालेख (क्यनाव) ।

स्वा। पर इसमें यह स्वय्द क्य से कहा नवा है कि यह छेल तब उत्कीण करावा समा मा, जबकि कशोक को नीत वर्ष वर्ष को स्वीहुठ किये चार धाक के रूपमण हो चुके थे। यह के अप्रोक्त उपस्थक बना था, और बार मे यह उद्य से प्रमिष्ट हुना चा। उपस्थक बनने के है के दे साम जे हुए अधिक समय हो पत्र के समय हो पत्र के स्वा अधिक समय हो पत्र के साम कर उत्त सक अधीक ने वर्ष के किये कोई विश्वेष उद्योग नहीं किया था। पर उद्यक्ते बाद जब उत्ते सक से सिम्मिलत हुए एक वाक से कुछ अधिक समय हो गया, तो उत्ते विश्वेष कर से उद्योग प्रारम्भ किया, और उद्य सफलता मी प्रारात हुई। इस सक्ता का उत्केख मी अशोक ने इसी क्यू विकालके से किया है—"इस काक से वन्द्र विश्वेष परिणाम है। यह उद्योग काई परिणाम है। यह उद्योग को अप्त कर सकता है। इसी प्रमोज के आव्य की अधीक ने इसी अप्त कर सकता है। इसी प्रमोजन से आवल सी की उद्योग हो। अप्त उत्त के स्व किया है। यह उद्योग काई परिणाम है। यह उद्योग को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रमोजन से आवल सी अप्त की अप्त की

क्पनाय, सहसराम आदि से प्राप्त इस लच्च थिलालेख से यह स्पाट है, कि इसे लखोक ने तब उपलीणं कराया था, जबकि उसे बीद बमं में विशेषत हुए चार साल के लगकत हो कुने थे, और क्ली क्षां का क्षां का पिरामास्वरूप उसे अपने उद्देश्य ने क्ली सफलता बीजाय हो चूकी थी। ह सीलिये तब जन्मुद्धीप में जो देशता पहले लियल में, वे तिख हो गये थे। अपने प्रमंत्राव का सामा हो जाते हो। जपने प्रमंत्राव की सामा होरा अयोक ने जन्मुद्धीप (भारतवर्ष और उसके समीपवर्ती प्रवेश) को इतना पत्रित समा और उससे देवता और समुख्य एक सामा की स्वाप्त की स्वाप्त की सामा और उससे देवता और समुख्य एक सामा की सामा हो लिया हो। जाते की सामा की सामा की सामा हो सामा हो। जाते हो सामा और उससे देवता और समुख्य का की स्वाप्त हो हो। जाते की सामा हो सामा हो। जाते हो सामा की सामा हो। जाते हो सामा हो सामा हो। जाते हो सामा हो सामा हो सामा हो। जाते हो सामा हो सामा हो सामा हो। जाते हो सामा हो हो हो। जाते हो सामा हो सामा हो। जाते हो सामा हो हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो हो हो। जाते हो हो हो हो हो हो। जाते हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो हो हो। जाते हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो हो। जाते हो हो हो हो। हो हो हो हो हो। जाते हो हो हो। हो हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो हो हो हो। हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो है हो है। हो हो हो हो हो है हो हो है। हो हो है हो हो है

अपने वर्म-सम्बन्धी उद्योग की सफलता का जैया वित्र अद्योक ने लच्च विल्लालेखी में लीवा है, उमे पदकर चतुर्देश विजालेलों के चतुर्थ लेख का स्मरण हो जाता है। इस धर्म-जिमि में भी अपोड़ ने अपने उद्योग के परिमामस्वरूप धर्मविजय की सफलता का सतीव और गर्य के साथ उल्लेख किया है। यह धर्मिलिप इस प्रकार है—"बहुत-से सेकड़ो क्यों का का को ती चुकर। प्राणियों का बच, जीवों की हिसा, बातिजनों के प्रति अनुचित व्यय-हार और ब्राह्मणों तथा अपना के प्रति अनुचित व्यवहार निरन्तर बढ़ते ही गये। परस्तु आज देवानांप्रिय प्रियवर्सी राजा के धर्माचरण से भरीबोव धर्मबोच हो गया है। विमान-दर्शन, हस्ति-दर्शन, अन्ति-स्कम्ध तथा अन्य दिव्य क्यों को प्रदक्षित कर। जैसा एहले बहुत-से

१. लच् शिकालेख (क्यनाम)

संकड़ों क्यों के काल से नहीं हुआ था, वैसा आज देवताओं के प्रिय प्रययवार्ग राजा के प्रमानुसासन के प्राणियों का वस न होना, जीवों की अहिला, आरितवारों के प्रति समुचित व्यावहर,
साता-पिता की सेवा—हन सवकी तथा जत्य बहुत प्रकार के बमांच्या को बृद्धि हुई है।
देवानांप्रिय प्रियवर्शी राजा इस वर्षाच्या को और भी बढ़ायेंगे। देवानांप्रिय प्रियवर्शी
राजा के पुत, पौत और प्रपोत इस वर्षाच्या को कल्प के अन्त तक बढ़ायों में और वर्ष तथा
विक्र के स्थित रहते हुए वर्ष का अनुसानन करेंगे। यह वो अस्ति स्थानांप्रिय प्रियवर्शी
ही अद्योत के किये वर्षाच्या का नहासन नहीं होता। इस प्रयोवन द्यानंप्रया स्थान्य
हमत्वासान) को अतिन पहुँचना अपितु इस्ती बृद्धि होना साधु वाता है। इस प्रयोजन
से यह लेख निजवसान क्या है, कि इस (वर्षाच्या) की वृद्धि में (लोग) व्यापुत रहें, और
इस्ती हानि (शति) न होने दे। देवानांप्रिय प्रयस्वर्शी राजा को अनिधिक्त हुए जब

इन दोनो वर्मीलिपयों को एक साथ पढ़ने पर यह जामाय मिलता है, कि इन्हें प्राय: एक ही समय में लिक्सवा गया था। स्वनान के लघु खिलालेक में अधोक ने धर्मा अधावण का यह परिणाम प्रतिवत किया है कि जम्मू डीए ऐसी देवमुमि बन गया जिसमें मंतुष्म और देवता परस्य मिलकर एक साथ रहते हैं। यह इस कारण हुआ, क्योंकि वर्म के लियं बहुत उद्योग किया गया। चतुर्य ही खिलालेक के चीच लेक में अधोक ने यह कहा है, कि देवानाप्रिय प्रियत्ती प्रायत्ती एउंच के वर्माचरण के परिणामस्वरूप में रिकोच को मोंक के वर्म में परिवित्त हो गया है। इस दोनो घर्मीलिपयों पर इस तम्य की छात्र है, कि अखोक कौ वर्म परिवित्त हो गया है। इस दोनो घर्मीलिपयों पर इस तम्य की छात्र है, कि अखोक कौ वर्म परिवित्त हो गया है पर इस तम्य की छात्र है, कि अखोक कौ वर्म परिवार है। उत्त देव स्वाप्त में तस्य है। उत्त अखोक ने अपने राज्यास्थिक के बारहुव वर्म में उत्तरी के लाह बिलालेकों के बारहुव वर्म में उत्तरी के लाह बिलालेकों के बारहुव वर्म के उत्तरी पर इस तमा होगा कि उन्हें भी अधोक ने अपने राज्यास्थिक के बारहुव वर्म में उत्तरी के तस्य होगा कि उन्हें भी अधोक ने अपने राज्यास्थिक के बारहुव वर्म में उत्तरी के तस्य एक स्वाप्त स्वाप्त के अधिक स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप

जपने शासन के आठमें वर्ष में ही जक्षोक ने किल कु देश की बिजय की बी। इस बिजय में मनुष्यों का जो संहार हुआ, जनता को जो नानाविष कष्ट उठाने पड़े; अपनी एक बर्म-लिए में क्योंक ने उस पर सारी जनुताप प्रगट किया है। अक्टबर्जामिक्कर देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने किल कु का विजय किया। वहीं से इंड लाक मनुष्यों का जमहरूर हुआ। वहीं सी सहस्र (एक लाक) मारे यो। उससे बी अधिक मरे (मृत्यु को प्राप्त हुए)। उसके परवाल कब जीते हुए कलिक्क में देवानांग्रिय द्वारा तीव कर से वर्म का स्ववहार, वर्म की

१. चतुर्वश शिलातेस-चौथा केस

कामना और वर्ग का उपदेश (किया जा रहा है)। कछिन्त की विजय करके देवानांत्रिय को अनुशोचन (परचासाप) है। जब कोई बनिजित (देश) जीता बाता है, तब लोगों का जो वय, यरण और अपहरण होता है, वह वेवामांत्रिय के लिये अवस्य वेदना का कारण होता है और साथ ही गम्बीर बात भी।" इस वर्मिकिप को दृष्टि में रसकर यह कस्पना की नई है, कि कलिक्स विजय के कारण ही अछोक की प्रवृत्ति बौद्धमर्स की जोर हुई। बहुर लालों मनुष्यों का वध, भरण और अपहरण देखकर छसके मन में युद्ध के प्रति न्छानि उत्पन्न हुई और वर्म की प्रवृत्ति अक्ट्रिरित हुई। कलिक्ट्र विवय के बाद अशोक नै केवल बौद्धधर्म को ही स्वीकृत नहीं कर किया, अधित उसकी शिकाओं से प्रभावित होकर वर्म-विजय की गीति का भी प्रारम्भ किया। कल्जिक के अतिरिक्त अन्य किसी देश की विजय के लिये अशोक ने अपनी सैन्यक्षक्ति प्रयुक्त नहीं की। जारत में ही वस समय सनेक ऐसे राज्य थे. जो मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे। पाण्डध, केरल मावि इन राज्यों को अशोक स्वमता से जीत सकता था। पर कलिक विजय से उसे जो अनुवृति हुई, उसके परिणासस्वरूप अछोक ने इन राज्यों पर वर्ग द्वारा विकास स्थापित की, सस्त्रों द्वारा नहीं। यही बात उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित ववन राज्यों के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है। अतः यह मानना युक्त संगत है, कि किछ क्र-विजय के बाद अक्षोक की मनी-वित में जो परिवर्तन जाया. उसके कारण पहले वह बौद्ध उपासक बना और ढाई साल के लगमग उपासक रह कर फिर उसने बौद्ध संब में जाना प्रारम्य किया। उपासक की स्विति में और बौद संघ के सपम्कें में आकर बशोक ने बढ़ की जिन शिक्षाओंसे परिचय प्राप्त किया. उन्हीं से प्रमानित होकर उसने यह निश्चय किया कि शस्त्र-शक्ति द्वारा अन्य देशों की विजय करना उचित नहीं है। घर्मविजय की नीति के अनसरण में बद्ध की शिक्षाओं का बहा हाय था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता । अशोक जिस बर्म के धावण का अपने विजित में और सीमान्त के राज्यों में प्रयत्न कर रहा वा. वह सब वर्मों और सम्प्रदायों का सार था। किसी को भी उससे विरोध नहीं हो सकता था। वह बौद्ध वर्म नहीं था। पर यह भी सत्य है कि इस धर्म की ओर अधोक की जो प्रवत्ति हुई बी, उसकी प्रेरणा उसने बौद्ध उपासक होकर और सथ के सम्पर्क में आकर ही प्राप्त की बी। धर्म आवण का प्रक्रम अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष मे श्रारम्म किया था। उससे चार साल पूर्व किन्द्र की विजय के अनन्तर उसे शस्त्रवद्ध से म्लानि हो गई थी, और वह बौद्ध उपासक हो गया था। एक वर्ष से वह बौद्ध संघ के भी निकट सम्पर्केंसे भी आने लगा था। अत: यह मानना असंबत नहीं होगा, कि राज्याभिषेक के कगमग बाढ वर्ष परवात अस्रोक ने बौद्ध पर्में को स्वीकार किया, जिसके कारण कुछ वर्ष बाद उसने एक ऐसी नीति (धर्मविजय की नीति ) को अपनाया, जो न केवल बारत अधित विश्व के इतिहास में सर्वया नई थी।

१. प्रकृषेस शिकालेख-तेरहर्य केव

### (२) बौद्ध तीयों की यात्रा

बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के पद्चात् अशोक ने उन स्थानो की तीर्घयात्रा की. जिनका सम्बन्ध महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ या । दिव्यावदान में इस यात्रा का विश्वद रूप से बर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप से यह विवरण इस प्रकार है-अमात्यों ने राजा नवीक को यह परामर्श दिया, कि बौह तीयों की बात्रा के लिये उपगुप्त नामक मिश्र की सेवा प्राप्त की जाय। यह उपमुप्त गुप्त नाम के गान्त्रिक का पुत्र था, और एक मविष्यवाणी के अनसार भगवान बुद्ध के सौ साल बाद उत्पन्त हुआ था। उन दिनों वह मधुरा के समीप मतभवितकारच्ये से उस्मुण्ड पर्वत पर निवास कर रहा था। उपगुप्त के साथ अठारह हवार अन्य अर्हत भी निवास करते थे। जब राजा ने उपगुष्त के विषय में सुना, तो अपने मन्त्रियों को बलाकर कहा-- 'हाबी, बोड़े, रय आदि सब मली माति तैयार कर दिये जाएँ, मै उठ-मण्ड दौल जाऊँगा और वहाँ स्वविर उपगुप्त के दर्शन कलँगा। यह सुनकर मन्त्रियों ने कहा-दिव ! इन्हें मेज दीजिये । उपगुप्त ही यहाँ वले आयेंगे । आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं।' इस पर राजा ने कहा-- 'हम इस योग्य नहीं है, कि उपगप्त यहाँ आएँ। हमीं को उनके पास जाना चाहिये। यह कह कर राजा ने स्वयमेव उपग्रत के पास जाने का निश्चम कर लिया। पर जब उपगुप्त को यह जात हुआ कि राजा बहत-से लोगों के साथ मेरे पास जा रहा है, तो उसने विचार किया कि राजा के मेरे पास आने में बहत-से मन्द्यों को कष्ट होगा । साब ही, बहुत-से पशु भी कष्ट पार्येगे । यह सोच कर उप-ग्प्त ने अयोक को कहला मेजा कि मैं स्वयं ही जा जाऊँगा, आप कच्ट न करे। यह जानकर कि उपगुप्त स्वय ही पाटलिएन आ रहे हैं, राजा अक्षोक ने उनकी यात्रा के लिये सब प्रबन्ध कर दिया। मध रा से पाटलियत्र तक जलमार्ग से नौकाओं द्वारा उपगप्त और उनके साथियों की यात्रा के लिये सब समुचित व्यवस्था कर दी गई।

अठारह हवार जहंतों के साथ स्थविर उपगुरत नीकाओं पर आकड़ हुए। अधुरा से व यमुगा नदी के मार्ग से हाते हुए पाटिलपुत पहुँच नये। जिस व्यक्तित ने पहुले पहुल उपगुरत के आगमन की सुवना दी, अपन होते हुए पाटिलपुत पहुँच नये। जिस व्यक्तित ने पहुले पहुल उपगुरत के आगमन की सुवना दी, अपन होते रूपने अगने अरोर से उतार कर चार हुआर मूच्य का एक हार हनाम में दे दिया। फिर वास्टिक को बुला दीर से उत्तर कर चार हुआर मूच्य का एक हार हनाम में दे दिया। फिर वास्टिक को बुला दे तहा तहा आप कि स्थविर उपगुरत पथार पये हैं। इस अवसर के लिये सारे नगर को सजाया यथा था, नगर से बाहर भी शा कोस तक सजाबट की गई थी। स्यविर का स्वाप्त करने के लिये बचीक स्वयं पाटिलपुत्र से बाहर शा कौस तक गी। सब पीर और अगावर उनके साथ थे। अठायह हुआर कहते से बिद इस स्थापक पत्र से सिर हुए स्वयं पर आप से सी से स्वयं से साथ से अठाय से साथ से अठाय से सुव स्थापन हुआ से सी हुआ साथ के साथ से अठाय से सुव स्थापन साथ से सुव स्थापन साथ से सी सी साथ से साथ से अठाय स्थापन स्थापन से साथ से साथ

नदी के तीर पर तथा धूसरा पैर नाम पर रस कर उसने स्वयं उपगुप्त को नाम से नीचे जतारा, और फिर ऐसे उसके पैरी पर निर पड़ा जैसे बड़ के कटा हुना बून । फिर हाय बोड़ कर बसोक ने स्थविर उपगुप्त से कहा—"जब में व स्वृप्यों के का तकर बैली जोड़ कर बेली (पर्वत मुंबलाओं) तथेत बढ़ पृथ्विषी प्राप्त की, बिबसे समुद्र ही आमरण हैं, और जिस पर मेरा एकच्छत्र शासन है, उस तमय भी मुझे बहु सुस्त प्राप्त नहीं हुना जो मुझे जाज स्विर के वर्षन से प्राप्त नहीं हुना जो मुझे जाज स्विर के वर्षन से प्राप्त नहीं हुना जो मुझे जाज स्विर के वर्षन से मारा नहीं हुना जो मुझे जाज स्विर के वर्षन से प्राप्त की महिमा विग्विपा हो गई है, और आपके वर्षन से पहने हो सह है, और मुझे आज सावात मारा के क्षेत्र प्राप्त हो गई है। "

स्विवर उपयुक्त ने अशोक के तिर पर हाय फेरते हुए उसे इस प्रकार आशीर्वाद दिया—राज्य के बासन को प्रभाद के बिना मठीमाँति करते रहीं, जीर तीनों दुर्कम रत्तों (बुद्ध वर्ष में और सब् ) की नित्य पूजा किया करो। " स्थाविर उपयुक्त जीर जलोक में देर तक बातांकार होता रहा। जन्त में अशोक ने कहा—"हे स्थिवर ! मेरी एच्छा है ति तक वातांकार होता रहा। जन्त में अशोक ने कहा—"हे स्थिवर ! मेरी एच्छा है निर तक वस्तानों का वर्षन कर कहा मगवान् बुद्ध उहेरे थे। मैं इन सब स्थानों का मम्मान कर भीर वहाँ ऐसे स्थायी निशान छोड़ बाऊँ जिनसे कि मविष्य में आनेवाली मन्तांति की विज्ञा मिलती रहे।"

राज अचीक की बात को सुनकर स्वविद उपगुप्त ने कहा—साबु, साबु <sup>1</sup> सुम्हारे मन मे तो विचार आया है, वह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें मार्ग प्रविधत करने का कार्य प्रसन्नता के नाव करूँगा।

इस प्रकार क्यों के की तीर्थयात्रा का प्रारम्भ हुआ। उपगुष्त के साथ अधोक ने पाटिल-पुत्र से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जिस्त प्रदेश में आवक्क मुवस्करपुर और सम्मारत के जिले हैं, उससे होते हुए वे हिमाल्य की तराई में आ पहुँचे। सम्मवत, वहीं से वे पश्चिम की ओर मुड़ यये, और लुम्बिनीवन यथे। यहीं पर मयवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बि-नीवन पहुँक्कर उपगुष्त ने अपने वीरे हाथ को फैला कर कहा—

"महाराज । इसी प्रवेश में जगवान् का जन्म हुआ था।" क्मिनवेई में अशोक हारा स्थापित जो स्तम्भ अब तक विद्यमान है, उस पर वे सब्य उल्कीण है—"हिंद प्रववे

 <sup>&</sup>quot;वंदा नवा त्रमुण्यासित्तर प्राप्ता समुद्राभरणा सर्वातः ।
 एकासप्त्रा पृथियी तदा ने प्रीसिन्न वा वा स्वविद् निरोक्तः ।।
 स्वृद्धांनाम्ने वित्तृषः प्रसारः संन्यायतिप्रीयन् व पर्तासामाचे
 स्वृद्धांनाम्ने वरोऽपि सृतृष्याद्वयो नमासासिताः स्वयम्भूः ।। विष्यावदान, पृ. ३८७
 स्वप्ताव्यक्तं सम्पाद राज्येववर्षं प्रवर्तताम् ।

दुर्तमं श्रीण रत्नानि नित्यं पूजव वार्षिय ॥" विष्यावदान, पू. ३८७ ३. 'व्यक्तिम् नहाराज प्रवेशे नगवान् जातः ।' विष्यावदान, पृत्व ३८९

जोतित" (इह मयवान् जातः इति), जिसका अर्थ है—"यहाँ मयवान् का अन्य हुवा वा।" वस्मिनदेई स्तस्य उत्ती स्थान पर स्थापित है, वहाँ पहले कुम्बिनीवन विकासन वा।

कृत्विशीवत में अवोक ने बहुत बान-पुष्प किया। इसके पश्चात स्वविर उपमुक्त अवोक को करियवस्तु के बार, बौर वहीं रहुँग कर उसने वानने वीर हाल को कैया कर कहा—'महाराज! इस स्वान पर बौरियस्त ने राजा बुबोवन के कर पर धनना बास्यकाल अवतीत किया था।' करियवस्तु में भी बहुत-सा वान-पुष्प किया था। इसके पश्चात व्यविक ने उपपूर्व के मार्गप्रदर्शन में अब बहुत-से स्थानों की बामा की। उपमुक्त इस सब स्थानों का परिचय देते हुए उनके महत्त्व का भी विवरण देता बाता था, और अधोक प्रत्येक तीर्यस्थान का यथोपित रीति से पूजा-सम्मान कर बात-पुष्प करता अवान था।

दिव्याबदान के अनुसार इस तीर्थ यात्रा का कम इस प्रकार था-सबसे पूर्व लुन्बिनी-बन, फिर कपिलवस्त, फिर बोध गया में स्थित बोधिब्धा, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने समाधि लगायी की और यहाँ उन्हें बोध हुआ था। यहाँ आकर अशोक ने एक लाख सुवर्ण-महाएँ दान मे दीं, और एक चैत्यके निर्माण का आदेश दिया। बोधगयाके बाद उपगय्त अज्ञोक को सारनाथ ले गया। इसी स्थान पर बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद उपगुप्त और अशोक कुशीनगर गये, जहां बद्ध ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। इन प्रमुख तीर्थ-स्थानो के अतिरिक्त शावस्ती की भी यात्रा की गई। यहाँ जेतवन विहार नामक प्रसिद्ध विद्वार विद्यमान था। जैतवन को श्रेष्ठी अनावपिण्डक ने कुमार जेत से कम किया था, और बुद्ध के निवास के लिये वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण कराया था। बुद्ध यहाँ ठहरे भी में। इसी कारण यह भी बौद्धों के लिये एक तीर्थ की स्थिति रखता था। अनेक स्थान ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध बुढ के प्रधान शिप्यों के साथ था। इन्हें भी पवित्र माना जाता था। उपगुप्त अज्ञोक को उन स्थानो पर भी ले गया, जहाँ सारिपुत्र, मौद्मलायन, महाकश्यप आदि बुद्ध के शिष्यों के स्तूप विश्वमान थे। अशोक ने इनके प्रति भी सम्मान प्रदक्षित किया, और दान-पृथ्य आदि किया। बत्कुल के स्तप पर अशोक ने केवल एक कौड़ी मेंट की, क्योंकि वृद्ध के इस शिष्य ने प्राणियों के मूख और हित के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य जानन्द के स्तुप पर अशोक ने साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ अपित कीं।

 किषण्यस्तु, सारनाथ, आवस्ती, बोवनया और कुषीनगर। ' पर अधीक जीत वैसवसाली राजा के लिखे मोसीकिक युविवां का प्रकार उत्तरे महाय का नहीं था, जितना कि बुद्ध
के जीवन के साथ कमतः जिन स्थानों का सम्बन्ध हुना, उन्हें उसी कम से देखने की बात ।
उन्यूप्त राजा मात्रीक को सबसे पूर्व सुनिवनीवन के मरे, न्योकि वहीं बुद्ध का जन्म हुना था।
उसके बाद वे कपिछवस्तु गरे, न्योंकि वहीं बुद्ध का बात्यकाल व्यातीत हुना था। एस के
बोवनया यरे, स्थाकि वहीं वोधिवृक्ष के लिखे करों कि हमा था। बोवनया के एक्वात्
वे सारानाव नहे, न्योंकि वहीं बुद्ध ने वर्षक्र कर्मात् हुना था। बोवनया के एक्वात्
वे सारानाव नहे, न्योंकि वहीं बुद्ध ने वर्षक्र कर्मित किया था। क्यान्य में हुन्धीनगर वहे,
जहीं बुद्ध का निर्वाण हुना था। बन्यस्थान, बास्यजीवन का क्रीवास्तान, तास्या और
बोव का स्थान, बमंप्रसार के प्रारम्भ करने का स्थान बौद कम्म समुचित था। क्योक को
उपपुत्त इसी के अनुवार योगा। पर के गा। दिव्यावदान के कनुवार हुणीनगर के साथ
अधीक की एक तीर्षयाना समाय्त हो गई। तदनन्तर जयोक ने उपगुत्त के सम्युख हुवटी
बार यह एक्खा प्रयट की, कि आवस्ती आदि क्या स्थान की जी यो योगा को जाए। इसी
के अनुवार स्वीपन उपगुत्त उन्हें आवस्ती आदि की वाना के लिये के गये। जतः यही जानमा
जित्त होगा, कि विस्थानवान में विपत तीर्षयाना का कम सही था।

राजा जयोक द्वारा बौद्ध धर्म के तीर्थ-त्यानो की वाजा को गई बी, इस बात की पुरिट जमके उस्कीर्थ केजो से मी होती है। यिमनविदे स्तरूम पर निम्मिकिसत केज उस्कीर्थ के हिए जब बीस वर्ष व्यतीत ही चुके, तो देवानांत्रिय प्रियद्धार राजा ने त्वयं आता र (इस ब्यता की) महिना को बढ़ाया। यहाँ साक्ष्य भूति बुद्ध का जम्म हुआ बा। यहाँ साक्ष्य भूति बुद्ध का जम्म हुआ बा। यहाँ स्वस्य के अपने प्रवृद्ध दीकार बनवायी गई और सिकास्त्र सक्ता किया गया। यहाँ निवास को (वर्ष) कर से मुक्त कर दिया गया। और इसे अच्छ-प्राणी कर दिया गया। " उम्मितवेई का यह स्तरूम-केज बहुत महस्य का है। बौद्ध साहित्य के वनुतार महास्या बुद्ध का जम्म कुनिवनी वन में हुआ बा। पर कुनिवनी की स्वित कहाँ बी, इस सम्बन्ध में महस्य का जम्म कुनिवनी का में हुआ बा। पर कुनिवनी कि सिक्त कहुत सम्बन्ध में महस्य मा वा। यो को के इस सम्बन्ध में सम्बन्ध के सम्बन्ध का स्वत्य का स्

<sup>?.</sup> V. A. Smith-The Early History of India p. 167

 <sup>&</sup>quot;वेवानं पियेन पियवसिन काजिन वीसतिवसामिसितेन जतन बाता च अष्टीयते विद बुचे बाते सक्यमुनी ति सिका विगडनीया काकापित सिकायमे च उपरापिते क्रिड कुमवे बाते ति संनिनियाने उपस्थित कर अठवानिये च।"

किया गया है। जिन राजकीय करों को राष्ट्र (जनपद)से प्राप्त किया जाता था, बलि भी जनमें से एक था। यह कर धर्म-स्थानों या तीर्य-स्थानों पर लगाया जाता था। लिब्बनी बुद्ध का जन्म-स्थान था, अतः बौद्ध लोग बडी सस्था मे वहाँ तीर्थ-यात्रा के लिये आया करते थे, और वहां 'बलि' कर मी लिया जाता था। अपनी यात्रा के उपलक्ष में अक्षोक ने लम्बिनी ग्राम को 'उदबलिक' (जिससे बलि न ली जाए) कर दिया था। साथ ही, लुम्बिनी ग्राम को 'अष्टमागी' भी कर दिया गया। प्राचीन मारत मे उपज का छठा मान मुमि-कर के रूप मे लिया जाता था। इसी कारण इस मुमि-कर को 'वड्माम' सी कहते थे। कौटलीय अर्थकात्त्व से समि-कर की अनेक दरे लिखी गई है। समि की उर्वरता और सिचाई के लिये उपलब्ध जल की सुविधा के अनुसार तिहाई साग से पाँचवे माग तक मूमि-कर बसूल करने का विद्यान कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य यग में भमि-कर की सामान्य दर उपज के तिहाई, चौबाई और पाँचवें माग की थी। वहत चटिया जमीनों से ही उपज का पाँचवाँ भाग मूमि-कर या 'बाग' के रूप मे लिया जाता था। पर लुम्बिनी-ग्राम के प्रति अपनी भ्रद्धा और सम्मान प्रदक्षित करने के लिये अशोक ने यह आदेश दिया था. कि बड़ों मे उपज का केवल आठवाँ माग सूमि-कर के रूप में लिया जाए । अशोक द्वारा लम्बिनी ग्राम को जो 'अध्द्रमार्थी' कर देने का उल्लेख रुम्भिनदेई के स्तरम-लेख में किया गया है. जसका यही अभिप्राय है।

हम्मिनदेई के समीप ही निगली सायर स्तम्म निष्यमान है। उन पर भी अवांक का एक लेक उल्कीय है। इस स्थान पर काकमूनि बुढ का एक एन एवं या। जिसे अवांक ने हुगना बढ़बाया था। कनकमूनि बुढ के रुप्प की। यह द्वि अवांक बारा राज्याभिष्ठ के चौदह स्थान पर काकमूनि बुढ का रुप्प निम्मित हारा राज्याभिष्ठ के चौदह स्थान पर प्राचानिक को हुए जब बीत वर्ष व्यतीत हो। येथे है, तब अवांक ने स्वय बहुरी की सात्रा की ही, बीर कानकमूनि के स्तुप का वर्षान कर बहा एक प्रस्तर-सम्भ लड़ा काराया था। यर राज्याभिष्ठ के को हुए जब बीत वर्ष व्यतीत हो। येथे है, तब अवांक ने स्वय बहुर की सात्रा की श्री, और कानकमूनि के स्तुप का रुप्प दुस्ता वाह का स्त्रा की सात्रा की अवांक का लेक हर सकार है— व्यविद के अनिधिक्त देशानाप्रिय प्रियक्ती राज्या डारा कानकमूनि बुढ का रुप्प दुस्ता बढ़ाया गया। बीत वर्ष से अभिधिक्त (राजा) ने स्वय आकर (रह स्थान की) महिला बढ़ाया गया। बीत वर्ष से अभिधिक्त (राजा) ने स्वय आकर (रह स्थान की) महिला बढ़ाया, और (विजा-स्वाम) अवांकि का । '' अपने राज्याभिष्ठ के बीत वर्ष परचात् ही अवांक ल्मिनी-माम गया था, और तमी उत्तरी निमली सात्रार के समीप रिमल कनकम्मान बुढ़ के स्त्रा के देश की वर्ष थे।

 <sup>&</sup>quot;सीता मानो विकः करो विकक् नदीवाकस्तरो नावः बहुनं विवीतं वर्तनी रळकू-व्योररक्कृत्व राष्ट्रम्।" की. अर्थ. २।६

२. बी. अर्थ. २।२४

३. निवली सागर साम्भ केस ।

दिव्याबदान ने अशोक की जिस तीर्च-यात्रा का विवरण किया गया है, उसकी सत्यता की प्रमाणित करनेवाले जन्म कोई उत्कीजं लेख अवतक उपलब्ध नही हए है। पर इससे यह परिणाय नहीं निकाला जा सकता. कि लब्बिनी-बाम और निगली सागर के अतिरिक्त बौद्धों के अन्य तीर्थ-स्थानो की बाबा अझोक द्वारा की ही नहीं गई थी। अभी भारत मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषो की स्रोज का कार्य पुरा नहीं हुआ है। गत वर्षों मे अशोक के अनेक नये उस्कीर्ण लेख प्रकाश में आये हैं। कोई आइचर्य नहीं, कि मविष्य में अन्य मी अनेक लेखों की सत्ता ज्ञात हो सके। सातवी सदी में जब चीनी यात्री हुम्एन्सांग ने मारत की बात्रा की थी, तो उसने बहुत-से ऐसे स्तूपों को अपनी आँखों से देखा था, जो अब नष्ट हो चुके हैं, या पृथिवी के नीचे दबे पडे हैं। लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म-स्थान पर अशोक ने जिम स्तूप का निर्माण करायाथा, इपएनत्सांग ने उसका भी उल्लेख किया है। उसके अति-रिक्त कपिलवस्त्", सारनाथ" आदि अन्य स्थानो पर अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आदि का विवरण भी हाएल्साम द्वारा दिया गया है। विश्वाबदान की कथा के अनुसार अशोक ने जिन-जिन स्थानों की यात्रा की थी. उन सभी में अशोक द्वारा निर्मित स्तपों का उल्लेख ह्मएन्त्साग के यात्रा-विवरण में विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि बौद्ध धर्म को न्त्री हार करने के कछ वर्ष पत्रवात अशोक ने स्थविर उपगप्त के मार्ग-प्रदर्शन मे उन सब प्रमत्य स्थानी की यात्रा की थी, जिनका सम्बन्ध महात्मा बद्ध के जीवन के साथ है।

<sup>?.</sup> Beal-Buddhist Records of the Western World Vol. II p. 24

<sup>2.</sup> Ibid p. 13

<sup>9.</sup> Ibid p. 45

४. चतुरशं शिला लेस-आठवा लेस ।

अधोक ने स्पष्ट रूप से यह पूचित किया है, कि अपने अभिषेक के दस वर्ष वीत जाने पर वह 'सम्बोधि' में से अपेट उससे दार्यजावां का प्रारम्भ हुआ। ३ एक लेक में 'सम्बोधि' का क्या अधियार है, एस सम्बग्ध ने विद्यानों में मताबिद रहा है। सम्बोधि का कर्ष उसक्ष कर अधियार है, यह सम्बग्ध ने विद्यानों में मताबिद रहा है। सम्बाधि का कर्ष उसक्ष कर अधियार है, यह सम्बग्ध ने स्वाप के प्रारम्भ करने के लिये जो तीर्थयात्रा की थी, वह राज्याभियेक के बीस साल वीत जाने पर की गई थी। दिल्याल्यान के अनुसार वह इस यात्रा में बोबयात्रा मी वर्ध में अतः राज्याभियेक के दस साल बीत जाने पर की नाई भी। दिल्याल्यान के अनुसार वह इस यात्रा में बोबयात्रा मी वर्ध में अतः राज्याभियेक के दस साल बीत जाने पर अशोक ने जिन कर्म यात्राजों का सुन्यात्र किया था, जनमें उनका प्रयोजन सम्वीधि या सम्बन्ध कान की प्रार्थित भी वा। यह भी सम्बन्ध है, कि अशोक ने अपनी वर्मवात्राओं का भीवण्या स्वाप्य है। जात्रा से किया ही, अर्थीक वहीं पर ही बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को बोब होकर युद्धल प्राप्त हुआ था। घर्मिलिप में आये हुए 'सन्वीधि' का अपिप्राप्त को बोब होकर युद्धल प्राप्त हुआ था। घर्मिलिप में आये हिए सन्वीधि कर्ष है कि दिल्यालयान में वर्णित तीर्थयात्रा जन वर्मयात्राज्ञों से सिन्ह थी, जिनका निरंस आठके सिलालेक में आया है।

#### (३) बौद्ध अशोक

हम यह पहले प्रतिपादित कर चुके हैं, कि जिस वर्म का आवण करा के अवोक अपने विजित (राज्य) में और शीमावर्ती राज्यों में सर्वेत्र वर्म विजय के लिये प्रसानवील था, वह कोई विशिष्ट धार्मिक नम्प्रदाय न होकर ऐसे सर्वेत्रमस्त , सार्वेदेशिक और नार्वकालिक था, वह कोई विशिष्ट धार्मिक नम्प्रदाय न होकर ऐसे सर्वेत्रमस्त , सार्वेदेशिक और नार्वकालिक विद्यान्तों का ममुख्यय या, विसमें किसी भी वर्ग, सम्प्रदाय था पायण्ड को दिरोच नहीं हो सकता। जशोक ने इसे सव वर्मों और सम्प्रदायों का 'मार' (तर्च) कहा है। पर अधोक विद्या का वर्षों के विद्यान के सिराय कर्तव्य में विद्यान के पायल कर्तव्य में विद्यान के पायल में मी अशोक ने प्रमाद नहीं किया। अपनी शक्ति के अनुसार उत्तने विद्यान के पायल किया, अपनी हो अपनी क्षित्र के अनुसार उत्तने विद्यान के विद्यान किया, बीट वर्मों में वो अनेक सस्प्रदाय विकसित हो गये वे उनके मदमें में को दूर करने का प्रयत्न किया, और देवा-देवान्तर में वीद वर्मों के प्रदार में भी सहायता की। अशोक के इस उद्योग के सम्बन्ध में के विद्यान विद्यान विद्यान ही। पहले हम इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे।

जयपुर (राजस्थान) राज्य में वैराट के सभीप बाबू नामक स्थान पर असीक का जो खिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह इस प्रकार है—"अवच के प्रियदर्शी राजा संघ को अभियादन करके (उसके मिल्लुनों से) अल्पाबायता (बाया मिल्लिता) और सुख सिहार (सुख विश्वाम) के विषय में पूछते हैं। चवत्तनणों को यह बात ही है कि बुढ, धर्म और संब में मैं कितना गौरव और प्रवाद (प्रवक्ता) भानता हूं। अबस्तवण ! सवसान बुढ ने को कुछ भी कहा है, सबं सुवाधित है। किन्तु करण्यान, मैं ऐसा सनसता हूँ, कि इस प्रकार सबसे विराशाल तक स्वाधी रहेगा, तक: मैं कामी तोर से (कुछ ऐसे क्यों के नाम सुचित कराते हूँ) यो ववस्य पहने के चोम्प हैं। वतस्यान । दे (ब्रम्म) वर्ष पर्माध (निर्ध्य पारायम के लिये समीप्रकार हैं—विनयसमुक्त (विनयसमुक्ते), जिल्लासवाधि (आर्यक्षा), जनागतस्यामि, मृतियामा, मोनेयसूत (सोनेस सुमह), उपतिस्यसिते (उपतिस्थासमा:), लायुलोबाद (राहुल्लाह) में मृत्यायाद को लेकर समतान बुढ हारण के कहा सम हा है, मया पहाता हूँ? यह कि बहुत-से मान्य मिलू और मिलूनियों में तिम में मह पाराय हो, मया पहाता हूँ? यह कि बहुत-से मान्य मिलू और मिलूनियों प्रतिसम्य उनका स्थम करें और उनका स्थम पाराय करें। प्रयत्तामा है इसी प्रकार उपासक और उपाधिकाएँ मी (उनका स्थम और अवसारण करें)। प्रयत्ताम ! इसी प्रवार उपासक और उपाधिकाएँ मी (उनका स्थम और अवसारण करें)। प्रयत्ताम ! इसी प्रवार प्रायत्व कीर उपाधिकाएँ मी (उनका स्थम और अवसारण करें)। प्रयत्ताम ! इसी प्रवार प्रवास में यह स्थम लिखवाता हूँ, कि लोग मेरे व्यक्तियंत (प्रयोजन) को जान जारें।"

यह उत्कीर्ण लेख अत्यन्त महत्त्व का है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशीक ने स्पष्ट सब्दों में बढ़, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा और मस्ति प्रगट की है। 'बढ़ शर्ण गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, सथं शरणं गच्छामि', इस मन्त्र या वाक्य द्वारा बौद्ध लोग औपचारिक रूप से बौद धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रगट करते हैं। अशोक ने भी बद्ध, धर्म और संघ के प्रति निष्ठा प्रगट कर यह सचित कर दिया है, कि उसने बौद्ध वर्ग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अशोक का यह विक्वास था कि बद्ध ने जो कुछ श्री कहा, सब सुमाचित या उत्कृष्ट है. पर अपनी ओर से उसने कतिपय बौद्ध वर्म ग्रन्थों के नाम लिखे हैं. जिन्हें कि वह सब मिक्सओं. शिक्षणियो, उपासकों और उपासिकाओं के लिये पठन, श्रवण और अवधारण के योग्य मानता था। ये ग्रन्थ वर्तमान समय में प्राप्त हैं, और इनका अनु-शीलन कर यह मली भौति समझा जा सकता है, कि अशोक का झकाब धर्म के किन तस्वों को और विशेष रूप से था। विनयसमुत्कर्षः दीवनिकाय का एक मान है, और आर्यवंश अगुत्तर निकाय का। अनागतमयानि सी अंगुत्तरनिकाय में ही है। मुनिगाया, सीनेयसूत्रम् और उपतिब्यप्रश्नाः सुसनिपात के भाग है। राहरूनिकाय मज्जिमनिकाय का अंग है। अशोक द्वारा निविष्ट सब सन्य बौद्ध त्रिपिटक के अन्तर्गत है। बा०नाण्डारकर ने इन सब ग्रन्थों परद्ष्टिपात कर यह परिणाम निकाला है, कि इन ग्रन्थों में विधि-विधानों और पारलीकिक विषयों पर उतना ब्यान नहीं दिया गया है, जितना कि बर्म के आधारमत तस्यो पर। विदाहरण के लिये आर्थवंकाः में भिक्तओं के लिये चतुविध आचार-मर्यादा निर्धारित की गई है-(१) मिलुओं को सादी पोशाक से संतुष्ट रहना चाहिये। (२) मिलुओं को सरलता से प्राप्त सादे मोजन से सतुष्ट रहना चाहिये। (३) मिश्रुओं को अत्यन्त तुच्छ

१. जाबू शिकाकेश (क्लफला संप्रहाकव में विकासन)

R. Bhandarkar-Ashoka pp 86-88

निवासस्थान से संतुष्ट रहना चाहिये,और (४) मिल्जों को मनन में आतन्द का अनुभव करना चाहिये। इसी प्रकार के सरल परन्तु सारयुक्त धर्म का प्रतिपादन अन्य ग्रन्थों से है। अशोक द्वारा निविष्ट कोई भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जो निरर्थक विधि विधान या कर्मकाण्ड आदि से परिपूर्ण हो। ये सब 'सूत्त' इस प्रकार के हैं कि उनमें प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुसरण कर मिस् और उपासक वास्तविक रूप से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ये सर्व-साधारण जनता के लिये भी उपयोगी हैं। बौद वर्म के अन्यायी के रूप मे भी अशोक की दिष्टि में घर्म के 'तत्त्व' (सार) का ही महत्त्व अधिक था। उस युग के बौद्ध मिक्सुओं में बहुत साधारण बातों को लेकर अनेक विरोधी मत विकसित हो गये थे। इन अतों और विवादों का विकास बुद्ध की मृत्यु के एक नदी बाद ही प्रारम्म हो गया था। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से जात होता है कि वैशाली की दितीय बौद मगीति (महासमा) से पूर्व दस ऐसी बाते थी, जिन पर मिश्रओं में गहरा मतमेद था। इनमें से कुछ बाते बहत ही तुच्छ है। मिश्रुओं को अपने पास नमक रखना चाहिये या नहीं, उन्हें बैठने के लिये चटाई का प्रयोग करना चाहिये या नहीं, उन्हें जमीन खोदमी चाहिये या नही-इम प्रकार की साधारण बातों को लेकर मिस्ओं मे गम्मीर विवाद उठ लडे हुए थे। वैद्याली की महासमा (जो बुद्ध की मृत्यु के एक मों बर्ष बाद हुई थी) में इन विवादग्रस्त विषयों का निर्णय कर दिया गया था, फिर भी विध-विधान, बाह्य कर्म आदि के सम्बन्ध में मतभेदों का अभाव नहीं हो गया था। वैद्याली की महासभा के बाद अन्य अनेक वातों को लेकर सिक्षओं में विवाद उत्पन्न हुए, और बौद्धों के बहत-से सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सब के आधार कोई सैंद्धान्तिक मनभेद नहीं थे। वाह्य बातों को लेकर ही बौद्धों में मतुबंद उत्पन्न होते जाते थे। इसी लिये अक्षोंक ने भाव की धर्मेलिपि द्वारा मिक्षओं और उपामकों का ध्यान बुद्ध की उन शिक्षाओं की ओर आकृष्ट किया, जो धर्म के बास्तविक तत्त्व के साथ सम्बन्ध रखती है. विधि-विधान और बाह्य अनुष्ठानो के साथ नहीं । निस्सन्देह, अशोक का यह प्रयत्न उसकी धर्म-विजय की नीति के अनरूप था, क्योंकि अशोक सब धर्मों और सम्प्रदायों के सर्वसामान्य तस्त्रों पर ही जोर देता था।

बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य कार्य मी किया, जो बहुत महस्व का है। उसने यह यल किया कि बौद्ध संघ में कूट न पड़ने पाये। इस प्रयोजन से अशोक ने को आवीष 'धर्मिलिप' के रूप में जारी किये में, उनकी तीन प्रतियों उपलब्ध हुई है। बोड़े-से अत्तर के साथ इन तीनों प्रतियों में एक ही आवेश उल्जीचें है। ये लेख सारनाथ, प्रयान और साल्यों में उपलब्ध प्रस्तर-स्तम्यों पर उल्लीचें हैं। सारनाथ का लेख इस प्रकार है— 'विवानप्रिय प्रयवर्धी राजा (यह) आजा देते हैं, (पाटलिपुच में जो महासाथ है उनके प्रति। मेरे डारा संच स्वय (सगिटिंत) किया यथा।) (पाटलपुच तथा अत्य नगरों में एंसा करना चाहिये विससे) कोई शंच का येशन न कर सके (फूट न डाल्ड सकें)। वो जी कोई सिंत प्राया प्रयाप प्रयाप कर कर प्रकार का स्वरंग)। वो जी कोई सिंत प्राया प्रयाप प्रस्तुपीत सम्बन्ध में महासाथ है उत्तर कर सकें (फूट न डाल्ड सकें)। वो जी कोई सिंत सा प्रयाप प्रस्तुपीत सम्बन्ध स्वरंग स्वरंग स्वरंग सकें प्रस्तुपीत सम्बन्ध भी स्वरंग स्

निवास के पीव्य न हो। में रक्षा कावणा। इस प्रकार यह सावन (राजकीय आरोश)
मिख्यंच और निवृत्ती संव में निकार किया जाना चाहिंग। देवानांत्रिय ने इस प्रकार
कहा—भीर द्वीर प्रकार की एक लिए आप कोगों को तवा उत्तरक्ष न है, इसकिये संतरक
(आरो जाने काव प्रकार होने के स्वान) में रखाया दी गई है। इसी प्रकार की एक
लिए काच उपासकों के पान रकों ये उपासक प्रत्येक उपनासकत के दिन इस सावन
(राजकीय आदेख) में विश्वास प्राप्त करने के लिये कारों। उपनास प्रत्ये कीरत सुनिश्चास
कर से एक-एक-एक महामान उपनास करने के लिये कारों। उपनास प्रत्येक कीरत आदेख)
में विश्वास प्राप्त कराने और इसे आक्षात करने के लिये। बही-वहीं तक आपका
काहार (अपिकार-कोज) है, सर्वत्र आप इस (वासन) का अकरपा पान कराने के
लिये (राजपुरागों को) अदिये। इसी प्रकार नभी कोट्टों (शुगों-नगरों) और विषयों
(प्रदेशों) में इस सासन का अकरपा पानन कराने के लिये में विश्वों थे

सारताय के प्रस्तर-स्तम्भ पर अद्योक का जो 'वासान' उत्कीर्ण है, उस द्वारा यह प्रयस्त किया गया था, कि बौद सच में कूट न पढ़ने पाए । संच मे कूट बालने वाले मिलुक्स अथवा मिलुक्स के लिये राजा द्वारा इस दण्ड की व्यवस्था की नई थी, कि उन्हें प्रेस कर पहनाकर ऐसे स्थान पर निवास करने के लिये दिवस किया जाए जो मिलुक्स जी सिक् स्व प्रस्ताकर ऐसे स्थान पर निवास करने के लिये दिवस किया जाए जो मिलुक्स केर से स में कूट डालने वाले मिलुक्स जोर सिक् प्रीत वर्ण का चीवर चारण किया करते थे। सच में कूट डालने वाले मिलुक्स जोर सिक् प्रणावी पर रहने के लिये अत्य हो सा से प्रस्तान पर रहने के लिये अत्य दिवस हो सा हो, उन्हें विद्वारी अथवा संधारामों से वहिष्कत कर ऐसे स्थानी पर रहने के लिये अत्य दिया जाता वा, जो मिलुक्सों के निवास के योग्य नहीं थे। इसका अभागा अध्य महाने प्रति होता है, कि उन्हें मिलुक्स का प्रयोग किया वा। साराज्या वा। आधोक ने संघ को कूट से बचाने के लिये राजवाकित का प्रयोग किया वा। साराज्या वा। साराज

राजा असोक ने जो राजशासन पाटिल्पुन के महामाओं के नाम प्रसारित किया था, वही कीशाम्बी के महामानों को सन्वोधन करके मी जारी किया गया था। प्रयान के प्रस्तर-स्तम्म पर यह लेख उन्कीण है— 'विमानप्रिय (यह) आक्षा देते हैं—कोशाम्बी के महामान को (ऐसा कहा जाना चाहिये) (संघ) समय (संयित्त) किया गया है। सब में (उसे) नहीं लिया जायगा, (जो) सब का भेदन करेगा चाहि मिखु हो या मिखुणी। उसे निदस्वय हो देते वह पर पहना कर ऐसे स्थान पर रख दिया जायगा जो मिखुओं के निवास के योग्य न हो।"

सीची में उपलब्ध स्तरम लेक पर भी अधोक का यही राजवासन कुछ भेद के साथ उस्कीच है। यह लेक इस प्रकार है—"तंब समग्र (संगठित) किया नया है, निक्कृतों और निक्कृतिकों का——वर तक कि मेरे पीत्र बोर प्रचीन राज्य करेंगे और चन्ना प्रवास हुते (स्थिप) रहेंगें। जो संघ को मंत्र करेगा, चाहे वह निक्तु हो या मिलूमी, देवेत बरन पहना कर उसे ऐसे स्वास पर स्व दिया जायाया जो निक्कृतों के निवास के मोध्य न हो। मेरी यह स्व्वाह है, क्या (इच्छा) है? सब समग्र (सगठित) और चिर काल तक स्वायी रहे।"

सीची के इस उन्होंगों लेख की पहली पेक्ति जान बचा में है, अतः यह बात नहीं हो सकता कि अयोक ने यह लेख किस प्रदेश या चक्र के महामानों को सन्वोधन करके प्रचारित किया था। मौर्य साम्राज्य के परिचनी चक्र की राजधानी उज्जेती थी, और साँची का प्रदेश इसी चक्र के अन्तर्गत था। सम्बंध है कि उज्जेती के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के महामानों को सन्वोधन करके ही यह लेख उन्होंने के साम्राज्य हो।

सम में फट न डालने देने के सबब से जो राजकीय आदेश अशोक ने प्रस्तर-स्तंभों पर उत्कीर्ण कराये से. उनको दृष्टि से रखकर अनेक विदालों ने यह प्रतिपादित किया है कि बौद्ध सब में एकता को स्थापित रखने के लिये अशोक ने अपनी राजग्रिक का उपयोग किया था। संघ में फट डालने वालों के लिये उसने न केवल दण्ड की व्यवस्था की है, अपित माम ही राजकीय महामात्रों को यह आदेश विया है कि वे इस राजकीय आज्ञा को मिलसंब और मिलाणी-सम में विज्ञप्त करा दें. और अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में इसका राजपुरुषों द्वारा सर्वत्र पालन कराएँ । इसी से डा० माण्डारकर ने यह परिचास निकाला है कि जड़ोक बीद संख ( Buddhist Church ) का भी अधिपति का। राजा और पोप दोनों के कार्य और शक्तियाँ उसमे निहित थी। पर बौद्ध संघ का संगठन इस प्रकार का नहीं था. कि कोई एक व्यक्ति उसका अधिपति बन सके । महात्या बढ ने अपने धार्मिक संघ का संगठन करते हए विज्ञसंच के संगठन को दृष्टि में रखा था। विज्ञ-संच लोकतन्त्र था, और उसका शासन किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर 'गण' या 'संघ' के अधीन वा। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक ने बौद्ध वर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। स्वविर उपगुप्त के पय-प्रदर्शन में उसने बौद्ध तीयों की यात्रा भी की बी, और कपिलबस्त, लिम्बनी ग्राम आदि में बहत-सा वान-पूज्य भी किया था। उसने बहत-से स्तूपो और बैत्यों का निर्माण भी कराया था। सातवीं सदी में जब बीनी यात्री हा एन्त्सांग मारत यात्रा के सिये आया था. तो उसने अशोक द्वारा निर्मित बहत-से स्तर्पो आदि को देखा भी बर । ती सही के लगभग समय बीत जाने पर भी वे स्तूप हा एक्सांग के समय में अन्त्री सरक्षित दशा में थे। पर अशोक के दान-पूष्प का क्षेत्र केवल बौद्धों तक ही सीमित नहीं था। उसके उल्कीण लेखों से मात होता है, कि उसने बाजीवकों को भी गृहा जादि दान रूप से प्रदान की थीं। राज्या-

<sup>?.</sup> Bhandarkar: Ashoka p. 99

मिवेक को हुए बारह वर्ष बीतने पर उसने खलतिक पर्वत की एक गृहा आजीवकों को दी थी.' बौर तभी त्यप्रोध-गृहा भी काजीवकों की दी वई थी।' राज्यामियेक के उसीस वर्ष बाद भी सुप्रिय खलतिक पर्वत पर एक युटा आजीवकों को बान कप से प्रदान की गई थी'। **औ**सा कि हम इसी अध्याय में कपर प्रवक्तित कर कुके हैं, राज्यामियेक के बाट वर्ष बाद अशोक की प्रवत्ति वर्ग की ओर हो गई बी। वह 'उपासक' वन गया था और दाई वर्ष के क्रममग उपासक रह चकने के जनन्तर उसने संघ के साथ अपना सम्पर्क बढाना भी प्रारम्म कर दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने राज्यात्रिधेक के बाठ वर्ष परेचात ब्रहण कर ली थी. और बारह वर्ष बाद तक तो उसका बीद संघ के साथ भी अनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था। यह होते हुए भी उसने अपने राज्याभिषेक के उन्नीत वर्ष बाद आजीवकों को एक पुहा दान में दी, यह बात अत्यन्त महत्त्व की है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बौद होते हुए भी अशोक सब मनी, सम्प्रदायों और वावण्डों का आदर करता था, सबकी वान-दक्षिणा द्वारा संतुष्ट रखता वा और राजा की स्थिति में किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता था। अशोक के उत्कीर्ण लेखों में स्वान-स्वान पर बाह्यणों और अमणों का साव-साव उल्लेख आया है, और वह भी इस प्रसंग में कि दोनों का सम्मान किया जाए और दोनों को दान-दक्षिणा दी जाए। यदि बौद्ध सच में अशोक की स्थिति एक अधिपति वा पोप की होती, तो उसके लिये बाह्यणों और अमगों को एक दृष्टि से देख सकता कदापि सम्मव न होता ।

फिर यह प्रदान उत्पन्न होता है कि बौद्धधंच ने फूट न पड़ने देने के प्रयोजन से जो आदेश अशोक द्वारा प्रचारित किये गये थे, वे उसने किस स्थित ने बारी किये? प्राचीन वर्तप्रकारें में यह मिलपारित किया गया है कि कुल, जाति, जनपर, प्राम बार्षि के सभो द्वारा की गई संविदा का अनुकंचन करने बाले को राज्य की ओर से दण्य स्थापार में से दिख्य का क्या नी राष्ट्र (देश) से वहिल्कृत कर देना था। कीटलीय व्यवसारल में भी देल-साँगें, आतेत संबंध और कुल-संबंध द्वारा किये गये 'समय' (संविदा) का अन्तपाक में उल्लेबन या जित-क्यण न किया जाना) बहुत आवस्यक (माना गया है। वो लोग पिस्टू या निसूधी

 <sup>&#</sup>x27;लाकिना विवदस्तिमा दुवाउलक्साणिसितेमा इवं कुभा कलिकववणिसिमा (आवीवि) केष्ठि ।

२. 'लाकिना पियवसिना बुवाउसवसामिसितेना इयं निगीहकुमा विना आधीविकेहि ।

 <sup>&#</sup>x27;काव्यव्यवसी एकुमर्थासियसाविसित करुपोसानमयास ने इयं कुमा सुचिये ' (सितके) विगा ।'

४. 'वो प्रानवेत्रासंग्रानां कृत्वा सत्येन संविदन् ।

विसंबदेशको कोशासं राष्ट्राद्विप्रवासवेत् ॥' मनुस्मृति ८।२२०

५. 'तेन देशवातिकुक्तवंत्रानां समयस्थानपाकर्म व्यास्थातम् । की. वर्षे. ३।१०

बनकर संघ में तस्मिलित होते थे, उनके लिये भी संघ के नियमों और परम्मराखों का जिवकर रूप से पालन करना बहुत आवश्यक था। यह न करतेवालों के लिये मिंद कहोंक ने संघ से बहुत्कार का विचान किया हो,तो यह बारत की प्राचीन क्यांदा के अनुरूप हो था। यदि देस स्वाच या जातिन्सप के विचयन को रोकने के लिये पावसित्त का प्रमोग किया जा सकता था, तो धमंत्रप में कूट पड़ने से रोकने की व्यवस्था करने में अनीपित्य कैसे माना जा सकता है, विशेषत्व उत्त स्वाच के जब कि मौर्य पुण में राज्य का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह समझ जाता था कि वह सबको 'स्वचमें में स्थित रखे ।' अत पाटलियुक और कौयाम्बी के महामां को ताम जारी की गई आजा को दृष्टि में रखकर यह प्रतिपादित करना कि आयो राज्य का को साय-साथ बौद्ध-सय के अधिपति की स्थित भी रखता था, मान नहीं है।

यह तो निविचत है, कि अशोक बौढ धर्म का अनुयायी था। बुद के प्रति अगाध अद्वा के कारण उनने उन सक स्थानों की यात्रा की, बुद के जीवन के साथ जिनका धनिए मास्त्रण था। बहां उसने बहुत दान-पुष्ण भी किया. और बहुत-में चैरव म्नूप आदि मी वनवाण। पर राजा की स्थिति में अशोक जिस क्षे आवण, वर्मानुसामन और धर्मिक्व के लिये प्रयत्नशील था, उसका प्रयोजन बौढ धर्म का प्रचार करना नहीं था। राज्यामिषेक के बीस वर्ष बीन जाने पर अशोक के बौद नीर्थ स्थान है। या स्थान सक बौद धर्म के प्रति उसकी था। उस मास्य तक बौद धर्म के प्रति उसकी था। एक समय तक बौद धर्म के प्रति उसकी प्रवाद एक स्थान के बीस वर्ष बीन एक स्थान के स्थान के एक खंब बाद (राज्या- निर्मेक की हुए छब्दीम वर्ष वीन जाने पर) उसकी और द्वार्य के एक खंब बाद (राज्या- मी धर्म का ऐमा अनिप्राय प्रतिपादित किया जो बौद धर्म न होकर सबैसम्मन, सार्वकालिक और सार्वविधक धर्म है। वैद्वारी-राप्त स्थान के लेखा को पहले उद्युपत किया जा चुका है। उनके अनुशीलन से यह सबैसा स्थाट हो जाता है, कि बौद धर्म की दीखा के लेने पर भी अशोक के अपने सम्प्रदाय के प्रति अनुपित प्रकार वर्ष प्रति नहीं किया।

## (४) बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति (महासभा)

बुद के उपदेशों का मही-मही निर्वारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों की एक समा उनके निर्वाण के दो मास परचात राजगृह में हुई। पालि साहित्य में इसे प्रथम "स्पीति" कहा नया है। उस समा पाय के राजांमहामन पर राजा जजातवान विराजमान था। इस महामान के लिये उसने तब प्रकार की निर्वाण प्रदान की। वेचार देखें हैं कि स्वाराण के पार्च में जजातवान होगा एक विज्ञान मण्डम का निर्माण कराया नया, जो जस्मत रम्म और देवसमा के यहुन था। विविध प्रकार से इस मण्डम को सुशोमिस किया गया और

भिष्मुलों के बैठने के लिये बहुर्ग बीयारी आवन विकास नयी। यण्यप में दो क्रेंच आवान एसे यहें, विरावन और वस्मारान 1 वेरात गर्मान स्विवार के लिये था, और वस्मारान 1 वेरात गर्मान स्वविद के लिये था, और वस्मारान उस निम्मु के लिये था, के वस्मारान करना हो। वस्में वर्गीत (महाकमा) मे सम्मिलित मिल्लुमों सोवान, विकास के निम्मु के लिये की नार ते की गई। ये यव सिक्सु भोवन, वोर्ग के नीर दे की गई। ये यव सिक्सु 'जहुँत' में जीर फनकी संख्या पीच सी थी। महाकरकार को इस महात्मान का अध्यास निमत किया गया। बुद ने समय-समय पर जो उपवेश दिवे थे, जो प्रवचन किये थे, उन सबका इस महात्माम में पाठ किया गया। बुद के शिक्सों मे उपालि की विनय या तोच के नियमों के विवय में पाठ होंगी विवय स्वाप में के विवय में पाठ होंगी विवय स्वाप में बुद के उपवेशों या ती सामारान स्वाप स्वाप के सम्मित के विवय में पाठ होंगी विवय स्वाप में बुद के उपवेशों या सिक्साओं का प्रवचन किया, जन्य निल्लुलों ने उमे ही प्रमाण कप से स्वीकृत कर लिया।

बौद्ध धर्म का प्रचार जिस हम से शास्त के विविध जनपदी और विशिध जातियों में हो रहा था. उसमें यह स्वामाविक था कि धर्म के मन्तव्यों और आवरण के निवमों के सम्बन्ध में मते ग्रेंद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्म को स्वीकत कर लेने मात्र से मनध्यों के आवरण और विश्वासो में आमल-चल परिवर्तन नहीं जा जाता। उनके परम्परामत जम्यास और विश्वास नवे वर्म को भी प्रभावित करते हैं, और एक ही वर्म विविध देशों में खाकर विभिन्न रूप प्राप्त कर लेता है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न प्रकृति के मन्त्यों ने उन्हें विभिन्न रूप में देखा. और इससे बौद्ध धर्म में अनेक सम्बदायों का प्रादुर्माव हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात अनके वर्स मे दो निकास (सम्प्रदास) स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे। इनके नाम थे, स्थविरवाद और महासांविक। महा-सामिक सम्प्रदाय के अनुयायी बद्ध को अलीकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे. और स्वित्वादी बळ के मानव रूप में विश्वास रखते थे। इस मतभेड और साम्प्रदायिक विकास पर विचार करने के लिये बौदों की इसरी बर्मसंगीति वैद्याली नगरी में हुई। इसका आयोजन यहा नाम के स्थविर द्वारा किया गया था । इस महासमा का प्रयोजन यही था कि बौडों में जो जनेक सम्प्रदाय विकसित हो गये थे. उन पर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाए । इसके अतिरिक्त इस महासमा को उन मतभेदो पर भी विचार करना था. जो कि शिक्षओं में बिनय के नियमों के सम्बन्ध में उत्पन्न हो गये थे। इन नियमो के विषय में प्राच्या और पाश्यास्य निक्तुओं में गहरा मतश्रेव या । प्राच्या मिक्तु पाटलिपुत्र और वैद्याली के निवासी थे. और पाइवास्य मिक्ष कीशाम्बी और अवन्ति आदि के । वैशाली की बहासका में इस सब मतभेदों पर विचार किया गया. पर उसे अपने उहेच्य में सफलता नहीं हुई। बीद्ध मिललों के मतसेद और विवाद निरन्तर बढते गये, और बाद में जनेक नये बौद्ध सम्प्रदायों का विकास हथा।

१. नहावंती ३।१९-२२

वैकाकी की महासवा (जो वृद्ध की मृत्यु के लगमय ती वर्ष वाद हुई बी) के परवात् अयोक के समय तक के लगमन १२० वर्षों में बोड वर्ष मं महत्य किलामों (तम्मवादां) में विभक्त हो यदा था। इनके नाम निम्नालिकित वे—स्वित्यादा, हैक्कन, निष्ठुपक, क्यांस्तरीय, मद्रावाधीय, ग्रीमतीय, याक्षायारिक, सर्वादित्यादी, महीखायक, मर्मनुत्र, कारवपीय, तीमानिक, महालाकिक, प्रतिवादी, पैतीय, कोकोस्तरवादी, एकव्याबहारिक और योकुलिक। इनने से पहले नारह निकाय स्थवित्याद से उद्भूत हुए वे, और फिक्के छः किलाय महालाधिक सम्बद्धाय से। इनमें से कतियादी निकाय किलाय कि नाम विविध प्रदेशों के प्रतिवाद स्ताद है। स्वति महस्वाद से। इनमें से कतियम निकायों के नाम विविध प्रदेशों के

महानंसों में बाँड पर्म की इस तृतीय वर्षसंगीति का विस्तृत रूप से वर्णन मिकता है। ऐसा प्रतीन होता है कि बीड सम्प्रदायों के पारम्परिक सगड आंकि के समस तक इतने अधिक वह चुके में, कि पार्टालपुत के आंकि गार वर्ष तक 'उपोस्तय' भी नहीं हों मका बां। कोई मी बीड सम वर्ष तक 'उपोस्तय' भी नहीं हों मका था। वाँड सम को 'वातुत्तिकां माना जाता था। कोई भी बीड सिक्षु चाई वह किसी भी मन्प्रदाय का क्यों न हो, सब में राम्प्रितत हो सकता था। सब से एक पक्ष में एक बार जो उपोस्तय होना है, उपसे उपस्थित प्रत्येक सिक्षु को मह कहना पढ़ता है कि विषय पक्ष (निवास) के उपस्था ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिल हो। यह अशोक के समय प्रेमीड विकासों के हतने जिकक सम्प्रयाय के किसत हो। पर अशोक के समय प्रेमीड विकासों के तने जिलक सम्प्रयाय के किसत हो। पर अशोक के समय प्रेमीड विकासों के तने जिलक सम्प्रयाय के किसत हो। यह अशोक के समय प्रेमीड विकासों के तने जिलक सम्प्रयाय के किसत हो। यह अशोक के अपस्था के अनुसार निवास थी। महासांचिक सम्प्रयाय के किसत हो। यह स्वास या के अपस्था के अनुसार निवास थी। महासांचिक सम्प्रयाय के किसत हो। महासांचिक का अपस्याय के स्वास प्रेमीड के सिक्ष प्रोपहर के बाद मोजन करने से कोई दोख नहीं मानते थे। पर स्वस्तियक्ष सिक्षु देने विवास के प्रतिकृत हो। यह अपनित्त सामित ये। उपोस्त में यदि कोई महासांचिक का अस्त्रयाय के सिक्ष देश के प्रतिकृत का स्वत्रयाय के सिक्ष देश के प्रतिकृत का स्वत्रयाय के सिक्ष देश के प्रतिकृत थी। वेश स्वत्रयाय के सिक्ष देश के सिक्ष देश के प्रतिकृत सामित थे। योशास में यदि कोई महासांचिक किसत सामित हो। यह स्वत्रयाय के सिक्ष देश के स्वत्रयाय के सिक्ष देश के स्वत्य साम सिक्ष देश साम सिक्ष स्वत्य साम सिक्ष देश साम सिक्ष देश साम सिक्ष स्वत्य साम सिक्ष देश सिक्ष स्वत्य साम सिक्ष देश साम सिक्ष देश साम सिक्ष स्वत्य साम सिक्ष देश सिक्ष साम सिक्ष देश सिक्ष सिक्ष सिक्ष स्वत्य साम सिक्ष सिक्स सिक्ष सिक्स

विनय के नियमों का अतिकामन नहीं किया है। पर स्वविद्वादी निक उसके इस कथन को स्वीकार नहीं करते वे और उनका यह अत होता वा कि उस महासांविक मिक्ष को उपीसव में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिये। इस प्रकार को विवाद उत्पन्न हुए, उनके कारण ही जम्ब द्वीप के विभिन्न विहारों ने सात वर्ष तक उपीसय नहीं हो सका । पाटिलपूत्र का अशोकाराम भी ऐसा ही विहार था, जिसमें सात वर्ष से उसीसथ नहीं हजा था। वहाँ हजारों किस निवास करते थे, जो विविध सम्प्रवायों के अनुवासी थे। इस दशा में उनमें विमय-सम्बन्धी मतभेदों का होना सर्वया न्यामानिक था। जब अभोक को जात हआ कि अक्षोकाराम में भी उपोसब नहीं हो रहा है, तो उसने अपने एक अमास्य को वह जादेश वेकर भेजा कि तम मेरे 'जाराम' (अशोकाराम) में मिक्संच द्वारा उपोसन करवाओं । अशोकाराम जाकर अमात्य ने राजा की आजा को कियात्वित कराने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। ऐसे भी सिक्षु थे, जो राजा की आज्ञा का पालन करने के लिये उचन नहीं हर । इस पर अमात्य को कोष आ गया, और उसने उन सब जिल्ला को तलवार के धाट उतार दिया। जब यह बात अशोक को जात हुई, तब बह बहुत दुखी हुआ। उस समय मोग्गलिपुल तिस्स नामक स्थविर अपने ज्ञान और विद्वला के लिये बहुत प्रसिद्ध था। अशोक ने सोचा, कि इस समस्या पर तिस्य से ही परामर्श करना चाहिये। वही ऐसा उपाय सुझा मकता है, जिसले जिक्सम में मनजेद दूर हो सकें और किर से उपोसब प्रारम्म हो। जल-मार्ग से नाब द्वारा अत्यन्त आदर के साथ तिस्स को पाटलिएन लाया गया । राजा ने तिस्स का हाथ पकट कर स्वय उसे नाव से उतारा और चरण प्रकालन कर उसका सम्मान किया। निस्स को पाटलिपत्र निमन्त्रित करने की कथा महाबंसी में प्राय, बही है, जो दिब्याबदान से स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध में है। इसी से यह अनुमान किया गया है, कि तिस्स और उपगुप्त एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। जब स्थविर तिस्स पाटलिपुत्र पधार गये, तो अशोक ने उनसे यह प्रश्न किया कि सुगत (भगवान बुद्ध) का बास्तविक सिद्धान्त क्या था। तिस्स ने इसका यह उत्तर दिया, कि सुगत विमञ्जवादी थे। इस पर अधोक ने उन सब मिक्सओ को अशोकाराम से बहिष्कृत करा दिया. जो विमज्जवाद के अतिरिक्त किसी अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इसके पश्चात् एक सहस्र विश्वज्जवादी शिक्षुओं की धर्मसंगीति अधोकाराम में हुई. जिसकी अध्यक्षता स्थविर तिस्स ने की। इस संगीति द्वारा कवावत्य को बीट धर्म के प्रामाणिक पत्च के रूप में स्वीकार किया गया। विभाजववाद स्थविरवाद को ही कहते थे। तिस्स के नेतत्व में हुई घमसंगीति ने स्वविरवाद का ही समर्थन किया था।

महाबंसो के पोचवें परिच्छेद में इस वर्षसंगीति का विशव रूप से वर्णन किया नया है। पर इसका उल्लेख न दिख्यावदान जादि संस्कृत मन्त्रों में मिलता है, और न चीनी यात्रियों के विवरणों में। जबोक की वर्गेलियों में जी कहीं इसका पिर्ट्स नहीं है। इससे कुछ विवालों ने इस महासमा के सम्बन्ध ने सम्बेह प्रगट किया है। पर नह स्थाल में रखना चाहिये कि इस महासमा में केवल विनाज्यवाद या स्विवरणाव के विश्वाहीं सीमालित हुए थे। जार कन्य सम्बदायों के प्रन्यों ने इस की यदि उपेक्षा की हो और इसका उल्लेख न किया हो, तो यह सम्बायांकित नहीं है। बौद्ध लाहित्य के सस्कृत भाषा के प्रन्य स्थापित्याद के नहीं है। क्योंकि नयोकाराय की वर्ष संवीति का सम्बन्ध राज्य संस्था से न होकर बौद्ध वर्ष के एक सम्प्रदाय के साथ हो बा, जत. यदि जयोक ने वपनी घर्मीलिपयों में उसका उल्लेख नहीं किया, तो इक्ष्में आक्यर्य की कोई बात नहीं।

पर यह स्वीकार करना होगा कि इस बमैसंगीति द्वारा बौड बमै में नये उत्साह और नवजीवनका सञ्चार हुआ, स्वाविरवाद को अलाधारण कल मिला, जिसके परिमामस्वरूप उन जबराक-मध्यलों का सगठन हुआ, जिल्होंने मारत के मुदूरवर्ती प्रदेशों और अमेक विदेशों में बौड यमें ना चार किया। इन प्रचारक-मध्यलों के कार्य पर हम अगले अध्याय में प्रकास अलेंगे।

#### उन्नीसर्वा अध्याय

# बोद धर्म का विदेशों में प्रसार

### (१) प्रचारक-मण्डलों का संगठन

प्राचीन मारत के इतिहास में छठी सदी ईस्बी पूर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस सदी में बारत में बनेक ऐसे नुवारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नवे वार्मिक आन्दोलनों का सूत्र-पात किया । ये नये धर्म वेदों को प्रमाध कप से स्वीकार नही करते है, और याजिक कर्म-काण्ड के प्रति भी आस्था नहीं रखते वे । बौद (बृद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टाञ्चिक आर्थ-मार्ग) धर्म इन नये धर्मों में सर्वप्रधान था। उत्तरी विहार में शास्त्रगण नामक एक जनपद था. । अनका राजधानी कपिलवस्त भी । वहाँ के यण-राखा श्रद्धोदन के भर एक वालक का जल्म हुआ जिसका बचपन का नाम निद्धार्थ था। यही सिद्धार्थ आगे चल कर बद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके जीवन बतान्त का संक्षेप के साथ उल्लेख कर सकना भी यहाँ सम्बद्ध नहीं है। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि बुबाबस्था में ही उन्हें संसार के सूल मोग के प्रति वैराज्य हो नया, और वह नहस्य जीवन का परिस्थाय कर सत्य ज्ञान की को ज के लिये निकल पड़े। अनेक स्थानों का भागण करते हुए और बहत-से विद्वानों और तपस्वियों का नत्नंग करते हुए अन्त में वह उस स्थान पर पहुँच वये, जहाँ वर्तमान समय में बोध गया (विहार मे) है। वहाँ पीपल का एक विशाल बुझ था। सिद्धार्व थक कर उसकी छाया में बैठ गये । अब तक बह सत्य का पता लगाने के लिये अनेक बहारमाओं बीर सम्प्रदायों के मध्यक में आ चके थे। अब उन्होंने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्म किया। सात दिन और नात रात वे एक ही स्थान पर व्यानमन्म होकर बैठे रहे। अन्त में उन्हें बोध हुआ। उन्हें अपने हुदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा। उनकी आत्मा ने एक दिव्य ज्योति का आविर्माव हुआ। उनकी सामना सफल हुई। अब यह अज्ञान में ज्ञान की दशा की प्राप्त हो गये. और इसी सत्य ज्ञान था बोध के कारण यह सिद्धार्थ से 'बद्ध' बन गये । बौद्धों की दुष्टि में पीपल के इस बक्ष का बहुत महस्त्र है । यही बोधिव्द कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती गया नगरी भी 'बोध नया' कहाती है। इस बक्त के नीचे प्यानमम्म दशा में जो बोब सिद्धार्थ को हुआ था, बही बीद वर्स है। महात्मा बुद्ध उसे मध्य-मार्ग या आर्थ मार्ग कहते वें। स्वयं सत्य ज्ञान प्राप्त कर बद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्थ-मार्ग के प्रचार में लगा दिया। अपने बोध (ज्ञान) का उपदेश सबसे पूर्व उन्होंने सारनाय में किया। इस उपदेश मे शुद्ध ने अपने शिष्यों को सम्बो-वन करके कहा था---'निक्षकी! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सूख के लिये

कोक पर स्था करने के लिये, देवों और मनुष्यों के प्रयोजन हित-सुक्त के लिये विषयण नरी। एक साब दो मत जाको।" इस उपरेश के मनुशार बुद्ध के अनेक शिष्प मारत के विशिष प्रदेशों में मर्मप्रवार के लिये गये। पर बहु स्वयं प्रधानत्या मारत के भव्यदेशों में ही वर्मप्रवार के लिये स्वयं करते रहें 2. उनक्का अपना विषयण मुझे मुक्त र हिमालय से लगा कर दक्षिण में विभ्वायल तक बीर पूर्व में कोशी से परिचम में हुल्कोन तक सीमित रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके बीवन काल में ही इर-दूर के प्रदेशों से गये।

धर्मप्रचार के कार्य में बद्ध और उनके शिष्यों को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। मारि-पुत्र और मीदगलायन जैसे याज्ञिक वर्ष के अनुवाधियों, उपालि और अभवराजकूमार जैसे निर्धन्यों (निर्धन्य या जैन सरप्रदाय के अन्यामियों) और अनाथपिण्डक जैसे समृद्ध गृह-पतियों ने बद्ध के सम्पर्क में जाकर उनके वर्ष को स्वीकार कर लिया था। मनवराज विस्वि-मार और अजातकान बुद्ध के परम सकत थे, और बुद्ध जब भी राजगृह गये, इन राजाओं ने न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदक्षित किया, अपितु उनके उपदेशों का भी श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। कोशल के राजा प्रसेनजित की बढ़ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनकी रानी महिलका और सोमा तथा सकुछा नाम की उनकी दो बहुने तो बद्ध के प्रभाव में आकर उपासिका मी बन गई थी। उत्तरी बिहार के बक्जि, मल्ल, बलि, कोलिय, मोरिय आदि गणराज्यो के निकासी बढ़ के अक्त थे. और बढ़ अनेक बार इन राज्यों से धर्मप्रधार के लिये गये थे। बद ने कोशास्त्री की भी यात्रा की बी। बहाँ का राजा उदयन यहापि उनके प्रमाद में नहीं जाया था, पर उसकी रानी सामाक्ती उनकी अनुवायिनी बन गई थी। बाद में बुद्ध का अन्यतम शिष्य पिण्डोल मारद्वाच राजा उदयन को मी बृद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रमानित करने में समर्व हुआ था। अवन्ति का राजा प्रक्रोत चाहता या कि बुद्ध उसके राज्य में मी पभारे। इसीलिये उनने उन्हें अवन्ति आने का निमन्त्रण बी दिया था। पर बद्ध वहाँ नहीं बा सके, और उन्होंने अपने अन्यतम शिष्य महाकच्छायन की अवस्ति भेज दिया। पर उसे वहाँ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । इस सब विवरण को लिखने का प्रयोजन केवल यह है कि बुद्ध के जीवन कास मे उनके धर्म के प्रचार क्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके। बुद्ध के निर्वाण समय तक उनके धर्म का प्रचार-क्षेत्र मुख्यतथा मध्यवेश तक ही सीमित था। स्यूख कप से यह कहा जा सकता है, कि उस समय तक केवल उन प्रदेशों में ही बौळ धर्म का प्रचार हुआ था, जो वर्तमान समय ने विहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के अन्तर्गत हैं। लंकाकी बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बद्धके निर्वाण और राजा अशोकके राज्यात्रिपेक मेर १८ वर्षों का अन्तर था। इन दो सहियों में बीद अर्म के प्रवार-क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती गई । मध्यदेश के पश्चिम और दक्षिण दोनों दिशाओं में उसका प्रसार हजा, और वह भारत के प्रमुख सम्प्रदायों में एक हो गया। इसी कारण मैगस्थनीज सदश भीक गातियों

 <sup>&#</sup>x27;विश निकामती पडा पुरे तस्तामितेकतो सङ्दारस वस्तत्त्वसमेव विज्ञानियं ॥ (महावंती १०१२१)

ने ग्राह्मणों के साथ-साथ श्रमणों का जी उल्लेख किया है, और कौटलीय अवंशास्त्र में मी इस धर्म के निर्देश विश्वमान है। पर इन दो सदियों में बौद्ध वर्म का भारत से बाहर अन्य देशों में प्रसार नहीं हो सका, और कारत में भी उसने अधिक उछति नहीं की। इसका कारण यह वा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् बौद्ध सब में अनेक प्रक्तो पर मतबेद उत्पन्न होने लग गये थे, और बौद्धधर्म में अनेक सम्प्रदायों का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसी बात को दिन्द में रख कर बौद्ध धर्म के नेताओं के अनेक महासमाओं का आयोजन किया। लंका की अनश्रति में इन महासमाओं को 'धम्मसुद्धीति कहा गया है।' विखले बच्याय में हम हन संगीतियों का संक्षेप से उल्लेख कर चके हैं। बौद्ध वर्य की ततीय संगीति राजा अशोक के शासन काल में स्थाविर मोम्पलिएस विस्स (मोदमलिएम तिब्य) की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें बौद्ध सम्प्रदायों के मतंत्रवों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों के निर्णय का प्रयत्न किया गया, और अन्त में स्थविर तिष्य द्वारा विरचित 'कथावत्थ्' को प्रमाध कपसे स्वीकृत किया गया। यह मंगीति बौद्ध धर्म के विविध सम्प्रदायों का तो अन्त नहीं कर सकी. पर इसके प्रयाल में बेरवाद के अन्यतम सम्प्रवास विश्व ज्वनाव को बहुत बल प्राप्त हुआ और कुछ समझ के लिये बौद्धधर्म में उसी ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । इस समीति का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह भी हआ कि बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार हुआ और राजा अधीक के सरक्षण में बह उन्नति-पय पर निरन्तर अग्रमर होने लगा। इस समय तक अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रहण कर चका था, और उपासक के कप में बौद्ध आद्यों के अनुसार जीवन विताने लगा था । अब उसने सम के साथ अपने सम्पर्क को अधिक बनिष्ठ कर दिया, और एँ से आदेश भी जारी किये जिनका प्रयोजन संघ में फूट डालने वाले भिक्तुओं को दण्ड देना था। नाथ ही, अशोक ने धर्म विजय की नीति को अपना कर अपने साझाज्य में और सी मान्त के अन्य राज्यों में ऐसे साधनों को अपनाना प्रारम्म किया, जिनसे छोमों का ध्यान धर्म की ओर आक्रप्ट हो। अशोक की इस धर्म विजय पर हम पिछले एक अध्यास से विशद रूप से विचार कर चके हैं।

इनमें सन्देह नहीं, कि तृतीय घमंसंनीति हारा बौद्ध धर्म में नये उत्साह का प्राप्तमंत्र हो गया था । इसी नवजीवन व नये उत्साह का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विविध देखों में बौद्ध घमं का प्रचार करने के लिये अनेक प्रचारक-मण्डलों का संगठन किया गया । कका की प्रधान अनुस्ति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उनके प्रचार-अंत्रों की नची इस प्रकार हैं।—

> वेक्ष प्रचारक-सम्बद्ध के नेत काक्ष्मीर-मान्यार मज्जनितक (मध्यान्तिक)

१. कीटलीय अर्वज्ञास्त्र---३१२० : ...

२. महावंसी-सुतीय, बतुर्व और राज्यव गरिक्वेद ।

धनवासि (बनवास) रिक्तत (रिक्रित)
अपरत्तकः (अपरान्तकः) धन्मरिक्ततः (वर्षेरिकतः)
महारद्द्द्द्द्द्र (सहाराष्ट्र) सहार्यक्ततः (सहाधर्मरिक्तः)
स्रोमलोकः (बना वेषा) सहार्यक्ततः (महारिक्तः)
हिमनन्त प्रदेशः मजिस्स
स्वर्षे मिन्नः सोण और उत्तर

लक्का द्वीप महेन्द्र, सम्बल, श्रद्धशास्त्र आदि

महाबंसी' बीर दीपवती' दोनों में बीढ प्रचारक-मण्यकों की यही ग्रूची पायी जाती है। क्यू मी इस अनुभूति में निका रेखों के नाम दिये गंदे हैं, उनमें क्यू होंग, सुजर्ग भूमि भीर प्रचन देश आपीक के 'विजित' (साझाज्य) के अन्तर्भत नहीं है। शिवन नव देश ऐसे हैं, जो मौर्च सासत में न हो। शंव नव देश ऐसे हैं, जो मौर्च साझाज्य के अन्तर्भत में। महिस सण्डल की मौर्गोतिक रिचारित रूपट नहीं है। कतिएव विकास के अन्तर्भत में। महिस सण्डल की मौर्गोतिक रिचारित रूपट नहीं है। कतिएव विकास के अन्तर्भत में। महिस सण्डल की मौर्गोतिक रिचारित ने गंदा नवीं के रिवार मार्गा प्रचेश में। अने साम हो। स्वी के सी अर्थ अपरानक की बम्बई के उत्तर में महुद नव के नाम-नाव। सहारट्ड वर्गमान महाराट्ड का छोतक है, या

१. 'चेरी नोम्मसियुत्तो सो जिन सासन जोतको । निद्द्वापेत्वान सञ्जीति पेक्समानो अनागतं ॥ सासनस्य पतिद्ठानं पश्चन्तेस् अपेनिकाय । पेतेशि कलिके वाले ते ते बंई ताँह ताँह ॥ चेरं कस्मीरमञ्चारं महलस्तिकमपेत्रधि । अवेसमि नहावेबत्वेरं नहिसमन्दर्सः ।। वनवासि अपेसेसि वेरं रविकासनामकं । तवायरन्तकं योगं धम्मरविकातमामकं।। महारद्वं महाचम्मरविकातत्वेरनामवं । महारिकातचेरं तु बोनकोकमवेसिंग ।। पेसेलि मण्डिमं वेरं हिमवन्तवदेसमं । नुबज्जभूमि वेरे हे तोजनुसरमेग य।। - महामहिन्वचेरं तं चेरनिद्विचनुश्तियं। सम्बलं महसालं च सके सदिविहारिके।। सञ्चादीपे मनुज्यान्ति मनुष्यं विनसासनं । वितरकाचेच तुन्हें ति पत्रच वेरे अपेसवि ॥" नहासंसी १२।१-८

२. शीववंसी (Oldenburg) ८११-११

रुम प्रवेकों का जहाँ कि रठिक (राध्टिक) और पितनिक (पैठानिक) जनमदों की स्थिति बी। काश्मीर और गाम्बार भारत के उत्तर-परिवामी प्रवेकों में वे. और बवन देश हिन्द-कृश पर्वतमाला से पश्चिम के क्षेत्र में। सूबर्णमिन भौगें साम्राज्य के पूर्वी सीमान्त से परे के उस प्रदेश को कहते थे, जहां अब पेग और गॉलमीन हैं, और जो अब बरमा राज्य के अन्त-गंत है। असोक की धर्न लिपियों में जिसे ता घरणीं वहा गया है, वह महाबंसी का लक्का-हीप ही है। जैसा कि हमने इसी अध्याय में ऊपर दिला है, उहां,क से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार मरूयतया मारत के सध्यदेश और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में ही हजा था। स्थविर तिष्य के नेतरन में देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जी महान उद्योग हुआ. उसी के कारण काश्मीर, गान्धार, बनवासि, अपरान्तक, महाराष्ट्र और हिमबन्त प्रदेश मे प्रचारक-मण्डल गये. और बहाँ उन्होंने बढ़ के अध्टास्थिक बार्य-मार्ग का प्रचार किया । पर तृतीय समीति द्वारा आयोजित प्रचारक-मण्डलों का कार्यक्षेत्र केवल नारत तक ही सीमित नहीं था। यवनदेश, ककादीय और मुक्यं मिम में भी स्थविर तिया हो रा प्रचारक-मण्डल में जे गये थे। ये सब प्रचारक विविध देशों में गये, और बहाँ आकर उन्होंने बीख बर्स के प्रकार का प्रारम्भ किया। भारत के पराने राजा चाहर्मास्य के बाद शरद ऋत के प्रारम्भ में विजय-बाजा के लिये जाया करते थे। इन स्वविरो और जिसलो ने जी कार्तिक मास (शरद ऋतु) में धर्म विजय के लिये प्रस्थान किया था।"

बौद्ध जलुप्ति से प्रचारक-मण्यलों के जिम नेताओं के नाम विषे यथे हैं, उनके अस्तिस्व की मुक्ता करियद प्राचीन उन्होंने देखां डारा थी उपलब्ध होती है। साल्थी के पूसरे स्त्र के सीतर ने पाये वये प्रचार के तल्कुक सें एक चातुमंज्य हाती है। साल्थी के पूसरे स्त्र के सीतर ने पाये वये प्रचार के तल्कुक सें एक चातुमंज्य । वह संदृष्ठ ही जिससे अस्ति या पूल एले गये हों) ऐसी रिवर्त है, जिस कर नोम्थलपुत जातीण है। एक अन्य बातु-मन्या के तले पर तथा उक्का के अपाये ) करसपनीत के नाम खुदे हैं। इन मन्यूपाओं में दूरी आपारकों के वातु (अस्त्र या पूल) रखें गये वो नार वह स्तृत कही के अपर बनाया वया था। साम्बी से पांच भील की हूरी पर एक जन्य स्तृत में भी बातु अन्यूपारे पायो गयी है। जिसमें में एक पर करसपनीत का और हुसरी पर टुन्हीमतर के दामाद गोतीपुत के नाम उन्हों में एक पर करसपनीत का और हुसरी पर टुन्हीमतर के दामाद गोतीपुत के नाम उन्हों में एक पर करसपनीत का और हुसरी पर टुन्हीमतर का किए तम स्त्र मारकों में से केवल एक मजियम का नाम दिया गया है। पर दीमदाने में उनके कि रिप्त कर सरका में तम हुस स्त्र में साम की हित्र में मारकी हो से में प्रचार के मी नाम है। निस्तत्र है, करसपनीत और टुन्हीमतर स्वात का ठीस प्रमाप है, कि से बें से नाम प्रचार के सी नाम है। विस्तत्र है किये वये से। साम्बी से के स्त्र में में जात से बातु मन्यूपाए हम तात का ठीस प्रमाप है, कि बीढ अनुभूति की प्रचार स्वात प्रचार के तात पर साम है। अस्ति स्तर के सी नाम है। स्वात स्वार के तात साम स्त्र से सीतिपत्र में किया से स्वात साम है। किया साम है साम की साम सित्र के स्वात में प्रचार के तात पर साम तात की साम स्वात साम स्वात साम है। साम साम है। साम साम है। साम साम सीतिपत्र साम साम सीतिपत्र साम साम सीतिपत्र साम साम सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र साम साम सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र सम्मान साम सीतिपत्र सीतिपत्र सीतिपत्र साम सम्योग सीतिपत्र सीतिप

१. महार्थकी १२।२

शान्त्रार, सबनदेश, नाजक-नाव्यनित, भोज, राष्ट्रिक, पितनिक, जान्त्र और पुछिन्द खादि में वर्ग महाशाओं को निवृक्ति का उल्लेख है, और जनित्योक जादि पर्यंच बनन राजाओं के राज्यों में तथा चौल, पाण्य्य, सातिवयुत्त , केरलपुत्त और ताध्यवीं में अन्तरमहासाओं के राज्यों में से तथा चौल, पाण्य्य, सातिवयुत्त , केरलपुत्त और जाववीं में अन्तरमहासाओं की निवृक्ति तथा दूत में जे जाने को विवर्ध की स्वस्त्रका के लिये जशोक द्वारा यो धर्ममहामान जादि भेजे गये थे, वे उन प्रचारकों से जिम्ह थे, जिन्हें तृतीय धन्मतीरित की समाधित पर स्वित्य भोदकीन्त्रपुत्त सिष्य ने वेश-विवेश्व से वर्ग-प्रचार के लिये को पाण्य से पाण्य ने प्रचारकों के जिये को 'पराक्रम' (प्रचारक) किया वर्ष प्रचार को किया वर्ष हता तहास्त्र हजा।

सहार्थमों में जिन वर्ष प्रवारकों के नाम दिवे गते हैं, उनमें एक योग वस्मरिस्सत मी है। इस स्वविर के नाम के साव वोग (बक्त) हाबद का होना सहरव की बात है। यह स्वविर बनन जाति का या, और इसे अपरान्तक देख में नमंत्र ज्वार के लिये में जा नाम था। अशोक के समय तक बहुत-से यक्तों में भी बीद्ध वर्ष को अपना लिया था, और उनने से कुछ वे मिलू बत बहुण कर बीद संव में इतनी केंवी स्वित प्राप्त कर ली थी, कि ववन वस्म-रिक्तित को एक प्रवारक-मण्डक का नेता बनाया जा सका था। प्रहाबंदों के नामों में बार प्रवारक-मण्डकों के नेताओं के नाम परस्पर मिल्ली-जूलते हैं। रिक्तित (बनायों) योन वस्मरिक्तित (अपरान्तक), महारिक्तित (बनन देख) और महावस्मरिक्तित (महा-राष्ट्र) से वह सम्बेह होता है, कि महावंतों में विवस्नान अनुभूति मयार्थ न होकर किया-है। पर वर्षाकार्यों के नाम उनके वास्तिक नामों ने प्राप्त सिल हुआ करते हैं, और उनका एक सरक होता कोई अनामा उनके वास्तिक नामों के प्राप्त सिल हुआ करते हैं, और उनका

### (२) लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार

महेन्द्र की जायु बीस साल की बी, बीर संवित्तना की बढारह शाल । आसोक के वर्ममुख वीव्यक्तिपुत्र तिम्म ने ही इन दीवों की विव्युद्धत में वीक्षित किया था । सम्वयद्धतः, महेन्द्र वर्गोक को ग्लेम्फ पुत्र का । अतः मुक्ताव पद का वही अविकारी वा । त्याविक कर वे अयोक की यह इच्छा थी, कि शहेन्द्र मुपराज के यद पर अिविक्त हो । पर स्वित्त तिम्म के प्रमाद से अयोक ने मुनराज पद से प्रवन्धा को अविक महत्त्व विद्या, और वृद्धि, रूप तथा वल में एक्ट्रस्ट अपने प्रिय पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री शक्तिमात्र को विवृद्धतः तथा स्वत्य से अयोक ने स्वत्य स्व पर्म के प्रमाद का मुक्स सेम सहेन्द्र और संवेद्ध का नुस्तृति के सनुसाद उस ही पर्म बीद पर्म के प्रमाद का मुक्स सेम सहेन्द्र और संवेदित्र को ही प्राप्त है ।

इस समय लंका के राजसिंहासम पर 'देवानाप्रिय तिष्य' विराजमान था। अशोक से उमकी मित्रता थी। राजगही पर बैठने के पश्चात तिष्य ने अपना एक इतमण्डल अञ्चोक के पाम भेजा, जो बहुत-से मणि, रत्न बादि मौर्य राजा की सेवा में भेंट करने के छिये ले गया। महाबसों में इन उपहारों का विहाद कप से वर्णन किया बया है। वहाँ लिखा है कि अपने राज्य में उत्पन्न होने वाले अमृत्य और आश्वर्यकारी रत्नों को देख कर तिष्य ने सीचा कि मेरा मित्र धर्माधोक ही ऐसा है जो इन रत्नो का अधिकारी है। उसने अपने जाबिनेय (मानजे) महारिट्ट को बुतमण्डल का नेता नियक्त किया और अनेक मोन्य अमात्यों से यक्त दतमण्डल को अशोक की सेवा में मेज दिया। लंका का दूतमण्डल सात दिन में नाव द्वारा ताझलिप्ति के अन्दरगाह पर पहुँचा और उसके सात दिन बाद पाटलिप्त । अधीक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बढे समारोह के साथ स्वागत किया। लंका के राजा तिप्य द्वारा मेजे गये बहमत्व उपहारों को देख कर अशोक बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें स्वीकार कर अशोक ने भी तिय्य के लिये बहत-से उपहार दूसमण्डल को प्रदान किये। पांच मास तक लका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा । इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी से लंका बापस लीट नया। दूतमण्डल को बिदा करते हुए बशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश में आ--"मैं बुद्ध की शरण में चला गया हैं, मैं घम्म की शरण में चला गया हूँ, मैं संघ की घरण में बला गया हैं। मैंने शास्य मनि के घर्म का उपासक होने का बत ले लिया है। आप भी इसी उत्कृष्ट तिरल-बद्ध, बम्म और सब की शरण छेने के लिये नन को तैयार करें।""

 <sup>&#</sup>x27;जरपण महित्यसंत वातुकामी पि भूपति ।
 तती पि जरिका सांति स्वकामं वैच रोजिय ।
 पियं पुर्व महित्यस्थ बुद्धिस्थयसीरियं ।
 याव्यक्तासीरियं स्वकाममा स्वकामसीरियं ।
 याव्यक्तासीरियं सांति सीमितास्थ सीमितासीर्य प्रति ।
 रियुक्त सम्मन्त्र सीमितास्थ सर्प पती ।
 रियुक्त सम्मन्त्र सांवास्थ्य सर्प पती ।

ज्यासकारं केवेलि सनय पुरास्त सासने ।। रचं विमानि पतानानि जसमानि नवसम ।

विशं प्राावितयान सहाय सरवं अब ॥" वहाबंसी ११।३३-३४

इयर तो अयोक का यह मन्येथ लेकर महारिद्ठ लंका वापन जा रहा या, उचर स्विवर सोमा जिन्द्रत तिसस के आयेखानुसार मिल्लु सहेन्द्र अपने साथियों के साम लंका में बौढ धर्म का प्रयाद करने के प्रयोजन से प्रत्यान करने को कटिबढ़ था। लका जाने से पूर्व महेन्द्र ने बहांक की अनुसति से अपनी माता तथा अन्य सम्बन्धियों से मिलने का विकास किया। इसमें उसे छ मास लग गये। महेन्द्र की माता येथी उन दिनो विदिसित्तर (विदिया) में निवास कर रही भी। अपने पुत्र से मिल कर बड़ बहुत प्रस्त हुई है। विदिसा में महेन्द्र की माता येथी हारा बनवाया हुआ एक विद्वार था। महेन्द्र इन विहार में ही ठहरा। मन्यवन, यह माञ्ची के बड़े स्त्रूप के साथ का विहार था, असे अयोक में रानी 'देशी' ने बनवाया था। विदिशा में निवास करने हुए थी महेन्द्र बौढ़ अमे के प्रचार स्थापुत रहा। वहीं उसने अपनी माता की टोहती के पुत्र चरष्ट्रक को प्रवस्ता प्रदान की।

विदिशा से महेन्द्र सीवा लंका नया। अनुरावपुर से आठ मील पूर्व की ऑर यह जिस जयह उतरा, उसका नाम महिन्दतल पड गया। अब भी वह स्थान 'मिहिनले' कहाता है। अबोक के सदेस के कारण लका का राजा देशानाप्रिय तिष्य पहले ही बीढ़ बसे के प्रति अनुरान पत्ता था। उसने महेट और उसके नाथियों का यह मार्गाह के साथ स्वापत तिका। एक बीढ़ क्या के मनुसार राजा तिष्य अपने वालीस हजार अनुवरों के साथ हिरण के सिकार में लगा हुआ था। हिरण का कर वारण करके एक देशता आपा, और तिष्य को उस स्थान पर से गया बही महेन्द्र उहरा हुआ था। दि स्थान पर सिवार के सिकार से लगा हुआ था। हिरण का कर बारण करके एक देशता आपा, और तिष्य को उस स्थान पर से गया बही महेन्द्र उहरा हुआ था। ' इन कवा की सत्यता पर विचार-विवार करना निर्यंक है। यह कहा जा नकता है, कि तिष्य ने वालीत हजार साथियों के साथ महेन्द्र का स्वापत किया, और उसका उपदेश मृतकर बौढ़ वर्ग की रीक्षा महल कर सी।

राजकुमारी अनुला ने भी यह स्थ्या प्रयट की, कि बह अपनी शंच सी सहचारियों के साथ बीड वर्ष में की दीवार बहल करे। पर उसे निरास होना पदा। उसे बताया क्या कि निस्तृयों को लियां को दीवित कर सकने का अधिकार नहीं है। स्थी को दीवार मिजूनों ही रे सकती है। इस पर राजा तिष्य ने महार्टिए के नेतृत्व में एक इतमण्डक किर पाटिलपुत्र में जा। इसे दो कार्य सुपूर्व किये गये थे। पहला कार्य महेल की बहित कंपनिया को स्वेका आने के लिये निमन्त्रित करना था, ताकि कुमारी अनुला और संकानिवासिनी अन्य सहिलाएँ बीड वर्म की दीवाल के तकें। दूसरा कार्य वोशिवृक्ष की एक साला को स्वेका लगा था। बोदों की दृष्टि में वोशिवृक्ष का बहुत अधिक महत्त्व है। अतः स्वित्य वहता था कि लक्ष्मा है की स्थान कर साला का आरोपण किया आएं, ताकि अब्बादु की व उसकी क्वालिब पूजा कर पुष्प लाग प्राप्त कर सकें। यद्याप अद्योक्त अपनी प्रिय पुष्टी है। सिवृद्धन कहीं होना

<sup>2.</sup> Copleston: Buddhism, Past and Present in India and Coylon p.317

बाहता बा, पर बौड वर्ष के प्रसार की दुनिट से उसने संमित्रा को रुंका जाने की अनुमति प्रवास कर वी ! मोवियुक्ष की साला को लंका विजने का वर्षक माने स्मारिह के साथ किया गया ! वनेक सामित्र कर पूर्ण को साथ पुरूषांतिर्मित व पुरुषार से बोधियुक्ष की एक साला काटी गई, मोर उसे बड़े प्रयास से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया ! इस साला को लंका तक किम प्रकार पहुँचायां गया, इसका वर्णन ठका के बौड धंधों में बड़े विशव कर से किया गया है! ' वहीं इसका स्थानत करने के लिये पहले से ही तब तैयारियों की आ चुकी थी ! वहें तम्मान के लाव लंका में बोधियुक्ष की शाला का औरोपण किया गया ! अनुरावपुर के महाविहार में यह विद्याल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और समार के सबसे पुराने वर्षों में के एक है !

महेन्द्र के निवास के लिये लंका के राजा देवालाग्रिय तिष्य ने एक विहार का निर्माण कराया था, जो 'महासिहतार' के नाम से प्रतिद्ध हुआ। संविष्ठमा के निवास के लिये सी एक स्वी-विहार का निर्माण कराया नया था। लका जा कर सवास नी राज्य हुआ। संविष्ठमा के निवास के लिये आप ने वीड कार्यों ने तीक्षत किया। राजा तिष्य ने वीड सिल्ला क्या है। सिल्ला क्या । राजा तिष्य ने वीड सिल्ला क्या है। राजा तिष्ठ ने वीड सिल्ला कराया। जिल स्वाम पर (कका में) महेन्द्र पहले-महल उतरा था। (जिले सहासंत्रों में मिल्ल पर्वत लिखा नया है, और जो वाद ने महिल्लाल या निर्मित्त के हाले करायों । क्या तिष्ठ सहासंत्रों के मिल्ला ने महिल्लाल करायों करायों। जिले स्वाम कर हके। अलोक से तिल्ला ने साम करायों। राजा तिष्य के लक्षते भी प्रारत किये, और उत्तर स्वृत्यों ते ना निर्माण कराया। राजा तिष्य की लढा के कराय लंका से वीड हो के सी तीक्षा प्रहल की। वीर-वीर संका के सब निवासी बीड वर्ष के करायों की नीड वर्ष के सी तीक्षा प्रहल की। वीर-वीर संका के सब निवासी बीड वर्ष के करायों से जनवासी हो निर्मा ।

संबंधिता के निवास के लिये तिष्य ने जो विहार बनवाया वा, वहीं पर निक्रुणी बनने के ५९ वर्ष बाद अर्थात् ७९ वर्ष की आयु के उसकी मृत्यु हुई। महेन्द्र की मृत्यु उससे एक साल पूर्व हो चकी थी। मृत्य के समय महेन्द्र की आयु ८० वर्ष की थी।

लंका में बौढ वर्ष के बसार का जो बुतानत कार दिया गया है, वह महाबंसी और दीपबंकी के जाबार पर है। इसके अनुसार महेन्द्र राजा अवीक का पुत्र जा। पर दिव्याव-दान में महेन्द्र को अवीक का माई कहा गया है। चीनी यानी ह्यू एत्सांग ने मी महेन्द्र को अवीक का छोटा भाई लिखा है। इनका लंका के दिवनुत्त से एक मेद यह भी है कि इनके अनुसार लंका जाते हुए महेन्द्र सीच बही न जाकर दिवा भारत में प्रचार करते हुए लंका नया था। दिव्यावदान के अनुसार महेन्द्र काचेरी के तटवर्ती प्रदेस में भी गया था,

१. नहावंती-अठाराजां परिकटें ।

और वहाँ उसने एक विहार का वी निर्माण करावा ना। जातवी सवी मे जब छू एल्स्सीय मारत की यात्रा करता हुआ दिख्ण नवा था, तब उसने वी इस विहार को देखा था। उसने लिखा है—'इस नवार (अनक्टूट) के रूवें में कुछ दूरी पर एक पुराण संवाराम है लिखके मनन और लीगन सब बात अकाह से उके हुए है, केनक आवार की सीवार पुरांकत वची हुई है। इसे राजा अवोक के छोटे माई नहेंग्न ने ननवांवा था।'' यखिए छू एल्सांन के अनुसार नहेन्द्र जवोक का नाई वा, पर कका में बौद्ध वर्ष के प्रचार का सेव इस चीनी याजी ने भी महेन को ही विवा है। उसने लिखा है—सिहल के राज्य में पहले अनैतिक चामिक पुना प्रचलित थी। पर बुद की मृत्यु के बाद थी नर्ष बीत जाने पर अवोक अनैतिक चामिक पुना प्रचलित थी। पर बुद की मृत्यु के बाद थी नर्ष बीत जाने पर अवोक अनैतिक चामिक पुना प्रचलित थी। पर बुद की मृत्यु के बाद थी नर्ष बीत जाने पर अवोक अनैतिक चामिक पुना प्रचलित थी। पर बुद की मृत्यु के बाद थी नर्ष बीत जाने पर अवोक अनैतिक चामिक पुना प्रचलित थी। पर बुद की मृत्यु के बाद थी नर्ष बीत जाने पर अवोक अनैतिक चामिक पुना के प्रचलित की साम प्रचलित की प्रचलित की प्रचलित की साम प्रचलि

महेन्द्र अशोक का पुत्र वा या माई, यह प्रश्न इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि यह प्रदन कि लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कथा सहावंसी और अन्य प्राचीन बौद्ध अनुश्रुति मे पायी जाती है वह किस अक्ष तक सत्य पर आधारित है। अनेक ऐतिहासिकों ने इस कथा की सरवता पर सन्देह प्रगट किया है। उनका कथन है कि लका की प्राचीन अमध्यति में बहत-सी बातें केवल कल्पना पर आधित है, और उन्हें मल्यतया इस कारण कन्पित किया गया है ताकि लका मे स्थित औड धर्म के पवित्र स्थानों के माहारम्य में विज की जा सके। महावंसो के अनुसार साकात बढ़ ने भी स्वयं लंका की बाजा की बी. और इस द्वीप को विश्व करने के लिये वह वहाँ पचारे थे। पर हमे जात है, कि बढ के अमंत्रचार का क्षेत्र मारत के मध्यदेश तक ही सीमित था। यह स्वीकार कर सकता समझव नहीं है. कि उन्हें लंका जाने का अवकाश जिल सका था। बुद्ध की लंका यात्रा की कल्पना केवल इसकिये की गई है, कि बौद्ध वर्ष की बृष्टि से छका की महिमा बढ़ सके। महेन्द्र के सम्बन्ध में भी जो अनेक बातें बहाबसो आदि में छिसी वई है, वे पूर्णतया विश्वसनीय नहीं है। यहाबंसी के बन्सार मिस्स पर्वत की बुफाओं का निर्माण राजा तिथ्य द्वारा इस प्रयोजन से कराया नवा था, ताकि महेन्द्र और उसके साथी वर्षा ऋतू मे वहाँ निवास कर सकें। पर इन मफाओं में जो उत्कीर्ण लेख विद्यमान हैं, उनसे सुवित होता है कि इनका निर्माण किसी एक समय में न हो कर विश्व-मिख समयों में हुआ, और इनके निर्माण में एक सदी से भी

Beal: Buddhist Records of the Western World Vol. If pp 91-92

<sup>2.</sup> Ibid pp 246-47

के. महानंती १९-२० : 'Mayne ye mittalle"

### (३) दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार

स्वितर मोद्गलिपुत्र तिष्य की योजना के अनुसार जो अनेक प्रवारक-मण्यल विविध वेषों में बीड सर्म का प्रचार करते के लिये यथे थे, उनमें में चार को दक्षिण सारत के निसिक्ष प्रदेशों में बीड सर्म का प्रचार करते के लिये यथे थे, उनमें में चार को दक्षिण सारत के निसिक्ष प्रदेशों में में वा गया था। अधीक ने पूर्व बीड वर्ष का प्रचार तो भी बुढ के अच्छात्रिक आयं मार्ग का प्रचार तवेचा अच्छात्रिक आयं मार्ग का प्रचार ववेचा अचीक के नम्य में ही हुआ। धर्मित्रिक की नीति का अनुसरण करते हुए अधीक ने चीड, पाण्यम, नातियपुत्र, केरलपुत्र और ताज्यपर्णी के सीमान्त्रवर्ती स्वतन्त्र राज्यों में बहुँ अस्त-सहामात्रों की नियुक्ति की थी, वहाँ अपने 'राज्य विषय' में रिक्त, भोज, पेतानिक, आग्ध और पुष्टिन्द में (विनकी स्थित दक्षिण मारत में बी) धर्म-सहामात्रों की नियुक्त किया था। दक्षिण मारत के विषय प्रवेदों में जहाँ एक और उन्हों के अल्त-सहामात्र और पर्म-सहस्तापत्र वर्षों के 'तार' की और जनता का घ्यान आहण्ड करने से तरपर दे, बहुँ स्थित स्थापन कर हो के लोगों को बौढ वर्ष का अनुयायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण मारत के इन बाँढ प्रचानके कार्य का वेढ वर्ष का अनुयायी कराने के स्वयत्त स्थापन है-

स्वविद अहादेव अहिरामण्डल देवा में गया। वहीं उसने बनता के मध्य में 'देबदूत-मुक्तल' का उपवेश किया। उसे भुन कर चालीस हजार व्यक्तियों की वर्षचक्ष्रऐँ खुल गईं, और उन्होंने प्रवच्या प्रहण कर जिक्कृत स्वीकार कर लिया।

स्विधित र स्वित जाकाश मार्ग से वनवास देश को गया, और वहाँ उसने जनता के वीच 'संयुक्त अमतसम्मा' का उपदेश किया। उसे सुनकर साठ हजार मनुष्य बौढ धर्म के अनुसामी हो गये, और सैतीस हजार ने प्रकथ्मा प्रहण की। इस स्वित्त ने बनवास देश से पीच सौ विहारों का भी निर्माण कराया, और बुढ के धर्म (जिन वासन) को मली-मीरी स्वापित किया।

स्विविर बील श्रम्भरनिस्त अपरान्तक देश में गया। वहाँ उसने जनता को अल्पिस्त-न्योपसमुल' का उपदेश दिया। यह स्विवर सम्मं और असमें के मेद को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसके अवजन को सुनने के किये सैतीस हजार अनव्य एकक हुए। उनमें से एक हजार पुरुषो और इससे भी अधिक न्त्रियों ने प्रजन्मा ग्रहण कर जिल्लु जीवन स्वी-कार किया। वे सब स्त्री-युरुष विश्वद्ध क्षत्रिय जाति के वे ।

स्वविर महाचम्मरिक्त महारहर (महाराष्ट्र) देण ने गया। वहाँ उत्तने 'महा-नारदकस्तपन्द बातक' का उपदेश किया। चौरानी हजार मनुष्यों ने सत्य बौढ मार्ग का जनसरण किया, और तेरह हजार ने मिशवत की दीशा बहुण की।

आहंछ, चोड, पाच्या, सातिबयुन और के रकपुन आदि दक्षिण के प्रदेशों में मोमालिपुन तिल्य द्वारा कोई प्रचारक-मण्डल में जे वये से बा नहीं, बौड अमुझ्ति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। पर सम्बन्ध है कि चुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में बौड वर्ष का प्रचार महेन्द्र और उसके सामियों ने ही किया हो। येचा कि इसी अध्याय में उत्पर किया जा चुका है, कोदी नदी के तटवर्ती प्रदेश में मलकूट नगर के समीप एक विहार था, जिसे महेन्द्र द्वारा निर्मित माना जाता था। सामनी सदी में ह्यू पुरस्तान ने इस बिहार को अपनी अन्तों में देशा था। मन्त्रमंत्रन, यह विहार महेन्द्र द्वारा दक्षिण मारत में किये गये प्रचार-कार्य का जीता जानता प्रमाण था।

#### (४) स्रोतन में बौद्ध धर्म का प्रचार

नीयं युग में जारत का मध्य एषिया के लाथ सर्वच विद्यमान था। बौद्ध अनुभूति के अनुमार राजा अद्योक के समय में सोतन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुजा और सध्य एषिया का यह प्रदेश बौद्ध धर्म और मारतीय सहकृति का एक स्वत्य प्रवास के कि स्वी वीद्ध धर्म और मारतीय सहकृति का एक स्वत्य कर से इस प्रवेश में बौद्ध भूतियों, स्तूर्यो तथा विद्यार होते हैं, उससे इस प्रवेश में बौद्ध भूतियों, स्तूर्यो तथा विद्यार के कि मी इस प्रदेश से मिले हैं। सक्त के कि मी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देश नहीं, कि प्राचीय काल में यह प्रदेश बृहत्तर जारत का ही अन्यतम अंग था। परिवर्ध नदी में श्रीत वाजी फाइयान ने और नातथी नदी में श्रीत लात के स्त्र प्रदेश से प्रवास की थी। उनके वर्णनों से प्रविक्त होता है कि उनके समय में जीतन के स्त्र प्रदेश से वाजी बौद्ध परिवर्ण से के अनुवायों से, बहुतन्त से बौद्ध विद्यार वही निवास करते से, बहुर्ष के अनेक नगर बौद्ध धर्म की सिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, बीर सारा देश बौद्ध विद्यारों से स्त्रूपों से परिपूर्ण था।

महार्यसी आदि लक्का के बीढ़ बन्धों में किसी ऐसे प्रचारक-मन्द्रक का उल्लेख नहीं है, जो खोलन में बीढ़ धर्म का प्रचार करने के लिब नवा हो। पर तिकला और चीन की बीढ़ अनुसूति से सूचित होता है कि खोतन में भी बीढ़ घर्म का प्रचार जयोंक के समय में ही हुआ था। रॉकहिल ने अपने प्रनिद्ध सम्य 'लाइफ आफ बुद्ध में प्राचील तिकसी जनुसूति

१. महाबंसी---१२।२९-३८

को संकल्पित किया है। बहुरी सौतन में बीख धर्म के प्रवेश के सम्बन्ध में जो कथा दी गई हैं, वह संक्षेप में इस प्रकार है—

बुढ़ कास्यप के समय में कुछ ऋषि कोतन देश में नवे, पर वहाँ के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व दरास किया। इस कारण वे बहुते से चले नवें। इससे नावों को बहुत करूट हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण कोतन को एक जील के रूप में परिवर्त कर दिया। वक बुढ़ साध्यम्म हित संसार में विवयमान थे, वे भी कोनन परारे थे। उन्होंने कोतन की जील को प्रकाश की किएणों से वेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ कुल उत्तफ हुए। अपनेक कारल के प्रकाश के पर एक प्रवास के किएणों से वेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ कुल उत्तफ हुए। अपनेक कारल के प्रकाश में एक-एक प्रवीप वीरत हो रहा था। सब कमलों का प्रकाश एक स्वान पर एकन हो नया। और इस प्रकाश ने झील के बारों जोर कारणे प्रवास के साथ पार्थ की तरफ तीन बार चक्कर ज्याया। इनके परकार फकास लूटत हो गया। बुढ़ सावयमूनि ने इसी प्रकार के अप्य सी अनेक प्रयोग किये, जिनके प्रवास से बोतन की झील सूक्त गई, और कोतन देश एक बार फिर मम्पूर्यों के निवास के योग्य हो गया।

राजा अवातवानु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्यानियेक के पाँच वर्ष बाद समयान् बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी अजातवानु राज्य करता रहा। अजातवानु से धर्माधोक तक कुल दम राजा हुए। चर्माधोक ने ५४ वर्ष तक राज्य किया।

ममदान् बृढ की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद मारत ने घमितोक का राज्य था। यह राजा पहले कहा कूर और अस्यावारी था। इमने बहुत-ने मनुष्यों की हस्या की थी। पर बाद मे अभोक वार्मिक हो गया। उसने जहंत यस द्वारा बीढ धर्म की दीक्षा ली, और विषय्य में कोई मी पाप न करने की प्रतिज्ञा की। इस समय खोतन की जील सूख चुकी थी, पर देश आवाद नहीं हला था।

राज्यात्रियंक के तीनवे माल मे जबोक की महारानी के एक पुत्र उप्पष्ट हुआ! ज्योति-पियों ने बतलाया कि इस बालक में प्रमुता के अनेक चिक्क विवासना हैं, और यह पिता के जीवनकाल में ही राजा वन जावया! वह जान कर अधीक को बहुत चिन्ता हुई। उसने जाजा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाए। परित्याम कर देने के पश्चान् मी मूमि माता दारा बालक का पालन होता रहा। इसी कारण उसका नाम कु-रनन (कु--मृमि जिसके लिये रसन हो) पड़ गया।

उस समय थीन केएक प्रदेश में बोधिसत्य का शासन था। उसके ९९९ पुत्र थे। दोधि-मन्त्र ने वैश्ववण से प्रार्थना की कि उसके एक पुत्र और हो जाए, ताकि उसके पुत्रों की संख्या पूरी एक हजार हो जाए। । वैश्ववण ने सोचा कि कुस्तन का श्रावण्य बहुत उज्बल है। वह उसे चीन के बया, बीर उसे बोधिसत्य के पुत्रों में सम्बल्ध कर पिया। एक दिन जब इसन का बोधिसत्य के पुत्रों से समझा हुआ, तो उन्होंने उससे कहा—'द्र समाद का पुत्र नहीं है।' यह सुत्र कर कुस्तन बहुत उक्षिण हुआ। उसने नियस्य किया, कि राजा से बात करके अपने देश का पता लगाऊँगा। पूछने पर राजा ने कहा—'द्र मेरा ही पुत्र है। यही तेरा अपना देश है, पुत्ने दुली नहीं होना चाहिये। 'पर कुस्तन की इससे संतोष नहीं हुआ। उसकी इच्छा थी, कि मेरा भी अपना राज्य हो। अपने निक्यय पर दृष्ट कह कर उसने अपने दसहुआरसायियों को एकत किया और पश्चिम की और चल पड़ा। इस प्रकार परिचम की और चलते-चलते वह सोतन देश के मेरकर नामक स्थान पर जा पहुँचा।

राजा वर्णाक्षोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रसावकाली था। धीरे-धीरे वह राजा की जीकों से सटकने लगा। यश को जब यह बात सालूम हुई, तो उसने निक्क्य किया कि सारत को छोडकर अपने लिये नया लेग दूँव ले। सात हजार नामियों को अपने साथ लेकर उत्तने मारत से प्रस्थान कर दिया, और सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों की प्रसारम करदी। इन प्रकार वह कोतन देश से उ-बेन नदी के दिलगी तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ कि कुस्तन के साबियों में से दो ज्यापारी बूजने-फिरते तो-ना नाम के प्रदेस में गये। यह प्रदेश उस समय सर्ववा गर-आवाद था। इसकी रमणीकता को देल कर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुनार कुनतन हारा अवाद किये जाने के योग्य है। व्यापारी तो-आ देश के दक्तिण में एक र्याप र विचार कर रहा था। अब यस स्वके कि तिवर में गये। यक तो-आ देश के दक्तिण में एक र्याप पर निवास कर रहा था। अब यस को कुन्तन के सम्बन्ध में पता लगा, तो उनने यह सन्धेय उनके पास क्षेत्र — पुत्र के कि हो और मैं वी कुलीन परिवार का हूँ। क्या ही अच्छा हो कि हम परस्पर निल जाएँ और इन उन्देन प्रदेश को आपना में निजकर अवाद करें। बुक राजा बतो, और में युन्दुत्तर मंत्री क्यूं। यह प्रमाव कुन्तन को बहुन परस्प आया। उत्तने अपने भीनी नावियों के नाव परस्पर तहसी। के प्रत्य परेत को आपना में परस्पर तहसी। ते इस प्रदेश को आवाद किया। कुत्तन राजा बता, और वस उनका आपनी परस्पर तहसी। से इस प्रदेश को आवाद किया। कुत्तन राजा बता, और वस उनका को मार्गीय परस्पर तहसी। से उन में नीनी साथी उनका निवर्ष के निवर्ष के स्वार से भीनी को साथी उनका के प्रतर्श का स्वार्थ। इस्तन के उत्तर का वो । बीच के के से भीनी जोर सारतीय वाय-वाय निवर्ष करते की। ताथानी विवर्ष की नीनी का राज्यानी वाया निवर्ष के साथ सीनी और सारतीय वाया-वाय निवर्ष करते की। ताथानी वाया किया किया, जो इस प्रदेश की राज्यानी वाया निवर्ष करते की। ताथानी वाया निवर्ष की। जी साथी जी सारतीय वाया-वाया निवर्ष करते की।

स्रोतन देश से मारतीयों के बतने की इस कवा के परवात् तिब्बती अनुसूति में यह जिला है कि बोतन देश आधा चीनी हैं, बौर आचा मारतीय। अत. वहाँ के निवाधियों की मापा न तो मारतीय ही हैं. और न चीनी हीं, अपितु दोनों का मिश्रम है। अक्षर बहुत-कुछ मारतीय लिपि से मिजते चुलते हैं। लोगों की आवर्त बहुत-कुछ चीन से प्रजावित है। धर्म और माथा मारत से मिजती है। लोतन में वहाँ की वर्तमान याचा का प्रवेश बार्यों (बोढ प्रचारकों) दारा अशा है।

बीढ अनुस्ति के अनुसार कुरतान जब बीधिकरण की छोड़कर नमें राज्य की खोज में में चना था, तो उस की आयु केवल बारहु साल की थी। जब उसने की-पुरु (क्लेतन) राज्य की स्वापना की, तम वह सीलह साल का ही क्का था। अववान युद्ध के निर्वाण से ठीक

t. Reckhill : Life of Buddha

२२४ वर्ष बाद बोतन राज्य की स्थापना हुई। अक्षोक वनी जीवित या। ज्योतिपियों की यह मिष्यबाणी सत्य सिद्ध हुई कि कुमार कुस्सम अपने पिता के जीवन काळ में ही राजा बन जायगा।

सौतन में कुस्तन द्वारा अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की नई, यह कथा देकर तिम्बती अनु अहि में वहां बीड बमें के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसे यहां उद्युत करने की इस कारण आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सम्बन्ध अशोक के काल से नहीं है। पर तिब्बती बनुश्रुति की जो बातें ऊपर दी नई हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि राजा नशोक के नमय में मारतीयों द्वारा अपना एक उपनिवेश स्रोतन में बसाया गया था. जिसमे चीनी लोगो का सहयोग उन्हें प्राप्त था । कुस्तन और बद्य धर्म प्रचारकों के रूप में लोतन नहीं गये थे। वे बहाँ उपनिवेश बसाने के लिये गये थे। इस यम में जारत की राजनीतिक सक्ति बहुत अधिक थी। हिन्दूकुश पर्वतमाला के परे के श्रह्मण्ड के साथ आरत का चनिष्ठ सम्बन्ध था। मारतीय व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिये जात-जाते रहते थे। साहसी भारतीय अपने अभिजन को नदा के लिये नमस्कार कर सदर प्रदेशों में अपनी बस्तियाँ बमाने में मी तत्पर थे। खोतन का नवा राज्य मारतीयों की इसी प्रवस्ति का परिणाम था। तिन्वती अनश्रति की जो कथा ऊपर दी गई है, उसकी अनेक बातें विश्वसनीय नहीं है। खोतन का झील के रूप में परिवर्तित हो जाना, आक्य मिन बढ द्वारा उसका ननाया जाना और बद्ध का स्रोतन प्रदेश में जाना ऐसी बातें हैं. जिन्हें सस्य नहीं माना जा सकता। पर यह मही है, कि खोतन की प्राचीन माघा, धर्म और संस्कृति आदि पर भारत का गहरा प्रभाव था, और यह सर्वथा सम्भव है, कि इन देश में भारतीय धर्म और सन्यता के प्रवेश का सुत्रपात अशोक के समय में ही हवा हो। कूस्तव के अशोक का पूत्र होने की बात भी सन्देहास्पद हो सकती है। पर तिब्बली अनुश्रति के आधार में जो सत्य का अंश है, वह वह है कि स्रोतन का प्रारम्भ मारत के एक उपनिवेश के रूप मे हुआ था और अलोक के समय ने वहां भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ हो नया था।

स्रोतन के आवाद किये जाने के तस्वन्य में जो कथाएँ वीनी अनुशूति में पायी जाती हैं, वे तिकस्ती अनुशूति की एक कवा को हुए त्सांव में अपने धाना-विवारण में उल्लिख्त किया है। उसके मुत्रुत्त की एक कवा को हुए त्सांव में अपने धाना-विवारण में उल्लिख्त किया है। उसके मुत्राद तब हुमार कुनार तक मुत्राद तक हुमार कुनार तक मुत्राद तक हुमार कुनार के क्या करने के लिये निवृद्धत वा, जे उसकी विभावा तिव्यविद्धात में देखांवस उसे अपना करने की लिये का किया हुमार के स्वार्थ के साथ के अमस्त्यों की जियवा थी। राजकीय आजा का पालन किया ही बलान वाहिये, बह कह कर कुनार ने स्वयं अपनी जीवों को विकल्य दिवा। बह क्या हावा हहीं है, यो दिव्यवस्तान में पायी जाती हैं की स्वार्थ हों हों हों हों के स्वयं क्या करने के साथ उल्लेख सी तहीं है। हुए त्या में अपनी प्रवार के साथ उल्लेख सी की की का साथ होंगा के अपनी प्रवार का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वर्थ किये वाले का स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वर्थ किये की का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वर्थ किया की का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वर्थ किया की का स्वार्थ का स्वर्थ के स्वर्थ किये की का स्वार्थ का स्वर्थ के स्वर्थ किया की का स्वर्थ का स्वर्थ के स्वर्थ किया की का स्वर्थ का स्वर्थ के स्वर्थ किया की का स्वर्थ का स्वर्थ करता का स्वर्थ का स्वर्थ के स्वर्थ किया की का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ का स्वर्थ की स्वर्थ का स्वर्थ की स्वर्थ का स्वर्य का स्वर्थ का स्वर्य का स्वर्य का स्वर्य का स्वर्य का स्वर्थ का स

ती वह बहत कद हजा और उसने तक्षशिला के उन सब लोगों की देश से बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने कि कुनाल को अन्या करने में हाथ बटाया था। वे सब हिम से आच्छादित पर्वतमाला के पार की महममि मे जाकर बस गये, और उन्होंने अपने एक सरदार को अपना राजा निर्धारित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया। यही समय था, जबकि पूर्वी देश के राजा का एक पत्र भी अपने राज्य से बहिष्कत किया जाकर महस्रमि के पूर्वी प्रदेश मे निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बना लिया। इस प्रकार स्रोतन के प्रदेश में दो राज्य हो गये. जिनके राजा दो जिल्ल व्यक्ति से। इन राज्यों के निकासिको में प्राय सवर्ष होता रहता या। इन मचर्चों में अन्त में पूर्वी राज्य की जीत हई, और उसके राजा ने सम्पूर्ण स्रोतन मे एक सुव्यवस्थित शासन का सुत्रपात किया। पर इस राजा के कोई सन्तान नहीं थी। जब वह बुद्ध हो गया, तो बैश्ववण के मन्दिर में जाकर उसने पत्र के लिये प्रार्थना की। इस पर वैश्ववण की मृत्ति का शीर्व माग सल गया और उसमें से एक छोटा-सा बालक प्रगट हुआ। इसे देख कर राजा और प्रजा दोना बहत प्रसन्न हुए। पर यह बालक दूच नहीं पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना बालक का पालन-पोषण कैसे किया जाए। इस पर राजा बालक को पन, बैधवण के अस्टिर में ले गया, और वहाँ जाकर देवता से बालक के पालन-पांचण के लिये प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर देवमूलि के सामने की जमीन फट गई, और वहाँ एक स्तन प्रगट हुआ । बालक ने इस स्तन में निकलने बाले स्तन्य का पान किया । क्योंकि यह बालक कु (पृथिबी) के स्तन ने स्तन्य पान कर बड़ा हुआ था, इसीलिये यह कुस्लन कहाया। यह कस्तन बडा होकर उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उत्तरा-धिकारियों के शासन काल में लोनन की बहुत उन्नति हुई।

ष्ट्रापुरत्साय द्वारा उल्लिनित इन कवा में तिब्बती जन्भुति की कवा से अनेक जिम्नताएं है। इनके अनुसार कुस्तन अयोक का पुत्र न होकर स्नोतन के ही एक राजा का पुत्र था। आरन नथा लका की प्राचीन अनुश्रुति में कुस्तन का कही उल्लेख नहीं है, और अजोक के साथ उनका सम्बन्ध जोडना समुचित प्रतीत नहीं होता। अधिक सम्भव यही है, कि कुम्नन सोतन के एक राजा का पुत्र हो। पर स्पुरत्सांग की कवा और तिब्बती कवा में यह बान नमान है, कि मारतीय लोग स्नोतन में जा कर बने थे, और इस देव में मारतीय और चीनी दोनों संन्हतियों का सम्मिथन हुआ था।

एक अन्य कथा के अनुसार स्रोतन को अमोक के पुत्र कुमाल द्वारा आबाद किया। गया या। जब तिष्यरक्षिता के कुषक के कारण कुमाल की तक्षक्षिण में अन्या कर दिया यथा, तो वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत उद्वेश अनुषय किया। उन्होंने निश्यव किया, कि नजिलना को छोड कर कहीं विदेश में बाकर बम वाएँ। वै स्रोतन गये और कुमाल को

<sup>1.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. II pp 309-311

नी अपने साथ छे गये। बहुर उसे खोतन के रार्वासहासन पर अभिषयन किया गया। देखी सन् के प्रारम्ब की सहियों में स्वीतन में जो राजा राज्य करते थे, वे बीड वर्म के अनू-पासी थे, और उनके नामों के साथ विजय मा विजित (मैसे विजितवर्म) लगा होता था। ये राजा अपने को कुनाल का वचक मानते थे।

स्तोतन के संस्वन्य मे थो ये अनेक कथाएँ प्राचीन बीढ जन्यों ने पायी जाती है, उनकी सत्यता में बदि दिश्वास न भी किया जाए, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि राजा अशोक के शासन काल में देश-विदेश में बीढ़ सभं का प्रचार करने के लिये जो महान् उधीम किया या, स्त्रोतन नी उनके प्रवास के तही वच सका, जीर जनेक मारतीयों ने इस काल में वही जाकर अपने वमें जीर सम्झति का सारतियां। मध्य एशिया के अने में बीढ सर्म का जो प्रदेश हुआ और जिनके कारण वहीं आज भी बहुत-से स्नूपों और जैत्यों के अवशेष पारे जोने हैं, उनका मुक्यात इसी काल में हुआ था।

### (५) हिमवन्त देशों में प्रचार

स्थविर मोगालिपुरा तिस्स ने हिमालय के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये जो प्रचारक-मण्डल ग्रेजा या. उसका नेता स्थविर मज्जिम था। अहावसी में केवल मज्जिम का नाम ही इस प्रसंत में दिया गया है। पर दीपवंसी में मज्जिम के अतिरिक्त कस्सपगीत और दुन्द्रिसर के नाम भी विद्यमान है। महावंसी की टीका में दो अन्य भी नाम दिये गये हैं, सहदेव और मलकदेव। इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चका है, कि साठवी के स्तुप के समीप उपलब्ध हुई बात्मंजवाओ पर हिमबताचार्य के रूप में मज्जिम, कस्मपनीत और दुन्द्विसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। इससे महाबंभो की कथा की सत्यता प्रमाणित होती है। हिमालय के क्षेत्र में अशोक के समय में ही बौद्ध बर्म के प्रचार का प्रारम्भ हुआ। महाबंसी के अनुसार बहत-से गुन्ववों , यक्षों और करमण्डकों ने वहाँ बीड धर्म की दीक्षा महण की। पण्डक नाम के एक यक्षा ने अपनी पत्नी वक्षी हारित के साथ धर्म के प्रवस फल को प्राप्त किया, और अपने पाँच सी पुत्रों को यह उपदेश दिया—'जैसे तुम अब तक कोच करते माये हो, बैले जब जनिय्य में न करो। क्योंकि सब प्राची सुल की कामना करते हैं, अत. अब कभी किसी का बात न करो । जीवनात्र का कल्याच करो । सब मन्ष्य मुख के माच रहें।"' पण्डक से यह उपदेश पाकर उसके पूत्रों ने इसी के अनुसार आचरण किया। तदनन्तर इस प्रदेश के नागराजा ने स्वविर को रत्वजटित आसन पर विठावा, और स्वयं लडा होकर पंत्रा झलने लगा । उस दिन कांश्नीए और गान्धार के कुछ निवासी नाम-

 <sup>&</sup>quot;वा वाणि कोर्य कास्तित्व हुतो वहां क्या पुरे तत्त्वकार्त च वा काव, कुसकामा हि वासियो ॥ करोव केर्त सत्तेषु, वसायु समुखा कुर्व ।" महास्ति १२।२२-२३

राजा को विषिध उपहार अर्थेच करने के किये जावे हुए थे। जब उन्होंने स्वर्धित की जलिएक धांस्तरों जीर प्रमाण के विषय में पूरा, तो वे भी उसके सभीर कांध्र कांध्र कांध्र कांध्र कांध्र कांध्र कांध्र की विषय के अपने कर के उसके किया । इस पर अस्ती हजार मतुष्यों ने बीड धर्म को स्वीकार किया और एक लाक मतुष्यों ने स्वर्धित के प्रवच्या प्रहुण की। उस विग से अब तक कांध्यीर जीर नाल्यार के कींच्या बीड धर्म के "वस्तु-जय" (बुड, बार्म और संच) के प्रति पूर्ण चिंतर रचते हैं, और (मिल्जुवॉ के) कांच्या बनने का पारण करते हैं।"

कारबीर और गान्धार देशों से बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्थविर मध्कान्तिक के नेतृत्व में एक प्रवक् प्रचारक-अण्डल भी भेजा गया था। महाबसो के अनुसार उस समय इन देशो में 'आरवाल' नामक नावराज का शासन वा। उसे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त थी। अपनी शक्ति से वह एक बहान जलप्रवाह द्वारा काश्मीर और मान्वार की फसलो को नष्ट करने में तत्पर था। स्वविद मज्यन्तिक आकाश मार्ग से जाकर गम्भीर ध्यान मे मग्न हो उस जलप्रवाह के ऊपर इक्षर-उक्षर फिरने लगा। जब नागो ने उसे देखा, तो वे बहुत कद हुए। उन्होंने सब समाचार नागराज तक पहुँचा दिये। कोघ से अभिमन नागराज ने नानाविच उपायों से स्थविर मज्ज्ञान्तिक को भयभीत करने का प्रयत्न किया। बायु प्रचण्ड वेग से चलने लगी, येथ मसलाधार जल बरमाने लगे और गरजने लगे, विजनी कडकने लगी, और वृक्ष तथा पर्वत टुकडे-टुकडे होकर गिरने लगे। नागो ने विविध संयकर रूपों को बारण कर स्थाबर अज्ञानिक को बेर लिया। अनेक उपायों से इन नामों ने उन्हें दिवाने का प्रयत्न किया। स्वयं नागराज्ञा ने भी उसे विविध कच्ट दिये। प रुचु स्वविर मज्झन्तिक ने अपनी उत्कृष्ट अलीकिक श्रवित से इन सवका सामना किया और नागों के सब प्रयत्नों को ब्याचें कर दिया। अन्त में स्ववित ने अपने उत्कार सामध्यें का प्रदर्शन कर नागराज को सम्बोधन कर इस प्रकार कहा-हे नागराज! यदि सम्पूर्ण (मनुष्य) लोक वेबों को भी अपने साथ लेकर यक्षे नष्ट करना चाहे, तब भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे नागराज! यदि तु ससमूद्र और सपर्वत इस सारी पृथ्वी को मेरे ऊपर फेक दे, तब भी तू मुझ में किसी भी प्रकार के मय का सञ्चार नहीं कर सकता। हे उरगाधिय ! अपनी इस बिनाझ प्रक्रिया को बन्द कर दो ।" स्वविद मन्छन्तिक के इन

 <sup>&#</sup>x27;असीतिया सहस्तानं बण्नानिसमयो अह । सत्तसहस्तं पुरिता व्यवज् वेरसन्तिके ॥ सतो पनुति कस्नीरवण्यारा ते इवानि वि

आयुं काराविक्वोता केरपुरायपराज्या शं आहार्क्वो १९४१%-१८०० १८०० २. सरेवकोपि वे लोको आयत्त्वा सार्वक्य कृष्य १९५६ ४०% ४०% १०% व से परिवर्तने अस्य क्रियो व्यवस्थित १००७ १००० १००० १०००

वचनों को सुनकर नागराज बहुत प्रजावित हुआ। उसके हृदक में स्वविद के प्रति प्रगाह बास्या उदमाही गई। यक स्वविद ने उसे वर्षोणदेश किया, विश्वे शुनकर नागराज ने बौढ वर्ष को स्वीकृत कर लिया। उसके नाथ ही चीराशी हजार अन्य नागों ने बौ बौढ धर्म की दीका प्रकृत की।

स्थिवर अवस्तित ने काश्मीर और गान्धार में बौद्ध वर्ष के प्रचार के लिये वो कार्य किया, उसके सम्बन्ध में महासंको का यह विवरण काल्पनिक बातो से परिपूर्ण होते हुए भी महत्य का है। हमें बात है, कि कार्यक पूर्व कार्योर जीपों साजाय के अवसर्वत नहीं था, यहपि अवस्ति को नाम्बार का उस्लेख अवसे 'रावविषय' के अस्तर्यन क्यते के लिये आ रायाल नामक जिस नाम को काश्मीर के राज्य के क्य में महावधों ने लिखा पया है, वह असोक में पूर्व के काश्मीर के सामक को सूचित कर सकता है। नारत के जानीम साहित्य में नामों का अनेक स्थायों पर उस्लेख हुआ है। इसके प्रायः एक ऐसी जाति को बोब होता है, जो आयों से पूर्व देस येग में निवास करती थी, और विवस्ति सम्बत्त और संस्कृति आयों है इंदुत निक्स थीं। यह अस्पन्य करती थी, और विवस्ति सम्बत्त की संस्कृति आयों के हो, और त्रिमाण्य के अस्य पार्वत्य प्रदेशों में मध्यवं और यक्ष आदि जातियों का। ये वहाँ के मुक निवासियों को हो सुलित करते हैं। महासदी की कथा में एक पहुरस्तरी देश के प्रनिहास की एक ऐसी चटना की स्मृति बहुत अस्पट क्य से सुरक्षित है, विकास सम्बत्ध पति में मुण्यास्थियों का जारत के बसे और सक्तृति के प्रमाव में बाने के साथ है

ह्यू एन्लाग के यात्रा विचरण में भी काश्मीर से बीढ वर्ष के प्रचार का अंघ स्विचर मध्यातिक (मज्यतिक) को ही दिया बया है। वहीं जिला है—एक ममय बा, जबकि यह देश (काश्मीर) नागों की झील के तमान बा। प्राचीन समय में जब ववसान बुढ ठधान देश में एक दानंब की परास्त कर जांकाश-मांचे से अध्यदेश (मारत) को बापस कीट रहें थे, तब इस देश (काश्मीर) के ठीक क्रमर आगे पर उन्होंने अपने फिक्स बानन्य को मन्त्रीयन कर इस प्रकार कहा— जेरे निर्वाण के पश्चात् अहँत सम्प्रास्तिक इस देश में एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के निवालियों को सम्ब बनायेना और अपने प्रयत्त से यहाँ बुढ़ के सातन का विस्तार करेगा। "प्रचानिक झारा बुढ़ की इस मिल्यवाणों को लिस प्रकार पूरा किया नया, ह्या एन्सान ने इसपर की प्रकास डाला है। साथी अनी विस्त झारा इस की की स्वर्ण विस्त वात्र स्था की देश स्थापित का स्थाप के स्थाप के स्थाप की स्वर्ण का साथ की स्वर्ण का स्थाप के स्थाप की स्वर्ण का स्थाप की स्वर्ण का स्थाप के स्थाप की स्वर्ण का स्थाप के स्थाप के स्थाप का स्थाप के स्थाप की स्वर्ण का स्थाप के स्थाप का स्थाप की स्वर्ण का स्थाप के स्थाप की स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप की स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्याप के स्थाप के

सचे विश्वविद्यास्त्र सम्बद्धाः स्वकारः । विश्वविद्यास्त्र सहस्त्राम् क्रिकेव्यास्ति स्वकोर्याः । नेव ने सम्बूकोव्यास्ति असेतुं भवनोर्यः ।

अञ्जयस्थ तथे वस्त विद्यातो उरगावित ॥' महावंसो १२।१६-१८

<sup>?.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World Vol. I pp 149-150

राज्य स्वापित किया। उतके प्रयक्त से कास्मीर में ५०० संघारामी की भी स्वापना हुई। हा सूप्तसोद के अनुसार अहंत प्रध्यान्तिक का समय बुद्ध के निर्वाण के ५० साल बाद वा। वह अधोक का समकालीन नहीं वा। वहां तक वर्षों और तिथियों का सम्बन्ध है, मारत की अपने अनुस्थान के अनेक स्थानां परियोग पांचे आंते हैं। पर वहीं केवल इतमी बात स्वापत हों सोप्त है, कि महावंतों और वीजी अनुश्रुति—दीनों से कास्मीर के अने के बौद्ध परं के समस्य है, साल की स्थापत हों सोप्त का अपने से बौद परं के अपने स्वापत हों सोप्त का अपने स्वापत (शहंत) अन्यक्ति का सामित के अने के बौद परं के अपने स्वापत हों से स्वापत सामित का अपने स्वापत (शहंत) अन्यक्ति का सामित का अपने स्वापत स्वापत हो।

स्थियर योज्यस हिमयत्य प्रदेश के किस क्षेत्र ये वर्ध-प्रचार के लिये गये थे, इस विषय में कोई मिसेंस बीढ प्रन्यों से उपलब्ध नहीं होता। पर ल्याल में आवोक के स्वादन काल में बौड प्रमंगों से उपलब्ध नहीं होता। पर ल्याल में आवोक के सादन काल में बौड पर्म ने प्रवेश के प्रमुक्त कर किस में में की किस में मिसेंस निवास के स्वादन काल में ने प्रवेश सिंद सिंद मिसेंस अनुभूति के अनुसार असोक ने नेपाल की वाचा बी की बी, और इस बाया में उक्तकी शुनी चारमती भी उसके बाव भी। चारमती का निवाह नेपाल के हीए के 'वाजि देवपाल के साव हुआ था। इसमें सल्वेह नहीं, कि नेपाल के साथ राजा बजीक का चनित्य सम्बन्ध मा १ व वचा में यह अस्पन्य मा १ है, कि स्ववित्य मिलक से नेतृत्व ने जो प्रचारक हिम्मत्य प्रवेश में बीढ वर्ध के नेतृत्व ने जो प्रचारक हिम्मत्य प्रवेश में बीढ वर्ध के नेतृत्व ने जो प्रचारक हिम्मत्य प्रवेश में बीढ वर्ध के प्रवाह की अस्पतस चाही है, कि स्ववित्य मिलक में सुक्त से में में मा स्वव्य में के प्रवाह की अस्पतस चाही के इस देस में बीढ वर्ध का सूत्रपात इन प्रचारको डारा ही हुआ हो। नेपाल की अन्यतस चाही के इस देस में बीढ वर्ध का सूत्रपात इन प्रचारन डा लिखन परसा असी की सुक्त है, वित्य स्वाद की भीत की हुची पर स्थित थी। पातर परसा असी की सुक्त में सुकार की सुक्त का नी में की की की हुची पर स्थित थी। पातर में सुबा उनके बारों की देश की स्वाद से स्वाद असी की स्वाद की स्वद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद

Rockhill : Life of Buddha pp. 107-110

विख्यमान है। सम्रोक्त की पुत्री चारुमती ने अपने वित देवपाल के नाम पर वहाँ देवपसन नामक नगरी जी बसामी की !

चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ई० पू०में कतिपय बोद्ध प्रचारक रिसन् बंधी सम्राट् वो हुआंग के दरबार मे नये वे। इस अनुवृति को विश्वसनीय नही माना जाता, क्योंकि इतने अधिक प्राचीन काल में आरतीय विश्वजों का सदूरवर्ती कीन मे जाना ऐति-हासिकों को सम्बद प्रतीत नहीं होता। पर भारत और बीन का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग में विद्यमान या। कौटलीय अर्थशास्त्रमें चीन पट का उल्लेख हुआ है, और चान-किएन के नेतृत्व मे जो दूत-मण्डल चीनी सम्राट ने ताहिया भेजा था, उसकी रिपोर्ट में न केवल शेन-तू (मारत) का उल्लेख है, अपित उस व्यापार का भी जोकि दक्षिण-पश्चिमी बीन और मारत के बीच मे विद्यमान था। इस दूतमण्डल का समय १३८-१२६ ई० पू० है। इसके समय तक चीन और भारत का व्यापार भली भाति विकसित हो चुका वा। इस दक्षा मे यह कल्पना करना असंगत नही होता, कि इन दोनों देशों ने पारस्परिक सम्बन्ध तीसरी सदी ई०पू०में भी विद्यमान रहा होगा। यदि २१७ ई०पू० मे मारतीयों की जीन का परिचय था और इस देश के व्यापारी चीन में भी व्यापार के लिये आया-जामा करने थे, तो क्या आइवर्य है कि कुछ बौद्ध मिक्ष भी इस काल में चीन वये हों और वहाँ उन्होंने बौद्ध वर्म का सुत्रपात किया हो। अञोक की मत्य २३२ ई०प्र०में हुई बी,और मीद्गिन-पुत्र तिष्य द्वारा बौद्ध प्रचारक-मण्डल उससे कोई १४ वर्ष पूर्व (२४६ ई०पू० के लगमग) देश-विदेश में क्षेत्रे गये थे। स्थविर मज्ज्ञिम के नैतृत्व में जो मिक्षु हिमबन्त प्रदेशों में प्रचार के लिये गये थे, उन्हीं में से कोई यदि समयान्तर में चीन भी पहेंच गये, तो इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं है।

### (६) यवन देशों में प्रचार

सारत के परिचम में अन्तियोक आदि जिन पाँच यवन राजाओं के राज्य थे, उनये थी अहांक ने वर्ध-विक्रय का उद्योग किया था। इन सब राज्यों से अन्त-सहायात्र चिकि-स्वाक्य, विभावनृह, कूप, प्याऊ आदि स्थापित कर जनता में बारत और उसके धर्म के जिन्ने सम्मान का माव उत्पन्न करने में तत्त्रर थे। इस दक्षा में जब स्थावर सहारिक्वलत अपने प्रचारक मण्डल के साथ नहीं वर्ध प्रचार के निष्ये पदान ते उसके प्रमुख्त का प्रचारक मण्डल के साथ नहीं वर्ध प्रचार के निष्ये पदान ते त्राप्त में प्रचार के स्थावर के स्थावर के स्थावर महार स्थावर प्रचार महार स्थावर प्रचार के स्थावर (अवन देश) में याय। वहाँ उसके अन्ता को कालका प्रचार मृत्यत का उपवेश विवार । एक शास का स्थावर का अपने का निष्ये प्रचार । एक शास का स्थावर स्थावर स्थावर में स्थावर स्

<sup>8.</sup> Nilakanta Sastri K.A. A Comprehensive History of India Vol.II p766

सस हजार ने प्रबच्धा प्रहुष की।' इसमें सन्पेह नहीं, कि अशोक के बाद इन सबन देवीं में भिरकाल तक बीढ़ घर्ष का प्रचार रहा। अववहनी में लिखा है, कि 'पुरात समयों में कुरासान, रशिवा, ईराक, मोसल और सीरिया की तीमा तक के सब प्रदेश बीढ़ वर्ष के बनुवामी में '' अववहनी का समय दस्ती रावी में हैं। उसके समय में इन सक देवा में इस्लाम का प्रचार हो चुका था, पर तब भी यह स्मृति नष्ट नहीं हुई थी कि नियत समय में ये सब देश बौढ़ में । अलोक के समय में ये सभी प्रदेश वननराक अनिव्योक्त के सामाज्य के बन्तर्यंत में। इन सब में जो बौढ़ वर्ष का प्रचार हुआ, उसका श्रीवर्णय यदि अशोक के समय में स्मृतिय प्रमृत्यिक्त द्वारा किया नया हो, तो यह सर्वेषा समय है।

अशोक से लगभग ढाई सी बर्ष परवात जब पैलेस्टाइन में महात्मा ईसा का प्रादर्माव हुआ, तो पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में ईसीन और धेराधन नाम के विरन्त लोग रहते थे। े वे पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में पूर्व की बोर से आकर बसे थे. और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का भी कार्य किया करते वे। ईसा की विकाओ पर इनका बहुत प्रभाव पढा था. और ईसा स्वयम भी इनके नत्सन में रहा वा ।" सम्भवत:, वे विश्वत साथ स्थविर महा-रिक्तत के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय मे इन विदेशी यवन-राज्या में निवास करते हुए बद्ध के अप्टाक्किय आर्य कर्म का प्रवार करने में व्यापत रहा करते थे। बाद से ईसाई वर्स और इस्लाम के उत्कर्ष के कारण इन परिचारी देशों से बौद्ध चर्स का सर्वथा लोप हो नया । पर यह सुनिध्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसाई और मुसलिय धर्मों के प्रसार से पूर्व पश्चिमी एशिया में सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार था। बाद में जीव और बैष्णव प्रचारक भी बौद्ध स्थविरो और मिश्रको का अनुसरण कर इन यवन देशों से बये. और वहाँ उन्होंने अपने धर्मों का प्रचार किया। अनेक ऐसे प्रमाण अब तक विद्यमान है. जिनने पास्वात्य संनार में भारतीय बर्मों की नत्ता सिद्ध होती है। नीसतान के प्रदेश मे हेल्ब्रमन्द के समीप एक बौद्ध विहार के अग्नावशेष इस बात के स्पष्ट प्रमाण है. कि कमी ईरान (पशिया) में बौद्ध वर्म का प्रचार रह चका है। मनीचियन नामक एक नये सम्प्रदाय का परिचमी जगत में तीमरी नदी ने प्रमार हुआ था। इस सम्प्रदाय पर बौद्ध चर्म का स्पष्ट प्रमाव था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'मणि' को 'तथागत' कहा जाता था, और इसका धर्म-बन्ध एक बौद्ध 'सुत्त' के रूप में लिखा गया था। इस वर्मबन्ध में बद्ध और बोधिसस्य का भी उल्लेख है।" मनीचियन सम्बदाय पर बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव भी इसी

 <sup>&#</sup>x27;मस्वाग बीच विकलं सी नहारिकाली इति । कालकारामञ्जातं क्वेलि कानकासी । वालकाराहास्वानि सहस्वति । वालका । 'महाचेते १२११ प.

<sup>2.</sup> Sachan : Alberuni's India p, 21

<sup>3.</sup> Bharativa Vidva Bhawan : The Age of Imperial Unity pp 629-631

तथ्य को सूचित करता है, कि तीसरी सबी तक परिचारी दिखान कोर उसके समीपनर्दी प्रदेशों में बीढ़ पर्य का बहुत प्रचारका। यकन-देखों के लेच में बौढ़ पर्य का वो इतता अधिक प्रचार हुना, उसका नुक्पात क्योंक के समय ने स्थित मंहारिकत बीर उसके साथियों डारा ही किया गया था।

### (७) सुवर्णभूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार

बंगाल की लाड़ी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को प्राचीन समय में प्राय: 'सुवर्णमूमि' कहा जाता था। दिलगी बरला का प्राचीन नाय सुवर्णमूमि वा, यह इसी बच्चाय में करूर लिखा वा चुका है। पर वह संज्ञा केवल दिलगी बरणा तक ही वीमित नहीं थी। प्राचीन मारतीय नाहिए से ऐसे लिखें प्रिचमान हैं, जिनके सकाम प्राचीत और उससे परे के पिलम-पूर्वी एशिया के प्रदेशों को भी मुवर्ण-मूमि कहा जाना सूचित होता है। जातक कवाओं के अनुसार बच्या के व्यापारी जलकारों द्वारा सुवर्णमूमि के बच्चारा के लिखे आया-बाया करते थे। हम प्रदेशों की मुवर्णमूमि तका इस कारण थी, क्योंकि वहीं के व्यापार द्वारा व्यापारी लोश प्रयत व्यर्ण कमा सकने में समर्थ हवा करते थे।

महावंसों के अनुसार स्वविर उत्तर और सोण सुबर्णमूमि ये वर्गमणार के लिये वये यो। उत्त नमय वहीं के राजकुल की यह दक्षा बी कि ज्यो ही कोई कुमार उत्तरक होता, एक राजसी उसे ला जाती। जिम वयय ये स्वविर पुत्रकंत पाड़ी के सहायक दे हता, एक पुत्रकंत के ला जाती। जिम वयय ये स्वविर प्रवाद राजसी के सहायक ही, अतः वे उन्हें बेर कर मारते के लिये तत्तरहो गये। स्वविरो ने उनके विमाय को समझ लिया, और इस प्रकार कहा--'हम तो सील के युक्त अमण है, राजसी के तहायक नहीं हैं।" उसी समय राजसी वयते तब साधियों के साथ समुद्र है निकली, और उसे देव कर राव कोई समय राजसी वयते तब साधियों के साथ समुद्र है निकली, और उसे देव कर राव कोई समय राजसी वयते तब साधियों के साथ समुद्र है निकली, और उसे देव कर राव कोई समय राजसी वयते तब साधियों के साथ समुद्र है निकली, जीर उसे देव कर राव कोई समय ति होकर हाहाकार करने लो । पर स्वविरों ने अपने अलीकिक प्रमान से राज-कुमार का मध्यण करने वाले राजसों को वास ने कर लिया। इस प्रकार तर्वेष अभय की स्वाधना कर इन स्वविरों ने वाती एक कोनो को 'बहु जालसुण' का उपदेश दिया। स्वविरों की वास्ति ताय उपदेश दिया। व्यविर होती ही रिक्यों ने मिल जाय उपदेश दिया। प्रवाद की साथ के स्वाधन के साथ में से साथ प्रकार का साथ से साथ के साथ करने साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ कर साथ के साथ के साथ के साथ का साथ का साथ के साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के साथ

सम्मध्तः, बहाबसो के इस विवरण में आलकारिक रूप से यह सुवित किया गया है कि रोगक्षी राजसो के आक्रमणों के कारण सुवर्णवृधि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता था। स्थविर सोण और उत्तर धर्मावार्थ होने के साथ-साथ क्रमण विकित्सक भी

१. महाबेली १२(४४-५४

से। जब ने सुवर्षभूमि पहुँचे, तो रोजस्थी राजसो ने नहीं के राजकुमार पर फिर आफमव किया, पर इस बार इस विकित्सक स्विपिरों के प्रयान से राजकुमार की आता क्या हो, विसके परिलामस्वरूप जुवर्षभूमि के निवासियों को बौद्धवर्ष पर नहुत अद्धा हो गई। यहाँ यह निवसों को आवासस्वरूपा नहीं है, कि बरणा, मलाया, सिसास, सुमामा आदि दिलामूर्वी एसिया के प्राय: सभी देशों ने बौद्धवर्ष का प्रचार रहा है। इस क्षेत्र के अनेक रेगों में तो अवतक सी बौद्धवर्ष की ही प्रयानता है। इनसे बौद्धवर्ष का जो प्रचार हुआ, उत्तका श्रीवर्णस राजा अशोक के शासनकाल ने स्विपर मोण और उत्तर के नेतृत्व में हुआ

बसीक के तमय में स्विवर मोदगिलपुत्र तिप्य के आयोजन के जनुतार बीढवर्म का देश-विवस में प्रवार करने के लिये जो बहान प्रमत्त हुआ, उतका नेवल प्रारत के दिलहाग में ही गहते, अपितु संसार के देतिहाग में भी बहुत महत्व है। बीढ स्विवर दान काल में ही गहत्व के हो, अपितु के ने बुढ के बातन का प्रसार कहते हैं। तिस्सनेह, (बुढ के) शामन का प्रसार करने में वे बगव के समादों से बहुत आग बढ गये। इन स्विवरी ने मागव का प्रसार करने में वे बगव के समादों से बहुत आग बढ गये। इन स्विवरी ने मागव का प्रसार करने में वे बगव के समादों से बहुत आग बढ गये। इन स्विवरी ने मागव का प्रसार के अपेता बहुत अधिक का एक ऐसा वर्म-सामाय्य कामम किया, बो कुछ सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध का स्वार माल से अधिक मगय बीत जाने पर भी बहु सामाय्य आधिक रूप से अब तक भी विध्यान है।

विविध प्रभारक-सफ्टलो के देश-विदेश ने बीड धर्म का प्रसार करने के कार्य का विवरण देकर बहुतस्तों ने लिखा है, कि इन स्वविदों ने जबूत से बी बड कर आगल-जुब का परित्याय कर जुदुरस्तर्यी प्रदेशों में मटकने हुए संसार के हिन का नाथन किया था। पिस्सन्देह, वे स्वविद क्या है

महोबबस्ताथि जिनस्य कब्डमं बिहाय वसं अमतंनुक्रास्य ते ।
 करित् लोकस्स हितं तहि तहि मबेच्य को लोकहिते वनाववा ॥' सहावंदो १२।५५

#### बीसवी अध्याय

# अशोककालीन शासन-व्यवस्था भौर सामाजिक जीवन

## (१) शासन की रूपरेखा

कोटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्यपुत्र की बारान-स्वास्त्र का विश्वस्त रूप से विश्वस्त कर से विश्वस्त किया जा चुका है। अव्योक्त के शासन-क्षार में सी बाजायन की बारान-विश्वस्त का स्वास्त्र-विश्वस्त के सामन-विश्वस्त के सामन-विश्वस्त के स्वास्त्र-विश्वस्त के स्वास्त्र-विश्वस्त के स्वास्त्र-विश्वस्त के स्वास्त्र का स्वास्त्र के स्वास्त्र का स्वास्त्र के स्व

यद्विप सम्पूर्व नीयं साम्राज्य की राजधानी पाटलियुत्र बी, पर परिचय में काम्योज-गान्यार, पूर्व में बंज और कलिज्ज तथा दक्षिण में आन्ध्र तक विस्तीण नायण साम्राज्य का गासन बाटलियुत्र से युवार रूप से कर सकता सम्मय नहीं या। स्तः शासन की सुविधा की दृष्टि से मौगों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को पाँच नागो, चकों या प्रान्तों में विभन्त किया गया था. जिनकी राजवानियाँ कमश पाटलिएन, तोसली, उज्जैनी. तक्षकिला और मुबर्णिगिरि थीं। अशोक ने अपनी धर्मिलिपियों में अपने अधीन राज्य की 'विजित' कहा है। एक स्थान पर इसे 'राज विषय' की भी संजा दी गई है। विशोक का यह विजिल या राज-विषयं जिन वाँच मांगों में विशवत था. वे शिम्मीलिका कें--(१) संसरापय--विसर्वे कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, उद्यान (अफगानिस्तान) और बाहीक (पंजाब) के प्रदेश बन्तर्गत में। इसकी राजवानी तक्षक्रिला भी। (२) पहिचय कक-इसमें गजरात, काठिया-बाद से लगाकर राजस्थान, गालवा आदि के सब प्रदेश सम्मिलित है । इसकी राजधानी उज्जैनी थी। (३) दक्षिणापय-विल्ध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण के सब प्रदेश इस चक के अन्तर्गत थे, और इसकी राजधानी उठजैनी थी। (४) कलिकु-राजा अभोक ने कलिकु को जीतकर उसे एक प्रक चक्र या प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया था. जिसकी राजवानी तोसली नगरी थी। (५) अध्यदेश--इसमें वर्तमान समय के बिहार, उत्तर-प्रदेश, बंगाल और उनके समीपवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलिपत्र थी। इन बकों (मध्यप्रदेश के अतिरिक्त) का शामन करने के लिये प्राय: राजकुल के ञ्यक्तियों को ही नियक्त किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्रों की सहायता से अपने-अपने बक का शासन किया करते थे। अशोक राजा बनने से पूर्व तक्षशिला और उज्जैनी में कुमार के रूप में शासन कर चुका था। कुनाल भी अशोक के समय मे तक्षशिला का 'कुमार' रहा था। मध्य देख का शासन सीवा राजा की अधीनना मे था। अशोक की धर्मेलिपियों में उज्जैनी, तक्षक्षिला और तोमली के 'कमारों' का उल्लेख

अवशंक का प्रमालायमा से उज्जान, तकावाका जार तामका के कुमारा का उल्लेख आवा है। मौल की शिखा पर उल्लोची प्रमान अतिरिक्त लेख से अव्योक ने यह आदेश जिल्लावाया है, कि उज्जैंनी से भी कुमार हवी प्रयोजन से ऐसे वर्ग को वीरे पर प्रजेंगें, जो तीना वर्ग के अपिक समय नही बीतने देंगे। इसी प्रमार ने तक्षशिला में भी। 'इस वर्मालिपि में अवीक ने अपने महामानों को धर्म आवाक के प्रयोजन से दौर पर जाने के लिये आरंका दिवा दिवा है। उज्जैंनी और तक्षशिल में नियुक्त अपने 'कुमारों' (प्रात्तीय वासको या राज्यपालो) के लिये भी उत्तर अहा आदेश है कि वे भी अपने अवीनवर्तों महामानों को प्रमानाव्य के लिये पीरे पर में अते रहे, और उनके दौरों में तीन नाल से अधिक का समय न वीतने पाए, अविन्तान सक में कम अन्तर पर ही वे दीरे के लिये सी उत्तर मही। इस वर्मीलिपि से यह मर्बंचा

२. 'इह राजविषयेतु...' चतुर्वज जिलालेक (गिरगार)-तेरहर्वा लेख ।

 <sup>&#</sup>x27;उबेलिते पि च कुमाले एताए व अठाए निकासियत हेटिससेय वर्ग तो च अतिकास-यिसति तिनि बतानि हेनेय तक्तिकाति थि '' बौकी-अतिरिक्त प्रथम लेखा ।

....

स्पष्ट हो जाता है, कि वज्यैनी और तससिका में जसोक हारा कुमारों की मियुक्ति भी मह थी, जो कमसः परिवकी कक बीर उत्तरापक के प्रान्तीय सावक से। शीकी मिला के सिकीय अविविद्याल के का हारी होती है। इस लेक में यह कहा जया है — नेवानापिक के कच्य (विद्याल कि नेवाल के में ने कुमार की निव्यक्तित सुनित होती है। इस लेक में यह कहा जया है। 'वीद वाहित्य की कवाओं होता है में तहा कात है, कि राजा जिन्दुसार और वयों के से सावक को कप में राजकुमारों को तसिकाल और उज्येगी वैद्या प्रान्तीय राजधानियों में सावक के रूप में निवृद्य करने की प्रचा थी। व्यवेश की वर्षित्रीयों हारा भी यह बात पुष्ट हो जाती है। जुवर्ष-विरि के जिला सावक को उन्लेख क्यों कि स्वार्थ के स्वार्थ में यह बात पुष्ट हो जाती है। जुवर्ष-विरि के विकास सावक को उन्लेख क्यों कि स्वार्थ के स्वर्थ का प्रयोग करती है। पर अव्येक ने सुवर्ष निर्दे के प्रान्तीय सावक को सावपुत्र कहा है। इसमें सन्तरे हु नहीं कि जार्यपुत्र का सावप्त के सावप्त के स्वर्थ के सावप्त के लिये एक ऐके कुमार की निवृद्य कि किया मया था, जो सक सिला हो स्वर्थ के सावप्त के लिये एक ऐके कुमार के निवृद्य कि सम्पानित स्वर्थ कर स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य

सध्यदेस, उत्तरापम, परिचम चम्न, किन्कु और दक्षिणायम दन पाँच चमों वा प्रान्तों के अत्वर्गत अनेक छोटे वासतकेल या संक्र मी में, जिनमें कुमार के अवीन सहमान सानन करने ये। उदाहरणार्थ तोमकी के अधीन समाय में, पाटिलपुन के अधीन की शर में सानन करने ये। उदाहरणार्थ तोमकी के अधीन समाया में, पाटिलपुन के अधीन की और से जो आदेश प्रचारित किये जाते में, वे प्रान्तीय शासक कुमारों या आयंपुन के नाम ही होते थे, और उन्हीं द्वारा एन आदेशों को अधीनस्थ अहामात्रों के पास लेवा जाता था पहीं कारण है, कि दक्षिणायम में इसिल के अहामायों के नाम क्योंक ने जो आदेश केने, वे कुप्तर्गितिर के आयंपुन द्वारा में वे पी भी अधिक के अहामायों के नाम क्योंक ने जो आदेश केने, वे कि पूर्वर्गितिर के आयंपुन द्वारा में वे पी अधिक के अहामायों के नाम क्योंक ने जो आदेश केने, के कहा साथ की स्थापन के स्थाप

 <sup>&#</sup>x27;वेचानं विवस वचनेन दोस्रसियं कुमासे महाभाता च वतविव !' बौसी-अस्तिरिक्त विसेक केस !

 <sup>&#</sup>x27;वुक्विहिरीते व्यवस्थात महान्यसम्बं च क्वतेत इतिकति वहान्यसा , अपोतिमं वत-विधा ।' अञ्चानिपि-कथ् विकालेक ।

वे. सहाविदि सम् विकासिका ६००० व्याप्त १००० व्याप्त १००० व्याप्त १००० व्याप्त १००० व्याप्त १००० व्याप्त १००० व्याप्त

के महामात्यों को तोसली के कुबार की वार्फत बाबा नहीं दी गई थी। जीगड की विला पर वो वो अविरिक्त लेका उल्लीय हैं, और वो चीली-विला के अविरिक्त लेका के सदूब हैं, समाप्त के महामात्यों और नार-प्रधावहरीकों के सिंच आप समाप्त के महामात्यों और नार-प्रधावहरीकों के सिंच आप समाप्त के महिला के अन्तर्गत थी, बोर इस प्रदेश को अशोक द्वारा ही मीर्च विविद्य से सिम्मलित किया यदा था। ये लेका भी नये जीते हुए किल्कु के लिखे विशेष के पर से लिकायों में ये सम्मवत, इसी कारण समापा (जो किल्कु के दिखा वर्ता प्रधाव के सिक्त यहां में के सहामार्च का विशेष महत्व था, और अशोक के अपने आरोध उन्हें सी बें ही आमाप्त कराये थे, तोसली के कुमार द्वारा नहीं। कोशास्त्र ने सप्त अपने अरोध उन्हें सी बें ही आमाप्त कराये थे, तोसली के कुमार द्वारा नहीं। कोशास्त्र ने सप्त अपने आरोध उन्हें सी बें ही आमाप्त कराये थे, तोसली के कुमार द्वारा नहीं। कोशास्त्र ने सहमाप्तां को महामार्य वार्च के प्रस्ता प्रधाव के नाम पर ही है। चक्रो या प्रधानों के सामन के लिखे कुमारों की महापतार्थ जो महापत्र निमुक्त किये जाते थे, हासन में उनका स्थान सहन्य का होता था। इसी कारण अर्धा के विशेष के शासकों के नाम जो आगाएँ प्रचारित की, वे तेवल कुमार या आर्थपुत्र के नाम ने ने कोशास्त्र और सहामात्र होंगों के नाम पर वार्च प्रस्ता के अरोध को अरोध का स्थान के बात की साम को अपनाएँ प्रचारित की, वे तेवल कुमार या आर्थपुत्र के नाम ने ने कोशास्त्र विशेष के शासनार्थ के वार के साम के अरोध के वार की का साम प्रधान के साम विश्व के शासन विश्व के साम ने का साम की अपनार्य प्रचारित की, वे तेवल कुमार या आर्थपुत्र के नाम ने ने कोशास्त्र विश्वो के साम पर ही की साम पर ही है।

शासन की दृष्टि से राज्य के यांच प्रमुख चको या प्रान्तों को जिन अनेक मायों में विमसन किया गया था, उनके मध्यम्य में भी कियय निरंश उन्होंण रेख्यों डाएण्डय होते हैं। ये विमाग प्रदेश आहार और विषय कहाने थे। प्रमुख मान अने प्रदेशों में विमस्त या, और प्रस्तेक प्रदेश अनेक आहारों में। आहारों के उपविचान विषय' थे। ये विषय सम्मसन पुराने अनयवों के प्रतिनिधि थे। विषय का मुख्य नगर 'कोट्ट' कहाना था। पूराने माननीय अनयवों की राजवानी 'पूर' या 'दुर्ग' कहानी थी, स्थांकि उनका निर्माण एक दुर्ग के कथ में हुआ करना था। माय डाग अन्य अनयवों की विजय हुए अब वर्षाया अमय ब्यानीत हो चुका था। मोयों को सामन करने हुए भी आधी मदी से अधिक बीन चुकी वी। प्रस्त द्वारा अन्य अनयवों की विजय हुए अब वर्षाया अमय ब्यानीत हो चुका था। मोयों को सामन करने हुए भी आधी मदी से अधिक बीन चुकी वी। प्रस्त दाना में महत्त का अप अन्य निर्माण सामन के एक छोट उपविमाण के सुद्ध रह गई थी, जिसे अशोक के उन्होंचे रेल्यों से 'विषय' कहा गया है, और उसके प्रधान नगर को कोट्ट। हिन्दी में दुर्ग को अब भी कोट कहते हैं, जो इसी कोट्ट का यारा है, और उसके प्रधान नगर को कोट्ट। हिन्दी में दुर्ग को अब भी कोट कहते हैं, जो इसी कोट्ट का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरूपों को) अविषये, सभी कोट्टो तथा थावा विषय है। का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषये, सभी कोट्टो तथा विषयी विषय विषय विषय स्थापत विषयों का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषये, से रामी कोट्टो तथा विषयों विषयों का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषये, से रामी कोट्टो तथा विषयों विषयों विषयों की अविषयों को से स्थापत कार्य विषयों विषयों विषयों का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषये, से रामी कोट्टो तथा विषयों विषयों का अक्षरख पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषयों से रामी कोट्टो तथा विषयों विषयों का अवस्थ पालन कराने के लिये (राजपुरुपों को) अविषये, से रामी कोट्टो तथा विषयों का अवस्थ से साम कीट्टो तथा विषयों का अवस्थ से साम कीट्टो तथा विषयों का अवस्थ से साम कीट्टो तथा विषयों कि से स्वापस्थ से स्था से साम कीट्टो तथा साम के स्था से साम कीट्टो तथा साम कीट्टो तथा साम की साम का साम की साम की

 <sup>&#</sup>x27;देवानं पिये हेवं आहा समापायं महामाता नगलवियोहलक हेवं वतिवया ।' जीगढ, प्रथम अतिरिक्त लेख ।

२. 'डेबानंपिये आनवयति कोसंबियं महामात'' कौशान्त्री स्तम्भ लेख ।





में इस शासन का अक्षरम: पारून कराने के लिये में जिये। वह लेख स्पष्ट रूप से इस बात का संकेल करता है, कि राज्य के कतियब उपविज्ञान कोट्ट और विषय के रूप में थे। ये कोड़ और विषय पूराने पूर और जनपद को ही मूचित करते हैं, यह मरोसे के साथ कहा जा सकता है। कोट और विषय की अवेका अधिक वडा शासन का विमाम 'आहार' था, अशोक द्वारा महाबात्यों को जिनमें अपने शासन (राजकीय आदेश)का अक्षरश. पालन कराने की आजा प्रदान की गई है। आहार से बढा शासन का विमाग 'प्रदेश' था. जिसके शासक को 'प्रादेशिक' कहते थे। कालसी शिला पर उत्कीर्ण लेख में जिन महामात्रों और राजकर्मचारियों को धर्मानशासन के लिये दौरा करने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है. वे 'रज्जुक', 'प्रादेशिक' और 'युक्त' है। " चतुर्दश शिलालेख की अन्य प्रतियों में भी इन राजकर्मचारियों का इसी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। निस्सन्देह, प्रादेशिक प्रदेश के शासक की संज्ञा थी, जो कुमार या आर्यपृत्र की अधीनता में अपने प्रदेश के शासन का सवालन करता था। सम्मवत , बाद के काल मे प्रादेशिक को ही 'राष्ट्रिय' कहा जाने लगा था। गिरनार में उपलब्ध शक-क्षत्रप खदामन के लेख से सुचित होता है, कि चन्द्रगुप्त मीयं के समय मे मुराष्ट्र (काठियाबाड) का प्रदेश राष्ट्रिय पृथ्यमुप्त द्वारा शासित था और अशोक के समय में यवन तशाष्प द्वारा। रहदामन ने इनका उल्लेख गिरनार की सदर्शन झील की मरम्मत के सम्बन्ध में किया है। निस्सन्देह, सुराष्ट्र (काठियाबाड) मौयों के शासन में राज्य का एक ऐसा विभाग था, जिसके शासन के लिये एक प्रथक प्रादेशिक या राप्टिय की नियक्ति की जाती थी। गप्त साम्राज्य के शासन मे राष्ट्रिय संज्ञा के राज-पदाधिकारी राष्ट्रों या प्रान्तों का शासन करते थे, और उनके अधीन 'विषयो' का शासन विषयपतियो द्वारा किया जाता था । मीधाँ के शासनकाल मे. सम्भवत.. राष्ट्रिय या राष्ट्रिक और विषयपति संज्ञाओं का प्रयोग नहीं होता था, यद्यपि एरंगृडि के लच शिलालेख में 'राष्ट्रिक' का प्रयोग किया गया है, जो किसी राजपदाधिकारी की ही संज्ञा प्रतीत होती है। रहदामन ने जो सराष्ट्र के शासक को राष्ट्रिक लिखा है, वह अपने समय की सक्ताओं को दृष्टि में एल कर ही लिखा गया है। अशोक के समय में इन शासकों की सका प्रादेशिक औरयक्त ही थी।

कतिपय विद्वानों ने अशोक के शिलालेकों के प्रादेशिक को कौटलीय अर्थशास्त्र के प्रदेश्या के साम मिलाकर यह प्रतिपादित किया है, कि चन्द्रगुप्त मीर्य के समय के प्रदेश्या को ही जबांक के समय में प्रादेशिक कहा जाने लगा चा। पर यह चही प्रति तहीं होता, स्वीकि प्रदेश्या कण्टक शोधन न्यायालयों के न्यायाशियों की संजा थी, प्रवाधि जर्सु शासन-सम्बन्धी कतिपय अधिकार स्री प्राप्त थे। व्यक्तिसास्य के अतिरिक्त इन दोनों को एक

१. सारनाथ स्तम्भलेख ।

२. चतुर्वश शिकालेक--तीसरा केस ।

समझने का कोई अन्य आधार नहीं है। वस्तुतः, अशोक के समय तक मागव साम्राज्य का शासन मुसंगठित और मुख्यवस्थित रूप धारण कर चुका था, और उसके सुशासन के लिए अनेक ऐसे महासाव्यों या राजप्याधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी थी, जिनका कोटलीय वर्षधास्त्र ये उल्लेख नहीं मिलता है। सम्मवतः, प्रावेशिक मी इसी प्रकार का पदाधिकारी था।

यह कल्पना करना भी असगत नही होगा, कि अशोक के समय तक पौर जानपद समाओ के महत्त्व में बहुत कमी आ गई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के झासन में इन संस्थाओं का क्या सदन्त था. इस पर कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर प्रकाश डाला जा चका है। पर अहाक की धर्मीलिपियों में इन का उल्लेख नहीं मिलता। अशोक धर्मश्रावण और धर्मान-हायन के लिये बहुत उत्सक था, इसके लिये उसने बहुत प्रक्रम (पराक्रम) भी किया। अपने कुसारो और महामात्रों को भी उसने प्रेरित किया कि वे भी उसी के समान धर्म-विजय के कार्य में सहयोग देने के लिये प्रयत्नकील हो। यदि वशोक के समय में भी परान जनपटो की पौर-जानपद सस्थाएँ सकिय होती. तो उसके लिये यह सर्वया स्वामाविक तया समजित था, कि वह वर्मविजय की नीति की सफलता के लिये इनका भी उपयोग करना । केवल एक ऐसा निर्देश बशोक की धर्म लिपियों से विद्यमान है, जिससे इन सम्बाओ की सत्ता सचित होती है। सारनाथ के स्तम्मलेख में पाटलिपुत्र के महामात्रों को सब में फट न पहने देने का जो आदेश दिया गया है, उसमे यह विधान किया गया है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि मिक्सम और भिक्षणीसम में रखी जानी चाहिये, और एक प्रति-लिपि समलन (समरण) में सुरक्षित रहनी चाहिये। समरण एक ऐमें स्थान को कहते थे, जहाँ लोगो का बहुधा आना-जाना रहा करता या या जहाँ लोग प्राय एकत्र हआ करते थे। पुर के लोग पौर समा में और जनपद के निवासी जानपद समा में एकत्र हुआ करते थे. यह हमे जात है। अशोक के समय तक भी जनपदों की यह परिपाटी कायम रही होगी. यह मानना असगत नही है। अतः अशोक ने जिन समरणों में अपनी राजकीय आजा को मुरक्षित रखने की व्यवस्था की थी. वे पुराने यग के सन्धागार भी हो सकते हैं, यह कल्पना सहज में की जा सकती है।

यदाप अशोक के समय तक मीये साम्राज्य का केन्द्रीय दासन मलीमांति सुसंगठित हो चुका था, पर कतिपय प्रदेश ऐसे भी वे जो मीयों के 'विश्वत' के अन्तर्गत होते हुए भी अपनी पृषक् व स्वतन्त्र सत्ता रखते वे । अशोक की एक वर्मेलिपि में उन स्वानों का उल्लेख किया गया है, नहीं वर्मेविषय स्वापित की गई थी। वे दो प्रकार के हैं, सीमान्त देश और स्वकीय राजविषय (विजित) के अन्तर्गत को न से अन्तर कम्माक्त मामकनाम-पेमिल, मोज-पितनिक और आण्ड-पुल्लिन सादि। वे प्रदेश कही वे बीर इससे किन वान्यदेश का ग्रहण किया जाना चाहिये-इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं। यह स्वीकार करना होया कि मीर्थ साझाज्य में इनकी विधिष्ट स्थिति की और ये सम्भवत ऐसे राज्य वे जिन पर जशोक का सीक्षा वासन नहीं था।

#### (२) राजा और उसकी परिषद्

मौयों के शासन में राजा 'कटस्थानीय' होता था, यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। उसकी स्वेच्छाचारिता को नियन्त्रित करने की शक्ति रखनेवाली कोई प्रतिनिधि ममाएँ भी उस काल में विद्यमान नहीं थीं। जो मन्त्रिपरिषद आदि सस्थाएँ मीयों के केन्द्रीय शासन में थी, वे शामन-कार्य में राजा की सहायता करने के लिये ही थी। राजा की शक्ति पर यदि कोई नियन्त्रण उस समय विद्यमान था. तो वह प्रकृतिकोप (जनता के विद्रोह) के भय के रूप में या शास्त्र-मर्यादा के पालन की आवश्यकता के रूप में ही या। अधीक के उत्कीण लेखो द्वारा राजा की स्थिति व शक्ति के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं, जो उल्लेखनीय है। बौली और जीवड में अशोक ने जो दो अतिरक्त शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे, उन दोनों का प्रारम्म प्रायः इस प्रकार हुआ है--- "जो कुछ भी मैं (उचित) देखता हूँ, उसी की मैं इच्छा करता हूँ और उसी को मैं विविध उपायी द्वारा सम्पादित करता हैं। और मेरा मस्य उपाय यह है कि आप लोगो द्वारा अपने प्रयोजन को अनुशासित कराऊँ।" अशोक ने यह तोसली के कुमार और महामात्रो तथा समापा के महामात्रों को सम्बोधन करके कहा है। इसके पश्चात अशोक ने अपनी जिस इच्छा की कियान्वित कराने के लिये इन राजपदाधिकारियों को आदेश दिया है, वह प्रजाजन के हित आर सुल के सम्बन्ध में है। पर इस धर्म लिए से अशोक का यह कथन ध्यान देने योग्य है--में जो कुछ भी उचित देखता हूँ या समुचित समझता हूँ, उसी की इच्छा करता हूँ और उसे ही विविध उपायो द्वारा सम्यादित करता है। जिन विभिन्न उपायो द्वारा अशोक अपनी इच्छा को पूर्ण करता था. उनमें प्रधान उपाय अपने महामात्रो द्वारा अपने आदेशो का पालन कराना था। यह उक्ति एक ऐसे राजा की है, जिसकी राजकीय इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और जो, जो कुछ चाहे उसकी इच्छा करने और सब प्रकार के उपायों से अपनी इच्छा को पूर्ण करने की स्थिति में हो। यह बात दूसरी है, कि अशोक की इच्छा प्रजा का कल्याण करने की थी. और उसने उसी के लिये प्रयत्न किया। पर इस वर्मलिपि से यह स्पष्ट हो जाता है कि बक्षोक की मनोब्ति एक स्वेच्छाचारी राजा की बी, जो उस यन के एक विशाल साम्राज्य के एकाविपति के लिये सर्वेबा स्वामा-विक थी।

 <sup>&#</sup>x27;सं किछि बचामि हवं तं इच्छामि । चेंति कंमन परियाद्येशं बुचाको च आक्ष्मेहं एस च मोच्यात बचाक एसीस अठित सं कुदेशु अमुत्ताचि ।" वीकी, प्रचय असिरियत केस

स्वेच्छाचारी होते हुए भी अझोक एक दयाल और प्रजापालक राजा था। वह प्रजा को अपनी सन्तान की तरह मानता था। इस भाव को उसने इस प्रकार स्पष्ट किया है--"सब मनुष्य मेरी प्रजा (सन्तान) है। जिस प्रकार मैं अपनी सन्तान के लिये यह बाहता हैं कि वे संब हित और सूल-ऐहलीकिक और पारलीकिक-प्राप्त करें, उसी प्रकार मै सब मनुष्यों के लिये भी कामना करता हूँ।" एक अन्य वर्मलिपि में अशोक ने अपने भाव को और भी अधिक अच्छी तरह प्रगट किया है-"उनको (मनुष्यों को) यह आश्वासन देना चाहिये. जिससे कि वे जान जाएँ कि "देवानाप्रिय हमारे लिये पिता के समान है। जैसे देवानाप्रिय अपने प्रति अनुकम्पा करता है (जैसा अपने लिये चाहता है) वैसे ही हमारे कपर भी अनुकम्पा करता है (बैसा ही हमारे लिये भी चाहता है)। जैसी वेवानाप्रिय की अपनी सन्तान है, बैसे ही हम भी है।" निस्सन्देह, अशोक ने यह यत्न किया कि वह जनना का सल्तान के समान पालन करे. जसके दित सख और कल्याण का साधन करे और इहलोक तथा परलोक दोनों मे उसे सुखी करने का यत्न करे। पर राजा और प्रजा के सम्बन्ध में यह विचार भारत की राजनीतिक परम्परा में एक नई बात थी। बौद्ध साहित्य में राजा को 'सदासम्मत' कहा गया है'. क्योंकि वह जनता की सम्मति या सहमति से राजा के पद को प्राप्त करता है। राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पिता और पुत्र के सम्बन्ध के सद्ध प्रतिपादित करने का विचार कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी नही पाया जाता। कौटल्य के अनुसार प्रजा के सूक्ष में ही राजा का सूक्ष है, प्रजा के हित में हो राजा का मी हित है, जो राजा को प्रिय हो उसे करने में राजा का हित नहीं है. अपित प्रजा को जो प्रिय हो उसे करने में ही राजा का हित है। पर अशोक जिमे उचित समझता था. उसी की वह इच्छा करता था और उसी को कियान्वित करना वह प्रजा के लिये हितकर मानता था। उसकी यह नीति कौटल्य और अन्य राजशास्त्र प्रणेताओं की नीति के अनरूप नहीं थी। हिमालय से समुद्रपर्यन्त सहस्र योजन विस्तीणं मागघ साम्राज्य का अधिपति होने के कारण अघोक में यदि यह प्रवृत्ति प्रादुर्भत हो जाए कि वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि समझने लगे, तो इसे अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता।

स्वेच्छाचारी शासक होते हुए भी अशोक कौटल्य द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार करता था. कि यदि राजा उत्थानशील हो तो सेवक (राजकर्मचारी) भी उत्थानशील

१. 'सबे मृनिसे पत्ना ममा अवा पत्नाये इछानि हकं किति सबेन हितसुक्तेन हिबलोकिक-पासलोकिकेन मुवेबृति तथा मुनितेलु पि इष्टावि र' बौली, प्रथम अतिरिक्त सेख २. 'अथ पिता तथा देवानं पिवे अकाक अथा च अतानं हेवं देवानंपिवे अनुकंपति

अफें अथा क पड़ा हेवं सबे हेवानंपियस।' बौली-वितीय अतिरिक्त लेख।

<sup>3.</sup> Rhys Davids and Carpenter: Digha Nikaya III pp 92-93

४. 'प्रका सको सका राजः जनानां च हिते हितम । नारवात्रियं हिलं राजः प्रजानां तु जिथं हिलन् ॥' की. अर्थ. १।१९

हो जाते हैं, और यदि राजा प्रमावी हो तो सेवक भी प्रमादी हो जाते हैं। इसी कारण उसने जिस नीति को उचित समझा, उसे सफल बनाने के लिये पूरा-पूरा पराकम (उद्योग) किया. और अपने राजकर्मचारियों को भी अधिकतम उद्योग करने के लिये प्रेरित किया। अपनी धर्मिलिपियों में असोक ने बार-बार अपने पराकम (उद्योग) का उल्लेख किया है। यह उद्योग उसने अपनी धर्म विजय की नीति की सफलता के लिये किया था। साथ ही, अशोक यह भी समझता था, कि उसके राजकर्म चारियों को भी निर्दोष तथा उद्यमी होना चाहिये। अपने महामात्रों से वह जिन गुणो की अपेक्षा रखता था, उन्हें उसने इस प्रकार प्रवट किया है-- "आपको (महामात्रो को) यह इच्छा करनी चाहिये। क्या इच्छा कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनुसरण करे। किन्तु इन बातों से सफलता प्राप्त नहीं होती है, ईब्या, आजलोप (मानसिक संतुलन का बीध लोप हो जाना), निष्ठुरता, त्वरा (जल्दवाजी). अनावृत्ति (विवेक विहीनता), आलस्य और क्लमच (प्रमाद)। अतः आपको इच्छा करनी नाहिये कि ऐसे दोष आप में न हों। इन सब (दोषो) के मूल में होते हैं. आश-कोप और त्वरा। जो निरन्तर क्लान्त होतं रहते हैं, वे न उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते है, और न उद्योग ही कर सकते हैं। किन्तु आप को चलना है, जागे बढ़ना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है।" अशोक की यह उक्ति महामात्रों व अन्य राजकर्मवारियों के लिये कितनी प्रेरणा देनेवाली है, यह सर्वया स्पष्ट है। वस्तुतः, अशोक यह अनुसद करता या कि उसकी नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि उसके कर्मचारी भी उसी के समान उत्थानशील, प्रमाद से विहीन, विवेकी और दयालु हों। निष्ठुरता, जल्दवाजी, क्रोब आदि दुर्गुण उनमे न हो, और वे मनोयोग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

अधोक राज्यकार्य में कितनी बत्तवित्तता के ताथ कार्य करता था, इस सम्बन्ध में बी कतिपात निर्देश उसकी परिकिपियों में विद्याना है। बपनी एक वर्गिकिए में अबोक ने इस प्रकार लिखा है— 'देवानाप्रिय प्रियदर्धी राजा ने ऐसा कहा। बहुत समय ब्यंतीत हो वाना, मृत काल में सव समय अवंकर्म (राज्य के आवश्यक कार्य) और प्रतिवेदना (राज्य-कार्यों की सूचना) नहीं हीती थी। अत मुझ द्वारा ऐसा किया नया। वस समय (बाहे) में भोजन करता होऊँ, (बाहे) मैं अवरोधन (अन्त-पुर) में होऊँ, (बाहे) पर्मानार (श्वातनहुद) में होऊँ, (बाहे) मैं वच (बीवागार या पण्यातामा) में होऊँ, (बाहे) मैं विनीत (बान) में होऊँ बीर (बाहे) में उद्यान में होऊँ, पर्वत्र (योग) में होऊँ, वित्रहेश प्रतिवेदक मूझ जनता के कार्यों की सुचनाएँ देते रहें। (में) सर्वत्र जनता के कार्यों का

१. 'राजानमृतिस्टमानसर्गृतिस्टम्ते भृत्याः। प्रमाखन्मनु प्रमाखन्ति।' की. अर्थः १।१६

२. चतुर्वश शिलालेक--भौली, प्रथम अतिरिक्त लेका।

३. बतुर्वस जिलालेख (शाहबाजगढ़ी)—छठा लेख ।

इसमे उसने जनता के कार्यों को सम्पादित करने के सम्बन्ध में अपनी तत्परता प्रवीकात की है। इस धर्मेलिप में आये कतिपय शब्दों के अभिप्राय के विषय में विद्वानों से सतन्नेट है। धर्मलिपि के 'वच' शब्द का संस्कृत रूपान्तर वर्चस या वज हो सकता है। वर्चम का अर्थ गोबर या परीच है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अशोक को वच से शौचालय अभिषेत था। पर यदि बच को बज का समकक्ष माना जाए, तो उसका अभिन्नाय गौशाला या प्रकाशका ही होगा। विनीत का अर्थ है, लाया गया। इस से अशोक को लाने-ले जाने बाले बान ही अभिन्नेत थे। कौटलीय अर्थशास्त्र मे राजा की जो दिनचर्या दी गई है. उसमें सोने के लिये केवल चार घण्टे के लगमग समय रखा गया है, और मोजन, स्नान, निहय-कमं आदि के लिये केवल तीन घण्टे । आमोद-प्रमोद के लिये केवल डेढ घण्टा निकाला गया है. आबद्यकता पहते पर यद्यपि उसमे भी राजकीय विषयो पर विकार-विभन्ने करता उसके लिये अनिवार्य है। होव सब समय (चौबीस बण्टो में से चौदद्र बण्टे से भी अधिक) राजा को राजकीय कार्यों से ही लगाने हैं। उसे यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो कार्यायीं उससे मिलना चाहे उन्हें प्रतीक्षान करनी पड़े। जो राजा अपना कार्य दमरो पर कोड देता है और स्वय कार्य के लिये तत्पर नहीं रहता, उसके कार्य और अकार्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य आत्ययिक (तुरन्त करणीय) हो, उन पर तुरन्त ध्यान दिया आए। उनपर विचार और निर्णय को स्विगित कर देने का यह परिणाम होगा कि बार में के करूमाध्य या अमाध्य हो जायेगे।

इससे सन्देह नहीं कि अद्योक राजकीय कर्तव्यों के पालन में अत्यन्त जागरूक था। जिन्हें नद्योक ने 'प्रतिवेदक' कहा है, वे ही कोटलीय अर्थशास्त्र में मनी, गृहपुरुष और चार कहे या है। हुसे झात है कि चन्द्रपुत्त मीये के शासन में मृहपुरुषों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अमात्योतक की सुचिना और अपृचिता की पत्त्व मुद्दुरुषों हारा ली जाती थी। मैंगरूबनीज ने वेतन के एक ऐसे वर्ष का उल्लेख किया है, जो राज्य और जनता के सम्बन्ध से सब जानकारी आप्त करता था। अशोक के शामनमात्र प्राप्त करता था। अशोक के शामनमात्र में भी इस वर्ग का विशेष महत्त्व था।

कीटलीय अर्थवास्त्र मे मन्त्रिपरिवद् के विषय में विश्वद रूप से विवेचन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी, और वे शासन-कार्य में राजा को परामत्त्र दिया करते थे। अशोक की वर्गनितियों में भी परिवा या परिवट्ट का उल्लेख हुआ है— "वो कुछ भी में मौलिक रूप से आज्ञा प्रदान करूँ, वह वाई द्वारा के सन्वयम में हो और वाहे कोई विज्ञानित हो, अषवा यदि में कोई आत्यिक (तुरन्त करणीय) कार्य महामाव्यों को सींप दूँ, और उनके वारे में परिवद् में कोई विवाद या पूर्ववचार के विये कोई प्रस्ताव उठ लडा हो, तो उसकी सुचना मुझे अविलम्ब दी जानी पाहिए-सर्वन

१. कीटलीय अर्थशास्त्र १।१९

(सब स्वामों पर) और बब समयों में ।"" इस वर्षीलिप से स्पष्ट है, कि अवोक के समय में भी ऐसी परिषद् मा मन्त्रिपरिषद् की साना भी, जिल पर राजा द्वार दिसे स्वाहेशों पर विद्वाद या विकार किया जाता था, और उन आदेवों के सम्बन्ध में अपने या समने द प्री उत्पन्न हो जाते से। राजा परिषद् के इस विचार-विमर्ध की बहुत महत्त्व देता था, और सम्मवतः उत्पक्ती उपेक्षा कर सकना भी उत्पक्त किये सम्मव नहीं होता था। इसी कारण अशोक ने प्रतिवेचकों को यह आदेवा दिया था, कि यदि उत्पक्ती आजाा। के सम्बन्ध में कोई विवाद परिषद् में उठ बड़ा हो, तो उत्पक्ती सुच्ना उसे तुरस्व ही जाए। एक अन्य धर्मीलिप से परिषद के मन्त्रन्य में यह वाक्य आया है— 'परिषद मी युक्तों को हेतु (कारण) और व्यञ्जन (अकारण अर्थ) के नाथ (इन नियमों की) वणना करने के लिये बाला देती। ' (जुर्दश ही सानोक्ष —-सीनरा लेख) इससे सी अथोक के सासनकाल ने परिषद् की सना पूर्वन होती है।

प्रतीत होता है कि अवोक को अनेक बार मनियरियद् के बिरोध का सामना भी करना पड़ा था। इस विषय में दिव्यावदान की एक क्या उद्युत करने के योग्य है। उसके अनुसार अब गांवा अवोक को बोद वर्ष में के मिल क्या उत्युत करने के योग्य है। उसके अनुसार अब गांवा अवोक को बोद वर्ष में के मिल क्या उत्युत हुई, तो उसने मिल्कुओं से प्रकर किया—मृत्युत्त पंत्रावान के लिये मवसे अधिक ता किसने दिया है? मिल्कुओं ने उत्तर दिया—मृत्युत्त अनायरिय्यक ने । "मायवान के लिये उसने कितना दान दिया वा?" की करोड़, 'मिल्कुओं ने सुप्त किया। यह जानकर राजा अवोक ने विचार किया—अनायरिय्यक ने साथारण मृत्युत्त क्रिकर मो करोड दान किया था, अत से भी अवस्थ ही दुतना दान करना। में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये बशोक ने बहुत यन किया। इसारो स्तुप्त विद्वार बादि मानिया मानिया प्रत्युत्त कराया। जाखों मिल्कुओं को मोजन और आश्रय दिया। इस मकार बयों के ने बीरे-बीरे नक्ये करोड तो मयवान के नाम पर मिल्कुओं, विद्वारों और संघ को दान कर दिया। परदस करोड जी स्वावन के नाम पर मिल्कुओं, विद्वारों और संघ को दान कर दिया। परदस करोड और संवेच क्या या। राजा इसे सुपंसता से नही दे सका। इस कारण उसे बहुत कट हुआ। रावा को शोका हुए स्वक्त कर बसुसक वारों ओर से पर कर यी चक्त कर से समान विदेश स्वावन विद्या स्वावन विदेश स्वाव के स्वावन के स्वावन विद्या सहायता और से पर कर यी चक्त सुपंत के सहान विदेश स्वावन विद्या स्वावन विद्या स्वावन के स्वावन के स्वावन के स्वावन विद्या स्वावन के स्वावन के स्वावन के स्वावन विद्या स्वावन विद्या स्वावन विद्या स्वावन के स्वावन विद्या स्वावन विद्या स्वावन के सम्युत्व स्वावन विद्या स्वावन विद्या सुकायक को न वेख सके, जिसकी शोमा के सम्युत्व स्वावन स्

१.' चतुर्वंश शिलालेख---छठा लेख ।

२. 'यदा राजासोकेनावाँमस्कवानेन भगवण्डासने यदा प्रतिसम्बा, स निस्तृन् जूवाव केन भगवण्डासने प्रमूतं वालं वत्तन् ! निस्तव कवुः अनाविष्यकेन गृह्यतिना । राज्ञाह् । कियलेन वायव्यकारने वालं वत्तन् । निस्तव कवुः कोटियातं तेल व्यवच्छा-सने वाणं वत्तन् । भूत्या च राज्ञावोक्तिवन्त्रयति । तेल गृह्यतिना भूत्या कोटियातं भगवण्डासने वालं वत्तम् । तैनाजिहित्तम् । अहमदि कोटियातं भगवण्डासने वालं वत्त्वसि ।' विवायव्यवान प्-४२८

सैकड़ों कमल भी जबाते हैं, हे देव ! तुम्हारा वह मुख आज सवाष्य क्यों है ?' 'राजा ने उत्तर दिया-—' राधानुत, न मुझे बन के विनास की विकात है, न राज्य के नाश का विचार है, और न किसी आध्य से ही मेरा वियोग हुआ है। मुझे केवल इस बात का सोच है कि पुज्य मिसुओ से मुझे विख्डुकना पड रहा है। मेंने प्रतिक्षा की बी, कि मगवान् बुढ़ के लिये सी करोड दान करूँगा, परन्तु नेरा यह मनोरष पूर्ण नहीं हुआ।'

अब जहांक ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये राज्यकोष से शेव धन को प्रदान करने का निरुवय किया। पर इसमें भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उस समय कुनाल का पुत्र (जहांक का पीत्र) सम्पदि (सम्प्रति) पुत्रवाब था। उसे अमास्यों ने कहा--स्मार! राज्ञा अशोक अब स्वत्य काल तक ही रहेगा। यह बन कुकुंटाराम मेजा जा रहा है। राजाओं की शक्ति कोश पर ही निमरक्तरती है। इसलिये (बन को कुकुंटाराम मेजन में) मना कर दो। कुमार ने माण्डागारिक को राज्यकोश से दान देने से मना कर दिया।

पहले राजा अधोक मुवर्णपात्र मे रसकर निश्चनों को गोजन में जा करता। था। पर अब इसका निषय कर दिया गया। किर उनने नीदी के पात्र में मीजन में जना वाहा, रख जिसकी मीजनुत्तित तहीं दी गई। फिर अशोक ने लोह के पात्र में भीजन में जना वाहा, रख जिसकी मीजनुत्तित तहीं दी गई। फिर अशोक ने लोह के पात्र में अग्नेज से जन कर परण किया, पर उसे बह भी नहीं करने दिया गया। अल में उसने मिट्टी के पात्र में कुट्टाराम के मिश्रों के लिये मीजन में जना चाहा, पर ऐसा करने से भी उसे रोक दिया गया। अब उसके पास केवल लाया अनेवला शेष बच्च गया, जो उस समय उसके हाथ में था। इसके अनत्तर अशोक ने सिविम होकर अमारायों और पौरां को बुला कर प्रवन्त किया— 'इस समय प्राप्त को राज्य का स्वामी कीन हैं ?' यह मन मुनकर अमाराय आसन से उठ लवा हुआ, और समय प्राप्त के राज्य नहीं के स्वामी है।" यह मुनकर अशोक को अन्व नी लाग मुनर रहे। अगुन्नों से अपने मुख मथ्यक को पीला करते हुए उसने अमारायों के कहा— पुत्र केवल मुझ पर हुपा कर झूट क्यां कह रहे हो। मैं तो राज्य से ज्युत हो गया हूं। वेर पात तो केवल यह आपा आविका ही श्री थे बच नया है, जिन पर ने रोग प्रमुच है। ऐसे पात्र तो केवल यह आपा आविका ही श्री थे बच नया है, जिन पर ने रोग प्रमुच है। ऐसे एस यो में पात्र तो केवल यह आपा आविका

विस्थावदान पू. ४३१

 <sup>&#</sup>x27;तिस्थंक्च तमये कुनालस्य तम्पदिनाय पुत्रो मुक्ताको प्रवति। तस्यामार्थरिवित्तम्। कुनार, आशोको रावा स्वरणकात्मवस्थायी, इवं व बच्चे कुकुँटारासं प्रेववेते कोतः-वित्तनस्य राज्ञानो निवारितत्तम्यः। यावाकुमारेण आच्छामारिकः प्रतिविद्धः। विव्यायवान प्. ४२९-४३०

इसके बाद राजा जशोक ने वह जावा जांवला ही कुर्कुटाराम के मिश्रुजों की सेवा में मेज विद्या, और यह कहला सेवा कि जो मौर्यकुरूवर त्यासबूर नरेज अडोक सम्पूर्ण 'अम्बुदीप का स्वामी' या, वह जब केवल जाये जीवले का ही स्वामी रह गया है। बुत्यों ने जब मूमिपित के सब अधिकारों को छीन लिया है। जब वह केवल इस जाये जॉवले को दान करने की स्थित मे रह गया है, जोर उसे ही बान रूप से मंत्र पहा है।'

दिव्याबदान की यह कथा महत्त्व की है। इसे यदि सर्वांश में सत्य न भी माना जाए. तो भी यह तो अवस्य स्वीकार करना होगा कि यह बास्तविकता पर आश्रित है। अशोक ने विहार, स्तुप आदि के निर्माण में कोटि-कोटि धन सर्च किया, यह निविवाद है। बौड-धर्म के प्रति उसकी जगाध श्रद्धा थी. और उसने दान पृथ्य मे कोई कसर शेव नहीं रखी। सम्मवतः, अशोक ने यह सब धन अपनी वैयक्तिक सम्मति में से व्यय किया था। विशास मागध साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट की अपनी सम्पत्ति इतनी अवश्य थी, कि वह दानपृष्य में गहपति अनाथ-पिण्डक की स्पर्धा कर सके। पर जब अपने दान-पृथ्य के लिये अज्ञोक ने राज्यकोश से धन लेना चाहा, तो अमात्यों ने उसे रोक दिया । सम्मदतः मन्त्रिपरिषद द्वारा अभोक का यह संकल्प अनचित ठहराया गया होगा । कौटलीय अर्थभास्त्र में जिन अठारह तीथों का परिगणन किया गया है, 'युवराज' भी उनमें से एक है। राजा के बादेश को कियान्वित होने से रोक सकते की कक्ति गरि गराज में ही निहित रखी गई हो. तो इमे अन जित नहीं कहा जा सकता। अमात्यों के निर्णय के अनसार यवराज सम्प्रति ने अशोक के विचार को कियान्वित नहीं होने दिया, दिव्यावदान की कवा इसी घटना को सुवित करती है। पर इससे यह परिणाम निकाल सकता कदापि सबत नही है, कि मौसे राजा म वैधानिक शासक थे, और उनकी शक्ति व इच्छा परिषद द्वारा नियन्त्रित थी। अशोक की धर्मिलिपियों से भी यह जात होता है कि इस यग में परिषद की सत्ता थी, और राजा के आदेशो पर उसमे विचार-विमर्श भी होता था। पर यह परिचद राजा की अपनी कृति थी. जिसके सदस्यों को वह राज्यकार्य में परामर्श देने के लिये स्वयं नियुक्त करता या और जो उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। यर जैसा कि हम चन्द्रगप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का निरूपण करते हुए लिख चुके है, मौर्य युग के राजा पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं थे । पुरानी परिपाटियो और वृढम्छ न्यवहार द्वारा उनकी शक्ति नियन्त्रित रहती थी, और प्राचीन प्रवाहा का अतिक्रमण कर सकता उनके लिये सम्भव नहीं था। राज्यकोश के बन का अपव्यय प्राचीन राजकीय मर्यादा के प्रतिकृत वा, इसी कारण बमात्यों ने उसका

 <sup>&#</sup>x27;त्यागसूरी नरेजोऽली ससोको सीर्यक्रम्बरः सम्बद्धीरेकररे मृत्या बालोऽम्यं मक्केकरः । मृत्येः स मृत्यितरख हुतास्त्रिका वार्ण प्रत्यकृति किलानकाव्यवेतातः ॥' विक्यायद्यस्य पु. ४३१-४३२

विरोध किया और सम्ब्रित द्वारा उसे रुकवा दिया। अशोक द्वारा राज्यकोश के अपस्यय को रोकने के लिये अमात्यों के साथ पौर भी एकत्र हुए थे। भौर्य यग मे पाटलिपन, तक्षणिला आदि नगरों मे पौर समाको की सत्ता थी . यह निविवाद है। मैगस्थनीज के यात्रा-विवरण द्वारा भी पाटलिपत्र की पीर समा पर प्रकाश पडता है। यह सर्वधा स्वासाविक था कि राजधानी पाटलियत्र के पौर राजकीय घन के अपन्यय को रोकते से असात्यों के साथ सहयोग करें। भारत के प्राचीन जनपदों मे पौर-जानपद समाओं की सत्ता थी, यह पहले प्रतिपादित किया जा चका है। श्री काशीप्रमाद जायसवाल ने मौथों के शासन से भी इन समाओं के महत्त्व का निरूपण किया है, और इन्हें केन्द्रीय विधानमण्डल के दो सदनों के रूप में प्रतिपादित किया है। कीटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर चन्द्रगप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम मीवंग्रय के झासन मे पीर-जानपद समाओं की क्या स्थिति थी, इस विषय पर प्रकाश डाल चके हैं। ये समाएँ मागव साम्राज्य के केन्द्रीय विभान-मण्डल के दो मदन न होकर उन जनपदों की समाएँ थी, जिन्हें मगब के विजिगीय राजाओं ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और जिनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता मौर्ययग से भी कायम थी। जिन पौरो ने अमात्यों के साथ मिल कर अशोक की स्वेच्छाचारिता पर अकृश लगाया था, वे पाटलिपुत्र की प्राचीन काल से चली जा रही पौर समा के ही सदस्य थे। मौर्य युग में इस प्रकार की पौर समाएँ तक्षशिला, उज्जैनी आदि अन्य नगरो में भी विद्यासन थी. और बौद्ध साहित्य की कवाओं में उनकी सत्ता के निर्देश भी विद्यमान है।

श्री जायसवाल ने अशोक की एक वर्मीलिप से जी जानपद मना की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस यर्मिलिप से किरायदार्थ राज्य है— "देवानाश्रिय श्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा—अमियंक को हुए छन्योस वर्ष बीत जाने पर में ने यह पर्मिलिप लिजवाशी। मेरे लजूक (रज्युक या राज्युक) बहुत-के लाखो प्राणियां और मनुष्यो पर जायत (नियुक्त) है। श्रीक्षहार (जिससोग) और वण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके सम्बन्ध में उन्हें भैंने अतपतिय (आत्मप्रस्थय—अपने ऊपर निर्मेर या स्वतन्त्र) कर दिया है। यह क्यों? जिससे कि लजूक आव्यत्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों में प्रवृत्त रहें, और जानपद जन का हित व सुख सम्पादित करें और उनके प्रति जनुग्रह कर सके। वे (लजूक) मुखीयन (सुख पहुँचाना) और दुःखीयन (दुःख पहुँचाना) को जानेंसे (लोगों के सुख और दुःख से परिचय प्राप्त करेंगे) और पर्यांतु (यर्मयुक्तो) द्वारा जानपद जन को मार्ग दिखायें। स्थों? जिससे कि वे हहलोक और परसोक से (सुक की) साधना कर सकें।" इसी वर्मीलिप में आये खलकर सी "आनपपर"

<sup>2.</sup> Jayaswal K. P. Hindu Polity

२. बिल्ली-टोपरा स्तम्म केब--बीचा केबा।

के हित और तुझ के सम्बन्ध में वयोक द्वारा की गई व्यवस्था का उल्लेख किया नया है। इस मंतिलिय में बाये हुए 'यानपद जन' का अभिन्नाय जानपद सना से है, भी आयसवाल कर इस मतं की मिर्पादित किया है। उनका करन है कि अयोक ने इस वर्गिलिय द्वारा लक्ष्म कंत्र कर प्रवास के किया कर कर के स्वास में किया के मत्र कर के मत्र वा नाम के प्रति अनुपह प्रविक्त कर सक्ते और साथ ही वर्गमुक्तों द्वारा उन्हें मानीमवर्षन की किया कर। पर जैसा कि हम पहले लिख कुंके है, नीचे सामान्य के केन्नीय सामान्य में किन्ती मीरिती कमानों की लता नहीं वी जिनके सदस्य जनता द्वारा निर्वासित होते हों, या जो अप्य प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हो। लजूक या रज्युक संवक महामान लालों की जनसंख्या के क्षेत्रों का सासन करते के लिये नियुक्त से और इस क्रमलिपिद द्वारा का का का प्रतिनिधित्व करते हो। तन विवास से कुंक कौर हित के लिये प्रयानकी एहें और उन्हें सामान्य के सम्बन्ध में की अपी पृथक कर से सत्ता प्रयान की प्रतिनिध्य करते हैं। तेन किया प्रमान की प्रवास के स्वास की स्वास के स्वस्त की स्वास करते हैं। ता जो अपी पृथक कर से सत्ता थी और जिन्हों आन्यत्व के सम्बन्ध के सामान्य की स्वास की सामान्य की स्वास की

 <sup>&#</sup>x27;राजोऽशोकस्य उत्तराच्यं तक्षशिकानमरं विषद्धम् । धुन्ता च रावा स्वयनेवाधि-प्रतिकतः । तत्तोऽपायेर्तरिकृतः । वेच कुनारः जेवस्यां तक्षात्मिक्यति । जय राज्याकृतकस्यान्य व्ययति । स्तत्व कुनारु गीलस्यति तक्षशिकानमरं तक्षात्मित्तुम् । कुनारु उत्तम्य । परं वैच पनिकस्यति ।...ज्यपूर्वेच तक्षशिक्षसम्प्रान्तारः । धृत्या च

विव्यावदान की इस कथा के अनुसार तलियां के जिन 'पीरी' ने चुन्दारमा अमात्यों की कुमार कुमाल से विकायत की थी, उन्हें केवल 'पुर के निवासी' नहीं समझा जा सकता। वे पीर क्या के सदस्य में, और तक्षविका नगर की और से वे कुमाल के स्वायत के किये उपस्थित हुए थे। कुमार को सन्वीयन करते हुए जिस पीर ने यह कहा था कि न हम कुमार के जियह है और न राजा अयोक के, दिव्यावदान में उसके ठिये एकवचन का प्रवोग किया गया है। सम्मवत, वह पीर साम जा अप्याल था और उसी ने तक्षविका की पीर समा की और से कुनाल का स्वायत किया था।

तक्षक्तिला में पौर समा की सता की सुचना दिव्यावदान की एक अन्य कथा से मी मिलती है। कथा इस प्रकार है-एक बार राजा अशोक बहत रुग्ण हो गये। रोग की अनेक चिकित्साएँ करायी गईं. पर उन्हें स्वास्थ्य लाम नही हुआ। उन्होंने सोचा, अब शी घ ही कुनाल को राजसिद्धासन पर अधिष्ठित कर स्वयं निविचन्त हो जाना चाहिये। जब यह बात रानी तिष्यरक्षिता को ज्ञात हुई. तो बह बहुत उद्दिग्न हुई। वह कुनाल की सीतेली मा भी और उससे बहत देख रखती थी। वह नहीं चाहती थी कि कुनाल राजगद्दी पर आरूब हो। उसने राजा से कहा-नुम्हारे स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व मुझ पर है, मै तुम्हे नीरोग करूँगी। उसने राजा की विकित्सा प्रारम्भ की। धीरे-धीरे राजा स्वस्य हो गया। रोग से मुक्त हो जाने के कारण राजा निष्यरक्षिता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे कोई वर मौगने को कहा। तिष्यरक्षिता ने सात दिन के लिये राज्य की याचना की। अपने वचन के पालन के लिये राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। राज्य पाकर तिप्यरक्षिता ने सोचा-यह उत्तम अवसर है, अब कुनाल से बदला लिया जा सकता है। उसने एक कपटलेख तैयार कराया और उस द्वारा तक्षशिला के पौरों को यह आजा दी कि कुनाल (जो उस समय नक्षिताला का 'कुमार' बा) को अन्वा कर दिया जाए। उसने लिखा-'प्रचण्ड बलवान अशोक की तक्षशिलाजन को यह आजा है कि इस शत्र की आँखें निकाल दी जाएँ, यह मौर्य वंश का कल क है।' राजा अशोक को जो कार्य तत्काल कराना होता था. उसे वह अपनी दन्तमुद्रा से मृद्रित करा देता था। तिष्यरक्षिता ने सोचा कि इस कपटलेख

तक्तिराज्यौरा अर्थेत्रिकाणि योजनानि मार्गक्षोणां नगरक्षोणां च कृत्वा पूर्णकुम्श्रीः प्रत्यवगताः । चल्यति

श्रुत्वा तक्षशिला पौरा रत्नपूर्णघटादिकाम् ।

गृह्य प्रस्युज्जनामाञ्च बहुमान्यं नृपारमञ्जस् ॥

प्रत्युवगम्य कृताञ्चलिक्वाच । न वयं कुमोरस्य विद्वाः न राजोऽसोकस्य । अपितु कुद्धात्मानोऽमात्या आगत्या स्माकवपमानं कुर्वन्ति । याचत्कुनाल महता सम्मानेन तक्षत्रिकां प्रवेतितः ।" विव्याववान एटट ४०७-४०८।

 यावत राजा तिष्मरिकतायाः सस्ताहं राज्यं वसम् । तस्या बुद्धिरुत्यका । इदानीं निवास्य कुनालस्य वैरं निर्वातिमत्त्रयम् तथा क्षण्यकेको किकितस्तकतिकानां को भी राजा की दत्तवमुद्रा से मुद्रित कर के ही जेवना ठीक होगा। अन्यया, पौर उस पर विकास नहीं करेंगे। इसलिये जब राजा तो रहा था, ती तिष्यरक्षिता ने उस आजा को रहा था, ती तिष्यरक्षिता ने उस आजा को सत्तमुद्रा से मुद्रित कर दिया। जब यह आजापन तक्षित्वण पृष्टेमा, तो पौरजानपरों को बहुत शास्त्र में के कुनाल के मुणों तथा सत्कार्यों के कारण उसे बहुत पसन्द करते थे। उनकी साहत न हुआ, कि कुमार को राजकीय वादेव की सूचना दें। पर बहु लेक राजा अयोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित था। अत. न उसकी उपेक्षा की वासकती थी, और न उसके अनुसार कार्य करने में दिलम्ब कर सकता हो सम्मव था। तुरन्त वह राजाजा कुनाल के सम्मुख प्रस्तुत की गई। उसे देख कर कुनाल ने कहा, राजा की आजा का पासन होना हिन्स स्वार्थ । उस ने स्वयं विकास को बुक्ताया और अपनी आखि स्वयं ही बाहर निकल्य वी।

इस कथा की सम्यता के सम्बन्ध में विचार करना निरषेक है। पर इसमें ब्याग देने योग्य बान यह है कि कुनाल को अन्या कर देने के लिये वो राजाज्ञा तिष्यरिक्षता द्वारा भेजी गई थी, वह सक्षयित्मा के 'गोरों के नाम थी। यदि रोरो का अमिन्नाय पुर निवासी समझा जाए, तो क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि तक्षयित्मा नगरी के निवासियों को यह राजाज्ञा दी गई थी कि वे कुनाल को अन्या कर दें। दिष्यावदान में पीर शस्य का उपयोग जिस दाग ने किया गया है, वह स्पष्ट रूप से एक सस्या को सुचित करता है। अधीक के ममय में भी तक्षयित्मा जादि पुरो में पीर समा की सत्ता थी, यह वात असदित्स है।

अघोक की घर्मिलिपियों मे राजा के लिये 'देवानाप्तिय' और 'प्रियद्वर्सी' विद्येषणों का प्रयोग किया गया है। मारत के राजाबों के लिये 'देवानाप्तिय' विद्येषण नवा था। अद्योक से पूर्व के सीर्य अध्या किसी अन्य राजवां के राजाबों ने अपने लिये इस विद्यावण का प्रयोग किया हो—इसका कोई सकेत प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं होता। सम्मवतः, सबसे पूर्व अधोक ने ही अपने को देवताओं का प्रिय कहना प्रारम्भ किया था। यह व्याप देने योग्य है कि अद्योक की वर्मालिपयों में कही भी पुरोहित का उल्लेख नहीं हुआ है। कोटलीय अर्थवाशन के अनुसार सावन में पूर्राहित का स्थान बहुत उच्च है। वह राज्य की अह्य शास्त्र का प्रतिनिधित्य करता है। राज्य में वो शक्तियों प्रथान होती है, ब्रह्म और सत्र । इन दोनों के बहुयांग से ही राज्य अर्थवा की पुरोहित का प्रतिनिधित्य को प्रयोद्ध करता है। पुरोहित का स्थान को प्राय स्थान के स्थान स्थान होती है। क्षा और

पोराचा कुनाकस्य नवनं विनासंवितव्यक्तितः। आह व । राजा द्वारोको सरुवान् प्रवच्यः आसायवत् तकसिकाचनं द्वि । उद्धार्थता रोजनास्य सत्राः नीर्यस्य वंशस्य कक्ष्युः एवः ॥ राजोओकस्य वत्र कार्यम् आसु वरिप्रान्यं जबति बस्तसृत्रया मृदयति ।' विव्यासदानः प्रक ४०९–४१०

अनुसरण करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का करता है। यदि अशोक के शासन में मी प्रोहित का महत्त्वपूर्ण स्थान होता, तो उसकी वर्मेलिपियो में कहीं न कही प्रोहित का उल्लेख अवस्य होना चाहिये था। अशोक ने धर्मविजय की नीति को अपनाया था और उसकी सफलता के लिये वर्म-महामात्र आदि नये राजपदाधिकारी भी नियक्त किये थे। धर्म के लिये अशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया. अपनी धर्मलिपियों में उसने बार-बार उसका उल्लेख किया है और साथ ही उन उपायों का भी जिनका उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयोग किया। पर कही भी उसने पूरोहित का उल्लेख नहीं किया। चन्द्र-गुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था में पूरोहित का सहयोग व समर्थन किसी भी राजकीय नीति की सफलता के लिये जावस्यक था। सम्भवतः, बौद्ध धर्म के प्रभाव मे आ जाने और अन्ततोगत्वा बौद्ध धर्म मे दीक्षित हो जाने के कारण अशोक को भारत की ब्रह्मशक्ति (ब्राह्मण वर्ग) का सहयोग प्राप्त नहीं रहा था। यह भी सम्मव है, कि उसे इस वर्ग के विरोध का भी सामना करना पढ़ रहा हो। ब्रह्मशक्ति के साहाय्य से विरहित अशोक ने यदि जनता के सम्मल यह प्रदक्षित किया हो, कि वह तो देवताओं का प्रिय है, स्वय देव वर्ग उसके साथ है--तो यह सर्वधा स्वाभाविक है। अशोक ने जो 'देवानाप्रिय' विशेषण अपने लिये प्रयक्त करना प्रारम्भ किया, उसका कारण सम्भवत: यही था। शायद वह अपनी प्रजा को यह प्रदर्शित करना चाहता या कि जब वह स्वयमेव देवताओं का प्रिय है, तो उसे बाह्मण-पूरी-हित की जावस्यकता ही क्या है ? अनुष्ठान, कर्मकाण्ड आदि द्वारा पुरोहित देवी शक्तियो का जो साहाय्य प्राप्त कर सकता था, वह उसे देवताओं का प्रिय होने के कारण वैसे ही प्राप्त है। अशोक ने अपनी एक धर्मलिपि में इस बात का भी दावा किया है, कि उसके पराक्रम (उद्योग) के परिणाम-स्वरूप जम्बद्वीप में देवता और मनध्य एक दसरे से मिश्र हो मये है-परस्पर मिल-जल गये हैं। यह बात भी इसी तथ्य की ओर निर्दिष्ट करनी है, कि अक्षोक ने अपने लिये 'देवानाप्रिय' विशेषण एक विशेष प्रयोजन से ही प्रयक्त करना पार म किया था। देवताओं के साथ अपना चनिष्ठ सम्बन्ध प्रदक्षित करके ही वह पूरी-दित के अमाव की कमी को परा कर सकता था।

#### (३) महामात्र और अन्य राजकर्मचारी

कीटलीय अवंबान्त्र ने राज्य के प्रधान पदाधिकारियों के लिये 'वमात्य' सब्द का प्रयोग किया गया है। विविश्व प्रकार की परलों में जो व्यक्ति वरे उतरें, उन्हें राजा वमात्य पद पर नियुक्त करता था, और कार्य की बावश्यकता को दृष्टि में रख कर उनमें

१. 'तमाचार्य शिव्यः पितरं पुत्रः मृत्यस्त्वानिगमिव चानुवर्तेत ।' कौ. अर्थ. १।९

२. 'ब्राह्मणेनैवितं कत्रं मन्त्रिमन्त्राजिमन्त्रितम् ।

व्यवस्थितसम्त्यन्तं शास्त्रानुगमशस्त्रितस् ॥' कौ. अर्थ. १३९

से कुछ की मन्त्री के पद पर'। कौटलीय वर्षशास्त्र में 'महामास्य' शब्द भी प्रमुक्त हुआ है,' जिससे सुचित होता है कि अधिक महत्त्व के पदो पर जो असात्य नियक्त किये जाते थे. उन्हें महामात्य कहते थे । इन्ही महामात्यों को बशोक ने अपनी धर्मलिपियों में 'महामात' और 'महामात्र" कहा है। निस्सन्देह, ये राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, और विभिन्न प्रान्तों के 'कुमारो' (कुमार-शासको) की भी वे शासन-कार्य में सहायता किया करते थे। इसीलिये अशोक ने अपने जो आदेश शिलाओ और स्तम्भों पर उत्कीर्ण कराये हैं, उनमें महामात्रों को सम्बोधन किया गया है और उन्हीं से उन आदेशों को क्रियान्वित कराने की अपेक्षा की गई है। जो आदेश कुमारों को सम्बोधित हैं, वे भी कुमारो और महामात्रों के नाम है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे बहत-से राजपदाधिकारियो (अमात्यो और अध्यक्षो) नथा उनके कार्यों का विशव रूप से बर्णन किया गया है। इनमें से कौत-से बमात्य महा-मान्य की स्थिति रखते थे, इस सम्बन्ध मे भी कुछ निर्देश अर्थशास्त्र मे विश्वमान है। जिन्हें कौटल्य ने अञ्टादश तीर्थ कहा है, अवश्य ही उनकी स्थित महामात्य की होती थी। इन सब पर हम इस ग्रन्थ के पहले एक अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। अशोक ने अपनी धर्म लिपियों में जिन महामात्रों का उल्लेख किया है, उनसे कौन-कौन से शासना-विकारियों का ग्रहण होता था---यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। पर इन महामात्रों का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तृत था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जहाँ एक ओर इनमें यह जाजा की जाती थी. कि ये बौद्ध सब में फट न पड़ने दे और जो मिक्ष् या मिक्षुणी सब में फुट डालने का यत्न करे उसे ब्वेत वस्त्र पहना कर बहिस्कृत करा दें, वहाँ दूसरी ओर उनसे धर्मश्रावण और धर्मानुशासन का कार्य भी लिया जाता वा और उन्हें इसके लिये बहुधा अनुसंघान (दौरे) पर भी जाना होता वा । शासन के प्रमुख पदों पर होते के कारण राज्य के प्रति उनके जो कर्तव्य थे. उनका पालन तो उन्हें करना ही होता था।

नगल-विवोहालक (नगर-व्यावहारिक) सक्रक राजपदाधिकारी अवस्य ही महासाव की स्थिति रखते थे। थीली शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख में 'नगर-व्यावहारिका.' के साथ 'महामात्रा.' विशेषण दिया गया है। ये महामात्र नगर-व्यावहारिक तोसली में नियुक्त थे,

१. की. अर्थ. १।४

२. की. अर्थ. ११९ कौटलीय अर्थजास्त्र की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'महामात्य' के स्थान पर 'महामात्र' सब्द भी प्रयुक्त किया गया है।

३. बौली विका और बौगढ़ विका के पथक बतिरिक्त लेका।

४. चतर्वत्र जिलालेख (विरमार)-सटा लेखा

५. सब् स्तम्भ-लेख (सारनाव, प्रयाग) ।

और इन्हें सम्बोधन करके बक्षोक ने अपनी एक अतिरिक्त घर्मेलिपि लिखबायी थी। इसी प्रकार जीवत जिला के प्रवस जितरिक्त लेख में समापा के महामात्र नगर-स्थायहारिकों को सम्बोधन किया गया है। ये नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजपदाधिकारी थे. और बहत-से हजार मनच्य इनके अधिकार-क्षेत्र में होते ये। कीटलीय अयंशास्त्र मे को अब्दादक लीर्च परिमणित हैं, उनमें 'पौर व्यावहारिक' नी हैं'। 'पौर' को ही अन्यन 'नागरक' भी कहा गया है। वह पर या नगर का प्रधान शासक होता था। व्यावहारिक वर्मस्वीय न्यायालय के न्यायाचीश को कहते थे, जिसकी एक अन्य सज्ञा 'वर्मस्य' भी थी। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार नागरक (पौर) और व्यावहारिक (धर्मस्य) दो पद्यक अमान्य या महामान्य थे. जिनके बेतन की दर बारह हजार पण वार्षिक थी। अशोक की वर्गलिपियों में आये 'नगर-व्यावहारिक' से दो प्वक-प्यक महामात्र अभिन्नेत है या एक महामात्र-इस प्रकृत पर विद्वानों में मतमेद है। माण्डारकर के अनुसार नगर-व्यावहारिक संज्ञक एक महामात्र होता था," जबकि जायसवाल के मत मे यह शब्द नागरक और व्यावहारिक संज्ञाओं के दो महामात्रों को सचित करता है'। इनमें से कौन-सा मत सगत है, यह निर्णय कर सकना सुगम नहीं है। जीगढ़ शिला के प्रथम अतिरिक्त लेख मे नगलक (नागरक) संज्ञा के महामात्रों का भी उल्लेख किया गया है--- 'इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी गई, ताकि महामात्र नागरक शास्त्रत समय तक इसका पालन करें।" इसी धर्मलिपि की जो प्रतिलिपि बौली-शिला पर उत्कीर्ण है, उसमे 'नवलक' के स्थात पर 'नगल वियोहालक' शब्द प्रयक्त हुआ है- 'इस प्रयोजन से यह धर्मलिपि लिख-वायी गई. ताकि नगर-ज्याबहारक शाख्वत समय तक इसका पालन करें।" इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि 'नागरक' और 'नगर-व्यावहारिक' दोनो एक ही महा-मात्र के खोतक हैं। कौटलीय अवंशास्त्र में नागरक और व्यावहारिक शब्द दो प्यक अमात्यों के लिये आये हैं। चन्द्रगृष्त मौर्य के समय मे नगरों के शासक को नागरक कहते थे. और व्यावहारिक का कार्य न्याय करना होता था। उस समय शासन और न्याय के कार्य दो पथक राजपदाधिकारियों के हाथों में थे। भौली और जीगढ--दोनों के पथक

१. कौ. अर्थ. १।८

२. की. अर्थ. २।३६

३. की. अर्थ. ३।१

४. की. अर्थ, ५।३

ч. Bhandarkar : Ashoka, p.56

C. Jayaswal K. P. Hindu Polity. Vol. II p. 134

७. 'एताये च मठाये इयं लिखिता लिपी एन जहाजाता नजलक सस्यतं समर्थं एतं युवोयृति।'

८. 'एताये अठाये इयं लिपि लिकित हिंद एन नगलवियोहालका सस्पतं सन्वयं वृत्रोगृति ।'

बतिरिक्त लेख कलिख के सम्बन्ध में हैं। बसोक ने कलिख को जीत कर अपने 'विजित' में सम्मिलित किया था। शोसली और समापा कलिक के मक्य नगर थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन नगरों के बासन के लिये नियक्त अमात्यों (नागरकों) को न्याय सम्बन्धी कतिपय अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे, जो नये जीते हुए प्रदेश के सुशासन के लिये समीप्ट या । इसीलिये इन्हें नागरक और नगर-आवहारक-दोनो संज्ञाएँ दी गई है । इनके कार्य शासन और न्याय-दोनो के साथ सम्बन्ध रखते थे. यह धौली और जीगढ शिलाओ के प्रथम अतिरिक्त लेख से स्पष्ट है। यह लेख तोसली और समापा के नगर-व्यावहारक महामात्रों को ही सम्बोधित है--''कोई पूरुष ऐसा हो सकता है जिसे बन्धन (कारागार) अथवा परिक्लेश (शारीरिक यातना) का दण्ड मिला हो। किन्तु इस प्रसंग में (यह भी सम्भव है कि किसी का) अकस्मात् (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन हवा हो. और उसके कारण बहुत-से व्यक्ति अत्यधिक दुःख उठा रहे हों। इसलिये आपको यह इच्छा करनी चाहिये, क्या (इच्छा) ? यह कि हम मध्य (निष्पक्ष) मार्ग का अनुसरण करें।"" इसी धर्मिलिपि में आगे यह लिखा गया है-"इस प्रयोजन से यह (धर्म) लिपि लिखवायी गई कि जिससे नगर-ज्यावहारिक शाव्यत (सब) समय ऐसी चेच्टा करे जिससे किसी को अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) बन्धन और अकस्मात (पर्याप्त कारण के बिना) परिक्लेश का दण्ड न मिले।" इन उद्धरणो से स्पष्ट है, कि नगर-व्यावहारिक महामात्रों का मुख्य कार्य न्याय सम्बन्धी था। किसी को कारावास या शारीरिक यातना का दण्ड देना उन्ही का कार्य था। अञ्चोक चाहता था. कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना दण्ड न पाए। वह अनमन करता था, कि ईर्ध्या, क्रोध, जल्दबाजी, निष्ठरता, आरुस्य आदि के कारण न्यायाधील होने व्यक्तियों को भी काराताम का लारीरिक वातना का रण्ड दे सकते हैं. जो निरपराची हो या जिनका अपराच इतना शम्बीर न हो कि उन्हें ऐसे कठोर दण्ड दिये जाएँ । इसी कारण उसने तोसली और समापा के नगर-क्यावहारिकों को ईच्या. कोष, जल्दवाजी, आलस्य आदि दोषो से मक्त रहने के लिये प्रेरित किया था। निस्सन्देह, नगर-व्यावहारिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र वे. और कारावास व शारीरिक यातना के दण्ड देना उन्हीं के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत था। कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार व्याव-हारिक धर्मस्थीय न्यायालयो के न्यायाधीको को कहते थे। पर अकोक के नगर-व्यावहारिक महासात्र त्याय के साथ-साथ नगर के झासन का भी जरूनालन करने थे ।

अक्षोक की पर्मिलिएयों मे अनेक प्रकार के राजपदाधिकारियों और राजकर्मचारियों का उल्लेख है। ये प्रादेशिक, रञ्जुक (लजूक या राजक), युक्त (युत), प्रतिवेदक और पुरुष हैं। प्रादेशिक रञ्जुक और युक्त —हन तीन पदाधिकारियों को साथ-साथ लिखा

 <sup>&#</sup>x27;एक युक्ति पि जांच वे बंबनं वा चालिकिलं जकस्मा तेन वयवंतिक जने च...ह क्ले दक्षिय दुवाबति तत दक्षितिको युक्तिह किति वहां परिणावकेण ति।'

गया है, और वह भी एक निश्चित कम से, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इनमें मुक्त सबसे स्रोटे पदाधिकारी है. और प्रावेशिक सबसे बढ़े । इसी अध्याय में ऊपर यह लिखा जा चुका है कि अशोक का 'विजित' (राज्य) पाँच चकों या प्रान्तों में विभक्त वा, और प्रत्येक प्रान्त के अनेक विमाग से जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रादेशिक स्पष्ट रूप से प्रदेश के शासक की संज्ञा थी। रज्जुक या राजुक के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में बहत मतमेद है। कौटलीय अर्थशास्त्र में 'बोर रज्जक' नामक एक राज-कर्म वारी का उल्लेख है। कौटल्य ने यह विधान किया है, कि यदि दो ग्रामों के मध्यवर्ती प्रदेश में किसी व्यापारी का माल चोरी चला जाए वा लोवा जाए, तो विवीताध्यक द्वारा उसकी क्षतिपृति की जाए। पर यदि यह चोरी या अति ऐसे स्थान परहो जो विवीत (चरागाह) के क्षेत्रमें न आए, तो अति-प्रति की उत्तरदायिता बोररञ्जू क पर रहे। इससे यह सुचित होता है, कि बोररञ्जूक एक ऐसा राजकर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति प्राय विवीताध्यक्ष के समकक्ष थी और जिसका एक प्रधान कार्य व्यापारियों के साल की कोरी आहि से रक्षा करना था। मौर्य यग मे मारत की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी। ग्रामों के बीच में बहुत-सी असि विवीत के रूप मे रहती थी, जो प्रायः झाडियो और जंगलों से आच्छादित होती थी। इस विधीत-मिम से आने-जाने बाले व्यापारियो आदि की सरका के लिये एक पथक अमात्य या राज-पदाधिकारी नियक्त किया जाता था, जिसे 'विवीताध्यक्त' कहते थे। इस विवीताध्यक्त के अन्य भी अनेकविष कार्य थे, जिन्हें यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। पर विभिन्न ग्रामों के बीच की जो ममि विवीत के रूप में न हो, जहाँ खेती की जाती हो, उसमें यदि किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाए या खो जाए, तो उसकी उत्तरदायिता चोररज्जक की मानी जाती थी। विवीत अभि के सम्बन्ध में जो कार्य विवीताध्यक्ष के थे. वहीं कपि-योग्य अभि के लिये चोर-रज्जक के थे। कौटम्य ने जहाँ राजकीय आमदनी के साधनो का परिगणन किया है, उनमे 'राष्ट्र' वर्ग के माधनों में दो साधन रज्ज और बोर-रज्ज मी है। इस प्रसग में रज्जु का अर्थ मलीमांति स्पष्ट नहीं है। यही बात चोररज्जु के विषय में भी है। जातक कथाओं में रज्जक या रज्ज गाहक अमध्य (अमात्य) का उल्लेख मिलता है। सम्मवतः, इस अमात्य या राजपदाधिकारी का कार्य खेती की पैजाइडा करना होता था. जिसके लिये वह रज्ज (रस्सी) का प्रयोग करता था। क्रीटल्य ने रज्ज को राजकीय आमदनी का अन्यतम साधन इसीलिये माना है, क्योंकि खेतों और अमि की पैमाइश करते

१. चतुर्वञ शिलालेख--ततीय लेख ।

प्रामान्तरेषु वा मुचितं प्रवासितं विवीताध्यको बळात् । अविविश्वीतामां घोर-रज्यकः । की. अर्थ, ४।१३

३. की. अर्थ. २।६

Y. Fich-The Social Organisation in North-East India pp. 148-151

समय सरकार एक कर बसूल करती थी, जिसे 'रज्जू' कहते थे। मूमि की पैमाइस से सम्बन्ध रक्तनेवाके राजकर्मचारी ही रज्जूक या राजुक कहाते थे। चौर-रज्जूक, सम्मवत, 'से राजकर्मचारी थे,जो रज्जुको की ज्योनता में आपारियों के मारू आदिकी रक्ता के जिसे उत्तरदायी माने जाते थे। स्वाप रज्जूक और चौररज्जूक का अमिन्नाय स्पष्ट नहीं है, पर यह सुनिश्चित कप से कहा जा सकता है, कि इनका सम्बन्ध देहाती असे के साथ या और ये जहीं मूमि की पैमाइस आदि का कार्य करते थे, यहाँ साथ ही जोगों की जान और साल की रक्ता की मानक्त से स्वाप्त करते थे।

अशोक की बर्मलिपियों में रज्जकों का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उससे सुचित होता है कि ये बहत-से लाखो व्यक्तियों के ऊपर नियक्त वे और इन्हें न्याय और दण्ड के सम्बन्ध में भी बहत-से अधिकार प्राप्त ये । अशोक ने लिखा है---"देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा-अभिषेक को हुए छुम्बीस वर्ष बीत जाने पर मैंने यह पर्मेलिपि लिख-वायी । मेरे लजक (रज्जक या राज्क) बहत-से लाखो प्राणियों और मनुष्यों पर आयत (नियक्त) है। अभिहार (अभियोग) और दण्ड के जो (अधिकार उन्हें प्राप्त) है, उनके मम्बन्ध में मैने उन्हें अतपतिय (आत्मप्रत्यय-अपने ऊपर निर्भर मा स्वतन्त्र ) कर दिया है। यह क्यों ? जिसमे कि लजक आव्यस्त और निर्मय होकर (अपने) कार्यों मे प्रवस्त रहें और जानपद जन का हित व सख सम्पादन करें और उनके प्रति अनग्रह कर सकें।"" इस बर्मिलिप द्वारा रज्जको के अभिप्राय और स्थिति के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण झाते ज्ञान होती है। रज्जको का अधिकार-क्षेत्र इतना अधिक विस्तत था. कि उसमें बहत-से लाख (कई लाख) व्यक्ति निवास करते थे। उन्हें अभियोग लगाने और दण्ड देने का भी अधिकार था. और उनके कार्यों का सम्बन्ध न्याय से भी बा। अजीक ने उनके अधिकारों से और मी अधिक विद्विकर दी बी. ताकि वे आववस्त और निर्भय होकर अपने कर्तव्यो का पालन कर सके। उनका एक प्रधान कार्य जानपद जन(जनपदो में निवास करनेवाले मनप्यों) के हित और सुख का सम्पादन करना था। रज्जकों के वे सब कार्य प्राय: वही है, जो नगर-व्यावहारिकों के हैं। अन्तर केवल यह है, कि नगर-व्यावहारिकों का कार्यक्षेत्र नगर या पूर था, और रज्जुकों का जनपद (देहात) । वे जानपद जन के हित-कल्याण का साधन करते थे, और नगर-व्यावहारिक नगर निवासियों के हित-कल्याण का। रज्जकों के अधि-कार-केत्र इतने बडे थे. कि उनमे कई लाख मनव्यों का निवास होता था। इसके विपरीत नगर-व्यावहारिको का अधिकार-क्षेत्र बहत-से हजार (कई हजार) लोगों पर था। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि नगर-व्यावद्वारिक की नियंक्ति केवल एक नगर के लिये की जाती थी, जबकि रज्यक एक विशाल देहाती क्षेत्र का शासक होता था। सम्मवतः. रण्जुक प्रादेशिक की तलना में हीन स्थिति का अधिकारी था. और उसका जासन-क्षेत्र

१. बेहुली-टोपरा स्तम्भ केख--- बतुर्व केख ।

प्रदेश के एक विभाग तक ही सीमित रहता था। हम ऊपर लिख चके हैं, कि विशाल मीर्य साम्राज्य पाँच प्रान्तों मे विभक्त था। प्रान्तों के विभाग प्रदेश कहाते थे. और प्रदेशो के विमाग आहार। यदि प्रादेशिक प्रदेश के शासक की सज्ञा थी, तो रज्जक को 'बाहार' का शासक मानना होगा। पर यह केवल अनुमान-मात्र है। मुनिश्चित बात यह है, कि रज्जक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महामात्र होते थे, जिन्हे न्याय और दण्ड-सम्बन्धी अधिकार भी पाप्त थे। अशोक ने उनके अधिकारों में बहुत वृद्धि कर दी थी, और उन्हें प्रायः स्वायत्त शासक की स्थिति प्रदान कर दी थी। अशोक ने लिखा है--''जिस प्रकार योग्य वाय को सन्तान सीप कर (माना-पिता) निव्चिन्त हो जाते हैं कि योग्य बाय हमारी सन्तान को सख प्रदान करने की बेध्टा कर रही है। इसी प्रकार मैंने जानपद (जन) के हित-सख के लिये रज्जक नियक्त कर दिये हैं, ताकि वे अभीत (निर्मय) और आश्वस्त होकर मनोयोगपूर्वक अपने कार्यों के सम्पादन में प्रवत्त रहें। इसीलिये मैंने रज्जको को अभिहार और दण्ड में स्वायत्त किया है।"" अशोक की वर्म विजय का क्षेत्र बहुत क्यापक था। वह केवल बड़े नगरो तक ही सीमित नहीं था. अपित ग्राम. विवीत, अटबि आदि सब उसके अन्तर्गत थे। मार्गो पर छायादार वृक्ष लगवाकर, आश्रय-स्थान (सराय) बनवा कर, कूएँ खुदबाकर और इसी प्रकार के कितने ही अन्य लोकोपकारी कार्यों को सम्पादित कर अशोक जनता के जिस वर्ग के हित और सुख की व्यवस्था कर रहा था, वह देहातों में ही निवास करती थी। अशोक के जो महामात्र अपने राजा का अनकरण कर धर्म-यात्राओ और अनस्थान के लिये जाते हो, वे भी जानपद जन के साथ सम्पर्क मे आने, उसे धर्मधावण कराने और उसे धर्म के अनुवासन में लाने के लिये ही प्रयत्न करते है। इन सब कार्यों को सम्पादित कर नकना तमी सम्भव था, जब कि उन राजपदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहे जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र देहातो में था। ये राजपदाधिकारी रज्जक ही वे। इसी लिये अशोक ने उनके अधिकारो और शक्ति में बृद्धि की, उन्हें स्वायत्त स्थिति प्रदान की. और जनता को उनके हाथों में ऐसे सौंप दिया, जैसे माता अच्चे को योग्य बाय को सौंप देती है। प्रादेशिक और रज्जक के साथ ही युत (युक्त) का भी अशोक की धर्मलिपियों में

प्रावाशक जार रुज्कुक स्थान हा यूत (युन्त) का मा नशाक का वमालायमा म उल्लेख हुना है। कीटलीय वर्षशास्त्र में लिखा है कि जैसे जल मे रहती हुई मछिलमें के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब जल पीती है, ऐसे ही (राजकीय) कार्यों में नियुन्त युन्तों के बारे में यह नहीं जाना जा सकता कि वे कब घन का अपहरण करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युन्त ऐसे राजकर्मचारी ये, जिक्का सम्बन्ध राजकीय करों को वसूल करनेवाले विमान के साम चा। बशोक के सासन में मी इनकी नहीं स्थित तो, जो चन्त्राप्त मोर्ग के समय में थी। सम्बन्धतः, ये रज्जुकों की अवीनता में सरकारी करों को वसूल करने का कार्य करते थे। व्हास प्रावेशकों और रज्जुकों के समान ये भी

१. बेहली-टोपरा स्तम्म लेख-चतुर्व केखा।

राजपदाधिकारी है, पर उनकी नुलना में इनकी स्थिति हीन थी। यह निर्धारित कर सकना कठिन है कि सुक्तों की गणना भी महामात्रों में होती थी या नहीं।

अशोक की धर्मलिपियों में पुलिस (पुरुष) संज्ञक राजकर्मवारियों का भी उल्लेख है। इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कही गई है---'रज्जक भी मेरी परिचर्या (सेवा) की चेष्टा करते हैं। मेरे पुरुष भी (मेरी) इच्छाओं का पालन करेंगे। जिस प्रकार रज्जक मेरी सेवा की बेष्टा करते हैं, वैसे ही ये (पुरुष) भी कुछ (लोगों) को उपदेश करेंगे।" इम धर्मेलिपि से यह मुक्ति होता है. पुरुष भी रज्जकों के समान ऐसे राजकमंचारी थे जो राजा अशोक की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर थे। रज्जकों द्वारा अशोक की सेवा का यही रूप था. कि वे धर्मविजय की नीति को सफल बनाने के सम्बन्ध से उसकी इच्छा की पूर्ति के लिये तत्पर रहें। जैसे रज्ज़ क 'बहत-से लाखों' व्यक्तियों पर नियक्त थे, बैसे ही 'पुरुपों' के अधिकार-क्षेत्र में भी बहत-से लोग थे। अशोक ने इस तथ्य को इस प्रकार प्रगट किया है-- "इस प्रयोजन से मेरे द्वारा अर्मश्रावण सुनाये गये, विविध प्रकार के धर्मान-शासन आजप्त हुए जिससे मेरे पुरुष जो बहुत जनों में नियन्त है. उनको सर्वत्र दोहरायेंगे और उनका विस्तार करेंगे।" इस प्रसग मे यह बात ध्यान देने योग्य है, कि अशोक ने रज्जुको को 'बहत-से लाखो' व्यक्तियो पर, नगर-व्यावहारिको को 'बहत-से हजारों' जनो पर और पुरुषों को 'बहुत-से' जनो पर नियुक्त कहा है। यह मेद अकारण नहीं है। इससे राष्ट है, कि रज्जको का अधिकार-क्षेत्र नगर-व्यवहारिकों की अपेक्षा अधिक वहा था. और पुरुष इन दोनों की तुलना में छोटे राजकर्म चारी थे। एक वर्मलिपि में अशोक ने तीन प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया है-"उज्बतम धर्मकामता, उज्यतम (आत्म-)परीक्षा, उच्चतम शश्रपा, उच्चतम (धर्म-) भय और उच्चतम उत्साह के बिना ऐहलीकिक और पारलौकिक (कल्याण) दू.सम्प्रतिपाद्य है। किन्तु मेरी यह वर्मानुशिरिट (धर्मानुशासन) धर्मांगेक्षा और धर्मकामता कल और कल (निरन्तर) बढी है और बढ़ेगी ही । और मेरे उत्कृष्ट, मध्यम तथा गम्य (निम्न) पुरुष (मेरे धर्मोपदेश का) अनुसरण करते है और मम्पादन करते हैं। चपल (अस्थिर वित्त) को भी वे (धर्म का अनुसरण) कराने में समर्थ है। " उत्कट्ट, मध्यम और निम्न-तीनो प्रकार के 'पुरुप' अशोक के धर्मानशासन मे सहयोग प्रदान कर रहे थे, यही यहाँ सूचित किया गया है।

कौटलीय अर्थशास्त्र मे भी 'पुरुष' का उल्लेख किया गया है। वहाँ 'पुरुष' के साथ आप्त विशेषण दिया गया है," जो उत्कृष्ट के समकक्ष है। ये आप्त पुरुष सम्निषाता को

१. बेह्मली-डोपरा स्तम्म लेख--वौथा लेख

२. बेहुकी-डोपरा स्तम्ब लेख-सातवाँ लेख

३. बेहली-डोयरा स्तम्भ लेख --पहला लेख

४. की. क्षर्व, शप

राजकीय कर्तव्यों के पालन में सहायता प्रदान किया करते थे। वर्षवास्त्र में गृढ़ पुरुषों का मी विवाद रूप से वर्णन है। इन्हें स्ववेश और विवेशों में नियुक्त किया जाता था, और ये विविध्य प्रकार के छप्पवेश वनाकर प्रेद केने का कार्य किया करते थे। पर अशोक ने जिन पुरुषों के विवध में जिला है, वे गृहपुरुष न होकर वे पुरुष है जिनके जिये कीटस्य ने 'आप्त' विशेषण का प्रमोग किया है।

बह्योक ने अपनी धर्मीलिपियों से 'प्रतिवेदक' नाम के जिन राजकर्मचारियों का उल्लेख किया है, उनका कार्य राजा को वासन और जनता-सम्बन्धी सब बातों की सूचनाएँ प्रदान करते रहुना था। चन्द्रमुन्त मीयें के बासन काल में चुन्तचर विकास बहुत समिति था, और कोटलीय अर्थहास्क के साथार पर उत्तकत सम्बन्ध में निष्ठले एक अध्याय में विवाद रूप से विवेचन किया जा चुका है। जिन्हें कीटल ने चार, गृह पुरुष और सभी कहा है, वमेलिपियों के प्रतिवेदक उन्ती को सचित करते हैं।

एर्गुडि के लच्च विलालेख में हिषयारोह (हस्त्यारोही)-हावी की नवारी करने वाले), करनक (करणक) और युग्यविय (युग्यवर्थ-रवारोही) सक्रक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें भी वर्मचर्या के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये आदेश दिया गया है। करणक का अभिग्राय सम्भवत लेखक से हैं। सातवी सदी के उल्लेखिल लोकों में रूपण वेषक का प्रयोग अधिकरण के वर्ष में किया गया है। अधिकरण से राजकीय विमाग या कार्यालय अभिग्रेत होता है। अतः यह मानना अस्वत्य तही होगा कि करणक ऐसे राजकर्मचारियों को कहते चे, जो अधिकरणों (राजकीय कार्यालयों) में कार्य करते हो। हस्त्यारोही और रचारोही सैनिक कर्मचारी मी हो सकते हैं, और इनसे ऐसे सामान्य राजव्याधिकारियों का भी श्रहण किया जा सकता है, जिनकी स्थित इन यानो डारा सुचित होती हो।

वर्गविजय की नीति की सफलता के लिये अधोक ने वर्ममहामात्र, रुत्री-अध्यक्ष महामात्र, अन्तमहामात्र, वर्ममुक्त और वजमूमीक (वजमूमिक) सज्जक नये राजपदाधि-कारियों की नियुक्ति की वी। अन्य महामात्रों के समान इन पर सासन की कोई अन्य उत्तरदायिता नहीं थी। इसलिये ये अपना सब समय वर्म के आवण और अनुवासन पर लगा सकते थे। इनके सम्बन्ध में निष्ठले एक ज्ञष्याय में विश्वद रूप से विवेचन किया जा चका है, अत यहाँ कुछ भी लिखना निर्यंक है।

जिन राजयदाधिकारियों को 'महामात्र' कहा जाता था, शासन में उनकी स्थिति बहुत ऊंची मानी जाती थी। इसीन्ध्रिय अपनी वर्मालिपियों में उन्हें सम्बोधन करते हुए व्यक्तीक ने उनके प्रति समुचित सम्मान प्रदांजात किया है। उदाहरणार्थ, बहुमिरि के लगू शिला-लेख में अशोक ने इसिल (ऋषिक) के महामात्यों से पहले उनका आरोध्य पूछा है, और फिर उन्हें अपना आवेस विया हैं। राजकीय आवेश वेसे से पूर्व आरोध्य (कुसल आवि)

१. 'सुवर्ष गिरीते अयपुतस महाभाताणं च चचनेन इसिकसि महामाता आरीनियं वतनिया ।

के सम्बन्ध में प्रकृत करना इस बात का प्रमाण है, कि राजा की दृष्टि में भी महामात्रों की स्थिति पर्याप्त रूप से सम्मानास्पद भी।

#### (४) शासन-विषयक नीति

राजा अशोक के शासन-काल की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी घर्मविजय की नीति है। जसकी सफलता के लिये जशोक ने जो पराक्रम (उद्योग) किया और जो साधन अपनाए, उन पर पिछले एक अध्याय में विशय रूप से प्रकाश डाला जा चका है। पर अशोक की धर्म-लिपियों से कतिपय ऐसे निर्देश भी विद्यमान हैं, जो उस नई नीति पर प्रकाश डालते हैं जो उसने शासन के सम्बन्ध में अपनायी थी। चतुर्च स्तम्म-लेख के ये वाक्य ध्यान देने योग्य है--- "इसलिये मैने रज्जको को अभिहार (अभियोग) और वण्ड (के सम्बन्ध मे) आत्म-प्रत्यय (स्वायत्त) किया, क्योकि इसकी इच्छा की जानी चाहिये: किस की ? व्यवहार-समला होनी चाहिये और दण्ड-समता मी।" इस धर्मलिपि द्वारा अशोक ने जहाँ रज्जुकी को दण्ड और अभियोग के सम्बन्ध में स्वायलता के अधिकार प्रदान किये हैं, वहाँ साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया है कि वे अभियोग और वण्ड विषयक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवके प्रति समता का वरताव करें। व्यवहार और दण्ड की समता भारत के पुराने राजशास्त्र प्रणेताओं को अभिष्रेत नहीं थीं। कौटलीय अर्थशास्त्र में एक ही अपराध के लिये विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न दण्ड का विधान किया गया है। उद्या-हरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति किसी बाह्मण को अपेय या अनक्ष्य पदार्थ सेवन कराए. तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि क्षत्रिय के प्रति किया जाए, तो मध्यम साहस दण्ड और वैश्य के प्रति किये जाने पर पूर्व साहस दण्ड की व्यवस्था की गई है। सूद्र को अमध्य या अपेय का सेवन कराने पर ५४ पण जुरमाने के दण्ड को ही पर्याप्त समझा गया है। व्यक्तिवार के अपराध में भी इसी प्रकार से भिन्न-सिन्न वण्डो का विधान किया गया है। यदि अत्रिय वर्ण का पुरुष किसी बाह्यण स्त्री के साथ व्यक्तिसार करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाने का विधान है। यही अपराध यदि वैश्य वर्ण का पुरुष करे, तो उसका सर्वस्य जब्त कर लेने और शृद्ध पुरुष द्वारा यही अपराध किया जाने पर उसे चटाई में लपेट कर जला देने के दण्ड की व्यवस्था की गई है। व्यायालय के समक्ष

 <sup>&#</sup>x27;एतेन ने लजूकान अभिहाले व वंडे वा अस्पतिये कटे इक्टितविये हि एसा किति वियोहालसमता व सिद्ध वंडसमता चा ।'

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यजनमेयलनक्यं जा संपासयत उत्तमो बच्यः । समियं मञ्चयः । वैदयं पूर्वत्साहस-बच्यः । सूत्रं वत्वचपज्यात्तरको बच्यः ।' कौ. अर्थः ४११३

 <sup>&#</sup>x27;बाह्यम्बामगुन्ताचा कांत्रवस्थालमः , सर्वस्थं वैदयस्य, सूत्रः कटामिना बह्यतः।' की. आर्थ. ४।१३

माझी के लिये उपस्थित होने पर भी विविध वर्णों के व्यक्तियों के साथ विभिन्न व्यवहार किया जाता था। साक्षी में सत्य बोलने के लिये उन्हें जो शपय छेती होती थी, वह विविध वर्णों के लिये विविध प्रकार की थी। यदि साक्षी देने वाला व्यक्ति बाह्यण वर्ण का हो. तो जमे यह कह देना पर्याप्त था कि 'सत्यबहि' (सच-सच कहना)। पर यदि साक्षी क्षत्रिय या बैंड्य वर्ण के हों, तो उनसे यह कहा जाता था कि यदि तुम भूठ बोलोगे तो तुम्हें यज्ञ आदि कमीं का कोई फल नहीं मिलेगा और अवसेना के परास्त हो जाने पर तम सप्पर हाथ मे लेकर जीख साँगते फिरोगे। यदि साक्षी शद्र हो, तो उसे यह कहा जाता था कि झठ बोलने पर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात् तुम्हारा सब पृष्यफल राजा को प्राप्त हो जायगा और राजा के पाप तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे। झुठ बोलने पर तुम्हें दण्ड भी दिया जायगा। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में विश्वमान है, जिनसे यह सुचित होता है कि प्राचीन भारत में व्यवहारसमता और दण्डसमता का अमाव था। समाज मे ऊँच नीच का भेदमाव तो प्रागबीदकाल के मारतीय नमाज में विद्यमान था ही। समाज में ब्राह्मणी का स्थान सबसे ऊँचा था, और शदो का सबसे हीन । अन्त्यज, श्वपाक और चाण्डाल समाज ने बक्रिकात माने जाते थे। इस स्थिति में अशोक ने अपनी धर्मलिपि द्वारा व्यवहारसमना और दण्डसमता का जो आदेश दिया. वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसने रज्जको को अग्नियोग और दण्ड के सम्बन्ध में जात्मप्रत्यय (स्वायत्त ) करते हुए स्पष्ट रूप से उनके सम्मन्न अपनी यह इच्छा प्रगट की, कि व्यवहार और दण्ड में सबके साथ समता बरती जाए । अजोक द्वारा प्रचारित यह आदेश बाह्मणों की दृष्टि में आपत्तिजनक हो सकता था, क्योंकि इसके कारण समाज में उनकी विशिष्ट स्थिति नही रह पाती थी। पर वह उन्हें अपना विरोधी नहीं बनाना बाहता था। वह इस बात के लिये उत्सक था, कि बाह्मकों की सदमावना भी उसे प्राप्त रहे । इसी कारण उसने स्थान-स्थान पर बाह्मणो और श्रमणो के प्रति सम्मान प्रद-शित करने और उन्हें दान-दक्षिणा द्वारा मतुष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पर असोक की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है, रज्जक सदश राजपदाविकारी सब के प्रति एक जैसा बरताब करें, अभियोग के लिये एक व्यवहार या विभान-संहिता का उपयोग करे और दण्ड देते हुए किसी के प्रति चेटचाड न करें।

दण्ड ओर अमियोग के सम्बन्ध में अशोक ने एक अन्य भी सुधार किया, यो बहुत भ्रष्ट्रस्य का है। कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीकन से झात होता है, कि चन्द्रपुप्त मौर्य के समय में दण्ड के तीन मुख्य रूप थे, जरमाना, काराबास और मुख्यवण्ड। इनके अतिरिक्त

१. की. अर्थ. ३।११

२. चतुर्वज्ञ शिकालेख---सीसरा, जीवा, पांचर्या, आव्या, नीया, व्यारहवाँ और तेरहवाँ केला

हाब, नाक, कान आदि अंगों के काटने की सजा भी उस यम में प्रचलित थीं। अशीक ने इस दण्ड-विद्यान में परिवर्तन या संशोधन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर वह इस बात के लिये उत्सुक बा, कि किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड न भोगना पड़े, विशेषतया ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कारावास या मत्य का दण्ड दिया गया हो। इस दृष्टि से अशोक ने यह आदेश दिया था. कि जिन अपराधियों को कारावास या मौत का दण्ड दिया जाए. उन्हें तीन दिन की मोहलत दी जाए, ताकि उनके ज्ञाति-अन (सम्बन्धी लोग) उनके मामले पर पूनविचार करा सके और इस प्रकार उनके जीवन की रक्षा के लिये प्रयत्न कर सकें। यदि पूर्नीवचार के अनन्तर भी किसी अपराधी की सजा में कमी न हो, तो भी अशोक इस बात के लिये उत्सुक या कि उसके सम्बन्धी दानपुष्य, उपवास आदि द्वारा परजोक मे उसके कल्याण के लिये प्रयत्न कर सके। अशोक के इस आदेश को हम उसी के शब्दों में यहाँ उद्धृत करते हैं-- "इसलिये मेरी यह आजा है, कि काराबास मे बढ़ और मत्यदण्ड पाये हुए व्यक्तियों को मेरे द्वारा तीन दिन का योत (यौतक-मोहलत या छट) दिया गया है। (इस बीच मे) उनके शांति-जन (निकट सम्बन्धी) उनके जीवन की रक्षा के प्रवोजन से (पूनविचार के लिये) ध्यान आकृष्ट करेगे। अथवा उनके जीवन के अन्त तक (जब तक उन्हें मत्यदण्ड न दे दिया जाए ) ध्यान करते हुए दान देंगे और उपवास करेगे, उनके पार-लौकिक कल्याण के लिये। ऐसी मेरी इच्छा है कि कारावास में भी लोग परलोक की आरा-धना करें। विविध धर्माचरण, सयम और दान वितरण में विद्व हो।""

राजा की स्थिति मे अयोक यही कर सकता वा, कि किसी ऐसे स्पक्ति को रण्ड न मिलने गए जो बन्दुत अपराची न हो। इसीलिये उसने यण्ड के सम्बन्ध में पूर्तावचार की स्थवस्था की। यी। पर जब किसी का अपराघ प्रमाणित हो जाए और पुर्तावचार के अनतर मी उनकी सजा को बहाल रक्ता जाए, तब भी अयोक को इस बात की चिन्दा को कि मृत्युच्छ पाया हुवा अपराची परलोक में मुख प्राप्त कर सके। इसी कारण उसके ब्रातिजनों को यह अबसर प्रदान किया गया था कि तानपुष्प और उपवास आदि द्वारा उस स्थिति को वे पारलीकिक कल्याण सम्पादित कर सकें, जिसे बीछ ही मृत्युच्छ दिया जाना हो। यदी श्रीक हिंता का विरोधी या और उसने अपने राज्य में पतु, पत्नी आदि के सम्बन्ध में अहिंसा की मीति को अपनाया था, पर वह मृत्युच्छ का अन्त नहीं कर सका था। उसका यह स्थव्य के सुधातन की दृष्टि से उनने मृत्युच्छ को कायम रस्ता ही अचित समझा था।

१. की. अर्थ. ४।१३

 <sup>&</sup>quot;अब इते पि च मे आयृति बंधनवयानं मृतिसानं तीलितां डागं पत्तवयानं तिति दिय-सानि मे योते विने मातिका वा कानि निकार्यक्षिति जीविताये तानं नासंतं वा निक्त-परिता वा नं दार्शति पालिकां उपवालं व कार्यत । डेक्टी-टोपरा लगान----कोबा सेक

किसी निरपराधी को बण्ड न भिलने पाए, इसके लिये बखोक इतना अधिक उत्सुत या, कि उसने नगरों के क्षेत्र में न्याय-कार्य सम्पादित करने वाले ननर-व्यावहारिकों को धी यह जादेख दिया था, कि देस समय ऐसी बेच्टा करें, जिससे बिना किसी कारण के किसी मो कारानृह और द्वारीरिक स्लेख का वण्ड न मिले! ' महामात्रों को ओ उसने इसी प्रयोजन से पौच-पौच वर्ष के अन्तर से अनसंयान (बीरे) पर जाते रहने की आजा प्रदान की थी।'

अव्योक के वासन काल की कर-मद्धित के सम्बन्ध में भी वर्मीलिएयो में यो निर्देश विद्यमान है। तीर्ष स्थानो से उस समय 'बलि' सक्तक कर बसूज किया जाता था, और स्त्री की पैदाबार का एक माण कर के रूप में केने की प्रथा थी। किम्मनदेई के स्तम्म-लेख से पूजित होता है कि बुद्ध के जनस्थान लुम्बिनि वाम को अव्योक ने उबलिक (उद्बिलिक-बालिकर से मुक्त) कर दिया था, और बहु के किमानों से उपज का केवल आठवी माय मुम्निकर के रूप में बसुल करने का आदेश प्रदान किया था।

अधोक द्वारा सार्वजनिक हित के जो बहुत से कार्य किये गये, पिछले एक अध्याय में उनका उल्लेख किया जा चुका है। ये कार्य सबको के माप-साव छायादार बुक्त लनवानं, प्याऊ बैठाने, कुए जुदबाने, विश्वासगृह बनवानं, औष धियों को पैदा करने की ब्यबस्था करने और पणुजी तबा मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबन्ध करने के रूप में थे। ये सब कार्य अर्म-विजय के उद्देश्य से किये गये थे।

#### (५) सामाजिक जीवन

कौटलीय अर्थशास्त्र के आधार पर मौर्य गुग के मामाजिक और आर्थिक जीवन का विवाद रूप से निरूपण किया जा चुका है। उस युग का मास्त्रीय समाज चार वर्णों और बहुत-सी आतियों में विमक्त था। मैसस्यनीज आदि सीक यात्रियों द्वारा में हस युग के समाज के विविध वर्गों पर प्रकाश डाला गया है। अक्षोक की वर्मीलिपियों से सामाजिक जीवन के सम्बन्य में अधिक सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती। पर उनमें कुछ ऐसे निर्देश विख्यान हैं, जिनसे अक्षोक के समय के समाज के विषय में कुछ एसे सामाजिक सामाज

अवोक की धर्मालिपियों में केवल ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख मिलता है। चालुक्य में क्षत्रिय, वैदय और शूद वर्णों का अहोक ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, और नहीं स्वपाक और चाण्डाल सद्श अन्त्यत्रों का। प्रायः तबने हैं ब्राह्मण और व्यक्त सावस्वात्र अपे हैं। मौंयू मुने कहाँ मारत के प्राचीन वैदिक धर्म की अला थी, वहाँ साथ ही अनेक ऐने सम्प्रदाय भी विद्यमान थे, जो वेदों के प्रामाध्य और ग्राविक कर्मकाण्य में विश्वास नहीं

१. बौली शिलालेख-प्रथम अतिरिक्त लेखा।

 <sup>&#</sup>x27;एताये च अठाये हकं...मते पंचसु पंचसु वसेसु तिकायिसानि ।' बौली---प्रथम अतिरिक्त केस ।

रखते थे। वैदिक धर्म का नेतृत्व बाह्यणों के हाथ में या, और नये अवैदिक धर्मों का श्रमणो के। इन दोनों के कर्त व्या और कर्म प्राय: एक समान वे, यद्यपि इनके विश्वासों और मान्यताओं में भेद था। मैगस्यनीय ने अपने यात्रा विवरण में बाह्मण और श्रमण दोनों का उल्लेख किया है,और यह सनिध्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौर्य यग मे वैदिक और अवैदिक दोनों प्रकार के बार्मिक नेता बड़ी संख्या में विद्यमान के और वे अपना समय प्राय तप. स्वाच्याय और अध्यापन आहि से व्यतीत किया करते थे । समाज से दोनो को प्रतिष्ठा की दृष्टि से रखा जाता था। यही कारण है, जो अशोक ने बाह्मण और श्रमण दोनों के प्रति सम्मान का भाव प्रगट किया है, और दान-दक्षिणा द्वारा उन्हें संतृष्ट रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। बाह्यण और अमण के अतिरिक्त अशोक की धर्मलिपियों में मिक्ष. भिक्षणी', निर्युत्थ' और प्रवृज्जित' का भी उल्लेख हुआ है। मिक्ष और भिक्षणी से बौद्ध भिक्ष अभिन्नेत है, और निर्मन्य से जैन। प्रवजित उन संन्यासियों को कहते थे, जिन्होंने वैदिक आश्रम-मर्यादा के अनुसार सन्यास आश्रम मे प्रवेश किया हो। मौर्य युग मे बहुत-से थामिक सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिन्हें अशोक की धर्मलिपियों में 'पाषण्ड' कहा गया है। इन पायण्डो के अनेक प्रकार के साथ होते थे, जो वैदिक प्रवाजितो (परिवाजको या सन्या-नियो) के समान ही मनध्यों की सेवा और धर्मीपदेश में तत्पर रहा करते थे। पूरानी वैदिक मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों में विश्वकत किया गया है, ब्रह्मचर्य, गहस्य, वानप्रस्य और सन्यास । अशोक की धर्मलिपियों में इनमें से केवल दो आश्रमो---गृहस्य और सन्यास का उल्लेख किया गया है। गृहस्य जीवन व्यतीत करनेवालों के लिये जहाँ 'गृहस्थ' शब्द का उपयोग हवा है', वहाँ उन्हें ही 'उपासक' भी कहा गया है'। बौद्ध गृहस्थों के लिये उपासक शब्द का प्रयोग किया जाता था।

अयोक की वर्मीकिपियों में यथिंप गृद्रों का कही उस्केख नहीं है, पर 'दास' और 'मृतक' से मन्मवत समाज के उसी वर्ग को सूचिन किया गया है, जिसके लिये कोटकीय अर्थशास्त्र में गृद्र' एक्ट प्रयुक्त हुआ है। धर्मीकिपियों में अनेक दा सान-मृतकों का उस्केख किया गया है, और अनोक ने यह आदेश दिया है कि उनके प्रति सम्प्रक् व्यवहार किया जाए। कीटकीय अर्थशास्त्र में दासों, कर्मकरों और मृतकों से सम्बन्ध स्वतंत्र वालि का विवाद

१. अतुर्वश शिकालेक--नीवाँ लेका ।

२. प्रयाग स्तम्भ लेखा ।

हे. देशली-टोपरा स्तम्म-लेख ।

४. चतुर्वश शिलालेक--वारहवाँ लेक ।

४. चतुर्दश शिकालेख-बारहवाँ लेख ।

५. चतुर्वेश शिलालेस—बारहवाँ लेस ।

६. सिद्धपुर लघु शिलालेख ।

रूप से निरूपण किया गया है। वे नियम ऐसे हैं, जिन्हें समुण्यित कहा जा सकता है। अयोक इस बात के किये उत्सुक था कि स्वामी शोग जहाँ दासों, कर्मकरी और मुतकों के सम्बन्ध में परम्परापत व राजकीय नियमों का अविकल रूप से पालन करें, वहाँ साथ ही उनके प्रति सहामुक्ति और अनुकरमा का जी प्राप्त रखें।

मीर्म मुग में मास गक्षण का बहुत प्रचार था। प्राग्-बौढ काल मे यहाँ में पणुविल प्रवान करने की प्रमा मी मली मीति विकतित हो चुकी थी, और बूब ने उसके विकट बावाज मी उठायी थी। पणुओं की हिसा केवल मास अरूप के लिये ही नहीं की जाती थी, अपितु मनोरूक्वन के लिये मी उनका वस किया जाता था। अर्थों के ने पणु हिसा को नियमित और मर्मीदित करने पर ध्यान दिया। यहा के लिये पणुओं की हस्या का उसने नियेष किया, अपनी पाकसाला के लिये मारे जाने वाले पणु-पिक्षों की संख्या में बहुत कमी कर दी, और उन जीवों का वस रोक दिया, जो साने के काम में नहीं जाते। अर्थों के स्वान के दिया जा चका है। उने स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान से नहीं जाते। अर्थों के स्वान क

अशोक ने 'समाजो' के सम्बन्ध में जो नीति अपनायी थी. उसका निरूपण पिछले एक अध्याय में किया जा चका है। देवानाप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक 'समाज' से बहत दोव देखते थे, अतः उन्होंने आजा प्रचारित की थी कि 'समाज' न किये जाए । पर एक प्रकार के ऐसे भी समाज थे, जो अशोक के विचार में साथ थे। इन्हें अशोक ने राजकीय आदेश द्वारा नहीं रोका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में अनेक स्थानो पर 'समाज' का उल्लेख है, पर उनका सही-सही अभिप्राय जानने के लिये प्राचीन साहित्य के अन्य ग्रन्थों में अनेक महत्त्वपूर्ण मुचनाएँ उपलब्ध हैं। महामारत में एक ऐसे 'समाज' का वर्णन किया गया है, जिसमें सब दिशाओं से हजारों की सख्या में 'मल्ल' एकत्र हुए थे। ये सब मल्ल 'महाकाय' और 'महा-वीर्यं थे, और शक्ति में कालकज नामक असूर के समान थे। यह समाज बहुा और पशु-पति की पूजा के सम्बन्ध में आयोजित किया गया था। महाभारत में ही एक अन्य स्थान पर समाजो से एकत्र 'नियोधकाः' का उल्लेख हैं । सहामारत मे वणित इन समाजों में मल्ल या नियोधक एकत्र होकर युद्ध करते थे, और लोग उन्हें देख कर आनन्द अनुमन करते थे। सम्भवत , इसी प्रकार के समाज वे जिनमें बशोक दोय देखता था, और जिन्हें उसने अपने राजकीय आदेश दारा बन्द कर दिया था। पर कतिपय समाज ऐसे भी थे, जो देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक के मत मे साथ प्रकार के थे। उन्हें उसने बन्द नहीं किया था। ऐसे एक समाज का उल्लेख वाल्स्यायन के कामसूत्र में हुआ है। वहाँ लिखा है कि मास या पक्ष

महाकायाः महावीर्याः कालकञ्जा दुवासुराः ।। महा, विराद वर्ष १३।१५-१६ २. वि व केविजियोस्यान्त समावेष नियोषकाः ।' महा, विराह वर्ष २।७

१. 'तत्र मस्लाः समापेतुर्विग्म्यो राजन् सहक्रकः। समाजे बहुाजो राजन् तथा पशुपतेरिय ।

के निर्वारित दिन सरस्वती के जबन में 'समाज' का आयोजन हो।' सम्मवतः, सरस्वती के जबन में आयोजित इन समाजों में साहित्यक नाटक आदि के अभिनय किये जाते ये। रोषयुक्त और निर्दोच 'समाजों' के सम्बन्ध में जो निर्देश क्योक की वर्मीलिपियों में विद्यमान है, उनसे अयोक के समय के सामाजिक या सामृहिक आयोव-प्रमोद का कुछ आयास प्राप्त हो जताता है।

कौटलीय अर्थेसास्त्र में अनेकदिय अभिवार-क्रियाओं का विशय रूप से निरूपण किया गया है। अनुस्त्रा आदि में अस्त्रियार कियाओ या जादूर-तेने में विश्वास कारा या है। अयोक के नमय में भी दन विश्वासों की सत्ता थी। एक घर्मिलिए में अयोक ने जमय में भी दन विश्वासों की सत्ता थी। एक घर्मिलिए में अयोक ने अयोक ने अयोक के तम्य हैं। असिवार) से आयोक ने कार्य करने के लिये भी घर्ममहास्त्राम की नियुक्ति का उल्लेख किया है। धर्ममहास्त्राम जहाँ काराजान में बन्द कैदियों और अधिक सत्तान के कारण कच्छांदित मुहस्यों ने कार्य करते ये, वहीं उनका कार्यक्रेय ऐसे लोगों में भी या जो बाद-तेने में विश्वास स्वत्तान हो।

नक्षत्र आदि में विश्वास के निर्देश भी अशोक की वर्मीलिपियों में विद्यमान हैं। बौकी शिला पर उत्कीणें प्रवम अतिरिक्त बर्मेलिपि में अशोक ने अपने वर्षमहामात्रों को यह आजा दी है— यह (वर्ष) लिपि तिच्य नवत्र में मुनावी बाहिये, तिच्य नवत्र के (वितों के) बीच में भी, और एक को अति क्षण भी। ऐसा करते हुए आप आजा को सम्पादित करने में समर्थ होंगे। " विशिष्ट नक्षत्रों के समय में अशोक ने पत्तृहिंसा का जो निषेष किया था, उसका कारण भी यही या कि उस समय के विश्वासों के अनुसार ये नक्षत्र जनता की दृष्टि में अधिक पवित्र वे।

आचुनिक समय में मारतीय जनता अनेकविष मंगलाचार करती है। ये नगलाचार प्राय. सत्तान के जन्म, जुक और करवा के बिजाह, विपत्ति के समय और किसी प्रियजन के प्रमास के लिये जाने पर किये जाते हैं। सूम-असूम में विश्वास भानव-समाज में बहुन बद्धमूल हैं। धमलिलियों डारा सूचित होता है, कि अशोक के समय में मी मंगलाचारों में विश्वास जनता में बद्धमूल थे। पर अशोक करते लुह जोर निर्यंक समझता था। यह मंगलाचारों के विश्व मही था, पर उनका विचार यह या कि ऐसे मंगलाचार करते चाहिये जी कि अस्पक्क देवाकी के होतर महाचल प्रदान करते नाहिये जी कि अस्पक्क देवाकी के होतर महाचल प्रदान करते नाहिये था। पर उनका कि क्षा करते नहिये हो है। हमें सासी और मूनकों के प्रति समृचित व्यवहार,

१. 'पक्षस्य मासस्य वा प्रजातेऽज्ञि सरस्वत्याभवने नियुक्तानां नित्यं समावः ।'

२. बतुर्वश शिकालेख---पांचवां लेख ।

 <sup>&#</sup>x27;इबं च किपि तिस नसबतेन सोतिबया बंतला पि च तिसेन चनिस क्रनिस एकेन पि सोतिबय हेवं च कतंत्रं तुष्टे चयन संपदिपादियतिबिये ।'

४. देशली-दोपरा स्तम्भ लेख---पांचवा लेख ।

गुरुवनों का आदर, प्राणियों की अहिंसा और लगण-बाह्यणों को दान किया जाता है। ये सत तथा इसी प्रकार के बच्च कार्य वर्षमंत्रक कहाते हैं। इसिक्ये पिता, पुत, माई, स्वामी, मिन, परिषित एवं पहोसी को भी यह कमा बहिये कि यह (अङ्गाठावार) जच्छा है। इस संग्लावार को तब तक करना चाहिये, जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए, क्योंकि इसके असिरिक्त को अन्य सगल है वे सिद्ध न ही जाए कार्य सिद्ध न हो जाए, क्योंकि इसके असिरिक्त को अन्य सगल है वे सिद्ध न ही उनसे कार्य सिद्ध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और वह (कार्य सिद्ध) भी ऐहल्जीकक हो। किन्तु वर्षमंत्रक जो है, वे काल से परिच्छित नहीं है। यदि इस्लोंक से उनसे अमीष्ट सिद्ध न भी हो, तब भी (उनसे) परलोंक में अनन्त पुष्प होता है। यदि इस्लोंक में अभीष्ट सिद्धि हो गई, तो दोनों लाभ हुए, यहाँ (इस्लोंक में) अमीष्ट सिद्धि हुई, और वर्षमंत्रक से अनन्त पुष्प भी प्राप्त हुआ।

भंगलाचार के सम्बन्ध में अशोक के विचार चाहें कैसे भी क्यों न हों, पर यह असदिग्ध हैं, कि अशोक के शासनेकाल में भारत की सर्वेसाधारण जनता अनेकबिध मगलाचारों का सम्पादन किया करती थीं, और शुभ-अशुभ में विश्वास रखती थीं।

अद्योक्त ने अपने उत्कीण केलों में ब्राह्मणों और श्रमणों का एक साथ उल्लेख किया है, और दोनों के प्रति दान तथा सम्मान के सम्बन्ध में सममाव प्रदक्षित किया है। साथ ही, उसने विविध सम्प्रदायों तथा पायचों के 'सार' की बुद्ध पर वस्त दिया है। सम्वचर , स्तका कारण यह था, कि मौर्य गुन में ब्राह्मणों और अमगों में पार्ट्य रिक्त है। सम्वचर , वह यदा था, और अद्योक को यह अमीष्ट नहीं था। पाणिनि के सूत्र 'येवां च विरोध बहुत वह मदा था, और अद्योक को यह अमीष्ट नहीं था। पाणिनि के सूत्र 'येवां च विरोध शास्त्रतिकः'' की टीका में प्राचीन वैद्याकरण परम्परा की अनुसरण कर अहि (सार) और नकुल (नेकले) के शास्त्रत विरोध का निवर्धन और 'अहिन्दुकलम्' द्वारा सुच्या विरोध को मी प्रदास्ति किया गया है। अधोक दह विरोध को मी हुर करना वाहता था।

१. चतुर्वञ जिलालेख---नवी लेख ।

#### इक्कीसवी अध्याय

# अशोक के उत्कीर्ण लेख

### (१) चतुर्दश शिलालेख

पुरातत्त्व विमाग के प्रयत्त से राजा अश्लोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख प्रकाश में आये हैं। मीर्थ यूग के इतिहास को नैयार करने के लिये ये बहुत उपयोगी हैं, और हमने स्थान-स्थान पर इस सन्ध में इनका उरलेख किया है। ये लेख शिलाओ, प्रस्तर-सन्धों और मुहाओ की निस्तियों र उत्कीर्ण हुए मिले हैं। इनका सक्षित्त रूप से परिचय देना बहुत अवस्थक है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों में सर्वप्रयान 'बनुदेश शिलालेख' हैं, जो निम्नलिखित स्थानों पर विश्वमान हैं—

(१) काससी—-रमुना नदी हिमालय की हुर्गम पर्वत-श्वलाओं को लोड कर जहाँ मैदान में उत्तरती है, उनके समीप ही कालसी नामक करती है कोई एक मील की दूरी पर वह स्थान है, जहाँ जगों के बहुर्दश चिलालेकों की एक प्रति एक विशाल विलालय पर उत्तरी है, जहाँ जगों के के देहराहून नगर से जो सड़क बुहुबुर होती हुई बकरोता जाती है, कालसी उसी पर स्थित है। प्राचीन समय में धामिक और राजनीतिक—योगों दुष्टियों से इत स्थान का बहुत महत्व था। तीस नदी इसी स्थान पर यमुना से आकर निलती है, जिनके समय-स्थल को धामिक वृद्धि से महास से यागा था। इसके अमेक समय-स्थल को धामिक वृद्धि से महास में आभी है, जिस पर संस्वत के अनेक स्लीक उत्तरी हैं। हर स्थान विशाल की सम से प्राचीन काल के निर्माण कराया या था। पता सीलवर्गन ने यहाँ चौथी बार अस्वमेच यक का अनुष्ठान किया था, और इसी प्रयोजन से इस वेदी का निर्माण कराया याथा था। राजा शीलवर्गन का काल तीसरी सदी दिली मे माना जाता है। कालसी के क्षेत्र में अस्वसेच यक का अनुष्ठान इस बात का स्थप्ट प्रमाण है. कि प्राचीन काल में राजनीतिक दिन्द मिंग स्थान को स्थान को स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान साम स्थान की स्थान सिया स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान

कालसी की जिस सिला पर अधोक के बतुर्दश शिलालेस उत्कीर्ण है, वह १० फीट लम्बी तथा १० फीट ऊँची है। उसकी मोटाई ८ फीट के लगमग है। इन लेखों की लिप बासी है।

(२) काकुबाल यही—मेधावर (पाकिस्तान के उत्तर-गरिवणी तीमा प्रान्त में) के युकुक्त ताल्कुके में बाहुबाबनही नाम का एक गाँव है, जो पेशावर नगर के वालीस मील उत्तर-पूर्व में मकाम नवी के तट पर स्वित है। उससे आये मील की हुरी पर चतुर्वेश शिला-केंबों की एक प्रति शिवामान है, जो बरोप्टी लिगि में हैं। जिब शिला पर ये केंब उन्लोगी हैं, बहू २४ फीट लम्बी, १० फीट केंबी और १० फीट ही मोटी है। बायूबें लेख के अति-दिस्स जन्म सब लेख हस शिका पर उन्होंने हैं। बायूबें लेख पनास गब की हूरी पर एक अन्य खिला पर उन्होंने किया गया है। खाहबानज़ी गौव पुराना नहीं है, परस्तु प्राचीन काल में सुस क्षेत्र में एक दिखाल नगर विषयान था। किन्यम से अनुवार हुण्युन्-स्वाय द्वारा वर्णित पो-लु-वा नाम का नगर इसी स्थान पर स्थित था, वो बौढों का प्रसिद्ध तीर्थ था। हुण्युन् स्साम ने लिखा है कि इस पो-लु-वा के पूर्वी द्वार के बाहर एक विवास स्व्युप्त था, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। पो-लु-वा वो २० ली की हूरी पर बन्तालोक पर्वत की सत्ता थी, अहीं पर मो अशोक द्वारा एक स्तुप्त का निर्माण किया यथा था। हुण्युन्-स्थान के इस विवरण से यह स्थान हो जाता है, कि पो-लु-वा और उन्होंक समीप के केंद्र की सुचाई अभी नहीं हुई है। इसी कारण बहुं। अनी किन्द्री प्राचीन स्त्रुप या समारामी आदि के अबसेय मी नहीं हिस्त थी। यह नचरी सामय साम्राज्य की उत्तर-पिक्सी सीमा के समुद्ध नगरी की स्थिति थी। यह नचरी सामय साम्राज्य की उत्तर-पिक्सी सीमा के समुद्ध तुतर राजनीतिक तथा सैनिक हृष्टि से भी हस्त्र महान पर उत्तरीक करामें ने सीम बतः, इसी लिखे अपने बजुरैस खिलालेखों की एक प्रति हह स्थान पर उत्तरीक करामें करामें साम नतः, इसी लिखे अपने बजुरैस खिलालेखों की एक प्रति हह स्थान पर उत्तरीक के प्योंक ने समम्म नतः, इसी लिखे अपने बजुरैस खिलालेखों की एक प्रति हह स्थान पर उत्तरीक के प्रति के प्रति की

(व) बालसेहरर—यह स्थान भी पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में है। इसकी स्थिति पुदाजाद से १५ मील दूर हजारा जिले में है। सम्भवत, मानसेहरा के नमीप से ही प्राचीन समय में वह राज्याजं जाता वा, जो प्रतिल्वन को मारत की उत्तर-पश्चिमी साम के साम मिलाता वा। देवी महारिका (दुर्गा) के वर्षनार्थों यात्री मी इसी मार्ग से हक्तर देवी के वर्षन के लियं जाया करते थे।

मानसंहरा में अद्योक के चतुर्दश खिलालेखों को वो प्रतिलिपि उल्कीणें है, वह भी खरोष्टी लिपि में है। मारत के इस उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में प्राचीन समय में भी एक ऐसी लिपि प्रयुक्त की जाती थी, जिसे दायी बोर से बार्ट ओर को लिखा जाता था।

मानसेहरा के लेख तीन पृथक् धिलाओं पर उल्कीर्ण है। पहली शिला पर प्रथम से अध्यम संस्था तक के आठ लेख हैं, दूसरी शिला पर नवम से बारहवें तक के लेख हैं, और श्रेष दो लेख तीसरी शिला पर हैं।

(४) गिरनार—सौराष्ट्र (काठियावाइ) में जूनागढ़ नामक नगर के पूर्व में लगमग एक मील दूर गिरनार या गिरिनवर नामक पर्वत की स्थिति है, जो बार्सिक दृष्टि से अत्यस्त महत्त्वपूर्ण है। जैनो का यह मसिद्ध तीर्थस्थान है, और कभी श्रीव लोग सी इसे बार्सिक दृष्टि से पवित्र मानते थे। पुराणों में इसकी महिमा अणित है। गिरनार की पहासे पर जिस शिलाखान्ट पर अशोक के अपूर्वस शिलास्क उत्कीर्ण है, उसका क्षेत्रफल १०० वर्ग फीट के लगमग है। इस विद्वाल शिला पर अशोक के अपूर्वस लेकों के असिरिस्स रो अन्य लेख भी उत्कीर्ण है, जो अत्यन्त महत्त्व के है। एक लेख उन्जीर्ग के महाक्षमप





मृण्मूति का शीर्ष माग (पाटिलियुत्र)

जैन भूति का खण्डित अधोमाग (पाटलियुज)

करवामन् का है, और हुसरा गुणवची बचाइ स्कन्यगुर्त का। करवामन् ने वपने लेख में यह मुचित किया है, कि पिरतार के व्यक्ति में स्थित जिल पुरर्वान त्रील का निर्माण क्वागुर्त के प्रात्मीय शासक पुण्यनुष्ट हारा किया गया था, और अचीक के खासन काल्य ने स्वत्य करित से नियुक्त प्रात्मीय शासक यथन तृतास्थ ने जिलके काके कहरे निकल्यायी थी, यह तुवधंग श्रील जितिकृष्टि के कारण मान हो गई बी,और करवामन् इरार अब उसका बीणींखार कराया गया। 'स्कन्यगुर्त के लेख में भी हती सुवद्यंग श्रील के जीणींखार का उस्लेख है।' उनमें सन्तर्युत्त के लेख में भी हती सुवद्यंग श्रील के जीणींखार का उस्लेख है।' उनमें सन्तर्युत्त के लेख में भी हती सुवद्यंग श्रील समय में एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। यहां कारण है, कि श्रीकार या निवास का स्वत्य मही का स्वत्य मही का स्वत्य मही स्वत्य में स्वत्य मही स्वत्य स्वत

- (५) सीपारा—यह बम्बई के उत्तर में बाना जिले में समूह के तट पर है। प्राचीन समय में मही एक समूब नगर बा, जिसे सहामारत में 'पूर्पारक' बहा गया है। पिरकार के लंबक ने इसे 'लूपारा' और टाल्मी ने 'पारा' लिखा है। पुराणों में भी इसका नाम 'मूर्पारक' बमाय है। यहाँ एक बन्दरताह की स्थिति बी, और सामूहिक ब्यापार का मह एक महत्त्वपूर्ण नेन्द्र या। इसके व्यापारिक महत्त्व के कारण ही अशोक ने यहां भी अपने चयुरेश लेख उत्तरीण कराये थे। पर दुर्माणावत सोपारा के शिलालेख का केवल एक बच्छ ही इस समय तक उपलब्ध हो सका है, जिस पर आवंत्र लेख का लगवग एक तिहाई बश उन्हीणें है। यह लेख भी बाहरी लिपि में है।
- (६) एरंगुडि—आन्ध्र प्रदेश के कर्नूज जिले में एरंगुडि नामक एक प्राप्त है, जो दक्षिण रेल्वे की मदास-रामपुर साला ठाइन पर गृती नामक रटकन से क्षाठ मीछ की दूरी पर स्थित है। इस प्राप्त के समीण एक पहाड़ी है, जो जिनकोच्डा (हस्ति-पर्वत) कहाती है। यहाँ मी मिलालपढ़ों पर बखोक के चतुरेश मिलालेख उन्कीण है।
  - "राजो सहाक्षत्रपत्त पृथीवरम्बरत्तास्नो स्वडाम्नो वर्षे द्विचारिततमे नार्ववीद्यं-बहुक्षप्रतिपत्तिः ..सून्द्विटना वर्षेत्र्येन एकार्षवमुतासानित्व पृषिक्यां इतायां गिरे-क्ष्यंतरः पुवर्ण तिकता प्रकाशिनो प्रभृतीनां नदोगां अतिनात्रोड् संवेंगः . . . . आगदी-तत्राविद्युव्यादिकवासीत् ।" कृतावद् विकालेख (Sirca: : Select Inscriptions pp. 176-177)
  - "अय कमेणा-मुदकाल आगते निवायकालं प्रविवार्ध तीयर्थः । ववर्ष तीयं यह संततं विदं सुदर्शनं येन विवेद कारचरात् ।।२६ वरण्य यत्तालाहृता नृवेदानायार्थ्य सम्याप्यदितोपरेतः । अ-वाति-सुदरप्रमितं तदाणं सुवर्शनं शायवतकरपकातम् ।।३७ स्कल्यमुतः का अनुनासङ्ग तिकालेक (Sircar : Select Inscriptions, pp 133-134)

(७) जीगढ़—यह स्वान आग्न प्रदेश के गंजाम जिले के बरहमपुर नामक ताल्कृका मे हैं, और गंजाम से लगमग १८ मील उत्तर-पित्वम में ऋषिकुल्या नवी के तटपर स्थित है। प्राचीन सस्य में मही एक विशाल नवर विद्यमान था, जो एक दुर्ग के रूप में बा। इसके सफ्दहर अब तक भी विद्यमान हैं, जो इसके विलुद्ध गौरव के परिचायक है। सम्भवतः, इस नवर का नाम 'दानापा' वा, जिसके महामात्रों को सम्बोचन कर ज्योक ने यहाँ दो विशेष लेक व्यक्तीर्थ कराये थे।

जीगढ़ में अझोक के जो उत्कीण लेख मिले हैं, वे तीन पृथक खण्डों पर उत्कीण है। प्रथम खण्ड पर पहले से पौचने लेख तक उत्कीण किये गये हैं, यद्यपि वे अविकल रूप में प्राप्त नहीं होते। दुर्पाध्यक्षा उनका आधे के लगामा बान इस समय अप्राप्य है। डितीय शिला-लण्ड पर छट से दसने लेख तक उत्कीण हैं। तीसरे शिलालक्ष्य पर दो पुयक् विशिष्ट लेख हैं, जिन्हें संशोक ने विशेष रूप से कलिक्क के लिये उन्होंने कराया था।

(८) घोली—उडीसा के पुरी जिले की जुरी तहसील मे घोली नाम का एक गांव है, जो मुक्तेक्द से लगमण सात भील दिक्षण में रिवस है। यही पर प्राचीन काल में तोनाली नामक नगर की स्थित थी, जो कलिकु राज्य की राजधानी वा। घोली के समीप तीन पहाडियों की एक छोटी-सी प्रमुंक्त है, जहाँ जाकस्तम नामक विकाप र अशोक के लेख उन्कीण है। जीमक के समान महाँ भी स्थारहरूँ, बारहर्षे और तेरहवे लेख नही पाये जाते, और उनके स्थान पर हो ऐसे विविध्द लेख है, जिल्हें जशका के स्थान पर हो ऐसे विविध्द लेख है, जिल्हें जशका के साम पर हो ऐसे विविध्द लेख है, जिल्हें जशका के सहासात्यों की सम्बोधित किये गये हैं।

(९) कन्यार में अक्षोक के वो अन्य क्षिलालेख सिले हैं, जो पालि में न होकर प्रीक नया अनेमक्क (अरमाई) माथाओं में हैं। इनपर हम पूथक रूप से प्रकाश कालेंगे।

हमने यहाँ जिन स्थानो का उल्लेख किया है, उन सब में राजा अधोक ने वे लेख जिलाजो पर उल्कीण कराये थे, जो 'क्युर्देश शिलालेख' के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर जैना कि उत्तर रिक्सा जा चुका है, बोली जोर जौगढ़ से ११ में, १२ में जोर १३ में लेखों के स्थान पर दो विधिष्ट लेख उल्कीण कराये गये थे, जो कि किलाज़ के लिखे थे। राजा अधोक ने कलिज़ को जीन कर मीर्य साझाज्य में सम्मिलत किया था। कलिज़ की विखय करते हुए जो नरसहार हुआ था, उससे अधोक के हृदय में युद्धों के प्रति स्लित का साथ उत्पन्न हो गया था। इन विश्विष्ट लेखों में उन्होंने अपने इसी मनोबाब को व्यक्त किया है। इन विविध स्थानो पर ये 'बतुरंश पिलालेख' जिस कम में उल्कीण हैं, उसमें केवल लिए का हो मेद नहीं है, अपितु माथा का मेद भी पाया जाता है। शब्दों जीर व्याकरण के इस मेद का कारण सम्मवतः यह था, कि अधोक ने स्थानीय माथा को दृष्टि में रख कर ही अपने ये लेख उल्लीणें कराये थे।

### (२) लघु शिलालेख

चतुर्देश शिलालेसों के समान अधोक के लच्च शिलालेस भी अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। जिन स्थानों पर मे लेस प्राप्त हुए हैं, वे निम्नलिसित है—

- (१), रूपनाय-मध्यप्रदेश के जवलपुर जिले से कैनूर पर्वतमाला की उपत्यका से रूपनाय नामक एक तीर्यस्थान है, जो जवलपुर से कटनी जातेवाली रेलने लाहन पर स्लीयनाबाद स्टेशन से १४ मील के लगमम परिचम में है। यहाँ तील छोटे-छोटे झरने हैं, लिए पेविन माना जाता है। ये राम, लक्ष्मच जीर सीता के नाम पर है, जीर इनके समीप ही रूपनाय शिव का मन्तिर है, जहाँ हुजारों वाणी प्रति वर्ष प्रमान छिव की उपासना के किये एकन होते हैं। सम्मवत, मौथं यूग में भी इस स्थान का वामिक पृष्टि से महत्त्व था। प्रयाग से मृत्कृष्ठपुर (मडीक्) आने वाला राज्यमार्थ मी दूस स्थान के समीप से जाता था, जिससे व्यापारियों और यात्रियों का आना-वामार्थ होता बना रहता था। स्थाम में मशीक का एक लड्ड खिलालेख उपलब्ध हुजा है, जो था। जीट लक्ष्म और १ पूट चौड़ा है। इसमें कुल छ प्रतितयी है, जो पर्यान्त रूपते बहुत बता है है। इसमें कुल छ प्रतितयी है, जो पर्यान्त रूपते बहुति बता सो हैं।
- (३) बैराट—यह स्थान राजस्थान में जयपुर से ४२ मील उत्तर-पूर्व की ओर है। बैराट के विलग-परिचम में ज्यमम एक मील की दूरी पर दो बौब विद्वारों के जम्बहर विद्यमान है, और उनके समीप ही एक प्राचीन स्तुप के चिन्ह मी सिकें हैं। तिस्वरेख, मौब पूर्व में एक स्थान अर्थात प्रह्वपूर्ण था, और बौब क्षेत्र का की इस क्षेत्र में प्रसार प्रारम्भ ही चुका था। मस्स्य जनपद की प्राचीन राजधानी विराट नगरी भी सम्मवतः वहीं पर स्थित थी। पुरानी अनुभूति के अनुसार पाण्यक कोम बनवास के अन्त में इसी स्थान पर आकर रहे थे। वैराट में जिस विश्वासम्बद्ध पर असोक के वे लघु सिलालेस उत्कीर्य है, यह आकर रहे थे। वैराट में जिस विश्वासम्बद्ध राजधान के वे लघु सिलालेस उत्कीर्य है। यह आकार में २५ वर्ष सीट के जमम है।
- (४) गुजरी—सध्य प्रदेश के वितया जिले में गुजरी नाम का एक प्राम है, जो जंगलों जोर पहाजियों के बीच में स्थित है। वितया और क्षीबी वीनों से यह ११ मील के लगमय हूर पड़ता है। जिस शिला पर यह लेख उत्कीम है, वह पहाड़ी की उपत्यका में एक ऐ से स्थान पर पायी गई है, जो 'सिखों की टोटिया' (सिखों की पहाड़ी) के नाम से प्रसिद्ध है।

गुजरों के बिखालेल्स की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसका प्रारम्भ देवाना प्रियस अयोक राजवां (देवानां प्रियस्थ अयोक राजवय) अव्यो से हुवा है। अयोक के अन्य उत्तीर्ण लेल्सो में देवानां प्रियं जीर 'प्रियवर्षी' खब्द तो आये हैं, पर जयोक शब्द नहीं आया। इससे एतिहासिकों के मह सन्देह रहा, कि जिस 'विवानाप्रिय प्रियदर्षी राजां ने ये लेल उत्तीर्ण कराये ये, वह मौयं वसी राजा अयोक ही या या कोई अन्य राजा। सबसे पूर्व मास्की के शिलालेल्स में देवान रियसा अयोकनं ये शब्द प्राप्त हुए, जिनसे इस तथ्य की पुष्टि हो गई, कि वे लेल मौयंवर्षी राजा अयोक के ही हैं। गुर्वेरा में प्राप्त लेल्स एता दूसरा उत्कीर्ण लेख हैं. जिसमें देवान प्रियं 'के साथ अयोक शब्द भी आया है।

- (५) मास्की—आन्ध्र प्रदेश के रायणूर जिले के लिक्कावृत्तर ताल्कुका में मास्की नाम का एक गाँव है, जहीं बशांक के लखु शिलालेखी की एक प्रति उपलब्ध हुई है। प्राचीन समय में यह स्थान भी अपना विषोध महत्त्व रखता था। सम्प्रकत , यहाँ वह गाँव जा जहाँ चील देश के प्रतापी सम्राट् राजेंड चील ने चाल्कुख राजा जयमिह दिनीय को परान्त किया या। नामिल उन्कीण लेखी में इसे 'मुश्चकूंं। नाम से कहा नया है, और चाल्कुख राजाओं के उन्कीण लेखी में 'मोसंगी' नाम से। ऐना प्रतीत होता है, कि मौर्य युग में भी इस स्थान का राजनीतिक महत्त्व था, जिसके कारण जणांक ने अपने सन्देश को यहाँ भी उन्हीणें कराया हा।
- (६) बह्मिगिरि—माइसूर राज्य के चितलदूग जिले मे जनगी-हल्ल या चित्र-हमारी नामक नदी है, जिसके साथ-साथ एक पहाडी चली गई है, जो 'ब्रह्मिगिर' कहानी है। इसी पहाड़ी पर एक विचाल खिलाख्य है, जिसकी लम्माई १५३ कीट और चौडाई १२ पीट है। स्थानीय लोग इसे अक्षरगुण्डु (अक्षरियल) कहते हैं। इस पर अग्रांक के लय विवालेख जन्नीमाँ है।
- (७) सिंडपुर—जहागिरि के परिचम में एक भील की दूरी पर एक अन्य पहाड़ी है, जो 'यनमन निम्मयन गुण्डलु' (महिच समूह जिला) कहाती है। यहाँ पर भी एक जिला पर अजोक के लग्न किलालेख उल्कोर्ण है।
- (८) जिट्टक्क गोरवनर—बह्यागिरि के पश्चिम-उत्तर में लगभग नीन मील की हरी पर एक अन्य पहाडी है, जिसकी चोटी पर जिटक्क-पमेचवर का मन्दिर है। इस मन्दिर में जाने की सीड़ियाँ जहाँ से प्रारम्ब होती हैं, वहीं एक सिला पर बयाने के पश्चिमालेमों की एक प्रति उत्कीण हैं, जो इस समय अल्पीयक पिसी हुई दया में हैं।

बहागिरि, सिद्धपुर और जटिङ्क रामेश्वर के शिलालेख एक दूसरे के बहुत समीप है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन काल में यहाँ एक विचाल व समृद्ध नवरों की बत्ता थी, और पार्मिक दुग्टि से भी इस स्थान का विशेष महत्त्व था। निस्ती प्राचीन नगर के बहुत-में कम्पहर मी इस बोन में विचान हैं। वे स्थान मीर्थ साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के समीप स्थित थे, हमी कारण राजा खालेक ने यहाँ बपने अनेक शिकालेख उन्होंगों कराये थे।

- (१०) पालिकगुण्यु—यह स्थान जी साइसूर राज्य में है, और गोविमठ से चार मोल की दूरी पर स्थित है। यहाँ बलोक के लच्च चिलालेकों की जो प्रति उपलब्ध हुई है, वह अत्यन्त सम्बद्धत और अपूर्ण दशा में है।
- (११) एरेपुहि—वतुरेसा विकालेकों के प्रास्ति-स्वानों का विवरण देते हुए एरेगृढि का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ वतुरेसा विकालकों के अतिरिक्त कष्ट्र विकालेकों के भी एक प्रति उपलब्ध हुई है, विसका पूर्वार्थ (२२वीं पंक्ति के मध्य तक) ब्रह्मागिर्दि की प्रति ते मध्य तक) ब्रह्मागिर्दि की प्रति ते सिकता-जुकता है। इसके दक्षता एरेपुडि के विकालेक में बहुत-बी ऐमी
  मामग्री है, जो ब्रह्मागिरिया अन्य लच्च विकालेकों में नही पायी जाती। यद्यपि इस लेक की लियि ब्राह्मी ही है, पर इसकी आठ परिचय (२ ४, ६, ९, ११, १३, १४ और २३)
  कोर ने वायी और उल्लीज की गई है। ब्राह्मी लियि की यह वीली अवांक के अन्य
  क्रिती लेक में नही पायी जाती।
- (१२) राजुल मडिगिरि—आन्छ प्रदेश के कर्नूल जिले के पटिकोड तास्कुका में जिसनुत्रित नाम का रूप गाँव है, जिसके समीप राजुल मडिगिर नामक एक टीका है। यह स्थान एरंगुडि से बीस मील की दूरी पर है। यहाँ मी अशोक के लच्च खिलाक्षेक्षों की एक प्रति उपलब्ध हुई है, जो अपूर्ण और लिण्डत दक्षा में है।
- (१३) अहरौरा—उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अहरौरा नाम का एक कस्बा है, जो बाराणमी से २३ मील के लगमग दक्षिण में है। अहरौरा के समीप ही एक पहाड़ी है, क्रिक्ती एक चट्टान पर अधोक के लग्नु धिलालेख उत्त्वीण है। इसके पास ही मण्डारी देवी का मन्दिर है, जहां देवी के दर्धान और पूजन के लिये अद्वाल लोग प्राय एकत्र होते रहते हैं। जिस विज्ञा पर अधोक का यह लेख उत्त्वीण है, वह मण्डारी देवी के मन्दिर से सी गज की दूरी पर है। इस लेख में कुल ११ पंक्तियों है, जिनमें पिछली पाँच पिक्तयाँ पूर्णतया सुरक्तित है। पहली छः पांक्तियों के बहुत-से अक्षर नण्ड हो गये हैं।
- (१४) दिल्ली—नई दिल्ली के दक्षिण में बहापुर नामक ग्राम के समीप छच्च झिला-लेखों की एक जन्य प्रति उपलब्ध हुई है, जिसके सम्बन्ध में अधिक जिस्तार से पृथक् रूप से लिखा जायना ।
- (१५) माहु वैराट (राजस्थान के जयपुर किले में) के समीप ही एक अन्य स्थान है, जिसे माहु कहते हैं। वहाँ भी जयोक का एक उत्कीण लेक उपलब्ध हुआ है, जो अन्य लबू विकालेकों से मर्थया निक हैं। इस शिलालेका डारा अचोक ने उन बौढ पुरस्तकों के नाम विकालिकों से मर्थया निक हैं।

अशोक ने यह इच्छा प्रगट की है, कि पिखू और विश्वणियों इन प्रन्यों का प्रतिकाण अवण व मनन किया करें। बस्तोक के समय में भाड़ में एक बौद्ध विहार की सत्ता थी, जहां बहुत से मिल्लू तिलाश करते थे। उन्हीं के लिये यह षिलालेख उन्होंगें करवाया गया था। सम्मवत, इसी प्रवार के लेख अन्य मी उन्होंगें कराये गये होंगे, पर वे अभी तक प्रकाश में नहीं जाये हैं। माहु का शिलालेख वपने बग को कला हो लेख है। यद्यपि लघु शिलालेखों के साथ उसका उन्लेख समत नहीं है, पर वृविधा की वृष्टि से इसी प्रकरण से उसका निर्देश कर दिया गया है।

## (३) स्तम्भ लेख

प्रस्तर-काम्बों या चिलाओं के समान प्रस्तर-स्तम्भों पर भी अद्योक ने अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे। ये लेख संस्था में सात है। जिस प्रकार अद्योक के प्रधान चिलालेख संस्था से १४ है, और उनकी विभिन्न प्रतियाँ आठ पृषक्-पृषक्-म्यानो पर उपलब्ध हुई है, वैसे ही सान स्तम्ब-लेख छ विभिन्न स्तम्भों पर उत्कीर्ण हुए मिले है। ये स्तम्भ निम्निलिन स्थानो पर विश्वमान है—

(१) दिल्ली का टोपरा स्तम्म-वर्तमान समय में यह स्तम्म दिल्ली के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण में फीरोजशाह कोटला में विद्यमान है। पर पहले यह स्तम्म अम्बाला (हरियाणा) जिले के टोपरा नामक ग्राम में था। टोपरा की स्थिति सढीरा कस्बे से १६ मील दक्षिण में है। तुगलक वंश के मुलतान फीरोजशाह को पुरातत्त्व में बहुत रुचि थी। उस द्वारा ही यह स्तम्म टोपरा से दिल्ली लाया गया। फीरोजशाह के समकालीन लेखक शम्सि-मिराज ने इस स्तम्म के दिल्ली लाये जाने का विवाद रूप से वर्णन किया है। उसने लिखा है, कि ४२ पहियो वाली गाडी पर यह स्तम्म पहले टोपरा से समना के तट पर पहुँचाया गया, और वहाँ से नौकाओ द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली मे फीरोजबाह तुगलक न अपने नाम से एक नया नगर बसाया था, जिसके मग्नाबेच इस समय 'फीरोजबाह का कोटला' के रूप में विद्यमान है। यहीं पर इस सुलतान ने बसोक के उस स्तम्म को पून स्थापित किया, जिसे वह टोपरा से लाया था। टोपरा श्विवालक पर्वतमाला की उपत्यका से अधिक दूर नहीं है। प्राचीन काल में पूर्व से पश्चिम की ओर जानेवाला एक राजमार्ग हिमालय और शिवालक की तराई के साथ-साथ होकर जाता था, जिसके कारण निवयो को पार करने में विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पडता था। कालसी की स्थिति भी इसी मार्ग पर थी, और टोपरा भी इसी मार्ग पर पडता था। तराई के इस मार्ग को प्रयुक्त करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के लाब के लिये ही बद्योक ने इन स्थानों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे।

टोपरा-स्तम्म का जो माग जमीन के कपर है, उसकी कॅबाई ४२ फीट ७ इच है। यह सारा स्तम्म एक ही प्रस्तर-खण्ड से निमित है, जो रंग में हलका गुलाबी है। स्तम्म के उपराजे नाग पर वसकी ती पालिक की वह है, जो वो हजार साल से जिम्ह जीत जाने पर सी जब तक पूर्णतवा बुर्राक्षत है। पालिक किया हुजा यह नाग जेजाई ने १५ कीट है। निचले माग पर पालिक नहीं है, यह चुप्यरा है। भीरोजवाह कोटला में विश्वाम कर विराजि-दोपरा स्तम्म पर अवोक के सातो स्तम्म लेख उस्कीर्ण है, जीर वे सी सुपाद्य तथा सुरक्षित यहा में। अन्य स्तम्मों पर सातवा लेखा नहीं पाया जाता। जावोक के लेखों के जितिरस्त इस स्तम्म पर अन्य भी जनेक लेखा उसकीर्ण हैं, जिनमें जजमेर के चाहुमान राजा वीसल्वेद (तिर्थ १९६५ ई०) के लेख उस्कीर्ण हैं,

- (२) विश्वी-नैरठ स्तंत्रन—दिल्डी में ही नवोक का एक अन्य स्तस्म भी विश्वमान है, जो काश्मीरी दरवाजे के परिचम-उत्तर में फीजी हुई यहांची पर स्थापित है। यह स्तस्म पहले मेरठ में था, और टोपरा-स्तम्म के सामान फीरोजवाह तुगलक हा ए ही स्तिजी लागा गया था। कहा जाता है कि फसेस्नियर (१०१३-१९) के वास्यकाल में बास्य-लाने के फट जाने के कारण इस स्तम्म को बहुत काति पहुँची। वह विर गया और अनेक टुक्को में विश्वस्त हो गया। बाद में सन् १८६७ में इसे पुनः पूर्ववत् सड़ा किया गया। इस स्तम्म पर केवल छ लेसा उन्होंने पर स्वाप्त पर विश्वस्त छ केवा उन्होंने कराये गये थे। ये भी इस समय पूर्ण और सुरक्षित स्थाम नहीं हैं।
- (३) प्रवाप स्तम्ब —वर्तमान समय मे यह स्तम्ब प्रवान के किले में विद्यमान है। इस पर अधोक के स्तम्म केवो के मिरिस्त कन्य भी अनेक केवा उत्तीर्ण है, जिन में मुप्तवंची सामूद मुम्तवंची की प्रवास की प्रव

टोपरा-स्तम्म के समान प्रवाण-स्तम्म भी एक ही प्रस्तर-सम्ब द्वारा निर्मित है। इसकी कुछ लम्बाई ४२ कीट ७ ६ंच है, और यह नी हलके पूछाबी रंग का तथा पार्शिका किया हुवा है। अशोक के बन्य स्तरमों के समान प्रवाण-स्तम्म का वीर्ण भी पहुके कमल-परिकाकार था, और उसके क्यर शिंह की मृति थी। पर इस समय ये उपलब्ध मही है।

कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि पहले यह स्तम्य कौशास्त्री में या, जहीं से टोपरा जीर मे टक्स्सम्बों के समान हते लाकर अन्यव स्वापित किया गया। कौशास्त्री नगरी प्राचीन वस्त जनस्व की राजवानी वी। आजकल का कौसम नीव प्रतिन कीशास्त्री को सुचित करता है। कौषम यमुना के बाएँ तट पर स्थित है, जीर इलाहाबाद से २८ मील की हुरी पर है। कौषास्त्री के गहामात्र को सल्वोचन कर एक लेखा काशास्त्र ने इस स्तम्म पर उल्कीणं कराया था, जिससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह स्तम्म पहले कौशाम्बी मे ही रहा होगा।

- (४) कौरिया-अरराज स्तम्म—उत्तरी विहार के वम्पारन जिले से यह स्तम्म विध-मान है, जो ऊँबाई से ३६ फीट ६ इच के लगभग है। यह मी एक ही प्रस्तर-खण्ड द्वारा निमित है। राषिया नामक शाम के पूर्व-खिल्म में २॥ मील की हूरी पर अरराज-महादेव का मन्दिर है। यहाँ से मील मर दूर लोरिया नामक स्वान पर यह स्तम्म स्थित है। इस पर टोपरा-सम्म बाले यहले ख स्तम्म-केस उल्लोगे हैं।
- (५) कीरिया-ज्यानाष्ट्र स्तम्भ यह भी विहार के चन्यारल जिले में ही है। लीरिया से उत्तर-पश्चिम में में माल राज्य की ओर जाते हुए लीरिया-ज्यानाष्ट्र का स्तम्म दिवारी देता है। इसके समीप बहुत-से अन्य प्राचीन अवशेष मी विद्याना है, जिल्हें कतिय्य ऐति-हानिक बौद्ध युग से भी पूर्व का मानते हैं। बौद युग से उत्तरी विहार में अनेक गणराज्यों की नला थी, जिनमें बरिक्य या बृक्कि गण सबसे अविक महत्त्व का था। नन्दनगढ़ के ये अवशेष निक्ती प्राचीन गणराज्य के ही है। पिछले दिना यहा जो खुदाई हुई है, उससे बहुत-से विकके, मुद्राप्त तथा मुम्मुतियां प्राप्त हुई है, जो इस स्थान की प्राचीनता की परि-चायक है। जीरिया-ज्यानगढ़ का स्तम्म ऊंचाई है, जो इस स्थान की प्राचीनता की परि-चायक है। जीरिया-ज्यानगढ़ का स्तम्म ऊंचाई में ३२ फीट १॥ इस है। इमका शीर्ष कमनाकार है, जिब पर एक विह उत्तर की ओर मुन्त किये हुए सका है और वीषे से नीच उपकरण पर राजहसी की पत्तित्यां मोनी चुग्ती हुई दिखायों गई है। रम स्तस्म पर भी टीपरा-स्तम्म बाले पहले छ लेख उक्तीण है।
- (६) रामपुरवा स्तम्ब —विहार के चम्पारन जिले में बेनिया से ३२ मील उत्तर की ओर रामपुरवा की स्थिति है, जहीं अधोक द्वारा स्थापित एक अन्य स्तम्भ विद्यमान है। यह ऊँचाई में ४५ फीट १॥ इन है। यहले इनके सीप मा भी तिह की सत्ता थी, जो अब उपजब्ध नहीं है। यर शीर्ष के नीचे का वर्तृजाकार उपकष्ठ अब भी मुरिक्ति है, और उसके राजहुतों की पिकस्पत तथा कमक ठीक दशा में है। यह स्तम्भ आवक्रक सद्या न होकर आज प्रवास है। इस पर भी सात स्तम्भ न्नेलंडों में से पहले छ ही उस्कीण किये गये हैं।

ऐतिहासिक विन्संत्र ए० निमय के अनुसार कम्पारन जिले के ये तीनां (क्रीरिया-अन्राज, क्रीरिया-नन्दनाव और रामपुरवा) स्तान्म उस प्राचीन राजमां के साथ-साथ स्थापित किये गयं थे, जो कि पाटलिपुत्र से नङ्गा के उत्तर ये नेपाल को तराई की आरे जाता था। इस राजमार्ग से आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का च्यान आकृष्ट करने के लिये ही अक्षोक ने इन स्तम्भों पर 'वम्म' के बरोक्ष को उल्कीणं कराया था।

## (४) लघु स्तम्भ-लेख

सप्त स्तम्म-लेखो के अतिरिक्त कतिपय अन्य लेख भी है, जिन्हें अझोक ने प्रस्तर-स्तम्मी पर उत्कीर्ण कराया था। ये लेख निम्नलिखित स्थानो के स्तम्भी पर विद्यमान हैं—

(१) सारनाथ-वाराणसी नगरी के उत्तर में तीन मील की दूरी पर सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। मगवान बढ़ ने इसी स्थान पर अपने धर्मचक का प्रवर्तन किया था। यहाँ बहत-से पुराने खँटहर और मग्नावशेष विद्यमान है, जिनसे इस स्थान के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें जात होती है। इन्हीं अम्मावकोधी में एक प्रस्तर-स्तम्म भी है. जिम पर अशोक का लघ-स्तम्म लेख उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में कट डालने वालो वा किसी अन्य प्रकार से उसे कृति पहुँचाने वाले मिक्स को और मिक्स णियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। अशोक ने इस लेख द्वारा यह विज्ञापित किया है कि पाटलिएक तथा अन्य नगरो में महामात्रो द्वारा ऐसा किया जाना चाहिये, जिससे किसी के लिये मी सब का मैदन कर सकता सम्मद न हो। सारनाथ का यह स्तम्म लेख पाटलिएत के महामात्रों को सम्बोधित किया गया है, क्योंकि शासन की दिन्द से सारनाथ का प्रदेश मौर्य यग में पाटिलपुत्र के 'चक' के अन्तर्गत था। चीनी यात्री ह्य एत-त्सांग मारत की यात्रा करता हुआ जब सारनाथ गया था, तो उसने वहाँ एक स्तम्म देला था, जिसकी ऊँचाई ७० फीट थी। ह्य एन-त्साग के अनुसार यह स्तम्भ अशोक द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान समय में सारनाथ से अशोक का जो स्तम्म उपलब्ध हुआ है. उसकी ऊँचाई ३७ फीट के लगमग है। सम्मदत हा एन-त्साग ने स्तम्म की ऊँबाई के विषय में सही अनुमान न किया हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि सारनाथ का यह अशोक-स्तम्म बहुत महत्त्व का है। मौर्य पुन के अवशेषों का वर्णन करते हुए इस स्तम्भ के विषय में हम अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे।

(२) साँची-स्तम्ब--मध्य प्रदेश में साँची एक प्राचीन ऐतिहासिक स्वान है, जो मीलमा (विदिवा) से ५।। मील की दूरी पर स्वित है। मध्य रेलवे द्वारा दिस्सी से बन्धई की ओर जाते हुए यह स्थान स्पष्ट रूप से विकासी देता है। इसके समीप ही साँची नामक रेलवे स्टेशन भी है, जहीं से इस स्थान की दूरी एक मील से मी कम रह जाती है। यहाँ एक विशाल स्तुप है, जिसके विज्ञाणी द्वार के समीप एक स्तम्म की स्थित है। यह स्तम्म इस समय मान दखा मे हैं। इसी पर खगोक के लखु स्तम्म-केल की एक प्रति उस्कीण है, जो सुरक्षित रूप में नहीं है। यह लेल सारनाथ के स्तम्म लेल की ही प्रति उसीणि है।

( है) प्रसाल-स्तरभ — प्रवान के किसे में निष्क्रमान क्योंक के स्तरम का परिचय उत्तर दिया जा चुना है। इस स्तरम पर जहीं क्योंक के सप्त स्तरम-केकों में के कः उत्कीण है, वहीं साथ ही जबु स्तरम-स्था भी उस पर विष्यान है, सम्बोधित करके जिलवाया थया है। यह भी सारताथ के स्तरम-केस्स के सबुख हो है।

प्रयान के स्तम्म पर ही अशोक का एक बन्य केस जी उल्कीण है, जिसे 'रानी केस' कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीवर की माता रानी चास्वाकी के बान का उल्लेख किया गया है।

## (५) अन्य उत्कीर्ण लेख

अस्य स्तरम-लेख---सप्त (गा वष्ट्) स्तरम-लेखो और लबु स्तरम-लेखो के अतिरिक्त कतिएय अन्य केल भी है, जिन्हें राजा अक्षोक ने स्तम्मो पर उत्कीर्ण कराया था। इनमें रानी के लेख का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है, जो कि प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीर्ण है। जिन जन्य स्तम्मो पर अञ्चोक के लेख उत्कीर्ण है, वे निम्नलिखित है—(१) रुम्मिनदेई स्तम्झ-नेपास राज्य की अगवानपुर तहसील से पडरिया नामक ग्राम है, जिससे एक मील उत्तर में रुम्मिनदेई का मन्दिर है। यह स्थान नेपाल और भारत की सीमा के समीप है, बद्यपि क्तमान समय मे यह नेपाल राज्य के अन्तर्गत है। यहाँ एक प्रस्तर-स्तम्म विद्यमान है, जो ऊँचाई में केवल २१ फीट है। इस पर अशोक का जो लेख उत्कीर्ण है, वह मी छोटा ही है। पर उसका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसी से निश्चित रूप से महारमा बुद्ध के अन्य स्थान का पता लग सका है। इस लेख द्वारा अशोक ने यह सूचित किया है कि अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष मे उसने स्वय आकर इस स्थान को गौरव प्रदान किया, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया था। यहाँ अशोक ने पत्थर की एक दृढ़ दीवार भी बनवाबी थी और एक शिला-स्तम्म भी खडा कराया था। क्योंकि यह स्थान बौद्धो के लिये अत्यन्त पवित्र या, अतः लुम्बिनी ग्राम को करसे मुक्त भी कर दिया गया या। ह्युएन्-स्ताग ने अपने यात्रा-विवरण मे अशोक द्वारा स्थापित इस स्तम्म का भी उल्लेख किया है। भारत की यात्रा करते हुए यह चीनी यात्री बुद्ध के जन्म-स्थान लुम्बिनीवन भी गया था, और वहाँ उसने इस अशोक-स्तम्भ को अपनी आँखो से देखा था। उसने लिखा है, कि इस स्तम्म के शीर्ष पर घोड़े की मूर्ति बनायी नई थी, जो बाद में टूट कर अलग गिर वई थी। साथ ही, स्तम्म के मी दो दुकडे हो गये थे। सम्मवतः, रुम्मिनदेई मे जो स्तम्म इस समय विद्यमान है, वह मूल स्तम्म का एक माग मात्र है। इसी कारण उसकी ऊँचाई केवल २१ फीट है। ह्युएन्-त्साग ने यह भी लिखा है, कि इस स्तम्भ के सभीप ही एक नदी बहती है, जिसे 'तेल की नदी' कहते हैं। यह नदी अब भी विश्वमान है, और 'तिसार' कहाती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनीवन यही था, और क्मिनदेई सम्मवत: लुम्बिनी का ही अपन्न श है। (२) निगली सागर स्तम्म--किमनदेई स्तम्म के उत्तर-पश्चिम में तेरह मील की दूरी पर अक्षोक का एक अन्य स्तम्य विद्ययान है, जिसे निवसी सागर-स्तम्भ कहते हैं। यह भी नेपाल राज्य की तराई के प्रदेश में स्थित है, और भारत की सीमा से सात मील के लगमग दूर पड़ता है। यह निम्लीव नामक गाँव के समीप निमली सागर के पश्चिमी तट पर स्वापित है। वर्तमान समय मे यह मुरक्षित दशा मे नहीं है। इसके को दुकड़े उपस्थ हैं, उनमें कपरी माग की केंबाई १४ फीट ९॥ इंच हैं, और निचला माथ १० फीट केंबा है। इसी निचले माग पर अशोक का एक लेख उत्की जे है, जिसमें चार पंक्तियाँ है। इस लेल द्वारा बक्तोक ने कनकमुनि बुद्ध के स्तूप को दुवना बढ़ाने का उल्लेख किया है, और

साथ ही यह लिला है कि अपने राज्यानियों के बीच में अयों के ते स्वयं यहां जाकर इस स्थान की मौरव-बृद्धि की थी। बौद्ध जन्मों में राज्या अयों क ती तीर्थयात्रा का विद्याद रूप से मार्थ कि तीर्थयात्रा का विद्याद रूप से से से तीर्थयात्रा का राज्य हो। इस यात्रा में अयोक ने उन स्थानों का दर्यन किया था, जिनका सम्बन्ध बुद्ध के जीवन के साथ था। विभाव दे हरू आ और निवाली सागर स्तरम पर उन्कीण लेखों द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाती है, कि जयों के ने बौद्ध बीचों की यात्रा की थी, जीर उन्हों के उपलब्ध में अनेक प्रस्तर-स्तामों की भी स्थापना करायों थी। चीनी यात्रा हो। हो से से प्रमान के स्वाल की से स्थापना करायों थी। चीनी यात्रा हो पुष्टि स्वाल की उन्हें की साथ हो। उसके अनुसार इस स्तरम के बीचें भाग पर सिंह्य की मूर्त जनी हुई थी।

मुहा केल — चिलाको जोर प्रस्तर-सम्मो के वितिष्टित गृहालों ये थी क्योक के स्तित्यक केल उत्तरीलं पाने मादे हैं। वे बराबर और नामार्जुनी नामक पहाड़ियों की मुहालों के उत्तरीलं है। चिलापी बिहार में क्या नगरी से पट्टा की के करनाय उत्तर में पहाड़ियों की एक प्रकला है, जिसे 'बराबर' कहा जाता है। 'बराबर' वर्तन-प्रकला में अनेक पहा-दियों सम्मिलत है, जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी विद्येक्त कहाती है। इन 'बराबर' पहा-दियों सम्मिलत है, जिनमें सबसे उत्तरी सहाजित है, जिनमें से सीन भे आगेक के केल उत्तरील है, निक्तमें सीनी भे अयोक के केल उत्तरील है, निक्तमें सीनी भे अयोक के केल उत्तरील है। इन 'स्त केल साजित है। मादे पहाड़ियों को पिलामें के लिये इन मुहालों के दान की सुचना दी है। मीर्थ यून मे बराबर पहाड़ियों को 'कलतिक पर्वत' कहा जाता था। अयोक के मुहालेलों मे इन पहाड़ियों के लिये 'बळतिक पर्वत' है। प्रमुक्त किया गया है। इन गृहालों के दान का प्रयोजन यह था, कि वर्षा ऋतु में आजीवक मिस्सु उनमे निवास कर सके।

बराबर पर्वनमाला की पहाड़ियों में नागार्जुनी नाम की भी एक पहाडी है, जिसमें तीन ऐसी गुफाएँ विद्यमान है, जिनमें मौर्य राजा दशरब द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के लिये इन गृहाओं के दान का उल्लेख है।

तस्विषण विकालेख— बौढ युग में तक्षांवाला विका का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थीं। यह नगरी पूर्वी गाल्यार जनपद की राजवाती थी, और पाटलियुन से उत्तर-परिचम की ओर जानेवाला राजमार्ग तलखिला होकर ही करिया, परिचमी गाल्यार और बाल्हीक की ओर जाता था। यहाँ भी राजा आयोक का एक उत्कीण लेख उपलब्ध हुवा है, जो अरेमाई भाषा में है। यह लेख जगन दशा में है, और इसके सम्बन्ध में यह विवाद भी रहा है कही अयोक हारा उत्कीण कराया गया था यसके पूर्वती मीये राजा बिन्दुसार या चक्तमून ने। पर इस लेख का उपलब्ध अतिम शब्द प्रिया है, जो पना जाता है।

कन्यार शिकालेख—दक्षिणी अफतानिस्तान में कन्यार नगर के समीप घरे-कुना नामक स्थान पर बसोक का एक विकालेख मिला है, जो बूनानी (श्रीक) और अरेसाई— यो माषाबों में हैं। सम्मयतः, इसके समीप ही वैसिडोनियन विजेता सिकन्दर ने अपने नाम से एक नई नगरी बसायी थी, और वहाँ धीक सनिको की एक छावनी मी स्थापित की थी। सारत से पास्त्रास्य यवन (श्रीक) राज्यों को जाने-आने के लिये स्थल मार्ग इस स्थान से होकर ही खाता था, और व्यापार की दृष्टि से इसका बहुत महस्त्र था। यहाँ प्रीक (यवन या यूनानी) आचा बोलने वाले लोग भी बडी सख्या में निवास करते थे। यहाँ कारण था, जो खशीक ने यहाँ अपना लेख जरेगाई माया के साथ-साथ यूनानी जावा में भी उल्लीण कराया था। इस लेख द्वारा आंदों के ने प्रमां के विषय में निये गये अपने प्रयत्नों की सफलता का उल्लेख किया है।

स्वस्तान विस्तालेख—अफगानिस्तान में काबुल नदी के उत्तरी तट पर जलालाबाद के समीप लमपान में अधोक का एक अन्य उत्कीण लेख मिला है। यह लेख भी अरेमाई माला में है। इसी लमपान को सस्कृत माहित्य में 'लभ्याफ' कहा गया है। लमपान में उपलब्ध यह घिलालेख इस समय काबुल के सम्रहालय में सुरक्षित है। इस लेख में भी 'विजात प्रिय' के घमें (यस्म) सम्बन्धी प्रयत्नों का उत्लेख है।'

करबार से प्राप्त चोक भाषा का विस्तालेख-अफगानिस्तान से करबार की परानी बस्ती में विद्यमान एक मसलिम घर्मस्थान के समीप एक शिलालेख पडा हुआ था, जिसकी ओर सन १९६३ में स्टासबर्ग युनिवर्मिटी (जर्मनी) के प्रोफेसर डा० श्लम्बर्गर का ध्यान आकृष्ट हुआ। अनुशीलन से जात हुआ, कि यह अशोक का शिलालेख है। जिस शिला पर यह उत्कीण है, वह २०८ इन्च चौडी, १८ इन्च ऊँची और ५ इन्च मोटी है। लेख ग्रीक भाषा में है। अद्योक के अन्य शिलालेखों के समान यह किसी विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण न होकर एक ऐसी शिला पर उन्कीण कराया गया है, जिसे काटकर तथा गढ कर वर्तमान रूप प्रदान किया गया था, और सम्भवत जिसे किसी भवन की भिक्ति पर लगाया गया था। लेख अपूर्ण दशा मे है। अजोक के चनुर्दश शिलालेखा मे से बारहवी (प्रारम्भिक माग को छोड़ कर) और तरहवाँ (केवल प्रारम्भिक माग) लेख इस शिला पर उस्कीण है। इससे अनुमान किया जाता है, कि चतुर्देश शिलालेख अविकल रूप से अनेक शिलाओ पर उन्कीर्ण कराये गये थे, और उन्हें किसी मवन की मिलि पर लगा दिया गया था। सम्मव है, कि ये अन्य शिलाएँ भी इस क्षेत्र ने भविष्य में प्राप्त हो जाएँ। ग्रीक भाषा का यह लेख अशोक के चन्दंश शिलालेखों का शब्दानुवाद नहीं है। पालि भाषा के अन्य लेखों को कुछ परिवर्तित कर स्वतन्त्र रूप से इसे ग्रीक माया में उत्कीर्ण कराया गया है। लेख की भाषा शद्ध एव साहित्यिक ग्रीक है, और लिपि अत्यन्त सुन्दर है।

डाँ. क्लुम्बर्गर ने इन लेल को सम्पादित कर एपिग्राफिश इस्टिका के जनवरी, १९६८ के अंक में प्रकाशित कर दिया है, और इसके अध्ययन से इस बात से कोई सन्देह नहीं रह

<sup>?.</sup> A. Foucher : La Vieilhe Route de L'Inde de Bactres a Taxila

जाता कि कन्धार का प्रदेश भी अधोक के साम्राज्य के अन्तर्गत था, और उस समय वहाँ भीक भाषा का मली मौति प्रचलन था।

बहापुर (बिह्ली) का विकालका—नई दिल्ली की श्रीनिवासपुरी के दक्षिण में बहापुर नामक गाँव के समीप अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को सड़क बनाने के लिये साफ करते हुए अशोक का एक अपर केस उपलब्ध हुआ था, जो एक चट्टान पर उल्कीर्ण है। यह अशोक के लघू जिलालेखों को ही एक प्रतिलिधि है। इसे श्री एम-सी. जोबी और श्री वी. एम. पाण्डे ने सम्पादित किया है, जीर रावल एवियाटिक सोसायटी के जर्नल (१९६७, जान ३व ४) में यह प्रकाशित हुआ है।

गत वर्षों से अशोक के कतियस अन्य केल भी उपलब्ध हुए हैं, जो खिलाओं आदि पर उत्कीर्प हैं। इनका असी सम्पादन नहीं हुआ है, अतः इनके सम्बन्ध में परिचय दे सकना सम्मव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है, कि आधोक ने अपने साझान्य के बहुत-से स्थानों पर अपने धर्म सदेश को उत्कीर्ण कराया या नह विद्यास के साथ कहा जा सकता है, कि अपोक के किनने ही अन्य केल भी अधिक्य में प्रकाश में आयोग ।

#### बाईसवी अध्याय

# अशोक की नीति का मुल्याइन

(१) घर्मविजय की नीति

'धर्मविजय' इस एक शब्द में अधोक की नीति का पूर्ण रूप से समावेश हो जाता है। निस्सन्देह, राजनीतिक और सैनिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर अशोक ने उस तथ्य को अनुमव किया जिसे वर्तमान युग के शासक एव राजनीतिक नेता भी मलीमौति नहीं समझ सके है। शस्त्र शक्ति द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, उसमे लालो मनुष्यों का सहार होता है, लाखो स्त्रियाँ विश्ववा हो जाती है, अनगिनत बच्चे अनाय व असहाय हो जाते हैं, और अपार सम्पत्ति का विनाश होता है। साथ ही, ऐसी विजय स्थिर भी नहीं रह पाती। ये तथ्य है, जिन्हें कलिक की विजय के पश्चात अशोक ने अनमव किया था और यह निश्चय किया था कि अपनी शक्ति का उपयोग माम्राज्य विस्तार तथा यद्धों के लिये न किया जाए । अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था। वक्क और कलिक ने लगा कर हिन्दुकुश पर्वत माला तक और हिमालयसे आन्ध्र तथा कर्णाटक तकके सब प्रदेश उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे। उस यम में कोई भी ऐसा राजा नहीं था. जिसका साम्राज्य मगम के साम्राज्य की तुलना में अधिक विद्याल हो। अशोक की सैन्य सक्ति मी अद्वितीय थी। सगव की जिस सेना का बृत्तान्त सुनकर सिकन्दर को वितस्ता नदी के पूर्व मे अग्रसर होने का साहस नही हुआ था,जिस सैन्य बल ने यवन आकान्ता सैल्युकस की न केवल परास्त ही किया था अपित अपने राज्य के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों को मौर्य चन्द्र-गुप्त को प्रदान कर देने के लिये भी विवश कर दिया था, और जिसकी सहायता से प्राय सम्पूर्ण भारत भूमि मे एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी, वह अशोक के अवीन थी। उसका उपयोग कर अशोक न केवल सुदूर दक्षिण के पाण्डच, केरल और सातिय-पुत्र राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर सकता था. अपित हिन्दक्श के पृष्टियम के विभिन्न यवन राज्यों की भी विजय कर सकता था। यवनों की शक्ति इस समय ससंगठित नहीं थी। सिकन्दर के पश्चात् मैसिडोनिया का विशाल साम्राज्य अनेक खण्डों मे विमक्त हो चुका था। उसके मन्नावशेषो पर सीरिया, ईजिप्ट और मैसिडोनिया के तीन राज्य स्थापित हो गये थे। अशोक के लिये यह सर्वचा सम्भव चा, कि वह इन सब को जीत कर अपने समय के सम्पूर्ण 'सम्य' समार को अपनी अधीनता में ले आए। सिकन्दर का अनुसरण कर वह भी 'विश्व-विजय' के लिये प्रवृत्त हो सकता था, और इसमें उसकी सफलता मुनिश्चित थी। पर उसने यह नहीं किया, क्योंकि कलिक्क की विजय के पश्चात्, उसने यह

समझ किया था कि सस्त्र श्रेषित हाए। वो विजय की जाती है, वह स्थायी तथा वास्त्रविक विजय कहीं होती। इसके स्थान पर उसने वर्ष विजय की नीति का अपनाया, बीर इसी हारा श्रुद्धर दक्षिण के पाव्यक्ष, केरल तथा सातियपुत्र राज्यों जी र हिन्दुकुश पर्वतमाका के पिस्त्रक के प्रवत्त राज्यों को अपने प्रयास व प्रयुक्त में लाने का प्रयत्न किया। वर्ष विजय की नीति को अपना कर अध्योक ने इन सब प्रवेशों पर वो एक नये प्रकार की विजय स्थापित की, उसका उसके स्थापित की, उसका उसके स्थापित की, उसका उसके सुर्व की प्रयास की प्रवास की, उसका उसके सुर्व की प्रयास की प्रयास की प्रयास की प्रयास की प्रयास की प्रविक्त की प्रयास की प्रय

वर्मविजय की इस नई नीति के अनुसरण के कारण ही अनेक ऐतिहासिकों ने अधीक को संसार के सबसे बड़े महापूरवों में स्थान दिया है। एव. जी. वेल्स ने ईसा, बढ़, अशोक, अरिस्टोरल, बेकन और लिंकन को इतिहास के प्रमुख छ: पूरव माना है। इतिहास मे सिकन्दर, सीजर, पारूब, समद्रगप्त आदि कितने ही बढे-क्के विजेता और सक्तिसाली सम्राट हए, पर इतिहास में उनका वह स्थान नहीं है जो अशोक का है। वेल्स ने ठीक ही लिखा है.कि "अठाईस वर्ष तक अशोक ने मनच्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यत्न किया। इतिहास के पष्ठों में जिन हजारों सम्राटों, राजाओ, शासकों और मामन्तों के नाम भरे पड़े हैं.उनमें अकेला अक्षोक ही ऐसा है जो एक समज्बल नक्षण के समान देवीप्यमान है। बोल्गा से जापान तक बाज भी उसका नाम सम्मान के सन्ब लिया जाना है। चीन, तिब्बत और मारत-यद्यपि बारत ने इस समय उसके धार्मिक सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है-सबंब उसकी महत्ता की परम्परा अब तक भी विद्यमान है। कान्स्टेन्टाइन और शार्लमेगन के नाम द्रक से भी जितने लोग परिचित है, उनसे बहुत अधिक आज भी अशोक की स्मृति को गौरव के साथ स्मरण करते हैं।" मारत के इतिहास में ही बहत-से ऐसे राजा और विजेता हुए, जिन्होंने दिग्बिजब द्वारा विशाल साम्राज्यों की स्था-पना की । मानवाता,सगर,रव, गरत, चन्द्रगप्त, विक्रमादित्य, समद्रगप्त, राजराज आदि सम्राटो ने साम्राज्य-विस्तार के कार्य में अनुषम सफलता प्राप्त की । चन्द्रगृप्त द्वितीय ने तो हिन्दुकुष पर्वतमाला को पार कर बाल्हीक देख पर भी अपना प्रमस्य स्थापित किया। पर आज इनके बीरक्रत्यों की स्मृति तक भी जनता में नहीं पानी जाती। पर अधोक के कार्य-कलाप का प्रमाव अब तक भी विद्यमान है, और उसने जिस वर्मविजय की स्थापना की थी. वह इस समय तक भी नष्ट नहीं हुई है। विकन्दर और सीजर जैसे विजेताओं ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की बी, वे अस्थायी वे। पर अशोक द्वारा स्थापित वर्ग-साम्राज्य सदियों तक कायम रहा, और उसके अवशेष अब तक भी जीवित-वानत रूप में विद्यमान है। मारत में ही बन्द्रमृप्त मौर्य की सक्तिशासी सेनाओं ने जिस मानव साम्राज्य का निर्माण किया था, एक सदी से भी कम समय में उसमें जीवता के विह्न प्रमट होने प्रारम्म हो गये वे। पर असोक ने वर्ग विकय की नीति का जनसरण कर जिस वर्ग साम्बाज्य को कायम किया या, सदियों तक वह स्थिर रहा। भारतीय धर्म, सम्यता और संस्कृति का विदेशों में जो प्रचार हुआ और एशिया का वडा माण जो भारतीय संस्कृति के प्रमाव में आ सका, उसका प्रधान थेया अक्षोक की नीति को ही दिया जाना चाहिये।

धर्मविजय की नीति का क्या अभित्राय था, यह पहले स्पष्ट किया जा चका है। इस नीति द्वारा अद्योक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया था। यदि वह चाहता. तो अपनी शक्ति का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये कर सकता था। निस्सन्येह, उसने बौद्ध क्षमें की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तथागत के अध्याज्ञिक आर्य वर्म के प्रति उसकी अगाध आस्था थी। पर राजा के रूप मे उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया. जिससे अपने प्रिय धर्म के प्रति पक्षपात होता हो या उसे अनुचित लाम पहेंचता हो। सब धर्मी, सम्प्रदाया और पाषवहों को उसने समान दृष्टि से देखा। अपने शिला लेखा में उसने बार-बार इम बात पर जोर दिया. कि सब सम्प्रदायों के अनुयायी एक मान निवास करें, वाक-संयम से काम के, एक-इसरे का आदर करें और दूसरे सम्प्रदायों को भी आदर की दिप्ट से वेखें। दान करने हुए भी उसने श्रमणो और बाह्मणों में मेद नहीं किया। यह सही है, कि बीद धर्म के प्रचार व उत्कर्ष से भी उसने हाथ बटाया। इसी प्रयोजन से उसने आचार्य उपग्रत (मीदग-लिपुत्र तिस्स) की अध्यक्षता में बौद्धों की ततीय संगीति का आयोजन किया, जिस द्वारा बौद्ध मिक्षकों को देश देशान्तर में धर्म प्रचार के लिये में जा गया। बौद्धों के तीर्थस्थानों की भी उसने यात्रा की. और बहत-से स्त्यों, बैत्यों और विहारों का भी निर्माण कराया। पर इन कार्यों के लिये उसने अपनी राजज्ञक्ति का किस अग तक प्रयोग किया. यह सदिग्ध है। इम सम्बन्ध में दिव्यावदान की वह कथा उल्लेखनीय है. जिसके अनुसार जब अशोक ने राज्यकोश ने मिक्समध को दान देना चाहा, तो मन्त्रियों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और वह केवल आधा आवला ही सच को दान रूप से दे सका, जिस पर उसका व्यक्तिगत स्वत्य था। धर्म विजय की जिस नीति का अनसरण करने में अणोक तत्पर था. उसका प्रयोजन बौद्ध घर्म का प्रचार नहीं था। वर्तमान समय के समान मौर्य यग ने भी भारत से बहत-मे सम्प्रदायों की सत्ता थी। राजा की स्थिति में अशोक ने इन सबके प्रति एक समान बरताव करने का प्रयत्न किया। इसी कारण उसने बार-बार इस बात पर जोर दिया. कि सब नम्प्र-दायां के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। उसने इस तथ्य को अनुमव किया, कि ब्राय. समी सम्प्रदायों व पायण्डों के मल तत्त्व एक सदश है। इन मल तत्त्वों या वर्म के सार की वृद्धि या उत्कर्ष तभी सम्मव है, जबकि वाक-सवम से काम लिया जाए । लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण अन्य सम्प्रदायों की निन्दा न करे। जो कोई अपने मम्प्रदाय की मक्ति मे प्रेरित होकर दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा करता है, वस्तुत: वह अपने सम्प्रदाय को ही हानि पहुँचाता है। इन्ही विचारों से प्रेरित होकर ब्रह्मोक ने अपने साम्राज्य मे एक ऐसी नीति को अपनाया, जिसके कारण साम्प्रदायिक सहिष्णता मे वृद्धि हुई, और विविध सम्प्रदायों के अनुयायियों के लिये परस्पर सिलकर रह सकता सम्बद्ध हुआ।

बच सबी है. कि अशोक ने वर्ष विजय की जिस नीति को अपनाया, उससे बौद्ध वर्ष के प्रचार में बहुत सहायता मिली। उस द्वारा नियुक्त अन्त-महामात्र और धर्म-महामात्र पड़ीस के राज्यों मे बारतके प्रति एक ऐसी अनुकुल बावना उत्पन्न करने मे समर्थ हो गये थे, जिसका लाम बौद्ध धर्म के प्रचारक मुगमता के साथ उठा सकते थे। आचार्य उपगप्त के नेतस्य में आयोजित बौद्ध संगीतिने सदुर दक्षिण के भारतीय राज्यों में, लंका में, हिमालय के प्रदेशों से और पहिचम के यदन राज्योंने बौद मिक्तओं को बर्म प्रचारके लिये प्रैषित करने का महान आयोजन किया था। इन प्रचारको का कार्य बहुत कठिन नहीं था. क्योंकि इन सब प्रदेशों में भारत के अनकल बाताबरण तैयार हो चुका था। स्वीकार करना होगा, कि घर्मविजय की नीति बौद धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। पर साथ ही यह भी तथ्य है कि अबोक की इस नीति का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था। बस्तुत यह एक नये प्रकार की विजय थी, जो सस्त्र-विजय से बहत मिन्न थी। अपने वर्म के प्रकार व उत्कर्ष के लिये अन्य भी अनेक शक्तिशाली राजाओं ने प्रयत्न किया। इसके लिये जन्होंने अपनी राजधानित का भी उपयोग किया। पर अशोक की नीति उनसे भिन्न बी। धर्मदिक्य करते हुए उसने किसी विशेष वर्म के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया, अपित एक ऐसी नीति को अपनामा जिसका उद्देश्य विदेशी जनता को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में लाना था। इसमे उसे अमाबारण सफलता मी प्राप्त हुई।

हतिहास में किन्ही ऐसे राबाबों के बूब कनता नुगम नहीं है, जिनके साब अवोक की पुछता की बा सके। किराय ऐतिहासिकों ने उसकी पुछता सम्राट कान्स्टेन्टाइन के साथ की है। यह रोमन सम्राट व्यक्तर वान्तिकाली पा, बौर उसका साम्राज्य भी बहुत विशास या। उसने इंदाई बर्म की स्थीकार कर उसे रोमन साम्राज्य का राजवर्ग बना दिया था।

उसके प्रयत्न से ईसाई वर्ग के प्रसार में बहुत सहायता मिली वी, और शीध्र ही सम्पूर्ण सामाज्य में उसका प्रचार हो गया था। पर कान्स्टेन्टाइन और अधोक में बहत मेद है। काल्स्टेन्टाइन ने राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर ईसाई वर्म को अपनाया था। उसके पूर्ववर्ती रोमन सम्राटो ने ईसाई धर्म के प्रवारको पर अमानुविक अल्याचार किये थे। पर ईसाई प्रचारको के त्याग, सेवामाव तथा कष्टसहन का यह परिणाम था, कि रोमत साम्राज्य में उनके धर्म का निरन्तर उत्कर्ष होता जा रहा था, और कान्स्टेन्टाइन के समय तक वह इतनी प्रवलता प्राप्त कर चुका था कि किसी भी मानवीय शक्ति के लिये उसका प्रतिरोध कर सकता सन्धव नहीं रह गया था। यही कारण था, जो कान्स्टेन्टाइन ने उसके सम्मल सिर झका दिया और उसकी दीक्षा प्रहण कर ली। वह एक दूरदर्शी सम्माट बा, खीर राजनीतिक प्रयोजन से ही उसने ईसाई वर्ष को स्वीकार किया वा। इसके कारण उसके प्रभाव में बद्धि हुई, और वह अपने साम्राज्य में अपनी स्थित को सुरक्षित व सुदृढ करने मे सफल भी हुआ। पर राजशक्ति का आश्रय पाकर ईसाई वर्म की आन्तरिक शक्ति में कमी आनी प्रारम्म हो गई। उसका कलेकर बढता गया, पर आत्मा निर्वल होती गई। ईसाई प्रवारको मे वह त्याग और तप नहीं रह गया, जो पहले था। पर अशोक ने किसी राजनीतिक विवशता या लाम के कारण बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। उसके समय मे बौद्ध धर्म कोई ऐसी शक्ति नहीं था, जिसका साहाय्य लेकर अशोक अपनी स्थिति को सदद बनाने की आशा रख सकता। बौद धर्म की शिक्षाओं से आकृष्ट होकर ही उसने इस वर्म को स्वीकार किया था। उसने इसके प्रचार के लिये राज शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को मागध साम्राज्य का राज्यधर्म भी नही बनाया। वह सब सम्प्रदायों का समान रूप से आदर करता था, और सबको दान पूण्य हारा सतुष्ट करनाथा।

कतिपय ऐतिहासिकों ने अधाक की तुलना रोमन सम्राट् मार्कस ओरिलियस के साथ की है। निम्मन्देह, इस रोमन मम्राट् का जीवन उच्च एव पवित्र था। उच्छे उद्देश्य मी उच्च थे, और वह विडान् भी था। व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता की दृष्टि से उसे अधोक के सस्कक्ष माना जा सकता है। पर बहु सब पनी व सम्प्रदायों को सम्राम दृष्टि से नहीं देवना था। ईसाइयों पर उनने अत्याचार करने ये संकोच नहीं किया। उसकी दृष्टि भी बहुत मकुषित थी। रोमन साम्राज्य के पढ़ीस में को विश्विक्त जातियों निवास करती थी, उन्हें वह बर्चर समम्रात था, और उन्हें समानता की स्वित्र प्रवास करने के लिये उद्यन नहीं था। पर अधोक की मावनाएँ इसके सर्वेचा निक्स बी।

मुनल बादगाह जरूबर के साथ भी अशोक की तुलना करने का प्रयत्न किया गया है। यह सही है, कि अरुबर पामिक दृष्टि से सहिष्णु था। स्वयं ब्रस्काम का अनुयाबी होते हुए भी उपने हिन्दुओं के प्रति समानता का बरताब दिवा, अपने राज्य में उन्हें उन्हें उन्हें अब पर बिये, गोहत्या का निषेष किया और हिन्दुओं पर से अधिया कर हटा दिवा। बहु यह सी अनुसव करता था, कि सब धर्मों में सत्यता की सत्ता है। इसी कारण वह ऐसी समाएँ किया करता था, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, जैन और ईसाई जादि विविध धर्मों के विद्वान् एकत्र होते थे। अकबर उनके प्रवचनों को ज्यानपूर्वक सूना करता था। दीने-इलाही नाम से एक नये सम्प्रदाय का भी उसने सुत्रपात किया, जिसमे सब धर्मी के तत्त्वों का समावेश किया गया था। पर अकबर के साथ अशोक की तलना करते हुए यह च्यान में रखना चाहिये, कि अकबर एक वाणाक्ष राजनीतिज्ञ वा और वह यह मली माँति समझता वा कि हिन्दुओं की सद्मावना व सहयोग प्राप्त किये विना वह भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता। वह एक विजेता के रूप में भारत में प्रविष्ट हुआ था, और अफबान राजधक्ति को युद्ध में परास्त कर उसने दिल्ली के राजसिंहासन को प्राप्त किया था। बारत में जो मुसलिम शासक सदियो से शासन कर रहे थे, उन्हें परास्त कर अपना वशवर्ती बना सकना उसके लिये तभी सम्भव था, जबकि वह उनके विरुद्ध हिन्दू राजपूतो की सहायता प्राप्त कर सके। अतः उसकी चार्मिक नीति अनेक अशों में राजनीतिक आवश्यकताओं पर आधारित दी। दीने-इलाही के रूप मे जिस नये सम्प्रदाय का उसने सुत्रपात किया था, वह भी उसकी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं का परिणाम था। इस सम्प्रदाय का प्रधान आचार्य व गरु भी वह स्वयं था। उसके इस सम्प्रदाय का अन्त उसकी मृत्यु के साथ ही हो गया, और वह मारत पर अपना कोई म्यायी प्रमाव नहीं छोड़ नका ।

यह स्वीका करना होगा, कि मंतार के इतिहास में अद्योक ही एक ऐसा राजा हुआ है, जिसमें कि अपनी अनुपम सर्वित का उपयोग अन्य देखों की सहस्र-सर्वित द्वारा विद्यय में में करने के बजाय सर्वेसामारण जनता के हित व कत्याण के लिये किया, और विदय के सासको के सम्मल एक नये जादधे को उपस्थित किया।

## (२) भारतीय इतिहास पर अशोक की नीति का प्रभाव

राजा अशोक ने वर्म विजय की जिस नीति को अपनाया था, मारत के इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा-— इस प्रस्त पर ऐतिहासिकों में बहुत मतमेद है। अनेक ऐति-हासिकों के अनुसार इस नीति के कारण आरतीयों ने साथ वर्म की उपेक्षा करना प्रारम रहारिकों के अनुसार इस नीति के कारण आरतीयों ने साथ वर्म की उपेक्षा करना प्रारम रहार हो। इस कर दिया, वे ति.शास्त्र होने रूप गए अपे ती उनका राज्याविक सीवारा आर्थी प्रमाय साम्राज्य छिल्मिक होने रूप परिणाय हुआ, कि अशोक के जीवन कारू मेंही मापस साम्राज्य छिल्मिक होने रूप परिणाय हुआ, कि अशोक के जीवन कारू मेंही साथ साम्राज्य छिल्मिक होने रूप मार्थी कार्यात्र आर्थिक स्वार्थ अपेक प्रमाय, और कारमीर का प्रवेश उससे पुषक हो वया। बाद में गाल्यार, आर्थ्य आर्थिक प्रयाद अपेक प्रवेश की उससे अशोक के स्वेश अपेक प्रमाय हुआ हो। उससे होने साम्राज्य साम्राज्य करने सुरू कर दिये, और से सम्पर्थ में दूर तक प्रस्थित से नाम राज्य पर आक्रमण करने सुरू कर दिये, और सम्पर्थ में मुद्द तक प्रसिद्ध होकर साम्राज्य साम्राज्य कीर पारिन्तिपूष सक्त की आक्रमण

करने में समर्थ हो गई। मौथं चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में मणघ की जिस शक्तिशाली सेना का संगठन हुआ था, अशोक की नीति के कारण वह इतनी अशक्त हो गई थी, कि वह यवन आकारताओं का सामना नहीं कर सकी।

डा॰ भाण्डारकर ने इस मत का विश्वद रूप से प्रतिपादन किया है। उनका कहुना है, कि प्राचीन मारत से मीतिक और आप्यालिक दोनों तत्त्व सुम्मित रूप से संबुक्तित थे। मारत के विचारक जहाँ आप्यालिक विपयों पर प्यान देते थे, वहाँ साथ हो वे राजनीति, वैस-साित और मीतिक मुझो की भी उपेका नहीं करने थे। कोटलीय अर्थवास्त्र से सुमित होता है, कि मीयंगुन के प्रारम्स के समय मारत मे राजनीतिचास्त्र के चार सम्प्रदाय और सात आवायों की सत्ता थी। वार्ता या सम्पतिचास्त्र को उस समय मली भीति विकतित था। इसी कारण कीटल्य ने 'विधानमुद्देश' प्रकरण मे वार्ता (सम्पतिचास्त्र) और एक्य की इसी कारण कीटल्य ने 'विधानमुद्देश' प्रकरण मे वार्ता (सम्पतिचास्त्र) और प्रवच्छा के इसी कारण कीटल्य ने 'विधानमुद्देश' प्रकरण मे वार्ता (सम्पतिचास्त्र) और प्रवच्छा के स्वा को स्वा कि सात हुआ और न सारत मे कोई ऐसा आवास है। विधानों का न कोई नया सम्प्रदाय किसित हुआ और न सारत मे कोई ऐसा आवास है। कुआ तत्त्वत का किस स्व के विकास के लिये विधाव एम से प्रयत्न किया ही। कामन्त्रक आदि यो कतियय आचार्य बाद के काल मे हुए, उन्होंने इन विध्यों के चित्तन में कोई मीलिकता प्रदिच्या नहीं की। इसका कारण बही था, कि अशोक की मीति के परिणामन्वरूप भारतीयों मे सम बीर आप्या-त्यकता की प्रवृत्ति बहुन वह नहीं थी और ऐहलीकिक विषयों व विधाओं को उन्होंने उपेशा को विट में देवता प्रारम्भ कर दिया था।

राजनीतिक दृष्टि से भारन को एक सुत्र में समंदित करने की जिस प्रवृत्ति का प्रारम्भ समय के राजाओ द्वारा किया गया था, अशोक की नीति के कारण उससे भी बाधा उपस्थित हुई। राजा विनिस्तार और उनके उत्तराषिकारियों के प्रयत्न में समय का जनपर एक विचाल साम्राग्य का रूप प्राप्त कर चुका था, और उत्तर सादत के प्राप्त: सब प्रवेश उनके अत्यात्म साम्राग्य का रूप प्राप्त कर चुका था, और उत्तर सादत के प्राप्त: सब प्रवेश उनके अत्यात्म हो से प्रत्यात्म के प्रदार के स्वार्ट संव्यात्म को इति है। सारत के राज्य त्यात्म को इति है। सारत के राज्य निकास को स्वार्ट संव्यात्म को इति है। साहत स्वार्ट संव्यात्म के साहत संव्यात्म का सहस्र संज्ञ का साहत संव्यात्म के साहत संव्यात्म साव्यात्म के साहत संव्यात्म साम्रयं था। विन्तुपार ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया, और साहत संव्यात्म के साहत संव्यात्म के साहत संव्यात्म के साहत संवयान संवयान संवयान संवयान संवयान संवयान संवयान के साहत संवयान संवया

तब सगव के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये जाते. और हिन्दकश पर्वतमाला के पार के यवन प्रदेशों को भी मगध की अधीनता में छाया जा सकता। सास्कृतिक दृष्टि से भारत पहले ही एक हो चका था। राष्ट्रीय एकता के सब तत्त्व उसमें विद्यमान थे। यदि अधोक चन्द्रगप्त और बिन्दसार की नीति का अनसरण करता. तो वह सम्प्रण देश में राजनीतिक एकता को स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को भी सवमता के साथ पूर्ण कर सकता था। इससे भारत मे एकीकरण और केन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता, और भारत पूर्ण रूप से एक राष्ट्र बन जाता । इसी बात को श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने इस दग से प्रगट किया है-"यदि वह (अशोक) अपने पूर्वजो की नीति को जारी रखता, तो वह परिवया की सीमा से लगा कर कुमारी अन्तरीप तक के सम्प्रण जम्बद्वीप को एक ज्झ व शासन में ला सकता था। यह एक ऐसा आदर्श है, जो उस समय से अब तक पूरा नहीं हो सका है। इतिहास के एक ऐसे समय में राजसिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति आरूढ़ बा, जो किसी धार्मिक मठ की गही के लिये अधिक उपयक्त था। इसी का यह परिणास हथा, कि इतिहास की घटनाएँ न केवल सदियां अपित सहस्रान्दियों के लिये पिछड़ गई।" इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में राज-नीतिक एकता की स्थापना का जो प्रयत्न मगध के राजाओ द्वारा प्रारम्भ किया गया था. और मौयों को जिसमें अनपम सफलता भी प्राप्त हुई बी, अशोक की नीति के कारण उसका अधिक उत्कर्ष नहीं हो सका। अशोक ने उस सुवर्णीय अवसर को लो दिया, जिसका उपयोग कर वह सम्पूर्ण जम्बद्वीप में एकच्छत्र शासन स्थापित कर सकता था। यह भी सही है. कि अशोक के बाद भारत की राजशक्ति में शिथिलता आने लग गई थी, और बह ग्रवत आकात्ताओं का सामना कर सकते में असमर्थ रहा था। पर प्रवन यह है, कि क्या रहाके लिये अशोक की नीति को ही पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? भारत के इतिहास में केन्द्रीमाव और अकेन्द्रीमाब की प्रवित्तयों में सदा सबर्ष रहा है। यह एक अत्यन्त विकास देश है, और इसमें बहत-सी जातियों का निवास है। यदापि सास्कृतिक एकता के अनेक तस्वो की इसमे सत्ता है, पर माथा, धर्म, जाति बादि की अनेक ऐसी मिन्नताएँ भी यहाँ विद्यमान है जो इस देश की राजनीतिक एव राष्ट्रीय एकता मे वामक है। आधुनिक यग मे जबकि मनुष्य ने देश और काल पर अदुमृत विजय प्राप्त कर ली है, और वैज्ञानिक उन्नति के कारण विविध प्रदेश एक-दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये हैं, मारत की इन विभिन्नताओ के कारण अकेन्द्रीमान की प्रवित्तया बल पकड़ती रहती है। बतः यह आशा कैसे की जा सकती थी. कि आज से सवा दो हजार वर्ष पूर्व जब कि अनुष्य के पास बोडे से अधिक तेज बलने वाली कोई भी सबारी नहीं बी. और जब तार. टेलीफोन वादि के साधन भी विद्यमान नहीं थे-इस देश की राजनीतिक एकता विरकाल तक स्थिर रह सकती। मगध के प्रतापी राजाओं ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की बी, वह मारत की केन्द्रीमाव की प्रवृत्तियों का परिणाम था। पर जो यह साम्राज्य देर तक कायम नहीं रह सका, उसका कारण अकेन्द्रीमाव की प्रवस्तियों ही थीं । काश्मीर, कलिक, बान्ध्र सादि सदरवर्ती प्रदेश जो मगय की अपीनता से पृथक् होकर स्वतन्त्र हो गये, उसके लिये केवल अक्षोक की नीति को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। चन्त्रपुन्त विकमादित्य और समुप्रपुन्त जैसे प्रतापी राजाओं ने मी विश्वाल साम्राज्यों का निर्माण किया था। वे भी वो स्वायी नहीं हुए, उसका कारण भी अकेन्द्रीमाय की ये प्रवृत्तियों ही थी। गुप्तवची राजा लाग बक और सैन्यविक्त में विश्वाल रहते थे। पर वे भी अपने साम्राज्यों को स्वायी नहीं बना सके।

पश्चिया, मैसिबोन और रोम के प्रतापी राजाओं ने जिन विश्वाल साझाज्यों का निर्माण किया था, वे भी देर तक कायम नहीं रह सके थे। उनमें कोई बलोक नहीं हुआ, और उनके निर्माण तें वानेविजय की नीति को अपनाकर सारम्बल की उपेशा नहीं की। पर प्राचीन काल में विश्वाल साझाज्यों का पेर तक दियर रह सकता सम्मब ही नहीं था। ये साझाज्य प्राय. किसी एक प्रतापी व्यक्ति की शांतित एवं प्रतिमा पर ही आश्वित थे। विकन्यर की मृत्यु के साथ ही उसका साझाज्य लग्ध-लग्ध हो गया, और विश्वाल रोमन साझाज्य में भी सींग्र ही लीगिता के जिल्ल प्रयट होने लग्ध यथे थे। यही प्रक्रिया मीयं साझाज्य के मानवन्य में भी हाँ।

यह स्वीकार कर सकता जी सम्बव नहीं है, कि अधोक की नीति के कारण भारत में अध्यास्त्र व धर्म की प्रवृत्तियों प्रवक्त हो गईं, और यहाँ के निवासियों ने ऐहलोकिक विद्याओं तथा प्रीतिक सुबतें की उपेक्षा प्रारम्म कर दी। सुङ्क और गुप्त वस्न के राजाओं के सासत-काल मे भारत में राजनीति विधान सास्त्र, काव्य, स्थापत्य, यवन निर्माण और चित्रकला जादि का जसासारण कर से विकास हुआ, और इस ओं मे बारतीयों ने बहुत उन्नति की। मारतीय इतिहास पर अधोक की नीति के प्रमाद का विषेचन करते हुए हमे यह नहीं

मुन्ता चाहिये कि मारतीय यमें एवं सस्कृति का जो देश देशान्तर से प्रसार हुआ और स्थ्य एशिया, तिस्यत, चीन, संका, बरमा आदि विविध देश भारत की सम्यता के प्रभाव के वा गये, उदकल जेय स्थाक की ही दिया जाना चाहिये। उसी की मीति के कारण उस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, निस्त हुआ कीर प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, निस्त हुआ कर प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ, निस्त हुआ कर स्थाव को को के वय के प्रतिकृति कर दिया। वृहतर जारत के विकास में स्थाक की मीति ही प्रवान कारण थी। यह नहीं है, कि मीर्थ युग से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ को मुदूर देशों में विकास के किये ले जाया करते थे, और यहाँ के चिनका के किये ले जाया करते थे, और यहाँ के चिनका, मृति और प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनते प्रक्रिय के जाया करते थे, और यहाँ के चिनका के किये ले जाया करते थे, अति स्थाव के स्थानों से ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनते प्रक्रिय से प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, जिनते प्रक्रिय से मुल में बहु वारा स्थान से अपने स्थान की स्थान स्थान से स्थान से अपने स्थान से साथ से स्थान से साथ से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्था

विषेशी राज्यों में मारत के अनुकूल जिस वातावरण का प्राप्तमीय हुआ, उसी से लाम उठा कर बौद वर्ष के स्वविदर्श जीर मिल्लुओं ने बहुर्श मवनान त्यायत के अव्याङ्गिक आर्य वर्ष के प्रवार में अनुपर सफलता प्राप्त की। वाद में जब सनातन वैदिक वर्ष का पुनरस्वान हुआ, तो प्राप्तवत की और सायत वैद्याल समाने के आपायों और सायुकी ने भी बौद स्वविदर्श का अनुसरण कर विषेशी में जाना प्राप्तम किया, जीर वे भी इन्डोनीसिया, विद्यतनाम, लाजील, कम्बीविया, विद्यत्म मादि देशों में अपने पर्य का प्रचार करने में सफल हुए। यह एक प्रवार कर किया की सारक हुए। यह एक प्रवार करने में तथा किया की नीति बहुत सहायक विद्य हुई।

असोक वर्ष के मामले में सहिष्णु था। उसने बौद्ध वर्ष को स्वीकार कर लिया था, पर उसे राजकीय वर्ष नहीं बनाया था। इसीलिये उसके उत्तराधिकारी मीर्थ राजा वर्ष के विषय में स्वतन्त्र रहे। राजा दक्तरच की आजीवक सम्प्रदाय के प्रति असित बी, और राजा सम्प्रति की जैन वर्ष के प्रति। सम्प्रति के सासन काल में जैन वर्ष का में ना भी बन्य वेशों में प्रचार हुआ, और उसके जनेक मूनि परिधा आदि में वर्षमान महावीर की सिह्यत्वों के प्रमार में तत्पर हुए। मीर्थ युग और उसके पश्चात् के काल में चारत के व्यामिक नेताओं ने सम्प्र संसार के बड़े माग को अपने वासिक व सांस्कृतिक प्रमाव में ले जाने में जो जवाधारण सफलता प्रारत की, उसका अंग असोक की वर्ष विवाय की नीरित को अवस्य दिया जाना चाहिये। पारत के इतिहास पर असोक की नीरित के इस प्रभाव से इन्कार कर सकना

 के सासन काल में यसुरा, साकेत जादि को आकांत करती हुई यबन सेनाएँ पाटिनपुन नक न गहुँच सकती। मीचें साम्राज्य की सैन्याविक्त जो इतनी अधिक क्षीण हो गाँह, उसमे असोक द्वारा सैन्यवन की उपेक्षा मी एक प्रवान कारण थी। यह सही है, कि कोई मी माझाज्य सवां के लिये कायम नही रहु गाता। पर मोगों के कतुं एव व प्रताप के कारण किन विद्याल साम्राज्य का विकास हुआ वा और जिसके रूप में प्राय. सम्पूर्ण मारत राजनीतिक नवा राष्ट्रीय दृष्टि से सुक्तरित हो गया था, उसका पतन हतने स्वल्य समय में कभी न होना, यदि असोक और उसके उत्तराधिकारी वर्म विकय की चून मे क्षात्र बल और सैन्यहांकिन को उसेका कला प्रारम्भ न कर देते।

सम्भवत.. इसी कारण भारत के तत्कालीन विचारको ने अशोक की नीति को अच्छी दृष्टि से नही देखा । कात्यायन मनि ने पाणिनि की अध्याध्यायी पर वार्तिक लिखने हुए 'षरठपा आकोशे' (६, ३, २१) सत्र पर 'देवाना प्रिय इति च' वातिक लिखकर यह निर्दिष्ट किया. कि 'देवाना प्रिय' संज्ञा आकोश के लिये प्रयक्त होने के कारण 'देवप्रिय' नहीं बनेती। माबारणतया. 'देवाना' और 'त्रिय' इन दो शब्दों के साथ आने पर उनमें समास हो वर 'देवप्रिय' समस्त पद बन जाना चाहिये। पर जब इन शब्दों का प्रयोग आक्रोध को मुचित करने के लिये किया जाए, तो उनमे समाम न हो कर वे पृथक पृथक 'देवाना प्रिय' ही रहेंगे, 'देवप्रिय' नही । कात्यायन सुनि पाणिनि के पश्चान और महामाध्यकार पतञ्जलि मृति से पहले हुए थे। सम्मवत , उनका काल मौर्य वशी राजाओं के शासन काल के अन्तिम चरण में था, जबकि यवनों ने भारत के मध्य देश को आकान्त करना प्रारम्भ कर दिया था । अलोक अपने नाम के साथ 'देवाना प्रिया' विकट का प्रयोग किया करते थे। कात्यायन की दिप्ट मे अशोक की नीति आक्रोश के योग्य थी। यही मावना एक अन्य प्राचीन लेखक द्वारा भी प्रगट की गई है जिसने यह लिखा है कि राजाओं का कार्य मिर मंडा कर रहना या जटा धारण करना नही है, अपित दूष्टो का निग्रह करना है। सम्मवत . यह भी अशोक के प्रति व्यक्त रूप से ही कहा गया है। यह कहा जा सकता है. कि कात्यायन आदि के ये वचन मनातन वैदिक धर्म के बनुयायियों के बीद धर्म के प्रति विदेख के परिचायक है। पौराणिक हिन्दूं बौद्ध धर्म के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके थे. और उन्होंने इस धर्म के संरक्षक अशोक सदश राजाओं के प्रति अपने विरोध की प्रगट करने के लिये ही इस रुख को अपनाया था। पर प्राचीन हिन्दु साहित्य में बौद्ध धर्म एव उसके प्रवर्तक गौतम बद्ध के प्रति कृवचनों का प्रयोग प्राय नहीं किया गया है। अत. अशोक के प्रति जो इस प्रकार के व्यक्त किये गये. उनका कारण बौद्ध धर्म से विद्वेष को नहीं माना जा सकता । तीसरी सदी ईम्बी पूर्व के अन्तिम चरण मे यवनो द्वारा भारत को जिस हंग

 <sup>&</sup>quot;राज्ञो हि बुष्टनियहः क्रिक्टपरिपालनञ्च बर्मो न पुनः क्रिरोमुख्यनं जटाबारणं था" मीतिबाववासत में उदयत ।

से पदाकान्त किया जा रहा था, और मगव की राजकानित जो उनके सम्मुख सर्वधा असहाय हो गई थी, उदे प्रत्यक्ष कर से देख कर बाँद इस देश के करियय जिन्तकों ने असीक की नीति को अनुजित साना हो और उसे मारत की दुर्दशा का प्रचान कारण टहरया हो, तो इसने आक्ष्य की कोई बात नहीं है।

मौर्य युग मे भारत मे अनेक सम्प्रदावों व पाषण्डो की सत्ता थी। इनमे परस्पर विरोध व विद्वेष की मावना भी विद्यमान थी। अशोक चाहता था, कि विविध सम्प्रदायों के अनुयायी समबाय (मेलजोल) से एक नाथ रहे. वाकसयम से काम लें और सबके घर्मगुरुओ का सम्मान करे। अपनी वर्मलिपियों में उसने बार-बार इस बात पर जोर भी दिया था। पर अपने इस उद्देश्य मे भी वह सफल नही हो सका। ब्राह्मणो और श्रमणो मे विरोध व विद्वेष पूर्ववत् जारी रहे । इसी कारण अप्टाध्यायी के सूत्र "एषां च विरोधः शास्त्रतिकः" (२।४।१२) पर माप्य करते हए पत्र विले ने शास्त्रतिक विरोध के जो उदाहरण दिये, उनमे 'अहिनकुलम' (साप और नेवला) के साथ 'अमणबाह्मणम्' भी उल्लिखन किया. जो पौराणिक धर्म और बौद्ध धर्म में उस शाश्वतिक विरोध का परिचायक है, जो मौर्य युग के ह्यास काल में विद्यमान था। यदि भारत के विविध सम्प्रदायों और पाषण्डों में सीम-नम्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य में अशोक सफल हुआ होता, तो उसकी मृत्यु के केवल आयी मदी पश्चात् ही पतञ्जलि मुनि बाह्मणो और श्रमणो के शाश्वतिक विरोध को इम दग से कदापि सुचित न करते। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक एक आदर्शनादी नीति का प्रयोग करने में तत्पर था, पर उसमे उसे सफलता भी प्राप्त हुई, यह स्वीकार कर सकना कठित है। यही कारण है, जो भारत में अशोक की स्मृति देर तक कायम नहीं रही। प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं में कहीं भी उसकी स्मिति के चित्र नहीं पाये जाते । उसकी स्मति यदि कही सुरक्षित है, तो वह या तो बौद्ध साहित्य में है, और या उसके स्तप, स्तम्म आदि के अवशेषों में ।

#### तेईसवाँ अध्याय

# मौर्य युग के भग्नावशेष

# (१) अशोक के कर्तृत्व की स्मृतियाँ

प्राचीन अनुसूति के अनुसार राजा अशोक ने बहुत-से स्तूयों, चैरवों, विहारों और सबनों का निर्माण कराया था। दिव्यावदान में लिखा है, कि अशोक ने चौरासी हजार स्तूप बनवाये वे। यही अनुभूति सहावसों में मी राया आति है। वहाँ लिखा है कि अशोक हारा चौरासी हजार प्रमासकल्य तथा विहार बनवाये गये थे। ये चीनी मानी हुएत्सान ने मी इस अनुभूति को दोहरावा है। समय के प्रमास के ये स्तूप व विहार अब प्राय नस्ट हो चुके हैं। परस्तु अब से सदियों पूर्व जब चीनी मानी मारत आये थे, तो उन्होंने इनन। अवलोकन किया था। इनके लिखे विवारणों ने सूचित होता है, कि अशोक विवयक ये अनु- सुनियों सच्चा निराधार नहीं है। यद्यपि इनने अतिश्वायोंक्त से काम लिया वया है, पर इनमें मन्देह नहीं, कि अशोक ने बहुत-से सुन्यों तथा विहारों का निर्माण कराया था।

पौचवीं सदी के पूर्वार्थमें जब फाइसान भारत-वाजा के लिये आया था, तो उसने अणोक की अनेक कृतियों को देला था। यद्यार उस समय अक्षोक को अपनी जीवन लीला समाप्त किसे सात सदियों के लगभग समय बीत चुका था, पर तब भी ये कृतियों अच्छे रूपमें विद्यमान थीं। फाइसान ने लिला है—"गुलपुर (गाटलिपुत्र) अद्योक राजा की राजधानी था। नगम में अंगोक का प्रासाद और समा मवन है। सब अपुरों के बनाये है। यद्यर चुन कर मीन और डार बनाये गये हैं। पुन्दर जुनाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लीग नहीं बना सकते। अब तक वैसे ही है।"

हाएन्साग ने अघोक की कृतियों का विस्तार के ताथ वर्णन किया है। उसके अनुसार कपिया (गान्यार) मे पीकुसार स्त्रूप की सत्ता थी, जो ऊँबाई में १०० कीट खा। उसके तीन ली पूर्व मे नयरहार नामक स्थान यर ३०० कीट ऊँबाएक अन्य स्त्रूप यो किसी आधीक ने बनवाया था। पुक्तकावती (गान्यार) में एक संवाराम की सत्ता थी, जिसके समीप कई सी फीट ऊँबाएक स्त्रूप भी था। तक्षत्रिला में १०० कीट ऊँबाएक स्त्रूप विद्यमान था.

<sup>?.</sup> Cowell and Neil: Divyavadan p 429

२. महाबंसी ५१८० और ५११७४-७५

<sup>3.</sup> Beal : Buddhist Records of the Western World, Book VIII, p. 94

४. जनमोहन वर्मा-फाइबान प०५८

जो से पहाड़ियों के दरें के बीच में निर्मित था। तकाविका में जहीं कुमार कुमार को जन्मा किया गया था, यहाँ थी एक स्तूप की सत्ता थी। इसी प्रकार काश्मीर, स्थानेक्टर, म्युप्त, क्यांजे, त्यांकी, स्थानी, स्थानी, प्राटिकपुत्र, क्योंजे, प्रयाद, ताझिक्ति काश्चित मत्तरों में अधोक द्वारा निर्मित स्तूपों, संवाराओं व विद्यारों का का सुप्तुत्सांग ने उल्लेख किया है, जिन्हें उसने स्वयं अपनी श्रीकों से देखा था। अशोक की यह प्रित्त सातवी सर्वी में भी निवस्तान थी, और सुप्तुत्सांग ने वर्ध-स्थानों के रूप में इनका दर्शन किया था।

कत्कृण ने काश्मीर की राजवानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी अशोक को प्रदान किया है। राजतरिङ्गणी के अनुसार वितस्ता नदी के तट पर अशोक द्वारा जिस श्री-नगरी का निर्माण कराया गया था, उससे ९६ लाख घर वे जो सब लक्ष्मी से समुख्यलित थे। निस्सनंदे, यहाँ कत्कृण ने अतिश्वयोक्ति से काम लिया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि काल्मीर में भी अशोक ने बहुत-से बर्मारम्थ, विहार, जैस्य जीर स्तुप बनवाये थे जिनका उल्लेख राजतरिङ्गणी में पाया जाता है। एए एत्साग के अनुसार अशोक ने काश्मीर में ५०० सघराम बनवाये थे, जिन्हे उसने मिसुओं को दान कर दिया था।

अचोक द्वारा निर्मित अनेक स्तम्ब इस समय भी पाये जाते हैं, साथ ही वे चिलासाय मी जिन पर उसने अपनी धर्मिलिपयाँ उत्तरीण करायी थीं। दुर्माप्यवस, अब न उस द्वारा निर्मित वह प्रासाद ही विद्यमान है और न समायबन ही, जिनका फाइयान ने अवलोकन किया था और जिन्हें देखकर वह समळूत रह गया था। पर उसके बनवाये हुए अनेक स्तूर अब भी और वेदा में पाये जाते हैं, यथिय बाद के राजाबो ने उनमे वृद्धि भी की थी।

## (२) पाटलिपुत्र

मीर्ष साम्राज्य की राजवानी पाटिलपुत नगरी थी। नैगस्वनीज के अनुसार इसका निर्माण एक समामान्तर चतुर्सुज के रूप में किया गया था, जिसकी सम्बाह ९६ में लि थी, अरि चौड़ाई १ मील और १२७० गज। नगरी के चारों ओर ककड़ी की एक दीवार वनी हुई थी, जिसके बीज में तीर चलाने के लिये बहुत-से खेद बने हुए थे। दीवार के चारों ओर एक खाई थी, जो ६० फीट गहरी और ६०० फीट चौडी थी। नगरी में आने-जाने के लिये ६४ द्वार थे। दीवार पर बहुत-से जुने जी ने हुए थे, जिनकी संख्या ५७० थी। निस्सन्देह, मीर्य युत्त का पाटिलपुत एक विद्याल नगर था, जिसका लेकफल २२॥ वर्गमील के लगमन था। यह नगर बीप और सोच निर्माल के लगमन था। यह नगर बीप और सोच निरम्सन के स्वाह स्वाह सुत्ति होती है, अपने सोच युद्द सात सुचित होती है,

१. राजतरिक्वनी-१।१०२-१०४

कि प्राचीन पाटिलिपुत्र सोण के तट पर बसा हुआ था। पाइसान को गंगा तट से पाटिलिपुत्र पहुँचने के लिये पाँच भील की यात्रा करनी पड़ी थी। इससे भी इसी तच्य की पुष्टि होती है।

मैगस्यनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के चारो ओर की लाई (परिखा) ६०० फीट चौडी थी. जो दर्ग रूपी नगर की रक्षा के लिये काम वाने के साथ-साथ शहर के गन्दे पानी को बहाने के लिये भी प्रयक्त की जाती थी। ६०० फीट चौडी परिसा की सत्ता असंगत नहीं है। कौटलीय अर्थशास्त्र मे यह विचान किया गया है कि दुर्ग के चारों ओर तीन परिसाएँ होनी चाहिये,जिनकी चौटाई कमश ८४, ७२ और ६० फीट हो, और प्रत्येक परिसा के बीच मे ६ फीट का अन्तर रहे। इस प्रकार तीनो परिसाओं की बौडाई २१८ फीट हो जाती है। यदि साधारण दुर्गों के लिये परिस्ता का इतना चौडा होना कौटल्य को अभिन्नेत था. तो माम्राज्य की राजधानी की परिखा यदि ६०० फीट चौडी रखी गई हो, तो इसमे आय्वयं की कोई बात नहीं है। वर्तमान पटना से रेलवे लाइन के साथ-साथ अनेक स्थानों पर जो नीची जमीन है, वह सम्मवत इस प्राचीन परित्वा की ही परिचायक है। सौर्य यस से इसी स्थान पर पाटलिपुत्र की परिला विद्यमान थी। उदय जातक में लिखा है, कि दुर्ग के चारो ओर की तीन परिसाओं में से एक जल से परिपूर्ण हो, एक कर्दम (कीचड़) में भरी हो, और एक सुसी हो । सम्मदतः, पाटलिपुत्र की एक परिस्ता भी कर्दम से परिपूर्ण थी । इसी लिये गार्गी संहिता में कर्दम से भरी हुई पाटलिएत की परिस्वा का सकेत विद्यमान है। परिला के मीतर पाटलिएन में जो प्राचीर (दीवार) थी, मैगस्थनीय के अनुसार वह कारठ द्वारा बनी हुई थी। यदापि कौटल्य ने लिखा है, कि दुवें की प्राचीर मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिये, पर पाटलिपुत्र की प्राचीर लकडी की ही थी। पटना मे जो लुवाई गत वर्षों मे हुई है. उस द्वारा काय्ठ निर्मित इस दीवार के अनेक सम्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। ये अवशेष लोहनीपुरा, बुलन्दीबाग, बहादुरपुर, कुमराहार, महाराज खण्ड, सेवई टैक और गांघी टैक नामक स्थानों से मिले हैं। १९२६-२७ में बलन्दीबाग में जो खदाई की गई थी, उसमें इस प्राचीर का एक अश उपलब्ध हुआ, जो लम्बाई मे २५० फीट है। यहाँ लकडी के सम्बो की हो पब्लियों पायी गई, जिलके बीच में १४॥ फीट का अन्तर है। खम्बों की ऊँचाई जमीन की सतह से १२ फीट ऊपर है. और ५ फीट नीचे। इन्हें सीघा खड़ा करने के लिये नीचे जमीन को कंकरो द्वारा पक्का किया गया था. और उस पर लकडी के मोटे तस्ता का प्लेटफार्म बनाया गया था। खम्बे इस प्लेटफार्म पर मजबती के माथ खडे किये गये थे। सम्बों की पंक्तियों के बीच मे जो अन्तर है. उसे लकडी के सलीपरों से ढका गया था। इस

 <sup>&</sup>quot;अनुवंगं हिस्तनापुरम् । अनुवंगं बाराणती । अनुतोणं पाटलिपुत्रम् ।" महाभाष्य, सत्र २।११९६

२. कौटलीय अर्थशास्त्र ३।२

 <sup>&</sup>quot;ततः पुरुपपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रचिते हिते ।" गागीं संहिता (गुगपुरान) ९७

प्रकार प्राचीर के बीच में १४।। फीट चौड़ा एक नार्य बन गया जा, जिससे आना-जाना ही सकता चा। सम्बंधिक करण मी सहतीर कड़े हुए वी ऐसा एक शहरीर कुरुतीवाना के कवायेंची में एक्सक्य मी हुआ है। इन महतीरों के कारण प्राचीर के कमर एक चौड़ा मार्थ भी बन गया चा, जिस हारा सारे प्राचीर पर एक स्थान से हुसरे स्थान पर का सकता सम्भव चा। सम्मवत, इसी को कोटलीय कर्यबास्त्र से देवपर्य कहा गया है। पाटिल-पुत्र का यह प्राचीर अत्यन्त प्रसिद्ध व दर्शनीय चा। पतन्त्रकांत सुधि के महासाध्य में भी इस प्राचार या प्राचीर का उल्लेख मिलता है।

सैगस्वनीज ने पाटलियुत्र के प्राचीर में ५७० बुजों की सत्ता का उल्लेख किया है। क्यों कि इस नगरी की परिषि २२। भील के लगमय थी, बाद दो बुजों के बीच में २२० फीट का अन्तर था। इन बुजों से बनुबंद दीनिक सत्तुत्तेना पर बाणों की वर्षा कर सकते से, और इस प्रकार नगर की रसा के लिये उनका बहुत उपयोग था। प्राचीर में बहुत-से छेद भी इम प्रयोजन से बनाये गये थे, ताकि उन डारा बाण फेंके जा सकें। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलियुत्र में आने-जाने के लिये ६४ तोरणों या डारों की सत्ता थी। ऐसे एक तोरण के अर्था मुन्तरीबाग की खुवाई में उपलब्ध मी हुए हैं। इसके जो अवशंघ मिले हैं, उनकी ऊंचाई १३ फीट है, और उनसे यह भी अनुमान किया जाता है कि ये तोरण १४ फीट खोड़े बं।

पाटिलपुत्र की खुदाई द्वारा चन्द्रगुप्त या अशोक के राजप्रासाद के कोई अवशेष अब तक उपलब्ध नहीं हो तके हैं। मुद्राराक्षय में चन्द्रगुप्त के प्रामाद का सुपाञ्च नाम से उल्लेख मिलता है। यह नाम उसे सम्मयत. इस कारण दिया नया था, क्योंकि वह गञ्चा के तट पर स्थित था। कुछ दिवानों का मत है। वह प्रामाद क्याजा कलाम बाट के सामने सदर नाजी के समीप विद्यामान था। इस कल्पना का कारण यह है, कि इस स्थान से कतियय मीयेकालीन स्तम्म उपलब्ध हए हैं।

यद्यपि कीटलीय अर्थशास्त्र में दुर्गरूपी नगर के बीच के राजमागी व अन्य सहको का विवाद रूप से वर्णन किया गया है, पर पाटलिजुन की खुदाई से मीर्थ पुग के किन्द्री मार्गी के चिन्न साथ अवशेष अभी नहीं मिले हैं। पर बुक्तर बाग से जो खुदाई गत नथीं में हुई है, उसने अल को निकालने वाली नालियों (Dramage) की सत्ता के प्रमाण अवस्य प्रप्त हो गये हैं। ऐसी एक नाली वहाँ मिल गई है, जो ४० कीट लक्षी है। यह भी लकड़ी से बनायी गई है, और प्राचीर के घरातल से १० कीट नीचे इसका निर्माण किया गया है। इससे सुचित होता है, कि मीर्थ पूर्व में अभीन के नोचे ऐसी नालियों बनायी जाती थी, जिनके हारा गन्दा पानी बाहर से बाहर ले जाया जाता था। बुक्ती बाग से जो नाली मिली है, वह चौदाई में ३।। कीट और के काट-

 <sup>&</sup>quot;अवयवसो हि आस्थानं व्यास्थानम् । पाटलियुत्रं वावयवसो व्यावयदे ईवृता अस्य प्राकारा हृति ।" ४१३।१६

स्तम्भों की दो पंक्तियाँ बनायी गई है, जिनका प्रत्येक स्तम्भ जैयाई में १० कीट है। इस स्तम्भों को छक्की के मारी सछीपरों से बीड़ गया है। सछीपरों से बीच में वो दराज बा जाती है, उसे बन्द करने के छिये छक्की के नारी तक्ते जह गये है। इसी प्रकार स्तम्भों और सछीपरों के बीच की दराजों को बन्द करने के छिये भी बारी तक्तों का उपयोग किया गया है। तक्ते तथा स्तम्भ वर्षने स्थान पर रहें, इसके छिये सुनृह काष्ट्रफाकक कमाये गये हैं, जिन्हें सम्बद्ध न बारी छोड़े की कीछों से जोड़ा गया है। जहीं कही स्तम्भी, सछीपरों जी स्ताध्यक्त के स्त्राचित के स्त्राचित के स्त्राचित के स्त्राचित के स्त्राचन से उत्तर एस छोड़े की पतिएत जब थी गई है, जो बीड़ाई से तीन इक्त के स्त्राचन हो। इसमें सन्देह नहीं, कि सीयें युग के पाटांकपुत्र में जबीन के नीचे ऐसी नांक्सि का जाल-सा बाड़ा हुआ था, जिनसे होकर छाहर का गया पानी बाहर परिखा में बाला जा सकता था।

कुमराहार की खदाई में एक विशाल सबन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें ८० स्तम्म थे। कुमराहार की स्थिति वर्तमान पटना के दक्षिण में वडी सडक के समीप है। १९१२-१४ में यहाँ बी व्वी व स्पनर दारा खदाई करायी गई बी.और १९५१ में यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा पुन. खुवाई करायी गई। इस प्राचीन मबन के ७२ म्तम्म स्पूनर द्वारा ही प्राप्त कर लिये गये थे। १९५१ की खुदाई में शेष ८ स्तम्म मी उपलब्ब हो गये। ये स्तम्म मन्न दशा मे हैं, जतः इनकी ऊँचाई के सम्बन्ध में मतभेद है। स्पूनर का अनुमान था, कि ये स्तम्म अपनी मुख दशा में २० फीट ऊँचे है। पर डा० अल्तेकर का मत है. कि इनकी ऊँचाई ३२.५ फीट बी। आधार पर इनकी परिधि ७.६२ फीट है. जो धीरे-धीरे कमश कम होती गई है। इन्हें सीधा खड़ा करने के लिये लकड़ी के आधार बनाये गये थे. जो ४॥ वर्ग फीट थे। इन काष्ठ-आधारों के नीचे ६ इन्च मोटी नीली मिटी उसी दंग से प्रयुक्त की गई है, जैसे कि वर्तमान समय मे सीमेन्ट-कंकीट की जाती है। इस विशाल भवन का फर्श और छत लकड़ी के ये। ऐसा प्रतीन होता है, कि मौयों के पश्चात के किसी काल में इस भवन में आग लग गई, और लकडी से बने ये फर्ज और छत मस्मसात हो गये। यही कारण है, जो इस भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र राख से परिपूर्ण है जिसकी सतह छ इन्च मोटी हो गई है। बीच-बीच में जली हुई लकड़ियों के ट्रकड़े और कोयले भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यह कल्पना करना असंगत नहीं होगा, कि जब यवन या कुशाण सेनाओ द्वारा पाटलिएत आकान्त हुआ, तभी भौयों का विशाल सवन भी जो कि सम्भवतः समा-भवन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, भस्म कर दिया गया। इस मवन की सम्बाई १४० फीट बी, और बौड़ाई १२० फीट। स्पूनर द्वारा पाटलिपुत्र की खुदाई में जिन स्तम्मो को प्राप्त किया गया था, उनमें से एक स्तम्म का नीचे का माग प्रायः अविकल दशा में है। बसोक के अन्य स्तम्भों के समान वह भी बलूए पत्थर का बना है, और वैसा ही विकता है। उस पर भी सुन्दर चमकदार ओप विद्यमान है। अन्य स्तम्भ अत्यन्त अन्न दशा में हैं। स्तम्मों की दूरी को दृष्टि में रक्कर वह अनुमान किया गया है, कि सीसे सुम का यह भवन कम्बाई में १५० फीट बौर बौकाई में १२० फीट था। यह विकाल जयन प्राय: उसी प्रकार का बी, जैसा कि प्राचीन पंछिया की राजधानी का शत-स्तम्म मण्यप था, जिसके बचलेच पंडिमाल में अब जी विश्वमान है। पंतिपोलिस नगरी पंछिया के हलामनी सम्राटों की राजधानी थी।

मीर्थ बुग का कोई राजप्रासाद या उनके अवधेष पाटिल्युन की सुदाई में अब तक उपकव्य नहीं हो सके हैं। पर कमी बहुत सुदाई खेब है। सम्मवतः, मिलप्प में इनके बबसेब भी प्राप्त हो जाएँ। काइबान कब नारत की बाबा करते हुए पाटिल्युन आसा था, तो उसने बचीक के राजप्रासाद को कपनी की से देवा था। यह प्रासाद पत्यरों हारा निर्मित था, बतः अलि हारा पत्थरों हारा निर्मित था, बतः अलि हारा पत्थर नहीं हुआ होगा।

जिस विशाल भवन का ऊपर उत्लेख किया गया है, उसके उत्तर-पूर्व में लकड़ी द्वारा निमित बड़े-बड़े लोटफासों के अवशेष भी मिले हैं। ये लोटफामें भवन के साय-ताब तक ही है, जामे नहीं। सन्भवत, इनका निर्माण एक विशाल जीने (सीड़ी) के आधार के क्य में किया गया था। जीने की प्रत्येक पीड़ी २४ फीट लम्बी और ६ इन्क ऊंची थी। सबन के साथ एक ओर एक नहर भी बहुती थी, जो सोण नदी से निकाली गई थी। ककड़ी के ये लोटफामें दूस नहर पर ही बनाये गये थे। सम्मवतः, इनका प्रयोजन यह था, कि नहर से नीकाओं द्वारा समा-मबन से आने वाले नायरिक इनसे होकर जीने पर पहुँच सकें और वहीं से समा-मबन सें।

पाटलिपुत की खुदाई में बहुत से सिक्के, गहने, खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रस्तर-स्तम्भों के अवशेष मी मिले हैं, जो दूसरी सदी ईस्बी पूर्व के लगभग के माने जाते हैं।

### (३) साञ्ची

मीय युग की कृतियों में साञ्ची के स्तृप का महस्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थित मध्य-प्रदेश में विविद्या के समीप है। साञ्ची का प्राचीन नाम सन्मवतः काकनद था। महावसों में जिस वैविद्या के समीप है। साञ्ची का प्राचीन नाम सन्मवतः का विनट सम्बन्ध था, वह सम्मवतः साञ्ची ही था। इस स्थान पर वो स्तृप वर्तमान समय में विद्याना है, वह सत्यन्त विद्याल है। आचार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णाक्या में इसकी क्रेंचाई ७७ फीट के लगमग थी। जिस रूप में यह स्तृप लाल रंग के लाल पत्यर से बना है। यह अपेनच्छाकार (अंड) रूप से बना हुवा है, और इसके चारों और एक केंची मेथि है जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणा-यब का काम देती थी। इस प्रविधाणाय तक पहुँचने के रिप्त स्तृप के इक्षिणी जाम में एक बोहरी शोपान है। समूर्थ स्तृप के ती हई पायाणेट्टियों से समस्य के साम-साथ एक सम्बन्ध प्रविधान-यक है को सम्यूप स्तृप के नार्त है। स्तृप के साम्यूप स्तृप के साम्यूप स्तृप के साम्यूप स्तृप के साम्यूप साथ-साथ-दिना से परिवेरिटल है। यह बेट्टनी बहुत ही सादे बन की है, और किसी प्रकार की चण्णीकारी आदि से स्वित या चित्रित नहीं हैं। यह चार चतुष्कोण प्रकोच्छो में विश्वस्त है जिन्हें चार गुन्दर डार एक दूसरे से पृथक् करते हैं। चारो डारों पर नानाविच मृतियो और उन्कीर्ण प्रकार कार प्रकार पत्र्योकारी से मुक्त तोरण हैं। इनसे बौद्धवर्ण की अनेक गावाओं को स्वकृत किया गया है।

पुरातत्त्रवेशा नार्याळ और ऐतिहासिक स्मिय का गत है, कि साञ्ची का यह विभाल स्तृप आशोक के समय का बना हुआ नहीं, है। इसका निर्माण आशोक के एक सबी के लगक्य बाद में हुआ था। अशोक के समय यहाँ इंटो से बना एक सादा स्तृप का तिने बडा कर वाद में वर्षान कर प्रदान किया गया। साञ्ची का प्रदेश शुक्रवणी राजा पुण्यमित्र के साम्राज्य के अन्तर्गत था, जो द्वितीय सातान्त्री हैं दू. के प्रयम चरण में पाटिलपुत्र के राज-निहासन पर आकड़ हुआ था। पुण्यमित्र वैद्ध वर्म का विरोधी और वैदिक धर्म का पुन-रद्धारक था। अत यह स्वीकार कर सकना कठिन है, कि साञ्ची के वर्तमान नृप का निर्माण पुण्यमित्र शुक्र या उनके प्रचान के साम्राज्य हुआ। सम्मवत, नोर्म्वका के अनिम राजनी के सामन कर ने ही इस नृप् ने अपने वर्गमान रूप का गानक रूप लिया था।

साञ्जी के भन्नावधोयों में एक अन्य कृति उपलब्ध हुई है जिसे मुनिध्जित रूप से अशोक के समय का माना जाता है। स्त्रुप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तरम के अवशेष मिले हैं, जो इस नमय मन्न दक्षा में हैं। समझा जाता है कि शुरू वे यह न्तम्म ५२ फीट ऊंचा था। इसके गीर्प मान पर मी उसी डम की सिंह मुतिबी हैं, जैसी कि मारताब के स्तम्म पर है। अब वे मृतियों गन हो गई हैं, पर मानावस्था में भी वे अशोक यूग की काला की उत्सुद्धता का स्मरण दिलाती हैं। मम्मवता, माञ्ची का यह स्तम्म मी अपने बमाठी रूप में सारताब-स्तम्ब के सुद्धा ही था। साञ्ची-न्त्रूप के जैयमण्डप के अयोगाव की मी निष्यत रूप से मौर्य काल का माना बाता है।

#### (४) सारनाथ, तक्षशिला और भरहुत

वाराणती के समीप सारनाथ नामक प्राचीन स्थान है, जहाँ तथायत युद्ध ने धर्मचक का प्रवर्तन किया था। बौद्ध धर्म के साथ सस्वन्य रखनेवाले अनेक प्राचीन अवधीय वहीं उपलब्ध हुए हैं, जिनमे सबसे पुराने अशोक के समय के हैं। इनमें प्रस्तर-स्तम्म सबसे अधिक महत्त्व का है। इससे कला की उत्कृष्टता पर अवके प्रकरण में विषय रूप से प्रकास डाला वास्था। सारनाथ में अशोक के समय की वती हुई एक पायाच्येन्यी मी उपन्क्ष्य हुई है, जो वहां के बौद विहार के प्रवास वैस्थ के विश्वा वाले वृह में ग्रंटो के एक छोटे स्पूप के बारों और एक स्वास्थ है। व्याप्त के स्वारों और उत्पाद के हिं सुर स्वाप्त के स्वारों और अशासी हुई निकली है। यह सम्पूर्ण पायाचावेन्द्रनी एक ही म्दर सम्बन्ध से वालायी वह है अरिटर सम्बन्ध से बनायी गई है, और इसके कही भी जोड़ नहीं है। पायाचावेन्द्रनी बहुत ही सुन्दर,

चिकनी तथा चमकदार है। इसे बनाने का सर्च सर्वाहका नाम के किसी व्यक्ति द्वारा दिया चया वा, जिसका नाम पात्राववेच्टनी पर उल्कीणे है। सारनाथ में कतिपय ऐसी प्रस्तर मूर्तिमों के सण्ड मी प्राप्त हुए हैं, चमकदार बोप होने के कारण जिन्हें मीर्य युग का स्वीकार किया बाता है।

तक्षतिका गान्यार जनपद की राजधानी थी, और बौद युग मे एक शिक्षा केन्द्र के रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध थी। हुमारावस्या मे अधीक यहाँ का शासक भी रह चुका था। इस नगरों के प्राचीन स्थान पर जो खुराई की गई है उउसे बहुत-से प्राचीन अवशेष उपकरक पुर है, जिनमें से दो निरिष्त कर से मौथे युग के है। ये अवशोध आपूषणों के कर मे हैं, जो मिड नामक न्यान से मिळे हैं। शाध मे सिकन्दर सबुध ग्रीक राजाओं में कुछ सिक्षंत तथा किनपय प्राचीन मृद्राएँ सी प्राप्त हुई है। मौथंकाल के ये आपूषण कला की उत्कृष्टता के अनुपम उदाहरण हैं। सुबणे द्वारा निर्मित ये आपूषण अवस्त रत्नों द्वारा जितत हैं, और माणंक ने दन्ते अवस्ता उच्च कोटि का माना है। चीनी यात्री हुए एक्स कुनाल करिय का भीनी यात्री हुए एक्स कुनाल करिय का माणंक ते उन्हें अवस्ता उच्च कोट का माना है। योगी करते हुए उस कुनाल करिय का अवस्थान पर बनाया गया था जहाँ तिय्यर्थका के बद्धान को उपकाल की अन्या किया गया था। सक्षत्रिका की लुदाई मे इस स्त्रूप के अवशोध भी उपकल्क हुए हैं। पर मार्थक आदि पुरातस्व वेत्ताकों की सम्मति ने यह स्त्रूप मोर्थ काल के पत्र्यात्र निर्माद हुआ था। सम्मतन, भीये युग के प्राचीन स्त्रूप के हिस प्राप्त के स्वाद के समय में एक विद्यात स्त्रूप का निर्माण कराया गया था, जिल्हे हुएस्तान ने देखा था और जिसके अवशेष अब भी विद्यमान है।

प्रयाग ने ९५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर बृन्दैललण्ड मे सरहुत नासक प्राचीन स्थाल है, जहीं से अगोक के समय के अनेक प्राचीन अवस्थेय उपलब्ध हुए हैं। सरएलेक्जण्डर कांत्रियम ने १८७३ ईस्त्री में पहले पहल इनका पता ल्याया था। उस समय मरहुत से एक दिशाल स्तृप के अवशेष विद्यमान थे, जो इंटो का बना हुआ था और जिस का स्थास ५८ केटा था। स्तृप के चारो और एक मुन्दर पाणाणवेष्टनी थी, किस पर अनेक बीड गावाएं चित्रों के क्ष्य में स्वचित की यई थी। पाणाणवेष्टनी थी, किस पर अनेक बीड गावाएं चित्रों के स्वचित की यई थी। पाणाणवेष्टनी थे, तिस पर अनेक बीड गावाएं चित्रों के सीच में सुक्दर तीरणों से युक्त द्वार थे। पाणाणवेष्टनी में सिक्त चित्रों डा गावाएं वित्रों के सीच में सुक्दर तीरणों से युक्त द्वार थे। पाणाणवेष्टनी पर सचित चित्रों डा रावायों के दिल्ला के स्वार्थ के प्रविक्त किया गया था। अरहुत स्त्रूप में सैकड़ी भी संख्या में छोटे-छोटे आले बने हुए थे, जिनमें उत्सवों के अवसर पर दीएक अलावे जाते थे। वर्तमान समय में यह स्त्रूप प्राय- नष्ट हो चुका है, और इसकी पाणाणवेष्टनी के बहुत-से भाग करकरा प्रयूपिक्य की सोभा बढ़ा रहे हैं। पर यह व्यान से रखना चाहिये, कि मरहुत के सब अवसेय मीर्थ युक्त के तही हैं। साज्यी के स्त्रूप के स्वतान इन्हें भी सुक्क काल या उसके रूपम का माना आता है। सम्बदत, इनका निर्माण की सीर्थ युक्त की समारित के वर्षों में ही प्राप्त का सा है समारित हैं। साज्यत हैं। इस्त स्वत का वर्षों में ही प्राप्त का सा व्यार हैं। साज्यत हैं

जिस इंच की पाचानवेष्टिनियाँ सारताय, साञ्ची और सरहुत के प्राचीन अवसोयों में उपलब्ध हुई है, प्रायः बैसी ही जाय भी अनेक स्वानों में सिशी है। बोचपार्य में प्राप्त एक पाचापवेष्ट्री के अवसोयों को अयोक के समय का माना चाता है। वहा चार मिति- स्तम्भों पर स्थित जो बोचिमच्च है, उसे भी मीयं काल ही माना वाता है। साञ्ची के समीय बेसनवर नामक स्थान पर भी एक एक पाचापवेष्ट्री प्राप्त हुई है, जो नानाविष्ठ विश्वां द्वारा विष्कृति है। पाटिलपुत्त (पटना) की खुवाई से भी कम-से-कम तीन ऐसी पापाण वेष्टिनियों के अवशोय मिले हैं, जिन्हें नीमें काल का माना जाता है। ये पर पाचाण- वेष्टिनियों कला की पुष्टि से स्वयान उन्हाट है, और प्रायः एक ही प्रस्तरत्वण्ड से निर्मित हैं।

## (५) मौर्य युग की मूर्ति कला

राजा अशोक ने जिन अनेक स्तम्भो पर अपने लेख उत्कीर्ण कराये थे, कला की दृष्टि से वे भी उतने ही महत्त्व के हैं जितने के उन पर उत्कीण लेख हैं। ये स्तम्म दिल्ली, कौशास्त्री, प्रयाग, सारनाय, बसीरा (मुजफ्फरपुर), लौरिया-नन्दनगढ, रमपुरवा, रहिया, रुम्मिन-देई, निगलीव तथा साञ्ची में विद्यमान है। इनके अतिरिक्त सकिसा (प्राचीन संकास्य या सिक्क्सा), बोधनया और पटना में भी ऐसे स्तम्भ मिले हैं जो मौर्य यन के हैं. यद्यपि उन पर अशोक के लेख उत्कीण नहीं हैं। अब तक मौर्य युग के कुल १७ स्तम्ब प्राप्त हो चके हैं, जिनमे से १३ पर अशोक के लेख विद्यमान है। सम्मवत , अभी अन्य भी इसी प्रकार के स्तम्म या उनके अवशेष प्राप्त होने से शेष है। ये सब स्तम्म चुनार के बल्ए पत्चर से बने हैं, और उनके केवल दो माग हैं। स्तम्म की सम्पूर्ण लाट;एक पत्थर की है, और उसके ऊपर का परगहा (बीर्ष माग) भी एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है। प्रस्तर से बन इन स्तम्मो तथा उनके शीर्य मामो पर ऐसा ओप किया हुआ है, जो अत्यन्त सुन्दर, चमकदार तथा चिकता है। यह चमक किसी वजालेप द्वारा उत्पन्न की गई है या पत्थर की चटाई करके, यह कह सकना कठिन है। प्रस्तर-स्तम्भों पर हुए ओप के कारण इनका सौन्दर्य वस्तृत: अनुपम है। मौयों के काल में इस कला का जो विकास हुआ था, वह सध्यति के समय तक ही कायम रहा। बाद मे कोई भी ऐसा स्तम्म या प्रस्तर निमित कोई कृति प्राप्त नहीं होती, जिस पर इस ढग के ओप या बजालेप की सत्ता हो। अक्षोक के समय के स्तरमा के लाट गोल और नीचे से उपर तक चढाव-उतारदार है। इनकी ऊँचाई तीस से चालीस फीट तक है, और इनका बजन १००० से १२०० मन तक है। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तम्भ का ब्यास नीचे ३५॥ इन्ब है, और ऊपर २२॥ इन्ब। अन्य स्तरम भी प्रायः इसी आकार के हैं। स्तम्मों के ये लाठ जिन पत्चरों द्वारा गढ़ कर बनाये गये, उन्हें लानों से किस प्रकार निकाला गया, कैसे गढ़ कर उन्हें वर्तमान रूप प्राप्त कराया गया, कैसे उन्हें निर्घारित स्वानों पर पहुँचावा गया, कैसे उन्हें खडा किया गया, और कैसे उन पर शीर्ष भागो (परमहो) को ठीक-ठीक जोडा गया-ये सब बातें अत्यन्त आदनवं की है। लाठों पर जो शीर्ष भाग

प्यक् रूप से बना कर उनके साथ संयुक्त किये गये हैं, वे मौर्य यग की मति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक शीर्ष जान के पाँच अब है-(१) इकहरी या दोहरी पतली मेसला जो लाठ के ठीक ऊपर आती है। (२) मेसला के ऊपर लौटी हुई कमल पस्तिक्यों की आलंकारिक आकृति वाली बैठकी, जो बटे की आकृति की है। (३) उस पर एक कठा होता है, जो प्राय: मोटी डोरी या सादे गोले के ढंग से निर्मित रहता है। (४) सबसे ऊपर गोल या चौजूटी चौकी रहती है, जिसके सिरो पर (५) एक या अधिक पशु बनाये गये होते हैं। विभिन्न स्तम्मों के शीर्ष मागी पर ये पशु या प्राणी भी विभिन्न प्रकार के हैं, जिनमें हस. सिंह, हाथी, बैल तथा अश्व प्रमुख है। अशोक के स्तम्मों में सारनाय का स्तम्म सर्व-क्षेण्ठ है। इसकी चौकी पर के चार पहिये या चक्र वर्मचक्र के प्रतीक है। उनके बीच मे हाथी, बैल, अस्व और सिंह अंकित है। इन चक्रों और प्राणियों को चलती हुई अवस्था में बनाया गया है। चौकी के सिरे पर चार सजीव सिंह पीठ से पीठ मिलाये चारी दिशाकी की आर मुह किये दृढ़ता के साथ बैठे हैं। इनकी आकृतियाँ मध्य, दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण है, जिनमे कल्पना, यथार्थता तथा सौन्दर्य का अद्भुत समिश्रण है। सिंह मृतियो का प्रत्येक अग अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक है। उनके बाल तक अत्यन्त बारीकी के साथ बनाये गंग हैं। पहले इन सिंह मुर्तियों की औंखें मणियुक्त थी। बद्धपि अब ये मणियुक्त नहीं है, पर इनके मणियुक्त होने के चिल्ल अब तक भी विद्यमान है।

जिस हम के विशास , सुन्दर, वमकदार तथा विकसे स्तर्म मौर्य युन से बने, वैसे न उसके बाद मारत से कभी बने और न किसी बन्य वैद्य से । भीर्य युग से बी किसी बन्य वेद्य से एसे स्तरमा का निर्माण नहीं हुआ । अनेक विदेशी यात्रियों को इन्हें देख कर यह अस होता रहा, कि ये बातु हारा निर्माल है। पत्यर को काट कर तथा विस कर सुन्दर स्तरम तथा मूर्तियों बनाने की जैसी उत्कृष्ट कला का विकास मौर्य काल से हुआ था, वह विदय के इतिहास से सस्तुतः अनुपन है।

मीयं युन के गृहा नवन भी प्रस्तर को काट कर अस्यन्त मुन्दर रूप से निर्मत किये नये हैं। यात्र जिले की बरावर रहाड़ियों में राजा असोक द्वारा जाजीवक सम्प्रदाय के सामुखां के लिये मुहाभवनों को निर्माण कराया गया था। ये तीनो गृहामवन बहाड़ हो कड़े तेलिया पर्यार को राज्य के लिया पर्यार को राज्य कर राज्य की प्राचित के लिया पर्यार को प्राचित के भी कराया व्यार के में नवाये थे। ये सी गया जिले की बरावर और नामार्जुनी पहाड़ियों में हैं, जीर विद्याल पहाड़ियों को काट कर बनायों गये हैं। इसी प्रकार के पहाड़ियों में हैं, जीर विद्याल पहाड़ियों के के महराय में हाजियों की एक लेपन प्रविच्त पत्र विद्याल पहाड़ियों के स्वार के महराय में हाजियां की एक लेपन प्राचित कर काट कर बनायों गई है। सबसे बड़ा गृहासवन में ६ कीट ५ हम्म कम्प्या, १९ कीट २ हम्म बीड़ा और १०॥ फीट कंचा है। अस्य मुहासवन में विद्याल तथा जुलर हैं। मुहासवनों की नित्तियों एर समकदार ओप सी सी गई है, जो कांच के जमान प्यनकारी है। बरस्त कड़ी विकासों के मैं देखा परिस्ता है को कर कर रहने के लिये जुलर स्वार कारी की विद्य कला कड़ी विकासों के मैं देखा परिस्ता है।

अकरता जौर एरूनोरा की गुकाओं में रिकायी देता है, उसका सुमपात मीये गुन में ही हो गया था। अरावर और नामार्यूनी पहारियों में क्योक और दशरद द्वारा निर्मित गुहुगनवर्गों में यदापि चित्रों और काट कर बनायी पई मूर्तियों का प्राय बजाब है, पर उनकी जितियों पर किये गरे और के कारण उनका महत्त्व बहुत वह गया है।

घौली की जिस चिला पर अशोक के चतुर्दक्ष शिलालेक्सो में से कतिपय केल उत्कीर्ण है, उसे मी तरास कर सामने से एक हाथी का आकार प्रदान किया गया है। यह भी मीर्य

युग की मूर्ति कला और प्रस्तर को तरासने के शिल्प का उत्तम उदाहरण है।

पाटलिपुत्र आदि की खुदाई से मौबं यग की अनेक मृतियाँ भी उपलब्ध हुई है। ये सब बलए पत्थर से बनी है और इन पर चमकदार बोप किया गया है। जोप की कला मौर्य युन की विशेषता थी, और इसी आघार पर इन्हें इस काल का माना जाता है। इनमें सब से प्रसिद्ध चामरब्राहिणी वक्षी की मूर्ति है, जो ६ कीट ९ इन्च ऊँची है। यह दीदारगंज, पटनासे मिली है। मौर्यसृगकी कलाकायह अत्यन्त उल्कुब्ट नमुनाहै। यक्षीकाम् अ मण्डल अत्यन्त सुन्दर है, अग प्रत्यंग में समुचित भराव है, और उसकी मुद्रा दर्शनीय है। सम्मवन , इसका प्रयोग मौर्य राजप्रासाद में सज्जा के लिये किया गया था। पाटलिपुत्र के भग्नावशेषों में जैन तीर्थं क्रुरों की अनेक सडी मृतियाँ भी मिली है जिन पर ओप है। इनमें से एक मति काबोरसर्ग मुद्रा में है, जिसका जोप पूर्णतया सुरक्षित दशा मे है। यह लोहानी-पूर (पटना) से उपलब्ध हुई है। दुर्भाम्यवश ये मृतियाँ खण्डित दशा मे है, और इनके केवल वह माग ही उपलब्ध हो सके है। कुमराहार की खुदाई मे एक मृति का मिर मिला है, जिस पर पगडी बनी हुई है और जिसके कानो से कर्णामुख्य लटकाये हुए बनाये गये हैं। इसी प्रकार की अनेक अन्य मूर्तियों के अप्य पटना की खुदाई में मिले हैं, जिन पर हार, मेसला आदि आमूषण सचित हैं। सारनाच से दो पुरुष-मृतियों के मस्तक, एक मिर के कतिपय लण्ड और एक पक्षी मृति की लण्डित रूप में प्राप्त हुई है, जसकदार ओप होने के कारण जिन्हें भीयं युग का माना जाता है।

पत्यर को तरास कर मूर्तियां बनाने की कछा मौधं युन में अत्यन्त विकासत थी। ऐतिहासिक स्मिथ के अनुसार "मौधं युन में पत्यर तरावने की कछा पूर्णना को प्राप्त हो जुनी थीं, जौर उस डारा ऐसी-ऐसी कृतियाँ सम्मन्न हुई थी, जो सन्मवतः इस बीसबी सताव्यी की शन्ति से भी बाहर हैं।"

नीये युग की बहुत-सी मृत्यूरियी थी उपलब्ध हुई हैं। ये पटना, बहिन्छन, मयुग कोबाम्बी, मजोन (नाजीपुर) आदि के अन्तावक्षेत्रों में बहुत बड़ी सख्या में पायी गई हैं। ये जहाँ कला की वृष्टि से जयनत सुन्दर हैं, वहीं उक युग की वेशानुवा तथा सम्प्रता की जानकारी के लिये यी इनका उपयोग है। बुलन्दी बाल (पटना) से एक नृत्य नुद्रा मिलि है, जिसकी जैजाई १० है इन्त है। वह मूर्ति एक नतंकी की है, जो नृत्य मुद्रा में जाते है। पायां हाय उसने क्यर उठाया हुआ है। सिर पर प्याड़ी के बंज का जो परिजान है, सह दोनों ओर से जैंचा उठा हुआ है। टीमों पर एक लहुंगा है, विसे भी जैंचा उठा कर प्रविध्त किया यथा है। पतेंकी को कमर पतकी है, और इसती पर कपड़े की एक पूढ़ी बनायी गई है। प्राय: इसी बंग की जन्म भी बहुत-ती नृष्मृतियी पटना के वन्नावशेषों में मिली है, जिन हारा मौर्य मुग के परिचान, वेशनुमा तथा आसूबणों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

बुजलीबाग (पटना) में भीयं युग के एक रच का एक पहिया मी मिला है, जिसमें २४ आरियों है। इस पहिये का व्यास चार फीट है। पहिये पर लोहे के बैन्ड भी है। मीयं काल मे रचों के आकार तथा स्वरूप का इससे अनुमान किया जा सकता है।

बुलन्दी बात में ही एक मृति का ऐसा शीर्ष भाग मिला है, जो हाथी दीत का बना है। यह आकार में बहुत छोटा है। इसकी ऊँपाई एक इन्य और चौबाई तीन चौबाई इन्न है। पर इससे यह मली मीति सुचित हो जाता है, कि इस युग में हाथी दीत का उपयोग कला-कृतियों के निर्माण के लिये भी किया जाता था।

प्राचीन पाटांलपुत्र के अंतिरिक्त ज्ञन्य स्वानों से सीये युव की जो प्रकार-मूर्तियों प्राप्त हुई है, जनने सबसे प्रसिद्ध वह हैं जो आगर और सपुर के प्रथवर्ती रखता नामक स्वान से मिली है। यह मूर्गि ऊंचाई में बात कीट है, जोर मूरे क्यूप एवर की मते हुई है। इसके ऊपर भी ज्ञन्यन समकदार ओप किया गया है। दुर्शाम से सूर्ति का मूंह टूट बया है, और पूजाएँ सी मान हो गई है। मूर्ति के व्यक्ति को जो पोधाक पहनायी गई है, उससे मौर्य काठ के पहरावे का अन्याज किया जा सकता है। इस समय यह मूर्ति नपुरा के म्यूजियम

मौयं युग की एक अन्य मूर्ति बेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी मुजाएं टूटी हुई हैं, और मुख बिगडा हुआ है। उँचाई में यह ६ फीट ७ इन्व है। मौयं काल की अन्य मुलियों के समान इस पर भी ओप की सत्ता है।

सीयें काल में स्थापत्य और मूजिकता का जो यह असायारण विकास हुआ, यह किस अध्य तक विदेशी (यवन और ईरानी) सम्प्रकं का परिणाय था, इस प्रका पर विद्वालों में मतबंद हैं। ऐतिहासिक सिम्प ने प्रतिपादित किया है कि ईरान तथा यवन पराज्यों के सम्प्रकं से सीयों की यह काण बहुत प्रधावित हुई। विकल्पर के आक्रमण के समय बहुत-ते विदेशी वैतिक और धिलती भारत में जा गर्द में वादिय विदेशी शिल्पों इस देश में रह पाये और पर सिकल्पर के भारत से खे जाने पर भी बहुत-ते विदेशी शिल्पों इस देश में रह पाये और पर सिकल्पर के भारत से खे जो ने पर भी बहुत-ते विदेशी शिल्पों इस देश में रह पाये और किता है। इस को के स्ताम में रह पाये और किता है। इस को किता में स्वाम के स्ताम में रह पाये और सिकल्प के स्ताम में रह पाये और सिकल्प के स्ताम में रह पाये की सिकल्प के सिकल्प में प्रकार के स्ताम में एस विदेशी शिल्प के स्ताम में पाये के सिकल्प के सिकल्प में प्रकार का सिकल्प के साम हो सिकल्प के सिकल्प में प्रकार का सिकल्प के सिकल्प के सिकल्प के सिकल्प में प्रकार के सिकल्प के

ने इस देश की मृतिकला को प्रमावित किया हो। मौयों से पूर्व भारत मे प्रासादों, भवनों, मन्दिरों और चैत्यों के निर्माण के लिये प्राय. काष्ठ का ही प्रयोग किया जाता था। ग्रीक (यवन) और रोमन लेखको ने पाटलियुत्र के प्रासाद तथा प्राचीर का वर्णन किया है, और यह िला है कि ये काष्ठ द्वारा ही निर्मित थे। पाटलिपुत्र की लदाई द्वारा भी इस बात की मन्यता प्रमाणित होती है। इस काल मे प्रस्तर का प्रयोग बहुत कम होता था। सम्मबत., प्रस्तर का प्रयोग पहले पहल अज़ोक हारा ही प्रारम्भ किया गया, और इसके लिये उसने विदेशी शिल्पियों की सहायता प्राप्त की। पर यह स्थापना सबंधा निविवाद नहीं है। अशोक से पर्वही चाणक्य ने अधंशास्त्र से प्राचीर आदि के निर्माण के लिये काष्ठ के प्रयोग को अनुचित माना था, और दुर्गों के लिये प्रस्तर के उपयोग को उत्तम प्रतिपादित किया था। पत्यर के स्तम्मो का निर्माण भी अशोक से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। सहसराम के लंख में भी अशोक ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है, कि उसने अपने लेख ऐसे स्तम्भो पर भी उन्कीर्ण कराये, जो पहले से विद्यमान थे। श्रोफेसर उसी गाईनर के इस कथन में बहत नवाई है, कि "इसमें सन्देह नहीं, कि मारतीय कला का पूर्ववर्ती इतिहास भी है। अधोक की कला एक परिपक्य कला है। कतिपय अशों में यह उस समय की ग्रीक कला की तलना में भी अधिक परिपक्त है।" यह तो सर्वथा स्पष्ट है, कि अज्ञोक के समय में स्थापत्य और मान कला का असाधारण रूप से विकास हआ। यह भी सही है, कि इस यग मे ईरान और यवन राज्य इस कला में अच्छी उन्नति कर चके थे, और मारन का इन देशों के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध भी विद्यमान था। अन यह सर्वथा सम्मव है, कि इन्होंने अशोक की कला को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया हो, पर इसे पूर्णतया विदेशी सम्पर्क का परिणाम भी स्वीकार नही किया जा सकता। चिरकाल से भारत में जिसकला का निरन्तर विकास हो रहा था. वही अगोक के समय में अत्यधिक परिपक्त रूप में आ गई, और यहाँ के शिल्पियों ने काय्ठ के स्थान पर प्रस्तर का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया. यही मत अधिक यक्तिसगत प्रतीत होता है।

#### (६) मौर्य युग के सिक्के

कोटलीय अपंतारत डारा मीर्य युग की मुदापडांत तथा सिक्कां के विषय में जो सूचनाएँ प्राप्त होंती हैं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। यु ततात्व सम्बन्धी सोज डारा उदुत-में ऐसे मिक्क उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें मीर्य युग का माना जाता है। ये सिक्क तक्षात्वात्ता, उपलुर्ध, अन्यवाद्ध, व्याप्त्री, क्षात्वाच्या, विष्कृरी, कोशाम्बी, मयुरा जादि स्थानों से मिले हैं, और इनकी संस्था हजारों में है। इन्हें पञ्चयार्क (अहत) विक्के कहा जाता है। पाणिन और उल्लेख मी पहले के समय से इन सिक्को का निर्माण अपन्य साथ को प्राप्त के अनुसार जाहत तथा प्रधास के वर्ष में कर याख्य के मार्थ पर्य अत्यव्य निर्माण अपन्य से। पिलाम कर के अनुसार जाहत तथा प्रधास के कर्ष में कर याख्य के मार्थ पर्य अत्यव्य का विधान किया गया है। स्थापाइत्यव्यव्योगीं, ५-२-२२०)।

रूप के साथ यप प्रत्यय लगने पर ही 'रूप्य' शब्द का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग हसी संज्ञा के सिक्के के लिये भी किया जाता है। कौटलीय अर्थ शास्त्र में 'रूप्य' का उल्लेख एक सिक्के के रूप में किया गया है, जिसे चादी द्वारा बनाया जाता था। ये रूप्य 'आहति' द्वारा ही बनाये जाते थे. और इन पर अनेकविष 'लक्षण' अंकित कर दिये जाते थे। तक्षशिला आदि विभिन्न स्थानों से जो बहुत-से आहत या पञ्च मार्क सिक्के मिले हैं, उनमें बहुत-से मौर्य यग के भी है। इन पर जो 'लक्षण' अकित है, उनमें प्रधान 'बन्द्रमेठ' और 'मयर' है। चन्द्रमेरु से बंकित सिक्के बहुत वही मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। सम्मवत:, यह मौर्य राजाओं का 'राजाकु' या, क्योंकि यही लक्षण साहगीर के ताम्रपत्र तथा बलन्दी बाग (पटना) में मौर्य यग की सतह से प्राप्त भिट्टी की एक तस्तरी पर भी अंकित है। ये सिक्के आकार मे गोल है. और इनका बजन ३२ रत्ती है। रासायनिक परीक्षा द्वारा यह पाया गया है, कि इनमे ७९ प्रतिशत चाँदी है. और २१ प्रतिशत सीसा या लोहा। चाँदी और मिलावट का यह अनपान ठीक वही है. जिसका प्रतिपादन कौटलीय अर्थशास्त्र में किया गया है। चन्द्रमेर के लक्षण से अंकित ये सिक्के पेशावर से गोदावरी तक बहत-से स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। ये सब स्थान मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और इन सिक्कों का चलन चन्द्रगप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रारम्म हो गया था। 'चन्द्र' न केवल चन्द्रगुप्त के नाम का बंध है, अपित उसके माथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाओं का भी चन्द्र के साथ सम्बन्ध है। मयर के लक्षण से अकित सिक्के भी भौयें काल के हैं। भौयों के पूर्वज सयर नगर के निवासी थे. और अपने पराने अभिजन के जिल्ला को यदि उन्होंने अपने सिक्कों के 'लक्षण' के रूप मे अपना लिया हो, तो यह सबंधा स्वामाविक है। मौर्य युग के अवशेषों में बहुत-से ऐसे सिक्के मी मिल है, जिन पर किसी बक्ष, पश आदि के लक्षण अंकित है। सम्मवत , ये मौयों के काल से पहले के हैं, यद्यपि उनका चलन मौर्य यग में भी जारी था। बहसख्यक सिक्के चाँदी के हैं, पर तास्त्र के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में ताम द्वारा निर्मित पणों का उल्लेख है, और साथ ही काकणी तथा अर्घकाकणी का भी। ये विमिन्न प्रकार के सिक्के उस काल में जिनिमय के लिये प्रयक्त ही हुआ ही करते थे।

#### चौबीसवाँ अध्याय

# मौर्य साम्राज्य का हास और पतन

## (१) अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य राजा

राजा अशोक के बाद मौर्य वंश के जो राजा मगध के राजसिहासन पर आरूढ हुए, उनके क्या नाम में और उन्होंने किस कम से तथा कितने-कितने वर्षों तक शासन किया, इस विषय पर न केवल पौराणिक और बौद्ध अनुश्रुतियों में भेद है,अपितु पौराणिक इतिबृत्त मे भी मतैक्य का अभाव है। विविध पुराण चन्द्रगुप्त, बिन्दुमार (या मद्रसार)और अज्ञोक के शामनकालों के सम्बन्ध में एकमत है, सबने उनका शामन काल कमश २४, २५ और ३६ वर्ष प्रतिपादित किया है। ' पुराणो की कतिपय पाण्डुलिपियो मे चन्द्रगुप्त का शासन काल २४ वर्ष के स्थान पर ३४ वर्ष अवस्य उल्लिखित है, पर वह लिपिकार की मूल का परिणाम हो सकता है। इस बान पर भी सब पुराण सहमत है, कि मौर्य वश का कुल शासनकाल १३७ वर्ष था। विन्द्रगुप्त, बिन्दुमार और अशोक ने कुल मिला कर ८५ वर्ष तक राज्य किया। यदि मौर्यो का कुल शामन काल १३७ वर्ष था, जैना कि पौराणिक अनुश्रुति द्वारा सूचित होता है, तो अझोक के उत्तराधिकारियों के लिये केवल ५२ वर्ष शेष रह जाते हैं। इन ५२ वर्षों में कितने मीर्यं बझी राजा पाटलिपुत्र के राजिमहासन पर आरूढ हुए, इस सम्बन्ध में भी पौराणिक अनुश्रुति में मनभेद हैं। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार इन राजाओ (अशोक के उत्तराविकारी मौर्य राजाओ) की मरूया छ थी, और मत्स्य पुराण के अनुसार सात। बायु पुराण में भी इनकी सख्या छ ही प्रतिपादित है, यदापि नाम नौ के दे दिये गये हैं। यदार्थ बान यह है, कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में पौराणिक अनुश्रुति अत्यन्त अस्पष्ट है, और पुराणों की जो पाण्डुलिपिया प्राप्त है उनमें लिपि-सम्बन्धी भी अनेक अशुद्धियाँ पायी जाती है।

 <sup>&#</sup>x27;बर्जुर्विशत समा राजा चन्त्रपुक्ती अविकासि अविका अहारास्तु प्रकर्वावतात समा नृपः। बर्जुनिशत तु समा राजा अशोको अविता नृष् ॥' ब्रह्माण्ड ७४।१४४-४५ एवं बातु ९३।३१-२२

२. 'इत्येते नव मौर्यास्तु ये जोक्यांता वसुन्वराम् । सन्तर्गजानकर्तं पूर्वं तेन्यो शुंगो प्रविव्यति ॥' बायु ९९।३३६, मस्त्व २७२।२६ एवं ब्रह्माच्य ७४।१४९

बायु और बह्याण्य पुराकों में मौर्य राजाओं के नामों और उनके सासन-कालों का निम्मालिखित प्रकार से उल्लेख किया क्या है— जन्मयुग्त र ४ वर्ष, ब्राह्मा १२ वर्ष, स्वांक ३२ वर्ष, जुनाल (अवांक का पुत्र) ८ वर्ष वन्युप्तिल (कुनाल का पुत्र) ८ वर्ष, स्म्मालित (क्यांक का पुत्र) ८ वर्ष, स्म्मालित (क्यांक का पुत्र) ८ वर्ष, स्म्मालित (क्यांक का पुत्र) ८ वर्ष, स्म्मालित का सामाय या उत्तराधिकारी) १० वर्ष, तेवस्मां ७ वर्ष, सत्वन्यनुष्ठ (वेष वर्मा का पुत्र) ८ वर्ष तथा बृह्म ७ वर्ष। मौर्य राजालों को निव्य का पुत्र का प्रकार के प्रविक्त का सामायान कर नकता सम्मव है। हो सकता है, कि किस राजा ने २५ वर्ष भ मास स्वासन किया हो, पुराकों में उलका सामन-काल २५ वर्ष क्रिक्त दिया गया हो। ९ राजाओं के सासन-काल रेप क्यें क्रिक्त राजा ने २५ वर्ष भ मास सासन-काल २५ वर्ष क्रिक्त हिया गया हो। ९ राजाओं के सासन-काल १५ वर्ष क्रिक्त हिया गया हो। १ राजाओं के सासन-काल १५ वर्ष क्रिक्त हिया गया हो। १ राजाओं का स्वत्र हो सहता है।

वायु पुराण की एक अन्य प्रतिकिषि में मौर्य राजाओं का विवरण एक सिम्न प्रकार से दिया गया है—वन्द्रपुरत २४ वर्ष, नव्स्तर २५ वर्ष, अधीक ३६ वर्ष, कुकाल (अबीक का पुत्र) ८ वर्ष, कन्द्रपुरत २४ वर्ष, मध्यत्र एक पुत्र) ८ वर्ष, कन्द्रपाल (कुकाल का पुत्र) ८ वर्ष, स्वाम (उनका पुत्र) ८ वर्ष, मन्प्रति (दशरण का पुत्र) ९ वर्ष, शालिकुक १३ वर्ष, देवनमी ७ वर्ष, प्रतिचन (देवनमा का पुत्र) ८ वर्ष और बृहद्द्य ८७ वर्ष। इस वशाविक को देकर वायु पुराण में यह कहा गया है, कि ये नी मोर्य राजा १३७ वर्षी तक बसुन्वर का मोग करेंते। 'पर इस बंधावाली से राजाबों के जो नाम दिये गये हैं, उनकी संस्था ९ न होकर

 <sup>&#</sup>x27;बन्तपुष्तं गुपं राज्यं वीटिन्यः स्थापिक्यति ।

सर्विता महाराजा सन्तपुष्तो मिक्यति ॥

सर्विता महाराजा सन्तपुष्तो मिक्यति ॥

सर्विता महाराज्य सर्वाच्यां स्थाप्त गृपः ।

सर्विताल तु स्मा राजा महोको मिक्यति ।

कुनालसुर्गाच्यो च भोसता वे बन्युपालिकाः ॥

सन्पालिकायायो स्वा भाषांन्यालिकाः ।

सर्विता सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

राजा सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

राजा सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

राजा सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

सर्वित सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

सर्वित सरावयाणि येवक्यते गुपाबिषः ॥

सर्वित सरावयाणि येवक्यते ।

सर्वित सरावयाणि

१२ है, जीर उनके सासन-वर्षों का सर्वयोग १३७ के स्थान पर २४० है। इस विवरण में स्थाद ही कहीं मुल हुई है। बृहदण काटण वर्षक कावन करना सम्मव प्रतीस नहीं होता, यद्यपिक कियुन राज वृत्तान्त से सुचित होता है कि इस राजा की पुष्पान हारा जब हत्या की पई मी, तो यह अपन्त कुछ वे चुका ला। बायु पुराण के इस पाठ में जो अकारित है उत्तर साम की पई मी, तो यह अपन्त कुछ वे चुका ला। बायु पुराण के इस पाठ में जो अकारित है उत्तर समाव कि प्रकार करने के साम प्रीय सामाज्य का हास प्रारम्भ हो गया था, और अनेक प्रदेश उत्तर्क अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ है। ये वे । इस दशा से यह सर्वचा सम्मव है। कि मीयं वक्ष के किसी कुमार ने सामाज्य के किसी इस्पा प्रदेश से अपना स्वतन्त्र राज्य स्थित कर किसी हुमार ने सामाज्य के किसी इस्पा प्रदेश से अपना स्वतन्त्र राज्य स्थित कर किसा हो, और बायु पुराण के विवरण में ऐसे राजा एवं उतके उत्तरप्तिकारियों को भी गरियणित कर दिया गया हो। मोर्च क्या के राजायों की सच्या स्मद्रतया ६ किसकर फिर १२ राजायों का समर्थी है। स्वर्ण का स्वत्र से स्वत्र है। पर इसकी केवल यही व्यावचा सम्मव हो सकती है।

सत्स्य पुराण के अनुकार सौर्यकंश के राजाओं की सक्या १० थी, और उनका शासन-काल १३७ वर्ष था। पर उससे केवल ७ राजाओं के नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार है— करनुष्त, अखोक २६ वर्ष, बत्रोक का नरना १७ वर्ष इसार्य (उसका पुत्र) ८ वर्ष, मन्त्रति (दशर्य का पुत्र) ९ वर्ष, शत्यकाया (सम्प्रति का पुत्र) ६ वर्ष, और बृहस्य ७ वर्ष । मन्त्रप्तु पुराण ने महतार या विन्दुसार का नाम छोड दिया है, जो स्पष्टतया प्रमाय था गूल का गरि-णाम है। शालिक्ष्म और देववर्गा—ये दो जन्म नाम भी इस पुराण में नहीं दिये गये। 'नरना' से कौन अनिप्रति है, यह भी स्पष्ट नहीं है। वह कुनाल ही ही सकता है, क्योंकि कशोक के बाद बही मीयें साम्राज्य का ल्यामी बना था। पर कुनाल अशोक का नरना न होकर पुत्र था, और उनका शासन-कार मी ८ वर्ष था।

विष्णु पुराण में मीर्थ वश के राजाओं के नाम इस कम से विवे वये हैं—चन्द्रगुप्त, बिन्दु-सार, क्योंक, सुवस, दशरप, सगत, सान्त्रिक्ष, सोमवर्मा, सतकन्या और बृहदक। 'हत राजाओं की सक्या १० है। अन्य पुराणों में अयोक के उत्तराधिकारी का नाम कुनाल विवा नया है, यर विष्णु पुराण में उसे सुवस कहा नया है। सम्बदत, सुवश कुनाल का ही विवद वा। इसी प्रकार विष्णु पुराण का सबत और अन्य पुराणों का 'सम्बद्धि' एक ही राजा के परिचायक है।

कलियुगराज बृतान्त मे मोर्य राजाओ की सच्या ११ दी वई है, और उनके नाम निम्निलिखित है—चन्द्रगुप्त ३४ वर्ष, बिन्दुसार २८ वर्ष, अक्षोक ३६ वर्ष, युपावर्ष ८ वर्ष, बन्धुपालित ८ वर्ष, बन्द्रपालित ७० वर्ष, सङ्क्रत ९ वर्ष, शालिक्षक १३ वर्ष, देववर्षा ७ वर्ष,

१. नत्स्यपुराण २७२।२२-२६

२. विष्णुपुराण, अध्याय २४

सातमन् ८ वर्ष और बृह्दस् ८८ वर्ष । ' इन ११ राजाओं का कुल शासन काल ३०१ वर्ष होता है, जो पौराणिक कम्पूर्वित के अनुस्क नहीं है। इन्त्रपालित का सारानकाल ब्रह्माण्ड पुराण में १० वर्ष लिखा गया है, जौर बृह्दस्व का ७ वर्ष । कलियुन राजबृताल में सन्त्रमृता और विष्कृतार के सालनकाल भी कमता: १० बौर ४ वर्ष अधिक लिखे नये हैं। एन सारान-वर्षों की संक्या की प्रामाणिकता को स्वीकृत कर सक्ता सम्भव नहीं है। पर जहाँ तक कलियुन राजबृताल में दिये गये राजाओं के नामों का सम्भव नहीं है। पर जहाँ तक कलियुन राजबृताल में दिये गये राजाओं के नामों का सम्भवन है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सुपार्थ अधोक के उसी उत्तरपिकारी को लिखा गया है, विसका नाम अन्यन मुख्य और कृताल पाया जाता है। सकुत और सम्प्रीत मी एक ही है।

बौढ अनुशुति के जनुनार सत्तीक के उत्तराधिकारियों का गरियम दिख्याददाद है जाना जा सकता है। वहीं जयोंक के बाद के निम्मिलिस्त मीमें राजाओं के नाम विश्व से बहैं— सत्मादि (अमानी), कुहुस्पति, नृम्मित नौर पूष्पपर्या। हिमें केल सम्प्रति ही एक ऐसा नाम है, जो पीराधिक जनुजति में भी पाया जाता है। ज्या सत्त माम नमें है। वे या ती पुराषों की वशाविक्यों में दिये गये राजाओं के विरुद्ध हो सकते हैं, और या इन नामों के मीमें राजाओं ने मानय साम्राज्य के किसी प्रदेश पर पृषक् एव स्वतन्त्र रूप से वीमानन

जैन अनुभृति में राजा सम्प्रति का विश्वद रूप से वर्णन किया गया है, क्योंकि यह राजा जैन धर्म का सरक्षक था, और जैन धर्म के इतिहास में इसका वही महत्त्व है, जो कि बौद्ध इतिहास में अधोक का है।

तिब्बत की बीद्ध अनुभृति के अनुवार अयोक के बाद जो राजा हुए, उनके नाम विगता-सोक और वीरतेत वे। 'पर तिब्बती एंतिहासिक तारलाय ने बीरतेन को नाम्बार का राजा कहा है। यह सर्वचा सम्मव है, कि मीर्स साझाज्य के ह्यास्काल में बीरतेन नामक किसी मीर्स कुमार ने नाम्बार से अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर लिखा हो। राज-तरिङ्काणी में कास्मीर के राजाओं का बृत्तान्त लिखते हुए अयोक के उत्तराधिकारी का नाम जालीक दिया गया है, जो कि अयोक का पुत्र वा।' ऐसा प्रतीत होता है, कि अयोक की मृत्यु के परवात् उसके अन्यतम पुत्र जालीक ने काश्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर लिया था।

अशोक के उत्तराधिकारी मीर्य राजाओं के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राचीन क्षम्यों में विद्यमान है, उनके आधार पर इन राजाओं के कमबढ़ इतिहास को लिख सकना बहुत कठिन है। अशोक के समान इन राजाओं के कोई महस्वपूर्ण उत्कीण लेख उपस्म्य नहीं हैं।

<sup>?.</sup> Narsyan Shastri-The Kings of Magadha, p. 57

२. विकासवान (काचेल और नील ) प. ४३०

<sup>3.</sup> Rockhill : Life of Buddha

४. राजसरक्रिकी १।१०७-१०८

केवक राजा दशरण के तीन नुहा-लेक प्राप्त हुए है, जो आजीवकों को दान में दी यह गुहाबों के सम्बन्ध में हैं। भन्तपुरत और अशोक के सम्बन्ध में वैसी कमाएँ पीराणिक कीर बीढ़ नाहित्य में पात्री जाती है जैसी क्याएँ पीर दग राजा की विचय ने उपलब्ध नहीं है। केवल राहित्य में का कि उपलब्ध नहीं है। केवल राजा सम्प्रति के सम्बन्ध में कितयम विवरण जैन साहित्य में विवयमन है, जो निस्तन्तेह महत्त्व के है। ऐतिहासिक सामग्री की अत्यन्त कमी होते हुए भी अशोक के बाद के मौर्य इतिहास को उन्लिखित करने का प्रयन्त मित्रपात्र के राहित्य मार्य है। पर यह ध्यान में रहतिहास को उन्लिखित करने का प्रयन्त मित्रपात्र होते हुए भी अशोक के आपार करियय ऐसे निर्देश हो है, और इसके आधार करियय ऐसे निर्देश हो है, और प्राप्त प्राप्तिया प्राप्तिया स्वाप्त की ही, और इसके आधार करियय ऐसे निर्देश हो है, और कि प्रार्थीन साहित्य में कही-बही विवयसान है।

## (२) राजा सुयश कुनाल (२३८ ई० पू० से २३१ ई० पू० तक)

२२८ ई. पू. में राजा क्योंक की मृत्युहुई। अयोंक के अनेक पुत्र वे। उस्कीण लेखों में उसके केवल एक पूत्र का उस्लेख है, जिसका नाम तीवर या। उसकी माता देवी कारवासी के बात का वर्णन क्योंक ने अपने एक लेख में किया है। प्राचीन साहित्य में तीवर का उस्लेख नहीं मिलता, सर्वाप अयोंक के कतिपय अयों के किया है। दिन्साइद्राज्य मोर पुराणों में कुनाल का उस्लेख अयोंक के पूत्र के रूप में किया गया है, और पुराणों के अनुसार क्योंक के परवान हों। पार्टीलयुक के राजींनंहीसन पर आंस्त हुआ था। महेत्र अयोंक का एक अया पुत्र वा, लका को बींड अनुपत्र ति के अनुसार विकान प्रत्या प्रहाण कर मिल्नु वित स्थीकार कर लिया था। और जिसने कका में वींड यमें का प्रत्या प्रहाण कर वित्र वार्ण कहीं है। विनक्षा नाम कुनता वा। कोता ना साराजीय उपनिवेश क्योंक के एक अन्य पुत्र का उस्लेख है। विनका नाम कुनता वा। कोतान में मारातीय उपनिवेश क्योंक के एक अन्य पुत्र का उस्लेख है। विनका नाम कुनता वा। कोतान में मारातीय उपनिवेश क्योंक में एक अन्य पुत्र का उस्लेख है। विनका नाम कुनता का अप हों में के स्थान राज्य स्थापित करने का भेय हों कुनता के तिस्य या या। है। विदेशों में बींड यमें के प्रसार का विनयण देते हुए महेन्द्र और कुरता के सम्बन्ध में प्रसार मान विनय स्थान की दिवा या मान है।

बायू पुराण के अनुसार कशोक के बाद उनका पुत्र कुनाल मागय मामाज्य का स्वामी बना था। विक्यू पुराण में अशोक के उत्तराधिकारी का नाम मुग्रस लिखा गया है। मम्मवत, युवस कुनाल का ही विकर था। कुनाल अशोक का अंग्रंट पुत्र चु वा, बौर सम्मवत अपने पिता के आमनकाल ने युवराज के पद पर भी रहा था। दिख्यावदान ने उसके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ उल्लिखित है, जिन्हें आशोक के समय की शासन व्यवस्था का निकष्ण करते हुए पिछले एक अध्याय में निवस्ट किया जा चुका है। तक्षाधिका के एक विद्याह की शासन करते के लिये अशोक हारा कुनाल को अंशा गया था। बर्धा उत्तर-प्रिक्त में मिन करते के लिये अशोक हारा कुनाल को अंशा गया था। बर्धा पुत्र उत्तर-पिक्त में प्रवेशों को मागय सामाज्य के अन्तर्गत हुए ए५ साल के लगमन समय हो चुका बा, पर जभी वहीं पूर्ण मानित स्वापित नहीं हुई थी। वहीं के बहामस्यो को शासन के किसे अधिक कठीर उत्तरार्थ ना अवलम्बन करना पड़ता था, और इसीलिये वहीं बिडोहों भी बहुन की बहुन होते हुई से। राजा विन्दुसार के शासन करने के स्वर्थ होते पहते थे। राजा विन्दुसार के शासन करने किसे क्षी क्षा स्वर्ध को स्वर्ध के की स्वर्ध करते होते थे। राजा

गया या, और राजा अशोक के शासन-काल में हुआर कुताल को। त्रिहोह को शास्त करने में कुनाल को सफलता नी प्राप्त हुई थी। विहोह को शास्त कर चुकने पर कुनाल तक्षणिका में ही 'कुसार' वा प्रान्तीय शासक के कप से कार्य करता रहा। वहीं वह बहुत लोकप्रिय था।

कुनाल जयोक का प्येष्ठ पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय के कुनाल पत्नी के समान पुत्र सी, इसीलिये उसका नाम भी कुनाल रक्ता थया था। वह देखते में अध्यरत पुत्र सी राम्न अध्यर कुना । इसका नाम भी कुनाल रक्ता थया था। वह देखते में अध्यरत पुत्र सी राम्न प्रदेश प्रकृति के साथ हुआ था। इन एक और काष्ट्रका का महत्त्र प्रमान स्वाप्त पुत्री से पा वृद्ध प्रवाद । इन कि का प्रति प्रवाद रिष्म प्रकारी का पृत्र वा । वृद्ध प्रवाद के कि का प्रति प्रवाद रिष्म प्रकार की प्रकृत पुत्र ती है हुआ, भी उज्जी के एक सम्मन अपेकी की कल्या थी, और एरक क्यवती थी। अधोक ने उसके साथ उज्जीन के एक सम्मन अपेक के उसके साथ प्रवाद के रिष्म र प्रवाद के स्वाप्त कर रिष्म प्रवाद के उसके साथ प्रवाद के रिष्म प्रवाद के स्वाप्त कर कर वा। यह पुत्र के कुनाल के सम्मन अपने प्रमान के प्रवाद किया। एक बार एकाल में उसके कुनाल के सम्मन अपने प्रमान के प्रवाद किया। यह अपनी विभागता के प्रमान सकता पर, अपनी विभागता के प्रमान के कुनाल के का प्रवाद के स्वाप्त अपने प्रमान सकता पर, अपनी विभागता के प्रमान के कुनाल के प्रवाद कर कर या। वीर-वीर रिष्म प्रवाद किया। का निरुष्म के कुनाल के प्रवित हो गया, और उसने कुनाल से बदला केने का निरुष्म प्रमान किया। कुनाल ने रिष्म रिल्म के रिष्म के अपने के रक्षीकार कर उसना जो वोर अपमान रिक्म पा अपना कर उसना जी वोर अपमान रिक्म पा अपना कर उसना जी वोर अपमान रिक्म पा अपना के साथ अपमान रिक्म पा अपना करने के रिष्म के रिष्म के रिक्म की स्वर्ध की हो। वोर वीर वीर वार्म वार्म करा वार्म के स्वर्ध कर उसना जी वोर अपमान रिक्म पा अपना करने के रिष्म के रिक्म के रिक्म के उसने के रिक्म विज्ञ हो से बी।

एक बार अशोक बीमार पडा। यद्यपि तिष्यरक्षिता को बशोक से जरा भी प्रेम नहीं था, पर इस बार उसने राजा की बहत सेवा की । उसकी सेवा से राजा स्वस्य हो गया। बीमारी के समय अज़ोक की चिकित्सा और परिचर्या की देखमाल का सब कार्य तिष्य-रक्षिता के ही हाथो में था। राजा उसकी सेवा से बहुत सतुष्ट हुआ। प्रसन्न होकर उसने एक सप्ताह के लिये मानव साम्राज्य का शासन तिष्यरक्षिता का सौंप दिया, और साथ ही राजकीय मुद्रा मी। तिष्यरिक्तता इसी अवसर की प्रतीक्का ने वी। उसने एक कपट-लेख तैयार कराया और उस पर अशोक की मुद्रा (जिसे दन्त-मुद्रा कहते वे ) लगा दी। यह कपट-लेख तक्षशिला के महामात्यों के नाम था, और इसमें उन्हें यह आज्ञा दी गई थी कि कुनाल की आँखे निकाल दी जाएँ। जब यह आज्ञापत्र तक्षशिला पहेँचा, तो वहाँ के अमात्वी को बहुत बाश्चर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्ब्यवहार के कारण उससे बहुत प्रसन्न थे। इस राजकीय आदेश की सूचना कुमार को देने का उन्हें साहस नहीं हुआ। पर तिष्यरिकता द्वारा भिजवाया हुआ कपट-लेख अशोक की दन्तमुद्रा से मुद्रित या। यह मुद्रा जन राजकीय जाजाओ पर लगायी जाती बी, जिनका तुरन्त पालन किया जाना हो। अतः यह आज्ञा भी कृताल के सम्मख प्रस्तुत की गई। कृताल ने स्वयं विषकों को बलवाया और यह कहकर कि राजकीय आज्ञा का पालन होना ही चाहिये, अपनी आँखें बाहर निकलवा दीं। दन्तमहा से महित राजाजा में यह भी आदेश था. कि कुनाल को तक्षशिला के शासक- पद से ब्यूत कर दिया जाए। कुनाल ने इस बाजा का सी पालन किया, और कुमार पद का परित्याय कर अपनी पत्नी काञ्चनमाला को साथ लेकर पाटलियुत्र की ओर चल पड़ा।

चव राजा जयोक को ये सब घटनाएँ विदित हुई, तो उसके कोघ का ठिकामां नहीं रहा। उसने तिव्ययक्तिता और उसके साथी व्यवस्थानकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक नींख उसने में ठिका है कि तिव्ययक्तिता और उसके साथी व्यवस्थानकारियों को कठोर दण्ड दिये। एक नींख उसने में ठिका है कि तिव्ययक्तिता को जीते जी जाय में जकता दिया गया। जिस स्थान परकृताक ने कपनी जीते कि तिकल्कायों थी, आदोक ने नहीं एक विद्याल प्रूप स्थापित करण्या। अयोक की मृत्यु के नी सदी बाद तक भी यह स्त्रूप विद्याल ना और चीनी वाणी हुए एक्ता है कि यह स्त्रूप २०० कीट ठेजा है और तक्षित्रका के दक्षित्रम्भू में नियत है। जुनात के अत्याक की एक आदा के नियत है। जुनात के अत्याक की एक आदा के नियत मा गुण्डि उन अनुविद हारा भी हीती है। परिविद्य वर्ष के अनुवार क्यों कर निया था। जुनात के अन्य कर दिया था। जुनात को कर दिया था। जुनात के अन्य कर दिया था। जुनात कर कर दिया था। जुनात कर विद्याला कर दिया था। जुनात कर विद्याला कर विद्याला कर हो। परिवार वर्ष के क्या दिया के जिल्ला कर इस आदाय का एक आदेश वहां के अमात्यों के नाम में अप्योग कि कुमार को कर्यों तरह पढ़ाया आए। पर कुनात की विद्याला ने अधीय उन्त अपने का कर कर हाथा। अपने के अस्त कर कर हाथा। अस्त कर कर हाथा। अस्त कर कर हाथा।

पर बौद्ध जीर जैन-दोनों अनुभृतियों इस बात पर एकमत है कि कुनाल को युवाबस्था में ही अन्या कर दिया गया था, बौर इसी कारण सम्बन्ध सह राज्य-कार्य के लिये अयोग्य हो गया था। दिव्यावदान के अनुसार कांचे के सातत-काल में और कुनाल का पुत्र सम्प्रति युवाज-पर पर निज्ञ को पा जैसा कि पिक्टेले एक कराया में लिखा जा चुका है, जब राजा अकांक ने राजकीय कोश से सिन्ध-सब को बन वान देने का विचार किया, तो अमाराने ने युवाज सम्प्रति को कहा कि अशोक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, और राजकीय धन कुर्कुटाराम में मेजा जा रहा है। उसे ऐसा करने से रोक दिवा जाए। अमाराने की सात कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से पूर्व होता है, कि बशोक के बात का प्रतिचेक कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से पूर्व होता है, कि बशोक के बात का सात-का कर दिया। दिव्यावदान के इस विवरण से पूर्व रहा होता है, कि बशोक के बात कार्य-स्वाक के अनिका वर्षों में मुक्राज के पर पर सम्प्रति कार्य कर रहा था। सामायतवान, राजन के

<sup>?.</sup> Beal : Western Records of the Western World.

२. पशिकारट वर्ष ९।१८-२४

 <sup>&#</sup>x27;लोपयाचि राजो दक्तामहृत्येवायतः स्थितः । तवागरहृत प्याच्यायेवायसि ज्ञाविकति।। तत्त्वायः साहृत निधनीर्ववंशाविकयावतः। । अनितत्त्वः स्वयापि नेवं तत्त्वकाव्या।।' वरिक्षिकः वर्षे ९.१८-२९

ज्वेच्छ पुत्र ही युक्ताज के पद पर नियुक्त होता है। पर वान्यवव: हुनाल के अन्या होने के कारण सम्प्रति को युक्ताज का पद प्रवान कर दिवा गया था। सम्प्रति अवोक का पाँच था। अवोक का वासन-काल १६ वर्ष वर्ष मां, और राजविहासन पर वाष्ट्र होने के समय वह अववज्ञ ही युवावत्या में रहा होगा (श्वांकि उचने अपने माहमों को युद्ध में परास्त कर राज्य प्राप्त किया था)। इस कारण सम्प्रति भी इस समय (अवोक के शासनकाल के अनितम माग) तक व्यस्त एवं युवा हो चुका होगा। अतः अवोक के अस्य में भी सम्प्रति का युवराज होगा तक व्यस्त एवं युवा हो चुका होगा। अतः अवोक के मान के समय ने भी सम्प्रति का युवराज होगा तक व्यस्त एवं हो पात्र तिति होता है, कि बवांक की मृत्यु के अनन्तर सागाय सामाज्य के राजा के पद पर तो हुनाल अगिर्मिक्त हुजा, पर स्वार्थ क्य में झासन का सन्वान्य सम्प्रति के ही हाथों में रहा। यही कारण है, कि कवित्यय वन्यों में ज्वोक का उत्तराधिकारी सम्प्रति को ही किसा पया है, कुनाल को सही। स्वर्धा दिव्यावदान में कुनाल की कथा विवय क्यों अनुभृति में भी मत्यद पुराण ने कुनाल के नाम को छोड़ दिया है।

१. "म्लेक्ड: संद्धादिते देखे स तदुष्टित्तवे मृषः ।

तपः तंतोबितात्सेनं मूरोवात् वुद्धती दुतम् ॥१०७॥ सोधमो भूगुम्बाकीकोश्रम् मूनोबद्धारणावयः । यो वदाः वुचया सुद्धं व्यवसद् सद्धान्वतय्यकम् ॥१०८॥ स स्द्वययुव्यान् न्येन्काम् निर्वातयात्रमेशिकाः । विकास सेनवात्रामिनीतान्यनेसकाम् ॥११५॥ रासतरिक्रमी-प्रयम तरङ्कः ।

म्लेच्छों या यवनो (ग्रीकों) के आक्रमण प्रारम्म हो गये थे, और उन्हें परास्त करने के लिये जालीककी नियुक्तिकी गई थी। बाद में वह काश्मीर तथा समीपवर्ती प्रदेशों पर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर मे अशोक के बाद जालीक ही राजा बना था। कल्हण ने जालौक के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है, कि जालीक ने अपने देश (राज्य) में चारो वणों के लोगों को धर्मानुकूल व्यवहार में नियो-जित किया', और अष्टादश धर्म्य कर्मस्थान बनाये । उसका शासन युधिष्ठिर के समय का स्मरण कराता था। र जिसे कल्हण ने अच्छादवा कर्मस्थान लिखा है, वे सम्मवतः कौटलीय अर्थशास्त्र के अव्टादश तीर्थ ही है। इसमे सन्देह नहीं, कि जालीक एक सुयोग्य एवं प्रतापी राजा था। राजतर्रागणी के अनुसार उसने दूर-दूर तक विजय-वात्राएँ की थी, और कान्य-कुञ्ज (कन्नीज) तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। जालीक ने ये आक्रमण किस समय किये, और उसने कितने वर्ष तक शामन किया, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश राजतरिक्कणी मे नही पाये जाते । सम्भवत , उस का शासन-काल पर्याप्त सुदीचं था, और उसने अपने शासन के अन्तिम वर्षों में ही कान्यकुरूत सदृश सुदूरवर्गी नगर पर आक्रमण किया होगा। कुनाल के बाद राजा दशरब और सम्प्रति के काल तक मौर्य नाम्राज्य अधिक क्षीण नहीं हुआ था। पर सम्प्रति के पश्चात् शालिशुक के समय में मौयौं की शक्ति का अत्यविक ह्नास हो गया था। सम्भव है, कि जालीक के मध्यदेश पर ये आक्रमण उमी समय में हुए हो, क्योंकि अशोक की मृत्यु और शालिशुक के राजसिहासनारोहण में केवल २५ वर्षों का अन्तर है। काश्मीर में जालीक का शासन इतने समय तक अवश्य रह सकता है।

काश्मीर के समान आन्ध्र भी सम्भवत. हुनाछ के शासन-कालमे ही मौर्य साम्राज्य से पृथक् होकर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित हो गया था। आन्ध्र के स्वतन्त्र राज्य का सस्थापक सिमुक था, जिसने कि पूराणो के अनुसार कथ्व बंस के अन्तिम राजा मुशर्माको मार कर राजशक्ति प्राप्त की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि आन्ध्र के सातवाहन वश के अन्यतम राजा ने कण्य वश का अन्त कर मगध को अपनी अधीनता मे कर लिया था। पर यह राजा सिमुक ही या, यह सुनिश्चित नही है। पुराणों से आन्ध्र राजाओं की भी वशा-विल विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार आन्ध्र राजाओं ने कुल मिलाकर ४६० वर्ष राज्य किया, और ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष । वायु पुराण मे आत्थ्य राजाओ

<sup>्</sup> राजतरिङ्गणी १।११७-११८ २. कर्मस्यानानि यम्यणि तेनास्टावश कुर्वता । ततः प्रमृति भूपेन कृता वौषिष्ठिरी स्थितिः।। राजतरिक्क्नी १।१२० ३. 'जित्योवीं' कान्यकुरमाद्यां तत्रन्यं सन्ववेशयत् ।

चातुर्वर्ण्यं निजे देशे धन्यात्रम व्यवहारिकः॥' राजतरिक्कणी १।११७

का शासन केवल ४११ वर्ष दिया गया है, और विष्ण पूराण में केवल ३०० वर्ष। इस मेद के अनेक कारण हो सकते हैं। सम्अवतः, आन्छ वश की अनेक शाखाएँ थी, और उन्होंने एक ही समय मे पथक-पथक प्रदेशो पर राज्य किया था। जिन प्राणी मे आन्ध्र राजाओं का शासन-काल ४६० या ४५६ वर्ष उल्लिखित है. उनमें इन विविध शासाओ के राजाओ के शासन-वर्षों को जोड दिया गया है। प्राचीन भारत के अन्य अनेक राजवंशों के समान आम्झ-बंश के तिथिकम, शासन-काफ जादि के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों में बहत मतमेद है। श्री, रायकोषरी ने यह प्रतिपादित किया है, कि इस वश के शासन का प्रारम्भ पहली सदी ई. प. में हुआ था. जबकि इसके प्रथम राजा सिमक ने कृष्य वहा के अन्तिम राजा सहामी को मार कर संगध पर अपना जाविपत्य स्वापित कर लिया वा। वह बटना २८ ई. पू. के लगभग हुई थी। पर बहुसस्यक ऐतिहासिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनसार आन्ध्र वश के स्वतंत्र शासन का प्रारम्म तीसरी ई० प० के उत्तराई में हो गया था। अशोक की मत्य के परवात जब मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भहजा, तभी सिमक ने दक्षिणापव में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिया था। सिमक ने किस वर्ष में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापिन किया, इस विषय मे भी अनेक मत है। कतिपय ऐतिहासिको के अनुसार यह वर्ष २३५ ई. पू. था, और कतिपत्र के अनुसार २२० या २११ ई. पू.। इस सम्बन्ध में ऐनिहासिकों ने जो विचार-विश्वर्थ किया है. उसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उल्लेख कर सकता भी यहाँ सम्बद्ध नहीं है। इतना निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त है. कि बहमस्यक ऐनिहासिको को यही सत अभिग्रेत है, कि राजा स्यक्त कनाल के शासन-काल में ही दक्षिणापथ के अनेक प्रदेश मौयों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे. और सिम्क द्वारा वहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्वापना कर दी वई थी। यही राज्य इतिहास में सातवाहन-राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसी के अन्यतम राजा (सम्भवत , राजा वासिष्ठीपुत्र श्री पूलमाबि) ने कष्य वश के शासन का अन्त कर समझ को भी अपने शासन में ले लिया था। आन्ध्र के सातवाहन राजाओं की शक्ति के प्रारम्म एवं तिथिकम के विषय में चाहे कितने ही मतमेद क्यों न हो, पर यह असदिग्ध है कि कुनाल के शासन काल में भौयं साम्राज्य का विश्वटन प्रारम्भ हो गया था. और दक्षिण के अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से स्वतन्त्र हो गये थे।

बौद्ध और जैन दोनो अनुश्रुतियाँ इस सम्बन्ध में एकमत है, कि कुनाल अन्या वा, और वयोक के जीवन-काल में भी वह शासन-कार्य में किसी भी प्रकार से हाथ बटाने में समर्थ नहीं रहा गया था। दिव्यावदान के अनुसार अधोक के शासन-काल के जानिम वर्षों में सम्प्रति या सम्प्रदियुक्ताल के पर निवृक्त ते वाया था, और अब नधोक ने राज्य कोस से कुक्कुटाराम को घन देना चाहा था, तो जानात्वों ने गुकराल सम्प्रति से कहकर माण्यागारिक को यह आदेश दिला दिया वा कि राज्यकोध से कोई चन बौद संघ को ने दिया जाए।

<sup>?.</sup> Ray Chaudhuri H. Political History of India pp. 403-408

कुनाल किस प्रकार अन्या हुआ, इस विषय में जो कवा बौढ अनुभृति में विध्याना है,
उसका उल्लेख इसी कारण में उत्तर किया आ चुका है। पर जैन अनुभृति की कथा इससे
निम्न है।' परिखिट पर्व के अतिरित्त हुक्तस्त्रभूत और उसकी टीका में मी कुनाल के
नवा किये जाने की कथा विस्तार के नाय घी गई है, जो विध्यावदान की कवा से मिल
है। इनमें से बाहे कोई भी कवा सत्य हो, यह निविचत रूप से कहा जा सकता है कि
अशोक की मृत्यु के परचात् भी राज्य-कार्य का सक्तालन सम्प्रति के ही हाथों मे रहा।
जन्मा हो आने के कारण कुनाल सासन के अयोग्य हो गया था। यद्यपि नाम को राजा
काप द कुनाल को प्राप्ति हो गया, पर यथायें में साधन का सञ्चालन सम्प्रति हारा किया
लाता हा। सन्यतः, इसी कारण दिव्याद्यान प्रवृत्त प्रत्यो ने अद्योक का उत्तराधिकारी सन्प्रति को कहा गया है, कुनाल को नहीं।

दिव्यावदान में कुनाल की माता का नाम पद्मावती लिखा गया है, और उसका जन्म उसी दिन हुआ बताया गया है, जब कि अशोक ने ८४ हजार वर्मराजिकाओं (स्तुपो आदि) के निर्माण का निरुचय किया था। कुनाल को वर्मवर्चन भी कहते थे।

#### (३) राजा दशरथ (बन्धुपालित)

कुनाल आठ वर्ष तक समस के राजिसहासन पर बास्क रहा। २३१ ई०पू० से उसकी मृत्यु हुई, और उसका पुत्र क्यारन पराजा बना। पोराणिक जन्नुशित से कुनाल के उसरा- पिकारी को दासर सा निल्हा पात्र है, और अपने कि कुनाल के उसरा- पिकारी को दासर सा निल्हा पुराणों में उसके लिये द्वारच सजा प्रयुक्त हुई है, और बायु पुराण तथा बहामान्य पुराणों से बन्दु-पालित। सम्मवत, 'बन्युपालित' दसारच का ही विधोयण है। ऐसा प्रतीत होता है, कि राजा बाराच के सासन-काल में भी राज्य का सम्मवालन सम्मति हारा ही किया जाता रहा। प्राथीन ऐतिहासिक नमुश्ति में दसारच और सम्भति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा। साथीन ऐतिहासिक नमुश्ति में दसारच और सम्भति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा। साथी ऐतिहासिक नमुश्ति में दसारच और सम्भति दोनों को कुनाल का पुत्र कहा।

 <sup>&#</sup>x27;पाडकाजीग कुणाले उक्कोणी सेव्हिस्त्रकृत सम्योव महिय स्वयत्ती सत्ताहित्य सम्योव वायणवा।। मृत्याण कार्याहित्या, बाणा स्वयंत्रण निवेशार्थः। गायण युवस्त बस्त्रं गंवकाडाउ उठ्ठणा कोई।' बृहत्त्वस्य सुन्न, गाया २९२, २९३

 <sup>&</sup>quot;यस्मिन्य दिवते राज्ञा अवोकेन चतुरक्षीति व्यर्गाक्षका सहस्र प्रतिस्वाधितम्, तस्मिन्य विवते राज्ञोध्योकस्य पद्मावती नाम्नी वेषी प्रकृता । पुत्रो बात्तोधिन-क्यो दर्शनीयः प्रात्तादिकः नवनानि चास्य परन्ततीमनानि । तस्य वर्णनर्वन इति नाम कृतम् ।" (विव्यावदान, पु॰ ४०५)

नवीक बीर कुनाल के समयों में बूबराज की स्थिति में शासन का सम्बालन करता रहा था। सम्मदतः, बक्तरव के शासन-काल में भी कासन-मूत्र इसी अनुमती एवं पूर्योग्य शासक के हासों में रहा। शायद इसी कारण दशरव सो 'बन्युपालित' विद्योवन दिया गया था।

राजा बसरण की सत्ता केवल प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति डारा ही सूचित नहीं होती। उसके तीन लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो विहार राज्य की नावार्जुनी रहाड़ी की क्रियम गुहाओं में उस्कीय है। ये गुहा-मन्दिर राजा बसरण डारा आजीवक समझ्याय के सामुक्त को सान दिये गये थे, और इन गुहालेखों में उसका यह दान ही उस्कीय किया गया है। अद्योक के समान बसरण ने मी इन उस्कीय लेखों में अपने नाम के साथ दिवानाप्रिय विशेषण प्रयुक्त किया है। । नावार्जुनी पहाड़ी के इन लेखों की माथा और लिपि प्रायः वहीं है, जो कि अखोक के लेखों हो। नावार्जुनी पहाड़ी के इन लेखों की माथा और लिपि प्रायः वहीं है, जो कि अखोक के लेखों की किया है।

दशरम के समय में भी मौर्य साम्राज्य का पतन जारी रहा। सम्भवतः, कलिन्क ने इसी काल में मगव की अधीनता से मक्त होकर स्वतन्त्रता प्राप्त की।उडीसा राज्य के पूरी जिले में मुबनेदबर से तीन भील की दूरी पर उदयविदि पर्वत में हाथीयुम्फा नाम की एक गफा है, जिसमे राजा सारवेल का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है। कलिकुराज सारवेल अत्यन्त प्रतापी राजा था. और उसने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की थी। हाथीगम्फा के लेल मे जहाँ इन विजय-यात्राओं का वर्णन है, वहाँ साथ ही लारवेल के पूर्ववर्ती राजाओ का भी उल्लेख है। इस लेख से सुचित होता है, कि खारवेल ऐर (ऐल) बंध के महाराज महामेघवाहन का बंशज था, और इस महामेघवाहन द्वारा कलिन्तु मे एक स्वतन्त्र राजवश की स्थापना की गई थी। सारवेछ से पूर्व कलिक्क के कम-से-कम दो स्वतन्त्र राजा हो चुके थे। जारवेल के काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बहुत मतसेद है। श्री काशीप्रसाद आयसवाल और स्टेन कोनो ने उसका समय इसरी नदी ई०प्र०के प्रवीर्ध में निर्धारित किया था। पर श्री रायचीवरी आदि अनेक विद्वानो ने इससे असहमति प्रगट की, और यह प्रति-पादित किया कि खारवेल का काल पहली सदी ई०पू० के अन्तिम वरण के लगमग में ही रसा जा सकता है। पर वर्तमान समय में ऐतिहासिको की यही प्रवृत्ति है, कि सारवेल के समय को शुक्रवधी राजा पुष्पमित्र (१८४-१४९ ई०पू०)से पूर्ववर्ती काल मे रखा जाए। इसका प्रधान कारण सारवेल के लेस मे उल्लिसित यह बात है, कि यवन आकान्ता उसकी सेनाओं के राजगह की ओर प्रस्थान करने के समाचार को सून कर मधुरा की ओर भाग गया। प्राचीन बारतीय इतिहास में केवल एक ऐसा बवसर वा, अविक सबन सेनाएँ भारत के

 <sup>&</sup>quot;अडने क बसे अहला तेना...गोरवानिर वातापितरा राजगई उपपीडपवित रातिना व कंपपदान सनादेन.. तेनवाहने विवन्नियतं मण्ड वपपातो ववनराज (डिमित)... वक्रति...पतस्य" (हावीनुष्का तेका)

मध्य देश को आक्रान्त करती हुई। माध्यमिका और साकेत तक आ गई शी। पतञ्जलि ने महाभाष्य मे यवनो के इस आक्रमण का निर्देश किया है। पतञ्जलि शुक्र राजा पुष्पित्र के समकालीन थे, अतः यवनों का यह आक्रमण पूष्पित्र के समय से पूर्ववर्ती काल में ही हुआ था। अशोक के बाद के मौर्य वशी राजा बहुत निबंल थे, और उनके शासन-काल मे मागव साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया था। इसी परिस्थिति से लाम उठा कर डेमिट्रियस (दिमित्र) जैसा शस्तिशाली यवन राजा भारत के मध्यदेश में साकेत व उससे भी वागे तक बढ जाने में सफल हो सका था। खारवेल का कारू इसी के लगमन रखा जा सकता है। क्योंकि देमिदियस का आक्रमण दूसरी नदी ई॰ पू॰ के प्रारम्भिक मान में हुआ था, अत खारवेल का काल भी दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्भ में ही कभी होना चाहिये। क्यों कि लारवेल से पूर्व कलि क्रू के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके वे, अत ऐलवसी महामेधवाहन द्वारा कलिकु मे अपने स्वतन्त्र राजवश की स्थापना का काल तीमरी सदी ई० प्र० के उत्तरार्थ में ही रखा जा सकता है। अशोक की मृत्यु के पत्रचात मागव साम्राज्य के विवटन और क्षय की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई बी. उसी के परिणामस्वरूप दक्षिणापथ मे आन्ध्र-बज्ञी सिम्क द्वारा अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की गई, और उसी के कारण कलिक्क मे ऐलवशी महानेचवाहन ने एक स्वतन्त्र राज्य कायम किया । मगध के उत्कर्ष से पूर्व कलिन्छ एक शक्तिशाली राज्य था। राजा अशोक द्वारा उसकी पृथक् एव स्वतन्त्र सत्ता का अन्त किया गया. और उमे मागध माम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया गया। पर कलि क्र देर तक मौयों के अधीन नहीं रहा । ऐलबशी महामेषवाहन द्वारा उसकी स्वतन्त्रता की पुनःस्थापना की गई। यह घटना राजा दशरथ के शासन-काल में हुई थी, यह मानने का आचार केवल यह बान है, कि कलिक्कराज लारवेल के आठवे शासन-वर्ष में यवनों का वह आक्रमण हुआ था, जबकि वे मध्यदेश को आकान्त करते हुए साकेत नगरी तक बले आये थे। क्योंकि सारवेल से पूर्व कलिज़ के दो अन्य स्वतन्त्र राजा हो चुके थे, और अनुमान द्वारा यह माना जा सकता है कि इन दो राजाओं का कुल शामन-काल ३५ या ३० वर्ष रहा होगा, अत कलिक्न की स्वतन्त्रता दशरव के शासन-काल में ही होनी चाहिये। पर यह भी सम्भव है, कि सारवेल के पूर्ववर्ती राजाओं ने २५ व ३० वर्षों से अधिक समय तक शासन किया हो। उस दशामे कलिक्क के स्वातन्त्र्य-काल को भी राजा कुनाल के समय में मानना होगा ।

## (४) राजा सम्प्रति (२२३-२१५ ई० पू०)

पौराणिक अनुश्रुति ये दशर्य या बन्धुपालित का शासन-काल आठ वर्ष दिया गया है। उसकी मृत्यु के परकात् सम्प्रति मगष के राजींसहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्प्रति का

१. 'अवनत् यवनः साकेतम् । अवनत् यवनः माध्यनिकाम ।'

दशरम के साथ क्या सम्बन्ध था, इस क्लिय मे प्राचीन अनुश्रुति ने ऐकमत्य नही है। पुराणो में उसे दशरण का पुत्र कहा गया है', और जैन' तथा बौढ़' अनुश्रुतियों में कुनाल का पुत्र । पर नयोंकि बागोक के समय में भी सम्प्रति ने यवराज के पद पर कार्य किया था, अतः उसे दशरब का पुत्र मानना युक्तियुक्त नहीं होगा । वस्तुत-, सम्प्रति कुनाल का ही पुत्र था, और विरकाल से मौर्य शासन का सञ्चालन कर रहा था। कुनाल के समय मे वहीं साम्राज्य का वास्तविक शासक था. और दशरथ के समय में भी। सम्मवत: इसी कारण दशरथ को 'बन्दपालित' भी कहा गया है, यह ऊपर लिख चुके हैं। बौद्ध प्रन्य दिव्याबदान में सम्प्रति को अशोक का उत्तराधिकारी लिखा गया है, और कूनाल तथा दशरण का मौर्य साम्राज्य के राजा के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। जैन प्रन्थों से भी यह सुचित होता है, कि अशोक के बाद सम्प्रति ही माग्य साम्राज्य का सुत्रधार बना था। पौराणिक और अन्य अनुश्रुतियो में जो यह मेद है, उसका कारण यही प्रतीत होता है कि कुनाल और दशरब नाममात्र के ही राजा थे। उनके समय मे भी भामन-सूत्र का वास्तविक सञ्चालन सम्प्रति के ही हाथों मे था। २२३ ई० पू० मे अपने बडे माई दशरय के पत्जात् वह स्वय मौर्यसाम्राज्य का अधि-पनि बना। कतिपय पूराणो मे बन्धपालित (दशर्य) का उत्तराधिकारी इन्द्रपालित लिखा गया है। सम्मवत , इन्द्रपालित सम्प्रति का ही विरुद्ध था। जिन पूराणी में इन्द्र-पालित का उल्लेख है, उनमे सम्प्रति का नाम नही बाता।

जैन जनुष्युति में सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध अनुष्युति में अशोक का है। जैन साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन वर्म का अनुष्यायों था, और उत्तरी अपने चर्म का प्रचार करने के किये बहुत उद्योग किया था। जैन प्रचाने में यह भी प्रतिपादित किया गया है, कि राजा सम्प्रति 'निकायकपरातिथा' था। उसके शासन-काल में मौर्ष क्या अपने उस्तर्भ की

१. 'राजावशरचोऽध्टो तु तस्य पुत्रो अविध्यति ।

भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रश्च सन्प्रतिः ॥ नत्स्य पुराण २७२।२५ । वायु ९९।३३४

२. "इत्य कुणाकेन वीर्थ— जन्म तानुतारेव विदुवारस्य जन्मो, असोकसिरियो पुत्तो अंत्रो बावित कार्तियो इत्यो वार्या प्राप्त प्राप्त क्षेत्रो बावित कार्तियो इत्यो कार्या वार्या प्राप्त कुणाने कर्मा प्रत्य के प्रमुक्त कर्मा कर्म कर्मा कर्

३. 'तस्मित्रव समये कुमामस्य सम्मदिनामपुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते।' विष्यावदान पृ. ४२९

४. 'कुमाससून्रस्टी च जोक्सा वै बन्ध्यासितः । बन्ध्यास्तिदायाची वक्ष जाबीन्त्रपासितः ॥' बहुगच्य पुराम ७४।१४७ ।

चरम सीमा को पहुँच गया था। प्राचीन जैन अनुभृति में मौर्य वंश की तुलना यव (जौ) के दाने के साथ की नई है। जैसे यव का मध्य माय मोटा होता है, और उसके दोनों सिरे पतले होते हैं, वैसे ही मौर्य वंश प्रारम्भ और अन्त मे शक्तिहीन या, और मध्य के काल में बहत अधिक शक्तिशाली था। जैन ग्रन्थों के अनुसार मौर्य बंश का पहला राजा चन्द्रगण बल (सेला), बाह्रन (हस्ति, बहुब आदि) और विमति (सम्पत्ति) में हीन था. बिन्दसार उससे अधिक शक्तिशाली एवं वैभवसम्पन्न था, अशोक विन्द्रसार से भी विधिक था, और सम्प्रति मौर्य राजाओं में सबसे अधिक उत्कृष्ट था। उसके पश्चात मौर्य वश की शक्ति क्षीण होने लगी। इस प्रकार यन के दाने मे जो स्थिति मध्य भाग की होती है, वही मौयं वंश के राजाओं में सम्प्रतिकी थी। विदि जैन अनुश्रुति की इस बात को सत्य माना जाए, तो यह भी स्वीकार करना होगा. कि अशोक की मत्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य के विघटन का प्रारम्भ नहीं हो गया था। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये. कि सम्प्रति को जैन ग्रन्थों में जो 'सर्वोत्कृष्ट' तथा 'यवमध्यकल्प' कहा गया है, उसका कारण सम्भवत जसके साम्राज्य की विशालता न होकर उसका जैनवर्ग का प्रवल समर्थक एवं सरक्षक होना था। जहाँ जैन बन्धों में सम्प्रति को 'सर्वोत्कृष्ट' कहा गया है, वहाँ अशोक के लिये 'बहत्तम' विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे यही परिणाम निकाला जा सकता है, कि यदापि सम्प्रति भौर्य राजाओं में सर्वश्रेष्ठ बा.पर साम्राज्य की दिष्ट से अशोक का शासन बहत्तम क्षेत्र मे विस्तृत या।

र्जन वर्म के प्रचार के ियं जो कार्य राजा सम्प्रति हारा किये गये, प्राचीन र्जन वन्यों में उत्तका क्षत्रियत रूप से उत्तक विद्यमान है। सम्प्रति ने आपायं सुद्रस्ती से जैन पर्म की सीक्षा प्रहुत्त की थी। परिवारट पर्व जीर बुह्तकरम्पून जैसे जैन प्रचानों के जनुसार एक सम्प्रत उज्जयिनी नगरी में जीवत स्वामों की प्रतिमा की रखाया निकल रही थी, और आपायं मुहस्ती उसके साथ प्रयात्रा में जा रहे थे। जब यह रखाया राजप्रासाद के सम्मुख आहं, तो राजा सम्प्रति की दृष्टि मुहस्ती पर यहां। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, कि सुहस्ती से वह अली मीति परिचित है। पर यह गरिय यह वो तो कहा, हमा, हम्का इन्हें स्थरण मही आया। सोचले-मीचले राजा सम्प्रति मूर्जियत हो गया। जब उनकी मूर्जी अंग हुई, तो उसके राज्य हो स्थाण जावा कि मुहस्ती से उसकी मेंट पिछले जन्म में हुई थी। मुहस्ती भी राजा

१. "बयमका मुरियवंसे, दाने वनि-विद्यान ।

तस जीवपरिकासको प्रभावको समय लंबस्त ॥' वृहत्करवसुत्रम्, गाव्या १२७८ यवा यवी मध्यमाने पृष्क कारवाकते च हीनः एवं नौर्वकंतोऽपि । तवाह—चन्न-पृत्तरतावत् सरुवाह्य-स्वरूप-पृत्तरतावत् सरुवाह्य-स्वरूप-पृत्तरतावत् सरुवाह्य-स्वरूप-प्रतावन्त्र सर्वेत्व हान्तरकार्यः स्वरूप-प्रतावन्त्र सर्वेत्व हान्तरकार्यः, एवं यवस्थ्यकस्यः सरुवाहित्वस्यः, त्यात्रे व्यवस्थानस्यः, स्वरूप-प्रवादत्वाह्यः, त्यात्रे स्वरूप-प्रतावनस्यः, सरुवाह्य-प्रतावनस्यः, सरुवाह्य-प्रतावनस्य सर्वाह्य-प्रतावनस्य सर्वाह्य-प्रतावनस्य स्वत्वस्य सरुवाह्य-प्रतावनस्य सर्वाह्य-प्रतावनस्य सर्वाह्य-प्रतावनस्य सर्वाह्य-प्रतावनस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य

को वेसकर पहचान गया, और उसने यह बताया कि पिछके जन्म में सम्प्रित कौधान्मी में मीस मीस कर अपना निवाह किया करता था। सुहरती की प्रेरणा से उसने जैन कमें को स्वीकर कर किया था, और मृत्यु के परचात बन उस रक ने कुनान के बर में जन्म किया है। कौशाम्मी का नह रंक ही जब सम्प्रति के रूप में उक्वविमी के एजसिहारता पर आवड़ है। मुहस्ती के बताने से सम्प्रति को भी अपने पूर्व जन्म की यब बातें वाद आ गई, और उसने इस बात को स्वीकार किया कि इस जन्म में उसे जो में शुक्ष वसृद्धि एव राजपुत्व प्राप्त है, ने सब आया में हुस्तरी की इमा बीर उने म में की महिशा के कारण है। उसने हाथ जोड़ कर मुहस्ती ते प्राप्ता की—पिछले जन्म के समान इस जन्म में भी आप मेरे गूद बनना स्वीकार करे, और युक्त अपना बर्गपुत्र सक्त कर कर्तम्य की शिवा में । इस पर सुहस्ती ने सम्प्रति को जैन वर्ग की सीखा दी, और अणुवत, गुणवत वादि उन बतो का उपवेस दिया, विनका पालन उन्ने आयक के रूप में करना चाहियें।

जैन वर्ष की दीक्षा लेकर सम्प्रति ने अपने वर्ष के प्रचार के लिये वो प्रयत्न किये, उनका मी परिविष्ट पर्व के अनुसार एक बार राभिक सम्बन्ध स्थाति के स्वत्न स्वाद स्वाद स्था के सम्बन्ध है। या कि सम्बन्ध के सम्बन्ध रामिक स्वत्य सम्बन्ध के स्वत्य अन्त के स्वत्य कर सम्बन्ध के स्वत्य अन्त के स्वत्य अन्त के स्वत्य अन्त के स्वत्य अन्त के स्वत्य स्वत्य

१. परिशिष्ट वर्ष ११।२३-६४

 <sup>&#</sup>x27;सम्प्रतिविकारसामास् नियोधनामवेऽणवा । आगार्थकपि सावणां विद्वारं सर्वेवाम्ब्रह्मः ॥८९॥ इत्यानावित्तिका राजा वृक्षणं करं गण । तत्ता स्वास्त्रमाञ्चल मार्गवरित ज्ञान वया ॥९०॥ ततः अवीकामाञ्च सावृक्षणवात्त्रमाञ्चल ॥९२॥ स्राध्यात्रमाञ्चलिकामाञ्चलकामुक्त ॥९२॥ स्वता सम्प्रतिवाद्याची कोचिकामाञ्चलका वृक्षः ॥९२॥ ततः सम्प्रतिवाद्याची कोचिकामाञ्चलका वृक्षः ॥९२॥ ततः सम्प्रतिवाद्याची कोचिकामाञ्चलका वृक्षः ॥९२॥ ततः सम्प्रतिवाद्याची कोचिकामाञ्चलका वृक्षः ॥९२॥ सर्वे स्वताद्याचीकामाञ्चलका विक्री स्वताद्याचीकामाञ्चलका वृक्षः ॥९४॥

में थे, जहां कि सम्प्रति ने जैन वर्ष के प्रचार का उद्योग किया था, इसकी सूचना सी परि-शिष्ट पर्व में विद्यमान है। उसके बनुवार आन्ध्र और प्रमिक (प्रविश्व) आदि देशों में सम्प्रति द्वारा वर्ष-प्रचारक मेंबे गये थे। 'दक्षिणी गारत में जैन वर्ष का जो प्रसार हुआ, उसका प्रधान श्रेय राजा सम्प्रति को ही दिया जाता है।

जैन घमं के प्रचार के लिये राजा सम्प्रति ने अन्य भी जनेक कार्य किये। उज्जयिमी नगरी के चारो मुख्य द्वारो पर उसकी ओर से महासत्रो की स्थापना की गई। कोन अपना है और कोन पराया, इसका कोई भी मेदनाय वहीं नहीं किया जाता था, और जो कोई भी चाहे इन महासत्रों से मोजन प्राप्त कर सकता था। 'सम्प्रति ने व्यापारियों को यह मी आदेश दिया, कि साचु जोन तेल, वल, दिय, वस्त्र जो कुछ भी प्रहण करना चाहे, उन्हें मुक्त दे दिया जाए और उसका मुख्य राज्यकोश से प्राप्त कर लिया जाए।'

जैन धर्मे के उत्कयं और प्रचार के लिये जो कार्य राजा सम्प्रति द्वारा किये गये, उनका उल्लेख कम्प जैन प्रच्यों से भी पाया जाता है। विविधतीर्थकरूप प्रच्य के अन्तर्गन पाटिनपुन-नग-नग-करूप ने राजा सम्प्रति के लिये निम्मिलित विशेषणों का प्रयोग किया गया है— 'निजयक्य-पाणिय' या मारल के तीनों लख्ये का स्वामी, परस अहंत, 'अनावेदेशायोग प्रवित्तयस्थानिहार; या जिसमें कि अनाये हैसायों प्रवित्तयस्थानिहार; या जिसमें कि अनाये हैसायों भी अन्या हो (वेन सामुजों) के विचरण को प्रवृत्त किया, और महाराज ।'निम्मलेह, वे विशेषण जैन वर्म के इतिहास से सम्प्रति के स्थान को प्रवृत्त करने हैं निष्ठ पर्यात है।

बृहरूरुपसूत्र और उसकी टीकामे भी सम्प्रतिकेउन कार्योकाउल्लेख है, जिन्हे कि उसने जैन धर्मकेप्रवारकेलियेकियाया। येकार्यनिस्नलिखित थे—(१) नगरके

१. 'एवं राजोऽतिनिर्वन्थावाचार्यः केऽपि साथवः । विहर्तृमाविविधिरे ततोऽन्ध्रप्रमिलाविषु ॥परशिष्ट वर्व ११।९९

२. 'राम्ना प्राप्तस्यरकुर्यं बीभरतं स्वरता निजयः । अकार्यन्त महासामः पुढरिषः बहुवस्यि ।। अयं निजः परो वादनित्यपेशास्त्रिकत्त्यः । अपानिवारितं प्राप्तांकां जीवनेष्कवः ॥' परिविषदः पर्वः ११।१०३-१०४

आननोपासको राजा कान्यजिकानवारिकत् । तैलाज्यविधिकचेतुन्वस्त्रजिकायकानि ।। पास्कञ्चितुपहुरुते सामृतां वेयनेव तत् । तम्मृत्यं व प्रशास्त्रामि जा स्त अञ्चलकमञ्चना ।। वीरिकिस्य पर्व ११।११०-१११

 <sup>&</sup>quot;तत्रैय च चाणस्यः सचिवो नन्धं तम् त्रमृत्युन्युन्य नौर्ववंदसं अीचणापुर्यः न्यवीचित्रशिक्षां परित्तये । तर्द्वश्चे तु विन्तुसारोऽशोकभीः कुणालस्तर्भृतृत्रित्रसम्बन्धस्तराचियः परमा-हंतोऽनार्ववेशोऽविप प्रवस्तित्यमणिक्तारः सम्प्रतिस्तृतराकस्थाभवत् ।"

चारों हारो पर वान की व्यवस्था। (२) विणजो और विविश्रजो हारा साधुओं को वस्त्रादि बस्तुएँ मृत्य के बिना देने का प्रबन्ध । जो दुकान पर बैठ कर माल बेचते है, उनके लिये 'बणिज' शब्द प्रयुक्त किया गया है, और जो दुकान न होने पर किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर माल बेचें, उन्हें 'विवणिज' कहा गया है। (३) प्रत्यन्त या सीमान्त देशों के शासक राजाओं को बुलाकर उन्हें विस्तार के साथ 'धर्म' बताया गया, और उनसे यह अनुरोध किया गया कि स्वदेश को लौटने के अनन्तर भी वे श्रमणों के प्रति भक्तिमाब रखें। राजा सम्प्रति से ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सीमान्त देशों के राजा अपने-अपने राज्यों में वापस लौट गये। वहाँ जाकर उन्होंने चैत्यगृहों का निर्माण कराया, और वर्ष की घोषणा की। सीमान्त देश भी ऐसे हो गये. जिनमे कि साथ लोग सुखपूर्वक विचरण कर सकते थे। यह कैसे हुआ ? सम्प्रति ने सायओं से कहा--आप सीमान्त देशों मे जाइये, और वर्मकथा का प्रवचन करते हुए वहाँ परिश्रमण कीजिये। इस पर साधुओं ने कहा-राजन् ! इन देशों के निवासी यह नहीं जानते कि कौन-से वस्त्र, मोजन और पात्र आदि माधुओं के योग्य है और कौन-से नहीं। इस दशा में हम इन देशों में कैंसे विचरण कर सकते हैं ? यह सुनकर सम्प्रति ने अपने मटो (मैनिको) को नाधुओं के वेश में प्रत्यन्त देशों में प्रेषित किया। उन्हें यह समझा दिया गया, कि वहाँ जाकर उन्हें क्या करना है। फिर क्या हुआ ? श्रमणी का वेश धारण किये हुए उन नैनिको ने प्रत्यन्त देशों मे जाकर शुद्ध आहार जादि ग्रहण करना प्रारम्म किया और वहाँ के निवासियों को साधुओं की विधि एवं मर्यादाओं का मली मौति बोध कराया। इसके परिणासस्वरूप ये सब राज्य सायुओं के विचरण के योग्य हो गये। राजा सम्प्रति के काल से ही ये सब प्रत्यन्त-देश 'मद्रक' (जिनमे मद्र आहार-व्यवहार प्रचलित हो )हो गये हैं।'

अप्पाहिता य बहुसी समजार्ज बद्धजा होह ॥३२८४॥

१. "एवं यवमध्यक्यः सन्प्रतिवृतिरासीत् । तेन च राष्टा द्वारसंस्त्रोके चतुर्व्वारं मगरद्वारेषु वानं प्रवर्षातस्य । 'विम-विवाणि' ति इह ये बृह्दारा आयवास्ते वण्य इतुध्वारो । ये द्वारायणेन विवाण्यः । यदा ये आयपस्यता व्यवहर्गान्त ते
विज्ञाः । ये द्वारायणेन विवाण्य्यस्यत्वा वाणिक्यं कुर्वेति ते विवणिकः ।
यून् तेन राष्ट्रा वाण्यमं वस्त्राविकं वाणितम् । तः च राष्ट्रा वक्ष्यमाणतीत्या जसबौक्यतिकामकः प्रभावकृत्व व्यवस्याद्यस्तित् ।
तो रावाऽर्वतितत्ती सम्पाणं सावतो वुविहिताणं ।
यण्वतिदरावाणो सम्ये सदाविचा तेष्णं ।३२८३।
स सम्प्रतिमामा राजावसीयतिः व्यवसार्या भावकः उपातकः पञ्चाण् वतचारो
अववविति क्रेषः । तत्तस्तेन राष्ट्रा ये केषित् प्रात्यत्तिकः प्रस्यत्तवेशाविवतयो
राज्ञावस्ते सर्वेऽपि सम्बाविताः ।।
विवाणं व तेरित वस्त्री तिस्तरतो गाहिताः व सम्मतः ।

परिशिष्ट पर्व में केवल आन्ध्र और ब्राविव देवों का ही ऐसे प्रत्यन्त राज्यों के कप में उस्लेख है, जिन्हें कि राजा सम्प्रति ने साबुबों के विहार-भोग्य किया था। पर बृहुस्करूप-सृत्र की टीका में आन्ध्र और प्रविद के जीतिरस्त सहाराष्ट्र और हुबुस्क को भी हर प्रत्यन्त देवों में परिणित किया है। पहले ये प्रत्यन्त देख 'बोर' एव 'प्रत्यपायबहुल' (जिनमें जनेकविष विपत्तियों का प्राचुर्य हो) थे, पर राजा सम्प्रति के प्रयत्त से ये सव 'साबस्वक्षत्रण' हो गये थे।'

राजशक्ति का प्रयोग कर राजा सन्धति ने जो साधुओं को इतनी अधिक सुविधाएँ दे दी बीं, जिनके कारण वे सम्प्रति के राज्य में प्रत्येक वस्तु स्वेण्छानुसार ब्यापारियों से

कमितरण तेवां प्रात्यात्मकराजानां तेन विस्तरतो वर्णः । प्राहितारण ते सम्यक्तव्य । ततः स्वयेत्रगता अपि ते बहुतास्तेन राजा संविष्टाः, यथा— अनणानां 'अवकाः' भवितनतो भवत ।

बीसव्जिय व तेणं गमणं घोसावणं सरक्जेलु ।

साष्ट्रण सुहविहारा जाता पञ्चतिया बेसा ॥३२८७

एवं तेन राका विकां बर्च्या विविक्ताः। तसस्त्रेयां स्वराज्येषु गवनम् । तम च तैः स्ववेशोषु सर्वमायमतायास्योषणं कारितम् । वीर्यमृहािष च कारितािन । तथा प्रात्यन्तिकाः वेद्याः सामृतां कुलविहाराः सञ्जाताः । कच्य ? इति वेदुक्यते— प्रात्यन्तिकाः वेद्याः सामृतां कुलविहाराः सञ्जाताः । कच्य ? इति वेदुक्यते— प्रतिकोयन पर्यटत । सामृतिकवसम्-राक्त् ! एते सामृतासहारवस्त्रमात्रावे : कल्ल्याञ्कल्यविकागं न जानान्ति कचं वयंत्रेतेषु विहरातः ? ततः सस्प्रतिमा सामृत्येषण स्वयटाः शिक्षां वस्त्रा तेषु प्रयान्यवेशेषु विक्तिताः।

समज्ञानिएस् तेसू रज्जेसु एसजाबीसु ।

साह्र सुहं बिहरिया तेणं विश्व भद्दणा ते उ ॥२२८८

भवजवेषधारिभिर्मार्टरेवणाविभिःगुद्धामहाराधिप्रहणं कुर्याणः साच्विधिना भाषितेषु तेषु राज्येषु साध्यः कुर्वा विद्वताः । तत एव व सम्प्रतिनृपतिकालात् ते प्रत्यन्तदेशाः महकाः सम्बाताः ॥ वृहत्कल्यपुत्रम् ।

 "उहिन्न बोहाउल सिद्धतेची, स परिचवी निन्धिय ससुसेची । समंततो साहसृहप्य यारे, अकासि अंबे दिनके य घोरे ॥३२८९

ज्योणाः प्रयाणा वे योजास्तराञ्चलाः सङ्कीणां सिद्धा प्रतिबिद्धता सर्वप्राच्यप्रतिहता सेला यस्य स तथा, जस एव च 'लिक्सिक्समुकेचः' स्ववसीकृतिवयकापूर्वतः सेल्यः, एयंविषाः स सम्प्रतिमाला वार्षिवयः अभ्यात् इतिद्यात् व स्वस्थात् सहाराष्ट्र-कृषुन्काचीत् प्रयानदेवान् 'बीटान्' प्रत्यावस्त्रकृतम् समसतः 'साव्युक्षप्रवाराम्' सावृतां कुर्वावहरणात् नव्यति कृतवान् । बृहस्क्रवस्त्रम् । प्राप्त कर सकते थे, और प्रश्वन्त देशों में भी उनके किये साथू नेक में रहते हुए सैनिको द्वारा नानाबिक सुख-सुविकाएँ यूटा दी नई थीं, इसे अनेक औन आवार्यों ने पसन नहीं किया। सुहस्ती का एक साथी महानिर था। अब सायुवों को सब पवाणे सुखपूर्वक प्राप्त होने रुगे, तो महानिर ने युहस्ती से उत्तका कारण पूछा। यह जानते हुए भी कि इस वंग से अप-वन्त कर प्राप्त करना सारण पूछा। यह जानते हुए भी कि इस वंग से अप-वन्त कर प्रहण करना सारण सुख्या है। सम्प्रति के कारण सुहस्ती ने उसका समर्थन किया। इस पर महानिरिन ने युहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। पै

राजा जवीक ने विस प्रकार का प्रयान बीड वर्ष के प्रचार के लिये किया या, बैसा ही सम्प्रति हारा जैन वर्ष के प्रचार के लिये किया गया था। अवोक ने जी अपने प्रयानत-वेशों में जन-सहामां की नियुक्तित वर्ष-विजय के प्रयोजन से की थी। अवोक के ये प्रयानत-वेशों अन्त-सहामां की नियुक्तित वर्ष-विजय के प्रयोजन से की थी। अवोक के ये प्रयानत-वेशा जुद्गर दक्षिण में चौल, पाण्ड्य, सानिय-पुत्र चौर के रूप्या थें, अर्थ प्रिकास में सवनराज अनियोक हारा सासित प्रदेश तथा उसके परवर्ती यवन राज्य। पर जैन प्रची में सम्प्रति के जिन प्रतान राज्यों को उल्लेख है, वे सहाराष्ट्र, कुद्दक, लाम्प्र और प्रवित्त महाराष्ट्र के सुत्र के नीन-सा वेश प्रमिन्नत है, यह स्थान हो है। सम्मवतः, इसकी रिवर्षित महाराष्ट्र के सोण में ही कहीं थी। विष्णु पुराण में कुद्दक नाम के एक प्रवेश का उल्लेख रिलरता है, जिसे को क्कू (कोरूक ?) जोर कर्णाटक के साथ जिला या है। कुद्दक की र कुद्दक एक ही प्रवेश के सुवक हो सकते हैं। अर्थन के समय में आप और महाराष्ट्र भी में विवित्त (सामाज्य) के अन्तर्गत से, पर समस्रित के समय में की आपना से नियं थे।

अधोक के समान सम्प्रति ने भी अपने राज्य एव प्रत्यन्त देखों में बहुत-से चैंत्यों, मन्दिरों तथा मठों का निर्माण कराया था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार राजा सम्प्रति ने त्रिखण्ड मरत्वलेक (आरत् को जिनामतनों (जैन मन्दिरों) से मण्डित कर दिया था। पाटिलपुन-नरकरूप में मन्द्रति का एक विधोषण 'प्रवर्तित्तप्रस्पर्वविहार.' दिया था है, जिससे सुचित होता है कि उब द्वारा असमों के निवास के लिये बहुत-से विहारों का निर्माण कराया था। सन्दर्शन की सुवोधिका टीका के अनुसार राजा सम्प्रति ने सवा करोड़

 <sup>&#</sup>x27;जुर्तिस्तमितरवार्यं महागिरिरमावत । अनेवणीयं राजासं कितावरसे विवक्षिति ।११४। जुरुस्त्युवाच मगवन्यवा राजा तथा प्रवाः । राजानुवर्तनपराः वौरा विचाणकात्यवाः ।११५॥ मावेवसिति जुपितो वगवार्यमहागिरिः । सानसं पार्वं विवस्त्योगः सन्यतः वरतावयोः ।११६॥ वरिक्षिट्ट पर्वं, एकादश सर्वं । सानसं पार्वं विवस्त्योगः सन्यतः वरतावयोः ।११६॥ वरिक्षिट्ट पर्वं, एकादश सर्वं ।

<sup>7.</sup> Wilson: Vishnu Purana p. 63

३. "आवेताव्यं प्रतापाक्षयः स वकाराविकारवीः । विकार्यः भरतकोत्रं जिनायतनमण्डितम् ॥" परिशिष्ट वर्षे ११।६५

विज्ञालमों (जैन सन्विरों) का निर्माण कराया था। 'इस क्वन में अतिव्ययोक्त अवस्य है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्प्रति ब्रांप बहुत-ते जैन मन्दिरों का निर्माण करलाया गया था। यही कारण है, कि आज मी अनेक ऐसे मन्दिर विद्यासन है, जिनके निर्माण का श्रेय राज्या सम्प्रति को दिया जाता है। स्मिण ने निष्का है, कि जिन किन्ही भी प्राचीन जैन मन्दिरों एव अन्य कृतियों को उन्पत्ति एवं निर्माण अज्ञात हो, उन्हें कोश सम्प्रति द्वारा निर्मित प्रतिपादित कर देते हैं। एवं ने अपने प्रविद्ध तम्य राजस्थान का इतिहास में उन्केश किया है, कि राजस्थान और मौराष्ट्र (काठियाला) में विदाने मी प्राचीन जैन मन्दिर है, उन सबके विषय में यह किवस्ती प्रचित्त है कि उनका निर्माण चन्द्रपुर्त मौर्य के बंदाज राजा सम्प्रति द्वारा कराया यथा था'। इससे सचाई चाहे हो या न हो, पर यह मुनिष्ठित रूप से कहा जा सकता है, कि सम्प्रति जैन पर्म का प्रवल समर्थक तथा सरक्षक था, और उनने बहुत-ते जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था।

कतिएय जैन यन्यों में अधोक के योत्र और कुनाल के पुत्र का नाम चन्नगुन्त किया गया है। पुष्पाध्य कथा के अनुनार कुनाल का पुत्र चन्नगुन्त या, वो कुनाल के बाद राजा नना। परिशिष्ट पर्व में अवाक, कुनाल जौर सम्प्रति की कथाएँ जिन्म प्रकार तथा जिन कम ते लिखी गई है, पुष्पाध्य कथा कोश्च में उद्यो क्या के बात है। किया के अवाक, कुनाल जौर चन्नगुन्त की कथाएँ उल्लिखित हैं। सम्मवत, सम्प्रति का एक नाम चन्नगुन्त भी मा, और उसे चन्नगुन्त किताय मी कहा जा सकता है। पुष्पाध्यक्ष कथा में इस नम्नगुन्त (कुनाल केपुन) के विषय में ही यह अनुभूति भी वर्षित है, कि उसने इसिल में जाकर अनमन झारा प्राण्याग किया था। पत्र सम्मवत, पुष्पाध्यक कथा का यह उल्लेख प्रमा पर आधारित है। इस सम्बन्ध में हम पिक्के एक अध्याय में विश्व कप से विवेचन कर चुके हैं।

र्जन प्रत्यों से सम्प्रति को कही पाटिनपुत्र का राजा कहा गया है', और कही अवस्ति देवा' या उच्चियनी' का। इससे सहज में यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये दोनों ही नगर उसके राज्य के अन्तर्गत ये, और उसकी राज्यानी के रूप में प्रयुक्त हुआ करते ये। ऐतिहासिक स्मिय ने यह कन्यना की है कि असोक की मृत्यु के पत्थात् मीर्य साम्राज्य दो

 <sup>&</sup>quot;सम्प्रति...पितासहबसराज्यो रचयात्राज्ञकुतः व्यीआर्थसुष्ट्रित्सवर्धनाज्ञात-जाति स्मृति:...जिनालयसपावकोटि...अकरोत् ।" कस्पनूत्र, सुवोधिनी टोका, पूत्र ६

<sup>7.</sup> Smith V. A. Early History of India p. 202

३. टाड--राजस्थान, प्रथम भाग, यू. ७२१-२३

४. पुज्याश्रद कथा---नामुराम प्रेमी द्वारा अनुदित ।

५. पाटलिपुत्र नगरकल्प (विविध तीर्थ कस्प)

६. सः सम्प्रतिनामा राजाबन्तीपतिः ' बृहत्करून सूत्र टीका (गाया-३२८३)

७. परिकाट वर्ष ११।२३

भागों में विमनत हो नया था। पूर्वी नाय को राजवानी पाटलिपुन नगरी थी, और परिचयी मात्र की उज्जयिनी नगरी। रक्षारण और सम्प्रति समकालीन राजा थे। रक्षारण पूर्वी मोमें साझाज्य का राजा था, जोने रक्षारी परिचयी मोमें साझाज्य को। नविंप रोजा सामाज्य के पतन-काल से (जब कि वह साझाज्य यो जागों में विमनत हो गया था।) कुल्मा करने पर यह कलना ज्यान्य जानकंक प्रमीत होती है, पर यह निरावार है। जैसा कि हम अमी उम्मी उन्मर जिल्हा के से प्रीत को पाटलिपुन का भी स्वामी कहा नया है, और उज्ययिनी का भी।

पौराणिक अनुभूति के अनुसार सम्प्रति का सासन-काल नी वर्ष था। वह २२३ ई० पू० में मगण के राजांतहासन पर आक्ड हुआ था, और नी वर्ष तक मौर्य साम्राज्य का सासन कर २१५ ई० पू० में उनकी मृत्यु हुई। उसके समय की कांई राजनीतिक घटना हमें जात नहीं है। सम्मवन, इस काल में मी मौर्य साम्राज्य का पतन बारी रहा। इसो समय के लगाम मारत पर यक्तों के आक्रमण पुन. प्रारम्म हो गये, और मौर्य राजा उनका प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे।

#### (५) यवन आक्रमणों का प्रारम्भ

निकन्दर की मृत्यु के परचात् उसके अन्यतम सेनापित सैन्युक्त ने सिकन्दर के एशियन प्रदेशों में कित प्रकार अपने स्वतन्त्र राज्य की स्वापना की थी, इसका उल्लेख पिछले एक ज्याय में किया जा चुका है, सैन्युक्त ने मारत्य पर जो आक्रमण किया या, जौर वन्त्रमून ने मारत्य पर की आक्रमण किया या, जौर वन्त्रमून ने स्वाप्त पर की स्वाप्त जो मृत्यु हुई, और उसका पुत्र एश्वियोक्त प्रमान सीरियन साम्राज्य का न्यामी बना। वह राजा विन्युसार का गम-कालीन था, और सीर्थ राजा के साम्राज्य का स्वामी बना। वह राजा विन्युसार का गम-कालीन था, और सीर्थ राजा के साम्राज्य का स्वाप्त स्वाप्त या, और सीर्थ राजा के साम्राज्य की मृत्यु हुई, और उसका पुत्र राज्य सिक्ता पुत्र राज्य राज्य प्रकार पुत्र राज्य राज्य की सीर्थ साम्राज्य की सीर्थ की सित्र क्रांग राजा व्यक्ति के बाद सैन्युक्त झारा स्वापित सीरियन साम्राज्य की सीर्थ ही, वेल ही एश्वियोक्त मिक्सो के बाद सैन्युक्त झारा स्वापित सीरियन साम्राज्य की सीर्थ ही, वेल ही एश्वियोक्त मिक्सो के बाद सैन्युक्त झारा स्वापित सीरियन साम्राज्य की सीर्थ हीने लगा वा, और अनेक प्रदेश उसकी क्षीनता से पुत्र होकर स्वतन्त्र होने कल सम्बे वे बैक्सिय (बावनी या बाहुलीक) ने सबसे पूर्व मीरिया के ज्ञासियत्य से पुत्रित प्राप्त की सी । वर्तमान नमय के क्षानाता राज्य के उत्तर के प्रदेश प्रविपत्र की सीर्थ से । उसके स्वीपत्र साम्राज्य की सीर्थ ही। वर्तमान नमय के क्षानात्व राज्य हुंच सीरिया के ज्ञासियत्व से स्वाप्त की सीर्य से । उसके दक्षिण तथा पूर्व में हिन्तू कुत्र वर्तमाल की सित्र हो।

<sup>?.</sup> Smith V.A. Ashoka p. 70

२. बायु पुराव ९९।३३४

उत्तर में आक्सस (वंक्ष) नदी की, और दक्षिण-पश्चिम में एरिया के प्रदेश की। प्राचीन समय के एरिया को आज कल का हीरात सचित करता है। सैल्यकस और चन्द्रगप्त में जो सन्धि हुई थी, उनके परिणामस्बद्धप एरिया, आक्रोंशिया, गृहोसिया और पैरोपनिसदी के प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे। बाशोक के शासन-काल तक ये प्रदेश मीयों की ही अधीनता में रहे। पर बैक्टिया सीरियन सामाज्य के अन्तर्गत था, और तीसरी सदी ई० पु० के मध्य तक वह इसी स्थिति मे रहा। बैक्टिया सीरियन साम्राज्य का एक प्रान्त था और उसका शासन करने के लिए सीरियन सम्राट की ओर से एक क्षत्रपकी नियक्ति की जाती थी। एण्टियोक्स द्वितीय विश्रोस के समय में बैक्टिया के क्षत्रप के पद पर डायोडोटस (दियोदोत) नियक्त था। सीरियन साम्राज्य की निर्वलता से लाम उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार वैकिट्या के स्वतन्त्र ग्रीक (यवन) राज्य की स्थापना हुई। वैक्टिया कव स्वतन्त्र हुआ, इस प्रवन पर ऐतिहासिको मे मतमेद है। पर प्राय यह माना जाता है, कि वैक्ट्या ने २५० ई० प० मे सीरियन मञ्जाद की अधीनता से मुक्ति पासी थी। बैक्टिया की आबादी में ग्रीक (सदन) लोगो का महत्त्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा और शासक-वर्ग के यवन होने के कारण ही वैक्टिया को भी यवन-राज्य कहा जाता है। बस्तत , सीरियन साम्राज्य की भी बही दशा थी, क्योंकि उसके अन्तर्गत विविध प्रदेशों की बहसंस्थक जनता भी यवन जाति की नहीं थी।

वैक्ट्रिया के परिचम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में पार्थिया का प्रदेश था, जिसके निवासी प्रीक (यवन) लोगो से सर्वया जिल्ल थे। सीरियन नाम्नाज्य की निवंत्रता से लाम उठा कर उन्होंने विद्राह कर दिया, और २४८ ई० दू० के लगमग स्वतन्त्र पार्थियन राज्य की काम उत्तर और तिरिदात नामक दो नाई थे। उन्होंने कीर-सीरे पार्थियन राज्य की सक्ति को बहुत बढ़ा लिया और शीष्ट्रा ही सम्पूर्ण ईरात उनकी क्योनता में आ गया।

बैल्ट्रिया और पाषिया की स्वतन्त्रता के कारण सीरियन साझाज्य की सक्ति बहुत कीण हो गई थी। २२३ ई० पू० में सीरिया के राजिसहासन पर एप्टियोक्त मुतीय (तैस्युक्त तृतीय को जान राजिस्या किया हो। आकड़ हुआ, और उसने अपने बस के छूटा भीरव के पुनरक्षार का प्रयत्न किया। पाषिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रयत्न किया। पाषिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सका। पाषियन राजा अरखक तृतीय को परास्त करने मे असफल हो कर एप्टियोक्त तृतीय ने उसके खाच सन्त्रि कर की, और पाषिया की और सं निविचन होकर उसने वैद्यान पर पुणिविमाल किया (२२१ ई० पू० के त्वामा)। इस सम्य वैद्या के राजिसहासन पर पुणिविमाल विराजनान वा, जो बड़ा चीर एवं शिवसाली राजिया था। दो वर्ष तक वह निरस्तर एप्टियोक्त से युक्क करता रहा, और

सीरियन सम्राट् उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहा। बन्त में विवश होकर एण्टि-योकस ने युविदिमास के साथ सन्यि कर ली, और इस सन्यि को स्थिर करने के लिये सपनी पुत्री का विवाह वैक्ट्रियन राजा के पुत्र बेमेट्रियस (विमित्र) के साथ कर दिया।

पार्विया और वैक्टिया के साथ सन्त्रि कर एक्टियोकसत्तीय ने मारत की ओर प्रस्थान किया। वह सिकन्दर द्वारा जीते गये मारतीय प्रदेशों को फिर से अपनी अधीनता में ले बाने के लिये उत्सक था। मारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर स्थित जो प्रदेश सैल्यकस द्वारा चन्द्रगृप्त को प्रदान कर दिये गये थे. एण्टियोक्स की दिष्ट मे वे सीरियन साम्राज्य के अंग थे। अतः स्वामाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी. कि उन्हें जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर ले। इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई०५० के लगभग भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक विवरणो से सचित होता है, कि एण्टियोकस ततीय हिन्दकश पर्वतमाला को पार कर काबल की घाटीमें प्रविष्ट हो गया. और वहाँका भारतीय राजा उसका मकावला नहीं कर सका। पोलिबिवस ने इस राजा का नाम सोफानसेनस ( Saphagasenus ) या मुमागसेन लिखा है, और उसके सम्बन्ध से ग्रीक लेखक के निम्नलिखित बाक्य उद्देशत करने के योग्य हैं--- "काकेशस को पार कर उस (एण्टियोकस ततीय) ने भारत में प्रवेश किया और सारतीयोके राजा बोफाससेलस के साथ अपनी संत्री फिर से स्थापित की। जसने सफागसेनस से और हाथी प्राप्त किये. जिनके कारण जसके डाश्चियों की संख्या १५० हो गई। यहाँ उसने अपनी सेना के लिये सब आवश्यक सामग्री भी प्राप्त की, और काइजिकस के एन्डोस्थनीय को यह कार्य सौपा कि राजा सफागसेनस से सब प्रतिज्ञात धन-सम्पत्ति प्राप्त कर उसे अपने देस पहुँचा दे।" ऐसा प्रतीत होता है, कि सुमागसेन ने एण्टियोकस तृतीय के सम्मुखअपने को असहाय अनुभव किया था, और यवन आकान्ता को धन-समित एव यदके सामन प्रदान कर उसके साथ मैत्री स्थापित रखने में ही अपना कल्पाण समझा था। पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, कि यह सफागसेनस या सुभागसेन था कीन ? इस सम्बन्ध मे ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की है। स्मित्र ने यह प्रतिपादित किया है, कि यह कोई स्थानीय शासक था, जो कि मौर्य साम्राज्यकी निर्वलता से लाम उठा कर स्वतन्त्र हो गया या, और जिसने कावल की बाटीमें अपना पश्यक एव स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर लिया था। पर अन्य ऐतिहासिकों को यह मत स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ। एक मत यह प्रतिपादित किया गया है. कि सभावसेन राजा शालिशक का ही विरुद्ध था। सम्प्रति के उत्तराधिकारी मौर्य राजा का नाम पुराणों में शालिशक लिखा गया है। २०६ ई० पू० के लगभग वही पाटलिपुत्र के राजमित्रासम् पर विशासमान हा। बीक लेखक पोलिबिबस ने सोफायसेनस को पारतीयों का राजा' कहा है। यह विशेषण किसी स्थानीय शासक या राजा के लिये प्रमक्त नही किया जा सकता था। ग्रीक लेखकों द्वारा कोई ऐसा राजा ही 'मारतीयों का राजा' कहा जा सकता था. जो कि चन्द्रमप्त मौर्य के समान मारत के बढ़े मान का आधिपति हो।' पर

<sup>?.</sup> Bhandarkar D. R. : A. Comprehensive History of India. II pp45-46

शालिशक और समायसेन को एक मानना भी यक्तिसंगत नही है। हमें जात है, कि अशोक की मृत्यु के पश्चात् ही मौर्य साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना प्रारम्त्र हो गया था। काश्मीर में अशोक के एक पुत्र जालौक ने अपना पृत्रकृ एवं स्वतन्त्र राज्य स्वापित कर लिया था। तिब्बती लेखक तारनाय के अनसार अशोक के बाद विगताशोक राजा बना, जो कि अशोक के पुत्र कुनाल का पुत्र था, और विगताशोक के बाद उसका पुत्र बीरसेन राजा बना। तार-नाथ ने बीरसेन को गान्धार का राजा भी लिखा है। सम्भव है, कि विगनाशोक दशरथ या सम्प्रति का ही विरुद हो, जो कि कुनाल के पुत्र वे। ऐसा प्रतीत होता है, कि दशरथ या सम्प्रति के शासन काल में मौर्य वशके कुमार वीरसेन ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य उमी प्रकार से स्थापित कर लिया था, जैसा कि कुछ समय पूर्व जालौक ने काश्मीर में किया था। दिव्याबदान में भी अलोक के बदाजों में वयनेन का उल्लेख किया है। यह अस-म्मव नहीं, कि ये बीरसेन और वषसेन एक ही व्यक्ति हो, और सूमागसेन इन्ही का उत्तरा-धिकारी हो। इन राजाओं के नाम के अन्त में 'सेन' शब्द आना इनके पारस्परिक सम्बन्ध का मुचक हो सकता है। पर मुमागसेन तथा बीरमेन के विषय में ये सब मत केवल कल्पना पर ही आधारित है। इनका कोई तर्कसगत या प्रामाणिक आधार नही है। पर यह मुनिष्चित रूप से कहा जा सकता है, कि यवनराज एण्टियोकस तृतीय ने २०६ ई० पू० के लगमग जब हिन्दूक्षाको पारकर मारत मेश्रवेश किया था, तो सिन्धु नदी के पश्चिम के प्रदेश सुभागसेन नामक एक राजा के शासन में थे। यह सुभागसेन एक शक्तिशाली राजा या, और एण्टियोकस ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लेने के बजाय यही उचित समझा था. कि इससे मैत्री सम्बन्ध को पन स्थापित कर लिया जाए। यह स्पष्ट है, कि सैल्यकम प्रथम के समान एण्टियोकस तनीय को भी बारत के आक्रमण में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी।

सम्मवत, यही समय था जब कि काश्मीर के राजा जालोक ने भी सबनो के भार-गीय आक्रमण को विफल बनाने में सहयांग किया था अशोक की मृत्यु २३८ है० पूर्ण हुं थी, और तभी जालोक ने काश्मीर में अपना स्वतन्त्र राज्य स्वापित किया था। सम्मव है, कि जालोक का शासनकाल पर्यान्त कथ से मुसीयें रहा हो। सैल्युक्स प्रमम् और एप्टियोक्स तृतीय के बीच के काल में किसी ग्रीक राजा ने मारत पर साक्रमण किया हों, सम्बा कोई निर्देश श्रीक विवरणों में नहीं मिलता। राजवर्राङ्गणी में जालोक श्रार स्लेच्छों के परास्त किये जाने का जो उल्लेख है, वह एप्टियोक्स तृतीय की सेनाओं के लिये हो सकता है, उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य श्रीक राजा के लिये नहीं। क्योंकि जालोक और सुभाषतेन दोनो मौर्य वश के थे, जतः यह सर्वथा सम्मव है कि उन्होंने परस्पर मिलकर एप्टियोक्सत तृतीय का सामना किया हो और यवनराज को इस बात के लिये विवस कर दिया ही कि वह इन भारतीय राजाओं से पुनः मैंभी-सम्बन्ध स्थापित

वैक्ट्रिया को जीत कर अपने अधीन करने में एण्टियोकस ततीय को मफलता प्राप्त नहीं हुई थी, यह इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। वैक्टिया का राजा युधिडिमास बहुत शक्तिशाली था. और उसके शासन-काल में मारत के पडोसी इस यवन राज्य ने बहुत उन्नति की । युविडिमास का पुत्र डेमेट्विस (दिमित्र) अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली था। उसने अपने राज्य के उत्कर्ष के लिये बहुत प्रयत्न किया, और इसीलिये मारत पर भी आक्रमण किया । उत्तर-पश्चिमी मारत के बढे माग पर अपना प्रमुच्य स्थापित करने मे उसने मफलता प्राप्त की। यवनराज डेमेटियस जो भारत के एक मार्ग में अपना ज्ञासन स्थापित कर सका, उसका कारण यही था कि सम्प्रति के बाद के मौर्य राजा और भी अधिक निर्वल थे। बैक्टिया के यवन राजाओं का बत्तान्त हमे प्रवानतया उनके मिक्को द्वारा ही जान होता है। इसी कारण उनके वाल एव शासन-क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। कब युथिडिमास की मन्य हुई, ऑर कब डेमेटियस वैक्टिया के राजिमहासन पर आरूढ हुआ, यह भी अत्यन्त विवादयम्त विषय है। सामान्यतया, यह माना जाता है, कि तीसरी सदी ई० प० का अन्त होने से पबंही डेमेटियस ने वैक्टिया का राज्य प्राप्त कर लिया था. यद्यपि ऐसे भी ऐतिहासिक हैं, जो इस यवन राजा का काल पहली नवी ई०पु० मे प्रतिपादित करते हैं। पर यह निविवाद है, कि वैक्टिया के उत्कर्ष का प्रधान श्रेय डेमेट्रियम को ही प्राप्त है। उसके राजगद्दी पर बैठने से पूर्व ही यथिडिमास ने हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर उस राज्य को आकान्त कर लिया था, जहाँ सूमावसेन का शासन था। हीरान, कन्यार, सीस्तान आदि में उसके मिक्के अच्छी बड़ी संस्था में उपलब्ध हुए हैं, जिसमे यह अनुमान किया जाना है कि ये सब प्रदेश यथिडिमास के शासन में आ गये थे। पर डेमेटियम ही वह यवन राजा था. जिसने कि मिन्च नदी को पार कर न केवल पजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपिनु भारत के मध्य देश में दूर तक प्रवेश कर माध्यमिका और साकेत को भी आकान्त किया। सम्मवत , यही हैमेटियस भारत पर आक्रमण करता हुआ पाटलिएव तक आ पहुँचा था. और कलिक्कराज खारवेल के कारण ही वह मागव साम्राज्य की राजवानी को जीत नहीं सका था। सिकन्दर के पञ्चात डेमेट्यिम पहला यवन राजा था, जिसने कि सिन्ध नदी को पार कर बाहीक (पजाब) देश को आकान्त किया। पर सिकन्दर व्यास (विपाशा) नदी से आगे नहीं बढ सका था। डेमेट्रियम पूर्व में बहुत दूर तक बढ़ता चला गया, और माकेत तथा पाटलिएत्र तक को आकान्त करने में समर्थं हुआ । डेमेटियम की इस असाधारण सफलना का प्रधान कारण यह था. कि इस समय मगव की सैन्य-जिंकत क्षीण हो चकी थी.और उसके मीर्य राजा अत्यन्त निर्वल थे। अशोक के परचात मौर्य माञ्चाज्य का द्वास प्रारम्म हो गया था, और तीसरी सदी ई० पूठ का अन्त होने के समय मौर्यवशी जो राजा (सम्प्रति के उत्तराधिकारी) पाटलिपुत्र के राजीसहासन पर आरूट थे, वे सर्वथा शक्तिहीन थे। सिकन्दर के जाकमण के समय मे मगध नन्द राजाओं के अधीन था, जिन्हें 'सर्वक्षत्रान्तकृत' और 'महासैन्य' कहा गया है। पर इम तुम के मागव राजा 'जवामिक' जीर 'वर्षवादी' कर के प्रशिद्ध के । साथ ही, इस काल में 
पञ्चाव के कह, मालब, लुक्क सद्द्य गयराज्यों का करत ही चुका वा । सिकारद को नारद 
में अधिक आगे नहीं वह सका वा, उसका एक प्रधान कारण ये नक्षराज्य ही वे, किन्हें अपनी 
में स्वतन्त्रता बहुत प्रिय थी और जिल्हें परास्त कर सकता सिकारद के लिये सुगान नहीं वा । 
केमें द्रियस का आक्रमण किस नीय राजा के शासन-काल में हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता, क्यों कि न तो वैविद्या के यवन राजाओं का तिथिकम सही बंग से निर्धारित 
ही सका है और न अशोक के उत्तराधिकारी मीय राजाओं का । केवल इतना ही मरोसे 
के साथ कहा जा सकता है, कि यह यवन आक्रमण सन्प्रति के किसी उत्तराधिकारी के 
शानन-काल में हुआ था।

सिकन्दर के समान डेमेटियम ने भी भारत में अनेक नगरियों की स्थापना की थी. जहाँ भारत के जीते हुए प्रदेशों को अधीन रखने के प्रयोजन से यदन मेनाओं को रखा गया था। ऐसी एक नगरी का उल्लेख पतञ्जलि के महाभाष्य में भी आया है, जिसे वहाँ 'दत्तामिति' लिखा गया है. और टीकाकार के अनसार जो थवनराज दत्तामित्र द्वारा मौबीर देश में स्थापित एक नगरी थी। दलामित्र डेमेटियस का ही संस्कृत रूपान्तर है, यह मुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्रीक लेखको ने डेमेटियस को 'भारत का राजा' लिला है, और इसमें सन्देह नहीं, कि वह मारत के उलर-परिचमी एवं पश्चिमी प्रदेशों पर अपना आविपत्य म्यापित करने में समर्थ हुआ था। पाज्यत्य ससार में हैमेटियम के मारत-विजय की स्मृति इतने सुदीर्च काल तक कायम रही, कि मध्यकालीन अग्रेज कवि वॉसर ने 'इन्द के राजा' (भारत के राजा) एमेटियम का वर्णन किया, जो निस्सन्देह बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ही था। आरत की प्राचीन ऐतिहासिक अनश्रतिमे सिकन्दर और मैन्यकम का कही उल्लेख नहीं मिलता। पर डेमेटियस का (दलामित्र के रूप मे) उल्लेख पातञ्जल महामाप्य के अतिरिक्त महाभारत में भी विश्वमान है। ' इस बैंक्ट्यिन राजा के बहत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी मारत के बिविध प्रदेशों से उपलब्ध हए हैं। ये प्राय चौदी और ताब के हैं। डेमेटियस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिनके एक और 'महराजस अपरिजितम देमेत्रियम' शब्द लरोब्टीमाया मे उत्कीर्ण है। इन सिक्को से इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता, कि इमेट्यिम भारत के एक मांग को अपने शासन में ले जाने में सफल हुआ था। गाग्यं सहिता के युगपूराण में 'धर्ममीत' नामक यवन राजा का उल्लेख मिलता है. जिसे जायसवालजी ने डेबेटियस या दिसित्र का कपान्तर प्रतिपादित किया है बद्यपि सब विद्वान उनके मत को स्वीकार नहीं करते। पर धर्ममीत डेमेट्रियस का रूपान्तर हो. यह सर्वधा महत्रक है।

१. महाभारत १।१३९।२३

धर्ममीततमा बृहा जनं मोध्यन्ति निर्मयाः ।
 यवना ज्ञापनिष्यन्ति (नव्येरम्) च पाविचाः ॥ युगपुराण (गार्थ्यं संहिता)

किस यवन राजा ने सिन्ध नदी को पार कर आरत के सध्य देश तक आक्रमण किये थे. इस सम्बन्ध में भी ऐतिहासिक एकमत नहीं हैं। प्राचीन श्रीक लेखकों के विवरणों में मी इस विषय पर ऐकसत्य नहीं पाया जाता । स्टेबो के विवरणों से सुचित होता है, कि ग्रीक आकात्नाओं द्वारा भारत में की गई विजयों का लाभ कक मिनान्डर नेप्राप्त किया था. और कछ विविद्यास के पत्र हेमेटियस ने । पर टोबस पोस्पिअस ने भारत-विजय का श्रेय अपोल्लोडोटस और मिनान्डर को प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि डेमेट्रियस के भारत पर आक्रमण मे मिनान्डर और अपोल्लोडोटस उसके सहयोगी थे। सम्भवत , इनकी स्थिति डेमेट्रियस के सेनापतियों की थीं। इस मत के प्रधान प्रतिपादक टार्न है। उनके अनसार मिनान्टर ने पत्राव और दिल्ली होते हुए भारत के मध्यदेश में प्रवेश किया था, और बह साकेत आदि को जीतता हुआ पाटलिएव तक चन्छा गया था। अपोल्लोडोटस ने दक्षिण की ओर प्रस्थान कर मिन्ध नदी के महाने तक के प्रदेशों की विजय की बी। पर ये दोनो डेमेटियम की अधीनता में ही कार्य कर रहे थे. यद्यपि बाद में इन्होंने स्वतन्त्र राजाओं की स्थिति प्राप्त कर ली भी। मिनान्डर और अपोल्लोडोटम के भी बहत-से सिक्के उत्तर-पश्चिमी और पश्चिम-दक्षिणी प्रदेशों में प्राप्त हुए हैं। मिन्गुन्डर की राजवानी शाकल (सियालकोट) नगरी थी। भारत के इस प्रदेश में शासन करते हुए वह बौद्ध-श्रमणों के सम्पक्त से आया. और स्थाविर नागसेन से जसने बोळ वर्ष की टीक्षा भी बहुण कर ही। बौळ पत्थों से उसे 'मिलिन्ट' लिखा गया है. और 'मिलिन्टपञ्चों' नामक पत्थ से उन प्रवनों के उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें राजा मिनान्डर या मिलिन्द ने अपने गरु से पछा था। मिनान्डर के अनेक सिक्को गर बीद धर्म के धर्मधक-प्रवर्तन का चिह्न 'धर्मचक' अकित है, और उसके नाम के साथ 'धूमिक' (धार्मिक) विशेषण दिया गया है। कतिपय अन्य सिक्को पर उसके नाम (जिसका रूप इन सिक्को पर 'मिनेन्द्र' है) के साथ महाराज और वाला लिखा गया है। 'महाराजस त्रातरस मेनन्द्रस' से अकित मिनान्डर के मिक्के उसके एक भारतीय राजा होने के पुष्ट प्रमाण है। बौद्ध धर्म के इतिहास में मिनान्डर का भी अन्यन्त महत्त्वपुर्ण स्थान है। उसके विषय में भी बौद्ध ग्रन्थों में यह लिखा गया है, कि उसकी मत्य के अनन्तर उसकी अस्थियों को मुरक्षित रखा गया था. और उसके राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों ने उन्हें परस्पर बाँट किया था । अपोल्लोडोटस के सिक्को पर भी 'महाराजस अपलदतस नातरस' शब्द अंकित है, और उसके सिक्के प्राय कान्यार के दक्षिण से लगा कर सिन्ध नदी के सहाने और महींच तक उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिकों का यह भी मत है कि मिनास्कर और अपोल्लोडोटोस-दोनो का सम्बन्ध हमेटियस के राजकल के साथ था. और उन दोनो ने हेमेटियस के अधीनस्य सेनापतियों की स्थिति से आरत के आक्रमण से हाथ बटाया था। पर बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण इन्होने मारत में अपने स्वतन्त्र एवं प्रथक राज्य स्थापित कर लिये।

यह परिस्थित वैक्ट्रिया में डेमेट्रियस के शासन के विरुद्ध कान्ति के रूप में थी। जिस समय डेमेट्रियस भारत-आकमण मे ब्यापुत वा, उसके युक्टीयस नामक एक सेनापति ने वैन्द्रिया के राजसिहासन पर जपना अविकार स्थापित कर लिखा। कािनय ऐतिहासिकों ने यह सित्यादित किया है, कि युक्टीवर सीिरिया के राजकुक के साथ सम्बद्ध मा और अपने कुल के उत्कर्ष की दृष्टि से ही उत्वर्ग वैन्द्रिया पर जपना सासन स्थापित किया था। जब बेमेट्रियस को बेन्द्रिया की कािन का उसायार सिला, तो उत्तर पुरुष्ट भारत से प्रस्थान कर दिया और युक्टीवर को अपदस्य करने का प्रयत्न किया। पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, और वैन्द्रिया युक्टीवर के ही हाथों में रहा। जिस समय बेमेट्रियस और युक्टीवर वे विन्यं में प्रयान कर ती प्राप्त को अपना कर की

मिकन्दर और सैन्युकम भारत की विजय के मध्यन्य में जो कार्य नहीं कर सके थे, हैं मेंद्रियम और उसके सहसोगी उसे मध्यक करने से समये हुए। हैं मेद्रियस के आक्रमण का यह पिन्णास हुआ, कि पिरुम-रिक्षणी और उत्तर-परिचमी सारत यक्तों के आधिपस में चन्ना गया। सारत के इन यक्त राजाओं का चुनान हमें प्रधानतया उनके निक्की हारा ही जात होता है। इसी कारण उनके कान्त तथा शामन-धेन आदि के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। प्राचीन मारतीय इतिहास की कोई भी दो धुन्तके ऐसी नहीं मिल नकती, जिनसे इन राजाओं का चुनान्त एक ही उस से निक्का गया हो। इसने उन यक्त राजाओं का उन्हें की स्वस्त के इस कारण किया है, बर्धों कि ये सोर्य वस के अनिस राजाओं के समकालीन से, यद्यों सम ऐतिहासिक इस बात पर भी सहसत नहीं है। इसने यहाँ देनेद्रियम मिलान्डर, अपोल्लो-डोटम और युक्टीडस का उल्लेख जिस इस के ब्रिया है, आवक्त के अनेक ऐतिहासिकों ने

प्राचीन भारतीय माहित्य में 'दत्तामिय' नाम में राजा हे मेट्टियम का और मिलिन्द नाम में समाज्य का उन्लेख है. यह उत्तर लिखा जा चुका है। कुछ विद्वानों ने यह कन्यना की है. कि अपोल्लोडोटम की स्मृति सी महासारन में उल्लिखन यवनराय 'आपने के रूप में मिलक्काल तक विद्यामान रही। यीक आपाने अपोल्लोडोटस के कहते है, और सक्कृत में 'सम' जादित्य का ही अन्वतम नाम है। इन प्रकार अगदत्त अपोल्लोडोटस का सस्कृत अनुवाद है। यहामारन अब जिन रूप में प्राप्त है। वह इस्त्री मन्द्र ने प्राप्त के साह स्वाप्त के स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कर पर में इन यवन राजाओं को स्वाप्त हरीसत हों, गो इसमें आज्यां की कोई बात नहीं।

प्रवर्तों के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश शाबीन भारतीय साहित्य में विद्यासन है। महाभाष्य में आवार्य पतन्त्रज्ञिल ने 'अन्यन् यवन साकेतम्, अरुणत् यवन माध्यमिकाम्' लिख कर लक्ष न्कार के प्रयोग 'अव्यन्त' (आक्रांत किया) के अभिग्रय को स्पष्ट किया है। लक्ष नक्कारका प्रयोग उस दगा में किया जाता है, जबकि मृतकाल को घटना प्रयोगता के अपने जीवन काल में हुई हो। रामचन्द्र राजा हुए थे, इस अर्थ में लक्ष का प्रयोग (अमवन्) नहीं किया जायग, इसके लिखे 'जमूब' प्रयुक्त होगा, क्योंकि राजा रामचन्द्र हमारे बीबन-काल में न होकर बहुत प्राचीन सबय से हुए थे। पर चीन का मारत पर आक्रमण (१९६ र हैं) इसारे बीबन-काल में हुआ, इसके लिये जह ककार के पुतकाल का प्रमोग किया वायगा। मबन राजा ने साकेत जीर माध्यमिका को पतञ्ज्वाल के की वीच-काल में बाकोत किया ने माध्यमिका को पतञ्ज्वाल कुछ करता किया ने माध्यमिका के साकता किया वा—कत इसके लिये उन्होंने लड़ ककार (अरुपत्) का प्रमोव किया है। पतञ्ज्वाल खुपबारी राजा पुष्पिन के समकालीन से, अत यसनराज का यह आक्रमण मीये वंश के अनितार राजाओं के ही शामन-काल में हुआ था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

पीराणिक अनुभृति में मारत के इन बवन राजाओं का वर्णन करते हुए मह कहा गया है, कि ये बवन राजा मूर्वामिषिक्त (विनक्त विषिध्यक राज्यामिषक हुआ हो) नहीं होंगे। यूल (तम्ब) के दोष के कारण ये दुराजार (वृद्दे आचार वाले) होंगे, और न केवल निजयों तथा बालकों का बच करने वाले होंगे, अधितु साथ ही रस्कर की एक इसे राज वय करेंगे। निस्मन्देह, पौराणिक अनुभृति में जिन ववन राजाओं का उल्लेख है, वैक्टिया के राजकुल से सम्बन्ध रलनेवाला वहीं राजा थे, जिनका उल्लेख कैंपर

नामीं महिता के अन्तर्यंत युगपुराण से यवनों के इन आक्रमणों का अधिक स्पष्ट उल्लेख मिलना है। बहाँ लिखा है. कि 'हंग्टिबिकाच' (बुट्ट एव प्राक्रमों) यवन पाञ्चाल और माकेत को आक्रात्त करते हुए कुमुसच्छ (पटिलुक्त) पहुँच आयें। उन यवनों) के गुपपुर (पाटिलुक्त) पहुँच आयें। उन यवनों) के गुपपुर (पाटिलुक्त) पहुँच जाने पर सबंव (क्ता) कर्दम (बूत का कीचक्र) फील जायगा, और नव विषय (प्रान्त) अमंदिष्य कर से आकुल (अव्यवस्थित दशा से) हो जायेंग। 'युगपुराण के इन स्लोकों से यवनों के एक ऐसे आक्रमण की स्मृति सुरक्षित है, जिनमें कि ये विदेशी आक्रमण के इत स्लोकत के सावन्य से सहुत दूर तक आपे बढ़ आये थे, और मधुरा, पाञ्चाल तथा साकेत को आक्रमण करते हुए पाटिलुक्त तक पहुँच पये थे। यह स्पाट है। कि युगपुराण का यह वर्षन सिकन्दर अववा सैन्युक्त के आक्रमणों के सम्बन्ध मंत्रही है। यह हेमेंदियन से आक्रमण का ही निर्मेश करता है। इसी यवन राजा की

भविष्यत्सीह यवना वर्षतः कामतोऽर्वतः । नैव मूर्वाजिविक्तात्ते अविष्यन्ति नराविषाः ॥ युगवोजबुराचारा अविष्यन्ति नृपास्तु ते । स्त्रीणां वालवजेनैव हत्या चैव परस्परम्॥'

 <sup>&#</sup>x27;ततः साकेतमाकस्य परूचालान् मधुरा तचा । यदमाः बुध्दविकात्ताः प्राप्त्यन्ति कुषुमध्वकम् ॥ ततः वृष्यपुरे प्राप्ते कर्वमे प्रचिते हिते । अकुलाः विवयाः सर्वे नविष्यन्ति न संशयः ॥ सुगपुराण

धीक लेखकों ने 'मारत का राजा' कहा है, और इसी के जारत आक्रमण में मिनान्डर और अपोल्लोडोटस भी उसके सहयोगी थे।

पर ये यवन देर तक भारत के सम्पदेश में नहीं टिक सके। युग पुराण के अनुसार 'युड पुंचर' (स्वकर रूप से सबसत होकर युड करनेवाल) यवन मध्य देश में ठहरेंगे नहीं। इसमें संबद नहीं, कि उनमें संस्वर के युड आरमा हो। आयंगे, और अपने सम्पर से छाउ हुआ यह युड अयंगत भोर तथा दु सम्पर होगा।' हमें जात है, कि वैक्ट्रिया में युक्तीहरू नामक नेनापर्ति द्वारा अपने को स्वतन्त्र भोषित कर देने के परिणासस्वरूप डेमेट्टिय को भारत से वापस लीट बाने के लिये विवश होना पढ़ा था, और इसी कारण यवन नोंग भारत के मध्य देश में देर तक नहीं टिक तके थे। बाद में विविध यवन राजाओं तथा तेना-पित्यों में भोर युड होते रहे, यह जो ऐतिहासिक तथा है। नार्यी सहिता के युगपुराण में वैक्ट्रियन श्रीको से इरिवहास के साथ सम्बन्ध रखने वाली इन्हों बटनाओं की ओर निवंध

यबनों के आक्रमण के कारण मारत की राजनीतिक एवं मैनिक शिक्त बहुत निर्वेत हो गई थी, और इसके परिणाय-स्वरूप इस देख में कोई शिक्तशामी केन्द्रीय शामन नहीं रह गया था। युगपुराण में लिखा है, कि काल के देख से यबनों की शिक्त छोता गर्रे, तो यहीं तात राजा राज्य करने लखें। ये मात राजा कौन-से थे, और इनका शासन कहां-कहाँ था, यह हमें बात नहीं है। पर इममें तन्त्रेह नहीं कि देमेट्रियम के आक्रमण के परवात वाहे बनन लोग मारत के मध्य देख में न टिक सके हो, और उनकी शिक्त खोला भी भी स्थीन हो गई हो, पर मारत के मध्य देख में न टिक सके हो, और उनकी शिक्त खोला भी भी

नीसरी सदी ई० पू० के अन्तिम और दूसरी सदी ई० पू० के प्रारम्भिक वर्षों में भारत पर यबनों के जो आक्रमण हुए, उनके सम्बन्ध में यही निर्देश हमें बिविय साधनों डारा प्रान्त होते हैं। मीमें बद्य के पनन काल के साथ इनका चनिष्ट सम्बन्ध है।

# (६) कलिङ्गराज खारवेल

बैक्ट्रिया के यबन राजा डेमेट्टियम के समान कलिङ्कों के राजा लारवेल का भी भीयों नाझाज्य के पनन के काल के साथ पनिष्ट सम्बन्ध है। राजा अशोक के पश्चात् जब मौयों की शक्ति क्षीण होने लगी, और मागभ साझाज्य के मुदूरवर्सी प्रदेश भीयों की

- 'मध्यदेशे न स्थास्थितः यवना युद्धपुर्वदाः ।
  तेवामन्योन्यसंभाषाः (संप्रामाः) अविष्यितः न संसयः ॥
  आत्मवकोत्यतं योरं युद्धं परमदास्थम् ।'

   'ततो यगवकालेवां यवनानां परिकावे ।
- २. 'ततो युगवज्ञालंबा यवनामां परिकाये । संकेते (?) सप्त राजानो जविद्यमित न संज्ञयः ॥'

अधीनता से मक्त होने रूगे. तो कलिक ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली. यह इसी अध्याम में ऊपर लिखा जा चुका है। कलिक्क की स्वतन्त्रता का परिचय हमें हाथीगुम्का के घिला-लेख से मिलता है, जिसे राजा सारबेल ने उत्कीर्ण कराया था। इस लेख मे जहाँ राजा लारबेल के बीर कृत्यों का बर्णन है, वहाँ साथ ही उसके पुर्ववर्ती कलिन्क राजाओं का मी उल्लेख है। प्राचीन भारतीय इतिहास के परिज्ञान के लिये इस लेख का बहुत महत्त्व है, पर कठिनाई यह है कि इस लेख के अनेक पाठों के सम्बन्ध में पूरातस्ववेताओं में गम्मीर मतभेद विद्यमान है। इसी कारण खारवेल के काल के विवय में भी ऐतिहासिको में ऐकमत्य नहीं हो सका है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है, कि सारवेल शुङ्गवंशी राजा पूरविनत का समकालीन था। पूर्व्यामत ने भौग्वंश के राजा बृहदय को मारकर पाटलिएन के राजींसहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था. और उसका काल १८४-१४० ई० पू० माना जाता है। खारबेल को पूज्यमित्र का समकालीन मानने का मुख्य कारण यह था, कि हाथीगम्फा लेल मे उस द्वारा की गई विजयों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि उस (खारबेल) ने अपने शासन के बारहवें वर्ष मे मनघ के राजा बहसति-मित्र (बहस्पतिमित्र) को अपने पैरो पर गिरने के लिये विवश किया. और राजा नन्द कलिकु में महाबीर स्वामी की जो जिनमति पाटलियुत्र ले गया था, उसे फिर कलिकु वापस ले आया। हाबीगुरफा लेख के बहसतिमित्र को जायसवाल जी ने पूष्पमित्र के साथ मिलाया. और यह प्रतिपादित किया, कि क्योंकि बहस्पति (बहसति) पूज्य नक्षत्र का नक्षत्राधिप माना जाता है, जत बहुमतिमित्र (बृहुस्पतिमित्र) को पुज्यमित्र का पर्यायवाची समझा जा मकता है। लारवेल ने मगध के जिस राजा बृहस्पतिमित्र को परास्त करने का उल्लेख किया है, वह शक्कवशी राजा पृथ्यमित्र ही था।

हाथीगुम्का लेख में ही 'पाय मुग्यि काल' का भी उल्लेख आया है, और इस मीर्थ काल या मीर्थ सबत् के १६५ वे वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण है। ' पुराणों के अनुसार मीर्थ वंश ने १३७ वर्ष तक शासन किया था। यदि चन्द्रगुप्त को राज्यप्राप्ति से मीर्थ संवर्ष का प्रार्ट्य माना बाए, तो पुष्पांत्र मुद्ध १६८ मीर्थ संवर्ष, ते पाटलिपुत्र के राज्यसिक्षाका पर आवड हुआ, और क्योंकि पुराणों में उतका शासनकाल ३६ वर्ष लिखा गया है, अत- उनमें १७४ मीर्थ संवर्ष तक राज्य किया। सार्वक के हाबीगुम्का लेख में १६५ मुरियकाल (मीर्थ संवर्त) का उल्लिख होना इम बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शुक्लवशी पुष्पिनत्र और किन्द्रमुद्ध बारियेल सार्वकालीन वे।

श्री जायसवाल और स्टेन कोनो द्वारा यही मन प्रतिपादित किया गया है। वे सारवेल का काल दूसरी सदी ई० पू० के पूर्वार्ज में मानते हैं। पर श्री राय चौचरी का मत है, कि

 <sup>&#</sup>x27;मृरियकालं बोडिनं कोविंठ सगस निकंतरियं उपायावाति ।' इसी का अन्य पाठ वह स्वीकृत किया गया है—'सरिय कास वो डिमं च चोयिठ अंगं सतिकं तुरियं उपाययित ।'

श्री रायबोधरी ने राजासारवेल का काल जो २५ ई० पू० के लगमग में प्रतिपादित किया है, उसका कारण हाथीग्रभ्का लेख में नन्दराज के पञ्चात की एक कालावधि का उल्लेख है। हाथीग्रफा लेख के अन मार खारवेल ने अपने शामन के पाँचवे वर्ष में तनसाल से नहर के पानी को अपनी नगरी मे प्रविष्ट कराया। ' यह नहर नन्दराज के ममय में 'तिवस-सत' कालाबधि तक प्रयक्त नहीं हुई थी। 'तिबममत' का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में भी पुरातत्त्ववेताओं में मतभेद हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, १०३ या ३००। श्री राय-बीधरी ने २०० को स्वीकार्य माना है। उनका कथन है, कि सदि 'तिबससत' का अर्थ १०३ माना जाए, तो लारकेल का राज्यारोहण काल नन्द के ९८ वर्ष बाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि तनस्लि की नहर को अपनी राजधानी में मिलान की घटना खारबेल के राज्य प्राप्त करने के पाँच बर्ष बाद हुई थी। नन्द का बिनाश कर जब चन्द्रगुप्त ने मीर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसके ८५ वें वर्ष मे राजा अशोक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि चन्द्रम्पन ने २४ वर्ष राज्य किया, बिन्दुमार ने २५ वर्ष और अशोक ने ३६ वर्ष। स्वारवेल से पहले कलिङ्क के दो स्वतन्त्र राजा हा चुके थे, अत अधोक की मृत्यु और लाखेल के राज्यारोहण के बीच में केवल १३ या १४ वर्षों की अवधि कभी स्वीकार्य नहीं मानी जा मकती। कलि इ को अशोक ने जीत कर अपने अधीन किया था। उसके झासन काल मे वह अवस्य ही मौर्य माम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। इस दणा मे कलिन्क्र की स्वतन्त्रता प्राप्ति का समय यदि अशोक की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् भी मान लिया जाए, तो भी १३

 पञ्चमे च वानी वले नम्बराज तिबससत ओखाटितं तनसुतिय बाटापनादीम् नगरं पचेसपति ।' वर्ष के स्वल्प काल में दो राजाओं की कालाविष स्वीकृत नहीं की वा सकती। अतः उनित यही है, कि 'तिवससत' का अर्ष ३०० लिया जाए, और सारवेल का समय राजा नन्द के ३०० वर्ष के लगमग बाद माना जाए।

पर हाचीगुम्फा लेख मे जिस नन्दराज का उल्लेख है, वह पाटलिपुत्र का (चन्द्रगुप्त मौर्य का पूववंतीं) राजा नन्द है, या कलिङ्क का कोई प्राचीन स्थानीय राजा—यह बात भी विवादगस्त है। साथ ही, 'तिवससत' का अभिप्राय १०३ होना ही अधिक सगत एवं युनितयुनत है। यदि हाथोगुम्फा लेख का नन्दराज पाटलिपुत्र का नन्द ही हो, तो भी उसके १०३ वर्ष पश्चात् लारवेल की सत्ता स्वीकार करने मे कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। अशोक की मत्य नन्द के ८५ वर्ष पश्चात हुई थी। इसी समय से मौर्य साम्राज्य का ह्यास एवं पतन प्रारम्भ हो गया था। अशोक की मृत्यु के तत्काल बाद ही कलि क्रू सदश नया जीता हुआ राज्य स्वतन्त्र हो गया था, यह सर्वथा स्पष्ट है। यह भी सम्मव है, कि अशोक के शासन काल के अन्तिम वर्षों में ही ऐर (ऐल) वशी वैत्र राज की आधीनता में कलिक्क ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हो। खारवेल चैत्रराज की तीमरी पीढ़ी में हुआ था। यदि कलिङ्क की स्वतन्त्रता के समय चैत्रराज बढ़ हो, तो उसके १३ या १४ वर्ष पश्चात खारवेल का कित्र के राजीसहासन पर आरूढ होना नवंदा सम्मव हो नकता है। यदि 'तिबससत' का अर्थ १०३ स्वीकार किया जाए, तो खारवेल उस समय कलिक का अधिपति बना था. जबिक कुनाल के पञ्चात राजा बन्धुपालित मगध के राजिसहासन पर विराजमान था. और उसके शासनकाल की भी समाप्ति होने वाली थी। अशोक के बाद कुनाल ने ८ वर्ष, बन्वपालित ने ८ वर्ष और फिर सम्प्रति ने ९ वर्ष तक राज्य किया था। इस प्रकार अशोक की मृत्यु और सम्प्रति की मृत्यु के बीच मे केवल २४ सा२५ वर्षका अन्तर था। अब यदि ब्बारवेल का राजिमहासनारूढ होने का समय नन्द से १०३-४ = ९९ वर्ष पश्चात माना जाए. तो लारवेल अशोक के १४ वर्ष बाद राजा बना। उसने अपने शासन के बारहवें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, कि मगध पर यह आक्रमण अशोक की मत्य के १४ 🕂 १२ -- २६ वर्ष पश्चात हुआ था, जबकि राजा सम्प्रति की मृत्यु हो चुकी थी, और उसका पुत्र शालिशुक पाटलिपुत्र के राजसिहासन पर आरूढ हुआ था। गार्गी संहिता के युग पुराण द्वारा ज्ञात होता है, कि यह शालिशुक दुष्टात्मा, धर्मवादी और अवार्मिक था, और देश का मर्दन करने वाला था। शालिखुक के इतिहास पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरण मे प्रकाश डालेंगे। राजा सम्प्रति जैन वर्म का अनयायी एव सरक्षक था, और कलि क्लराज लारवेल भी जैन था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सम्प्रति का पुत्र शालिश्क धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं रखता था, पर धर्म का ढोग अवस्य करता था। हैं से ब्यक्ति के मग्रध का राजा बनने पर यदि खारबेल ने उस पर आक्रमण कर अपने सम्मख सिर नवाने को उसे विवश किया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

हाथी गुम्फा शिलालेख मे राजा खारबेल द्वारा यक्तराज विमित (डेमेट्रियमस) के आक-मण का भी उल्लेख है। वहाँ लिखा है, कि खारबेल ने गोरक्षमिरि को तोड कर राजगृह को

घेर दबाया। इन कर्मों के अपदान (अवदान या वीरकथा) के संताद से यवनराज दिमित जबरायी सेना और वाहनों को कठिनता से बचाकर मधुरा को साग गया । हाथीगुम्फा लेख के अनुसार खारवेल ने अपने शासन के आठवें वर्ष में गोरखगिरि पर आक्रमण किया था, और राजगृह को भी आकान्त कर किया या। यदि लारवेलका राजगृह पर आक्रमण उसके शासन के आठवें वर्ष मे हुआ हो, तो इसी प्रकरण मे ऊपर निर्दिष्ट तिथिकम के अनुसार यह आक्रमण राजा सम्प्रति के समय में होना चाहिये। पर इस प्रसग में वह बात ध्यान देने योग्य है, कि मौर्य वश के राजाओं का न शासन-काल मुनिश्चित रूप से निर्धारित हो सका है, और न उनका पूर्वापर कम । अनेक ऐतिहासिक अशोक की मृत्यु का समय२२८ई० पूर्व में न मान कर २३२ ईर्प्यू में प्रतिपादित करते हैं, और कितने ही विद्वान अशोक का उत्तराधिकारी कुनाल को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात् दशरम (बन्युपालित) ही मौर्य साझाज्य का अधिपति बना था। इन दशा में सम्प्रति की मृत्यु का काल कुछ वर्ष पहले चला जाता है, और खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण किये जाने का समय वह बन जाता है, जबकि सन्प्रति के बाद शालिशुक मौर्य साम्राज्य का स्वामी बन गया था। पिछले प्रकरण मे हम यह प्रतिपादित कर चुके है, कि बैक्ट्रिया के यवनराज डेमेट्सिन ने भारत के मध्य देश पर उस समय आक्रमण किया था. जब कि मीर्य वद्य की यक्ति कीण हो गई थी। यदि लारवेल के इस दावे को सत्य माना आए, कि यवन-राज विमित या डेमेटियस कलि कराज के बीर कृत्यों की गांवा को सुनकर घडरा गया था और इसी कारण अपनी सेना को साथ लेकर मध्य देश से मथुरा की ओर चला गया था. तो यह मी स्वीकार करना होगा, कि डैमेट्यिस जो मगघ अथवा मध्यदेश में नहीं टिक मका, उसका प्रधान कारण कलिङ्क राज खारवेल की सैन्य शक्ति ही थी। मगध के निर्बल मौर्यवद्यी राजा तो यवन आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा कर सकते मे असमर्थ रहे थे, पर कलिज्जराज सारवेल की शक्ति के सम्मुख डेमेट्यिस ने अपने को असहाय अनुसव किया था, और वह पश्चिम की ओर चले जाने को विवश हजा था।

लारबेल के काल का निर्धारण करते हुए कितपय अन्य बातो को भी दृष्टि मे रखा आता है। उसके हाथीयुग्का शिलालेख मे उत्तर बारत पर किये गये तीन आक्रमणों का उत्तलेख है। एक आक्रमण मे सारबेल ने मोरखिगिर (बराबर बहाड़ी) को आक्रमण कर राजवृह को मे रिल्या था। एक अन्य आक्रमण में उसने यवनराज दिशित्र को परिचय की और प्रकेश दिया था। ये कि उत्तले में निर्माण में उसने मनवराज में प्रकेश में परिचय की और प्रकेश दिया था। अपने पर्दाय पर प्रकेश दिया था। ये बरनाएँ सुक्रमणी पुष्पिम के समय मे दुई, यह स्वीकार कर सकना मनमब नही है। गुष्पित्र के समय मे समय के नवजीवन और नई स्वीक्त का

 <sup>&</sup>quot;वातापविता राजमहं उपपीडायवित एतिना च कम्बायदान संनावेन संबद्धततेन बाहुनी विपर्नवित् वसूरा अपवातो यक्तराखितिकत संक्रात ।"

सञ्चार हो गया था, और इस शुक्रु गंधी राजा ने दो बार जरवरोध यक्ष का भी अनुष्ठात किया था। इस स्थिति में यह कैसे आता जा सकता है, कि आरवेश ने पुध्यमित को अपने सम्मूक्ष स्वरूपने के लिये विषय किया हो। यथिक हाथीपुरूपा शिक्षालेख में यवनराज दिसार का उल्लेख है, और सध्यदेश पर धवनों के आक्रमण पुध्यमित्र से हुक समय पूर्व हो चुके थे, अत. खारवेल का समय भी पुष्यमित्र द्वारा मागव राज्य की प्रास्ति और मौर्य वंश के अन्त से कुछ वर्ष पहले ही निर्धारित करना होगा। हाथीपुरूप शिक्षालेख की लिपि और गाया आर्थिक से आयार पर भी यह कहा जा सकता है, कि यह लेख अशोक के समय से अधिक पीट का गती है।

## (७) राजा समप्रति के उत्तराधिकारी

पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार राजा सम्प्रति के पश्चात् मौर्यं बद्ध के चार राजा हए. जिनके नाम कमशः शालिश्क, देववर्मा, शतबनुष् (शतबन्दा) और बृहद्रथ थे। प्राणी में इनके शासन के वर्ष कमज १३, ७. ८ और ७ लिखे गये हैं। चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अञ्चोक के जो शासन वर्ष प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, उनका सर्वयोग ८५ वर्ष है। इसी प्रकार अजोक के उलगधिकारी कुनाल, दणरथ (दन्धपालिल) और सम्प्रति के शासन-कालों का जोड़ २५ वर्ष होता है। अब यदि सम्प्रति के चारो उत्तराधिकारियों ने कल मिलाकर ३५ वर्ष राज्य किया, तो मौर्य वज्ञ का कुल ज्ञासन-काल ८५ 🕂 २५ 🕂 ३५ 🚉 १४५ वर्ष हो जाता है, जबकि सब पुराण इस बात पर सहसत है, कि मौयंबश का शासन १३७ वर्षों तक रहा। इस प्रकार ८ वर्षों का अन्तर पड जाता है, जिसकी ब्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यदि किसी राजा ने ७ वर्ष ३ मास तक राज्य किया हो, तो मुविधा के लिये उसका शामन-काल ८ वर्ष लिख दिया जाना सर्वधा स्वामाविक है। इस प्रकार मीर्य वदा के दस राजाओं के सासन-वर्षों का उल्लेख करने हुए ५ या ६ वर्षों का अन्तर पड जाना असम्मव नहीं है। पूराणों में कही-कही राजाओं के सासन-वर्षों में मेद भी पामा जाता है। उदाहरणार्थ, मत्स्य पुराण की एक प्रति मे राजा शतवन्वा का शासन-काल ६ वर्ष लिखा गमा है, '८ वर्ष नहीं। इस प्रकार ८ वर्षों का जो अन्तर ऊपर निदिष्ट है, उसका समाधान कर सकना कठिन नहीं है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यद्यपि सब पुराणों में मौर्य कश के शासन का काल १३७ वर्ष लिखा गया है, पर इस वस में कुल कितने राजा हए, इस प्रश्न पर पौराणिक अनुभूति में भेद पाया जाता है। बायु और ब्रह्माण्ड पुराणों मे मौर्य बन के राजाओ की सख्या ९ दी गई है, और मत्स्य-पुराण में १०। हमने यहाँ इस वक्ष के दस राजाओं के नाम दिये हैं—चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कृताल, दशरथ (बन्ध्पालित), सम्प्रति, शालिश्क, देववर्मा, शतधनय और

१. 'सविता शतधन्या च तस्य पुत्रस्तु वट् समाः।'

बृह्दस्य। ब्रह्माच्य पुराण ने जो ९ मीर्थ राजा निनाये गये हैं, उनमें शालिशुक का नाम नहीं है। पर इस राजा की सत्ता नाशीं तहिता से भी सूचित होगी है। सम्मदतः, यहीं मत पुनितस्तत है कि मीर्थ वंस के कुछ राजाओं की संस्था १० थीं, और उनके स्थितत्तत सासन-वर्षी का जोड़ जो १२७ वर्षों से कुछ अधिक बनता है, उनका कारण अधिटत वर्ष को पूर्ण वर्ष मिन कर उल्लिखित कर देना ही है।

राजा सम्प्रति के परवात् उमका पुत्र शालिक्षुक पाटलिपुत्र के राजमिहासन पर आरूड हुआ। मौसे बंग के इतिहास में इस राजा का सासन-काल अज्यत्त महत्व का है। पिछले दो प्रकरणों में जो विवेचन हमने किया है, उसके अनुसार पवनराज दियिन या आक्रमण इसी के समय में हुजा था, और कलिङ्काराज खारके ने भी इसी के समय में तीन जार मन्य एवं उत्तराप्त्र को आकान्त किया था। यह भी सम्मव है, कि इसी के सामन-काल की राजनीतिक अव्यवस्था में लगम उठा कर कारसीर का मोर्थ बंधी राज्य जालीक मो मध्य-वेश को आकान्त करता हुआ काव्यकुळ नक बढ आया हो। राजनरिक्षणों में जालीक की विवयों का जो उल्लेख है, उत्तरकों हम इसी अध्याय में उत्तर निरिष्ट कर चर्च है।

१. 'स क्येष्ठ भ्रातरं साधुं केतेति (? हत्वा वि ?) प्रचितं गुणैः।'

 <sup>&#</sup>x27;ऋतुक्षा कर्म सुतः शाक्तिस्को निवयितः । स राजा कर्मसूतो बुद्धात्मा प्रियविषहः । स्वराध्द्रमदेवे धोरं धर्मवादी द्वाधानिकः॥'

स्वरूप स्पष्ट रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। युग पूराण ने यह भी सुचित किया है कि इस 'मोहात्मा' (मुर्ख या मुद्र) ने धर्म की विजय को न्यापित किया।" 'विजय नाम धार्मिकम' शब्द ब्याङ्क के साथ लिले गये हैं। राजा अशोक ने धर्म विजय की जिस नीति का मुत्रपात किया था, उसका दूरुपयोग भी किया जा सकता था। कोई दुण्टात्मा, अधार्मिक, धर्मवादी एव मोहात्मा राजा वर्मविजय की नीति की आह में मनमानी भी कर सकता था. और उसमें जनता का हित व कल्याण सम्पादित न होकर उसका अनर्थ हो सकता था. इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नही है। शालिशुक ऐमा ही राजा था। यही कारण है, कि उसके शामन-काल में मौर्य माम्राज्य का बहत अहित हुआ। वैसे तो अशोक के बाद ही मौयों की गक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी, और कलिक्क तथा आन्ध्र सदृश प्रदेश उनकी अधीनता में मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये थे, पर जालिज्ञक के समय में मागध साम्राज्य के विषटन की प्रक्रिया और भी अधिक तीब हो गई। यही समय था, जबकि यवनराज डेमे-टियम और उसके सेनापतियो (मिनान्डर तथा अपोल्लोडोटम) ने मारन पर आक्रमण किये, और वे पजाब, बज, माध्यमिका, मध्या, पाञ्चाल और साकेत को आकान्त करते हए पाटलिएन तक आ पहेंचे। यदि कलि क्रेराज खारबेल उनका प्रतिरोध करने के लिये उत्तरापथ की ओर अग्रसर न होता, और बैक्ट्रिया में युचिडिमास डेमेटियस के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा न लडा कर देता, तो मारत के मध्यदेश की इन यदन आकान्ताओ द्वारा कैसी दर्देशा की जाती, इसकी कल्पना सहज मे की जा सकती है। यद्यपि यवन लोग मध्यदेश मे देर तक नहीं टिक सके, पर इसका श्रेय शान्त्रिश्क को किसी भी दक्षा में दे सकना सम्भव नहीं है। यवनों के प्रतिरोध में अपने को असमर्थ पाकर, सम्भवत , इस 'मोहात्मा' एव 'अवस्मिक' राजा ने धर्मविजय का दोग करके अपनी निर्वलना पर परदा हालने का प्रयन्न किया था। इसी पर युगपुराण के लेखक ने इस राजा को 'धर्मबादी' और धर्म विजय को स्थापित करने बाला कह कर व्यक्त किया है। इसमें सन्देह नहीं, कि शालिशक के समय में भौगं साम्राज्य की बहुत दुर्देशा हो गई थी। एक ओर यवनराज डेमेट्यिस उस पर आक्रमण करने के लिये तत्पर था, और दूसरी ओर कलि क्रराज सारवेल बार-बार मगध एवं उत्तरा-पद्म को आकान्त कर उसे आचात पहुँचा रहा था। सम्भवत , इसी समय से काश्मीर के भौर्यबंशी राजा जालौक ने अपने कुल की मान-मर्यादा की रक्षा करने के प्रयोजन से न केवल म्लेच्छ यवनो से लोहा लिया था, अपितु मारत मे शान्ति और मुख्यवस्था स्थापित करने के लिये वह पूर्व से कान्यकृष्य तक मी चला आया था।

हाचीनुक्ता शिलालेख से मगध के जिस राजा का लारबेल डारा परास्त किया जाने का उस्लेख है, उसका नाम 'बहमतिमित्र' पढ़ा गया है। यह बहसतिमित्र या बृहस्पति-मित्र पुष्पमित्र नहीं हो सकता, यह पिछले प्रकरण में निकपित किया जा चुका है।

१. 'स्वापविद्यति बोहात्मा विजयं नाम वार्मिकम् ।' ( यूग पुराण )

बौद्ध प्रन्य दिव्यावदान में सम्बंधि के उत्तराधिकारी का नाम 'बृहस्पित' लिखा गया है। पौराणिक अनुसूति के अनुसार सम्बंधित के बाद ब्रालिश्चुक मयण का स्वामी बना या, और बौद्ध अनुभूति के अनुसार सृहस्पित। इस दक्षा में यह करमा असपत नहीं कही जा सकती, कि ग्रालिश्चक और सहस्पति एक ही व्यक्ति के दो नाम थे।

शालिशक के सम्बन्ध में अनेक अदमत उटकनाएँ की गई है। एक उट्रकूना यह है, कि इस राजा का शालिशुक नाम यवनराज मैल्युकस के नाम पर रखा गया था। सीरियन सम्राट एण्टियोकस नतीय के पिना का नाम भी सैल्यकस था। चन्द्रगप्त मीयं के समय से ही सीरिया के यवन राजाओं और मगघ के मीर्य सम्बाटों के बीच चनिष्ट सम्बन्ध चला आता था। चन्द्रगप्त की साम्राभी यवन कुमारी थी, अत उसके क्शज मौर्य राजाओ में यवन रक्त की भी सत्ता थी। मौयों के अन्त पूर में यवन दानियाँ व परिचारिकाएँ भी रहा करनी होगी, यह भी स्वीकार किया ही जाना चाहिये। इस दशा में यदि सीर्य राजा सम्प्रति ने अपने पुत्र का नाम सैल्यकस का संस्कृत रूपान्तर एक दिया हो, तो इसमे आइवर्य की कोई बात नहीं। कतिपय विद्वानों ने जालीक और शाल्यिक को भी एक ही माना है। उनका कथन है, कि दोनो शब्दों में ध्वनि का साम्य है, ओर कल्हण ने राजनरिक्रणी से शालिशक को ही जालीक लिख दिया है। पालिशक के शासन-काल में यबनों का जो आक्रमण हुआ था. उसे विफल बनाने में इस राजा को सफलना प्राप्त हुई थी। इसी की स्मति राजतराज्यणी में सरक्षित है। पर ये दोनों उद्रक्ताएँ किमी ठोम ऐतिहासिक आधार पर आश्रित नहीं हैं। शालिशक और सैल्यकस में साम्य अवश्य है, पर शालिशक एक विश्व सम्कृत शब्द भी है। जालीक और शालिशक को एक समझ सकना तो इस कारण भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कल्हण ने जालीक का 'बौद्धवादिसमहजित' (अपने को बौद्ध कहते वालों के समझ या सब की विजय करने वाले ) सिद्ध अवधार से जान और उपदेश पाटन करनेबाला कहा है। जालीक नन्दीश या शिव का पूजक था, और झालिशक धर्म-विजय की नीति का अनसरण करने वाला। इस दशा में केवल ध्वनि साम्य के आधार पर इसकी एकता प्रतिपादित करना यक्तिसगत नही है।

शालिशुक के पत्रवान् देववर्मी पार्टालपुत्र के राजांमहासन पर आहद हुआ । पुराणों म उसका शासन-काल सान वर्ष लिखा गया है । देववर्मी का उत्तराधिकारी शतबन्दा मा

Bhandarkar D R A Comprehensive History of India, Vol. II. pp. 45-46

२. 'तत्काल प्रवलप्रेक बौद्धवादिसमूहजित् ।

अवयूतोऽभवत् सिद्धस्तस्य ज्ञानोपदेशकृत् ॥ राजतरिक्कणी १।११२

३. 'विजयेश्वर नन्दीशक्षेत्रक्ष्येश्वेशपूजने ।

तस्य सत्यगिरां राजः प्रतिका सर्वेदाऽनकत् ॥' राजतरिक्रणी १।११३

सातमनुष्या। इसने कः या जाठ शाल राज्य किया। योधं नश के सासन-काल को १२७ वर्षों से सीमित करने की वृष्टित सही भानना उपयुक्त होगा कि सतमन्त्रा का सातन-काल क. साल बा। वेशवर्षा जीर सातमन्त्रा का सातन-काल क. साल बा। वेशवर्षा जीर सातमन्त्रा के सातम-काल में जी मीमें सामाज्य का पतन बारी रहा, अनेक प्रवेश मनय की अधीनता से मुनत होकर मजतम्ब हुए, और उत्तर-पश्चिमी मारत के सबन राजा अपनी शनित के विस्तार में तत्रार हो,

जो प्रदेश इस समय (देववर्मा और शतघन्वा के शासन के १३ वर्षों मे) स्वतन्त्र हुए. सम्मवत विदर्भ उनमे से एक था। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुक्क ने पूर्व विदर्भ मे यक्तसेन नामक राजा का स्वतन्त्र शामन था। यह कल्पना करना असगत नहीं होगा, कि मौर्य क्य के इसी द्वास-काल में उसने अपना पथक एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। बहत-से प्राचीन गणराज्य भी इस काल मे फिर से स्वतंत्र हो गये थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय पजाब एव पश्चिमी भारत मे अनेक गण-राज्यो की सत्ता थी। चाणक्य और चन्द्रगप्त ने इन्हें मौर्य माम्राज्य के अधीन किया, पर इनकी अन्त स्वतन्त्रता और पृथक अनुमृति नष्ट नहीं होने पाई। कौटलीय अर्थशास्त्र में उस नीति का विशद रूप में प्रतिपादन किया गया है, जिसे गणो व सब-राज्यो के प्रति प्रयक्त किया जाना चाहिये। उस नीति पर हम पिछले एक अध्याय से प्रकाश डाल चके है। इस नीति का सार यही है. कि 'अभिसहत' सच्चो के प्रति मैत्री एवं सहिष्णता का बरताब किया जाए, और 'विश्रणो' को नष्ट कर दिया जाए। इस नीति के कारण पश्चिमी मारत के गण-राज्य मौर्य युग मे भी अधीनस्य रूप मे विद्यमान रहे, और मौर्य राजाओं की शक्ति के क्षीण होते ही उनमे से बहत-से पन. स्वतन्त्र हो गये । इन स्वतन्त्र गण-राज्यों के बहत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें दूसरी सदी ई० प० व उसके लगभग का माना जाता है। ये सिक्के योधेय, राजन्य, औदुस्बर, आर्जनायन, आग्नेय, शिवि, मालव, कृतिन्द और महाराज आदि गणो के हैं। शुक्क वश की शक्ति के क्षीण होने पर जब मारत में कोई शक्तिशाली केन्द्रीय शासन नहीं रह गया था, तब इन गण-राज्यों को अपने उत्कर्ष का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था। पर इनकी स्वतन्त्रता तथा पृथक् सत्ताका सूत्रपात तभी हो गया था. जब कि कालिशुक जैसे 'अवामिक, वर्मवादी, दुप्टात्मा और मोहात्मा' राजा के शासन के कारण मागध साझाज्य में सर्वत्र अध्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। इन गणराज्यो के जो भी सिक्के व मुद्राएँ प्राप्त हुई है, वे सब प्राय शुक्क-काल व उसके पश्चात् की हैं। पर मौधं साम्राज्य के अन्तर्गत कलिक्क, आन्ध्र, गान्वार और विदर्भ के समान पंजाब तथा राजपूताना के गणराज्यो की स्वतन्त्रता का श्रीगणेश भी मौर्यों की शक्ति के श्रीण पडने पर प्रारम्भ हो गया था, यह निसकोच रूप से कहा जा सकता है।

बेमें द्वियस के आक्रमण के परवात् भारत के उत्तर-गरिवमी तथा परिवमी प्रदेशो पर यवनों का सासत स्थापित हो गया था. यह फिछले एक प्रकरण में छिला जा चुका है। पर इस प्रसम में यह उप्तान में स्वाचित हिंदी, कि प्राप्त में सबनों का कोई एक एक यह हो था। उनके अनेक राज्य उत्तर-परिवमी तथा परिवमी भारत में स्थापित हो गये थे. और उनके राजा भी कि वियस में जो भी जानकारी हमें प्राप्त है, उसका मुख्य आधार हम राज्यों को सक्के ही है। इस यवन राज्यों को इतिहास यह जिल्म सकता न सम्भव है, और न उसकी आवस्यकता ही है। तीमरी नवी ई० पू० के अन्त में जब हे में द्वार में या राज्यों को प्रसक्ते हो स्वतं से वनतों हमर विजान में प्रयोग पर अधार हम राज्यों को सक्के ही है। तीमरी नवी ई० पू० के अन्त में जब हे में द्वार में या राज्यों को सक्के हो से उनका को स्वतं हमर विजान के प्रयोग में या या। मीर्थ वस के अनितम राजा हम नियति में विजान को हो नियति में या या। मीर्थ वस के अनितम राजा हम नियति में वे ही नहीं. कि वे अपने साझाज्य के लोये हम प्रदेशों पर कुछ भी ध्यान दे नहें। इसी वा यह पिणाम हुआ, कि भारत के परिवमी तथा उनने परिवमी सुम अपनी में प्रमाण का नियति स्थान से स्थान से स्वतं हम स्वतं से प्रसाण के प्रसाण से प्रमाण हम से प्राप्त से प्रसाण से प्रमाण से अपने साझाज्य के लोये हम प्रदेशों पर कुछ भी ध्यान दे नहें। इसी वा यह पिणाम हुआ, कि भारते के परिवमी तथा उनने परिवमी स्था उनने मां प्रमाण से प्रसाण हम से स्थान से स्वतं से साम के प्रसाण से स्वतं से स्थान से स्वतं से स्वतं से स्वतं से स्वतं से साम से स्वतं से स्वतं से स्वतं से स्वतं से स्वतं से साम से स्वतं से साम से स्वतं से स्वतं से स्वतं से साम से स्वतं से स्वतं से स्वतं से स्वतं से से स्वतं से साम से स्वतं से स्वतं से स्वतं से साम से स्वतं से स्वतं से साम से स्वतं से साम से स्वतं से से साम से स्वतं से से स्वतं से साम से स्वतं से साम से से साम से साम

मीर्यविश का अन्तिम राजा बृहत्रथथा। वह शतधनुष या शतधन्याका पुत्र न होकर सम्मवत भाई था। पीराणिक अनुभृति के अनुसार उसने सात साल तक शासन किया। उसके ज्ञासन काल में भी भीयं साम्राज्य का पतन जारी रहा। बृहद्रथ के समय की कोई घटना हमे जात नहीं है। पर प्राचीन बन्यो बारा यह मूजित होना है, कि इस राजा के शासन-काल में एक बार फिर सगय में राज्यकान्ति हुई। बृहद्वथं का सेनानी (प्रधान नेनापति) पुष्यमित्र था। शक्तिशाली मागध सेना इसी के अधीन थी। इस सेना की सहायता से पुष्यमित्र ने बृहद्रथ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और भीय राजा का बात कर पाटलिएत के राजसिंहामन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । सराध के लिये बह घटना नई नहीं थी। बाहंदय वश के अन्तिम राजा रिपुजय की हत्या उसके अमान्य पूलिक द्वारा की गई थी, जिसने कि अपने पुत्र बालक को पाटलिपुत्र के राजीसहासन पर आकृत कराया था। राजा बालक के विरुद्ध श्रेणिय (श्रेणिवल के सेनानी) सद्दिय ने विद्रोह कर मगघ में उनके शामन का अन्त किया था, और अपने पत्र बिम्बिसार की वहाँ का राज्य प्रदान किया था। विस्विसार के बज्ञज मागण राजा नागदासक के विरुद्ध उसके असात्य शिश्नाम ने विद्रोह किया, और वह स्वय सगब का राजा बन गया। शिश्नाम के पृत्र काकवर्ष महानन्दी के शासन का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। मनय की यही प्राचीन परम्परा थी। पुरुषमित्र ने भी इसी का अनुसरण किया, और अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या कर राजगद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया । पौराणिक अनुश्रृति में मगभ की इस नई राज्यकान्तिका स्पष्ट रूप मे उल्लेख है। वहाँ पुष्यमित्र को 'सेनानी' और 'महाबलपराकमः' कहा गया है, और उम द्वारा बृहद्रय को उलाड फेकने तथा स्वय राज्य प्राप्त कर लेने का

उल्लेख किया गया है। 'पर महाकवि वाणबद्ध ने अपने 'हर्यचरितम्' मे इस घटना पर अधिक प्रकाश डाला है। वहाँ लिखा है कि अनार्य सेनानी पुष्पमित्र ने सेना का प्रदर्शन कर्ते के बहाने से अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्र कर अपने स्वामी प्रतिकादुर्वल बृहद्रथ मौर्य को पीम झला। इस वाक्य मे बाणबढ़ ने उस पहबन्त्र को सर्वधा स्पष्ट कर दिया है, जो कि सेनानी पृथ्यमित्र द्वारा राजा बहुद्रथ के विरुद्ध किया गया था। पृथ्यमित्र मागध साम्राज्य का सेनानी (प्रधान नेनापित) था. और साम्राज्य की सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का प्रदर्शन करने के निमित्त उसने सारी सेना को पाटलिएत से एकत्र कर लिया था। क्योंकि यह सेना पृथ्यमित्र के प्रति अन्यक्त थी, अस वह बहद्रथ का अन्त कर स्वय राज्य को प्राप्त कर नकने में समर्थ हुआ। हर्षवरितम् मे पूष्यमित्र को 'अनार्थ' कहा क्या है, और बुहद्रष को 'प्रतिज्ञादुर्बल' । प्राचीन आर्य मर्यादा के अनुसार राजीमहासन पर आरुढ होते समय राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, जिसका स्वरूप निम्नलिखित होता था-जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी मृत्यु होगी, उनके बीच में (सम्पूर्ण जीवन-काल में) जो भी इच्टापूर्त (गुम कर्म) मैंने किये हो वे सब नाट हो जाए, और मैं अपने सब स्कृतो, आयु और प्रजा से वञ्चित हो जाऊँ यदि मैं किसी भी प्रकार से आप (प्रजा) के विरुद्ध ब्रोह कर्म । " प्रजा का पालन तथा उसके प्रति निष्ठा--यही इस प्रतिका के तत्व थे। जो इस प्रतिज्ञा का समुचित रूप से पालन न करे, उसे 'प्रतिज्ञादुर्वल' कहा जाता था । बृहद्रय डमी प्रकार का 'प्रतिज्ञादुर्वल' राजा था। पुष्यमित्र को बाण ने 'अनार्य' कहा है। इसका कारण यह नहीं है. कि वह आये जाति का न होकर किसी आर्य-भिन्न कुल मे उत्पन्न हुआ था। पुष्यमित्र जाति में बाह्मण था। राजा हर्षवर्धन के आश्रय में रहनेवाला वाण राजा के विरुद्ध विद्रोह कर उसकी हत्या कर देने वाले व्यक्ति को यदि 'अनार्य' कहे, तो यह सर्वेधा स्वामाविक है।

बृहद्रथ की हत्या के साथ सौथं वस का अन्त हो गया। सगय की यह नई कान्ति १८४ ई० पु० में हुई थी। ३३२ ई० पु० में सौथंबशी जन्तगुरत मगय के राजसिंहासन पर आरूढ़

अतीव वृद्धं राजान समुद्धृत्य बृहद्भवम् ॥' कलियुग राजवृत्तान्त

Narayan Shastri: The Kings of Magadha. (p. 77)

 <sup>&</sup>quot;पुध्यमित्रस्तु सेनानीरदृत्य स बृहत्वयम् । कार्यायव्यति व राज्यं · · · · · (बायुपुराच)
 "पुष्यमित्रस्तु सेनानीमंहाबलपराकमः ।

प्रतिकाषुर्वेलं च बलदर्शनम्ब्यपदेशर्वास्तालेवसँन्यः सेनानीरनायों मीर्य बृहद्वयं पिपेश पुर्व्यानत्रः स्वामिनम् ।" हर्वचरितम्

 <sup>&</sup>quot;बाङ्य राजीनकावेहं बाङ्य जेतारिक तयुगवमन्तरेणेंद्वापूर्व से लोकं सुकृतमायुः प्रजां बङ्गीचाः विद ते बुद्धोमेति ।" ऐतरेय बाह्यय ८११५

हुआ था, और १३७ वर्ष पत्थात् १८४ ई० पू० मे मोयों के शासन का जन्त हुआ। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि कृहहब के साथ प्रतय की व्यक्ति का भी अन्त हो गया। मायय साझाय्य काश्यर पहुरा, यद्वपि उनका शासनसूत्र अब मोयों के हाथों में न रह कर सुक्रवंशी राजाओं के हाथों में आ गया। पुष्प्रमित्र शुक्त के नेनृत्य मे एक बार फिर मगय की शासिन का विकास हुआ।

बहद्रय के साथ मगध के प्रतापी मीर्व बश की शक्ति का अन्त हो गया, पर इस बश की कतिपय वास्ताएँ बाद मे भी स्थानीय राजाओं के रूप मे वासन करती रही। ऐसे एक राजा का उल्लेख कनस्वा से प्राप्त एक जिलालेख में विद्यमान है। कांटा (राजस्थान) से कुछ मील पूर्व मे महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है, जिसके एक प्रस्तर-वण्ड पर यह लेख उन्कीणें है। इसमें 'मौर्यान्वय' (मौर्यवश) के एक राजा बवल का विवरण दिया गया है। यह लेख ७९५ मालव (विकम) सवत में लिखवाया गया था, जो ७३८ ईस्वी के बरावर है। इस जिलालेख द्वारा इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता, कि आठबी सदी तक भी सीर्य बदा का एक राज्य विद्यमान था, जिसकी स्थिति राजपुताना के क्षेत्र में थी। मीर्य वश का यह राजा धवल बहुत यशस्वी एवं शक्तिशाली या, और इसका शासन राजपूताना के अनेक प्रदेशों में विस्तृत था। उदयपूर में आठ मील की दूरी पर डवॉक नामक स्थान से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जिसमें 'परमञ्जारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीधवलप्पदेव' का उल्लेख है। इम शिलालेख का काल भी आठवी सदी ईम्बी में माना जाना है। श्री भाण्डारकर ने प्रतिपादित किया है, कि डबोक शिला-लेख का अवलापदेव और कनस्वाका धवल एक ही राखाको मुचित करते हैं। यदि यह सन्य है, तो यह स्वीकार करना होगा. कि 'मौर्यान्वय' धवल या धवलप्यदेव का शासन राजपुताना के बड़े भाग में विद्यासन था।

खानदेश में चालीस गाँव से छे. भील दूर उत्तर-पूर्व में बचली नाम का एक गाँव है, जिसके एक प्राचीन जीर्ण-शीर्ण मन्दिर की एक प्रस्तर शिला पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिससे

 <sup>&</sup>quot;बुबाचारमणीन्दुनण्डतमुबः सद्भोगिनासाध्ययः पर्याच्छेत्र पर्यात्त्रसंकटवर्ता रजालवे भुनृतान् । बुभांग्यानतवाहिनी परिकारो रत्नकारोज्वकः स्रीयानित्यमुबारसागरसमी गोर्थाच्यो कृष्यते ॥ स्रवानामा नृत्यत्त्रत्र यक्षाता चक्कोप्रवत्त् ॥ Indian Antiquary XIX pp. 55-58

 <sup>&#</sup>x27;परममहारक महाराजाधिराज परनेत्वर श्रीजवलण्यवेवप्रवर्धमान राज्ये ।' Epigraphia Indica XII p. 11

'भीर्यकुल प्रमूत' (मोर्यवश में उत्पन्न) श्री कोकट का उल्लेख है।' इस मीर्य कुल की पुरानी राजधानी बर्काम (शौराष्ट्र में) भी, और वहाँ से मीर्य कुल के लोग सानवंश में जा बसे में। यह लेख स्वारहवी सदी ईस्वी का है, क्योंकि इसमें ९९१ शक संवत् दिया हुआ है।

चानुस्पराज पुलकेशी दितीय के एक उन्कीणं केल से पुलकेशी डारा विजित सीयों का उन्हलेंग है। सीयों का यह राज्य कांकण के प्रदेश से विश्वसान का, और इसे साहन्स विजता ने जीत कर अपने अधीन कर निजया था। पुलकेशी दितीय कशीन के राजा हर्रवर्षकर करान कांजीन था। अता यह स्थीकार करना होगा कि बातवी सदी हैंगी में भी मीयों का एक पृषक् राज्य कोंकण में विश्वसान था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मगभ के मुख्य मीये का की बातिन कींगा हो। यह, तो राजस्थान, सीराप्द, कोंकण आधि पुदूरवर्ती प्रदेशों में सावत के लिये निसुकर मीये हुल के कुमारां ने अपने को स्वतन्त्र धायित कर दिया था, और उनके वजा हो। सुरीष्ठ का तक स्थानीय राजाओं के समान बही राज्य करते रहे थे।

## (८) मौर्यों के पतन के कारण

राजा अशोक की मृत्यु के परचाल् भीयें बाझाज्य में लिविण्यता के चिह्न प्रगट होने प्रारम्भ ही गये थे, और लाज्यिहक के समय में वह मर्थया डिक्र-मिस ही गया था। इसके क्या कारण में "र एहणा कारण अकेन्द्रीमान की प्रवृत्ति है। बारत के दिहारा में केन्द्री-मान और अकेन्द्रीमान की प्रवृत्ति हो में ये केन्द्री-मान और अकेन्द्रीमान की प्रवृत्ति मोर्थ में में विश्व होता रहा है। एक और जहाँ जरामण अजातश्रम्, महापद्य नन्द और चन्द्रगुल मोर्थ में में विश्व हाणि, महत्त्वकाली और माझाध्यवादी गाजा मारे मारत को एक शामन में के आते के किसे उद्योग करते रहे, वहीं हुमरी जोर पुराने कनपदी तथा गत्र गराज्यों से अपनी स्वतन्त्रता एवं पृष्क हुमा के शासन रखते की प्रवृत्ति मोर्थी स्वाप्त मारत के एक स्वाप्त प्रवृत्ति की स्वाप्त स्

१. 'तरिवानेश्वेतितरम्या विव्युम्हर्गराकीणं वेदाकवाद्या सौर्याचा राज्यामां वर्षानीरितः 'अ (व्यां) मध्यकालाम् । बस्ता निर्माणीवच्या चुलिकास्त (त) वो वाद्यान क्यु तुल्वाः वीरा वर्षाचंकामत्रितव्यक्तमृत्यः सत्तिः वीर्येतवाद्यत् ॥ सञ्ज्ञस्वरार पृत्रपति (त) (क्रुंविकुंत्रमृ) चता (६) क्रमकरतारिकतां विनाद्धं रात्रं वकार विच (र) विचारतायः वीकोक्तः प्रचरमीर्थं कुकस्तृतः ॥ Engazphis Indica II p. 221

इत जनों में अवाध निष्ठा थी। इसी कारण विविध बनपदों में भी जपने पृथक्त्य की अनुमूर्ति प्रवक रूप से विद्यमान थी। इसी का यह परिणाम था। कि ये जनपद केम्द्री सुत साझस्य के विच्छ निहों के त्व अपनी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित कर ठेने के तिस्ये सहा प्रयक्तवीत रहा करते थे। केन्द्रीय राजा या नम्राट् की शवित के निर्मेण होते ही। अकेन्द्री आवश्य की ये प्रवृत्तियों प्रवल हो उठती थी। विदेशी आक्रमण, दुर्घिक या इसी प्रकार के किमी अन्य कारण से भी केन्द्रीय राजा के जिन्ये बस समय नहीं रह जाता था, कि वह अपने साम्राज्य को छिप्र-

सम्यता, धर्म, संस्कृति और परम्परा आदि की दृष्टि से मारत एक देश है। प्रकृति ने भारत को एक स्वामाविक और मन्दर सीमा भी प्रदान की है। भीगोलिक एकता यहाँ के निवासियों में एक विशिष्ट प्रकार की एकान मनि उत्पन्न करती यही है। भारत के निवासी सदा से अपने देश के प्रति ममता अनुभव करने रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है, कि यह उनकी मानमिम और घर्ममिम है। इसी कारण भारत मे एक निर्णे में दूसरे निरे तक उन्होंने तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। भौगोलिक और सास्कृतिक दृष्टि स इस देश मे जो एकता है, उसी के परिणामस्वरूप यह विचार भी अत्यन्त प्राचीन कारू मे विकसित हो गया था. कि राजनीतिक रूप से भी इमे एक ही होना चाहिये। आचार्य चाणव्य ने प्रतिपादित किया था. कि हिमालय ने समद्र पर्यन्त सहस्र योजन विस्तीण जो भीम है. वह एक चकवर्ती बामन का क्षेत्र है। निम्सन्देह, बहुत पूराने समय मे भारत के बीर तथा मह-च्याकाक्षी राजा इस आर्य अभि को एक शासन की अधीनता से ले आने का प्रयत्न करते रहे है। मान्धाता, भरत आदि कितने ही राजा वैदिक और उत्तर वैदिक काल में भी ऐसे हए. जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण भारत अमि मे एक शासन स्थापित करने का था, और जो राजस्य, अच्बमेच आदि यज्ञों का अनच्छान कर चक्रवतीं, मार्वमीम व सम्राट पदी को प्राप्त करने मे ममर्थ हुए थे। मगब के राजा तो भारत में 'एकराट' बनने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे. और महापदा नन्द, चन्द्रगप्त आदि मागय राजाओं को अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई। मास्कृतिक और भौगोलिक एकता उन प्रयत्नों के मुन्त में थी, जो सम्पूर्ण मारत को एक जामन में ले आने के लिये निरन्तर जारी रहे, और जिनके कारण केन्द्रीमाब की प्रवित इस देश में निरन्तर अधिकाधिक बलवती होती गई।

केन्द्रीमाय की इस प्रवृत्ति के कारण ही भारत के इतिहास में अनेक ऐसे राजा हुए, तिन्हें 'आसमुद्रक्षितीय' कहा जा सकता है। सहापच तन्द्र, चन्द्रपुप्त, अमोक, समुद्रगुप्त, विकासित्य, अण्याद्दीत विलाजी और और कुंक् विकासि इसी प्रकार के राजा ने । विदिश्य युग में केन्द्रीमाय की इस प्रवृत्ति को अमृत्युच सफलता प्राप्त हुई, और कास्प्रीर के कन्या-कुमारी तक विन्तीण यह समूर्ण सारत सृत्ति एक शासन में आ गयी। पर अकेन्द्रीमाय की प्रवृत्तियों ने मारत को इस राजनीतिक एकता को विरकाल तक स्थिर महीं रहते दिया। विदिश मामन द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता भी देर तक कायस नहीं रही, और पास्ति- स्तान के रूप में मारत का एक बडा माग इससे पुत्रक् हो गया। यही प्रक्रिया भारतीय इति-हास में पहले भी होती रही है। अकेन्द्रीभाव की प्रवस्ति उन विभिन्नताओं का परिणास है. जो इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों और यहाँ के निवासियों की जाति, भाषा, धर्म आदि मे विद्यमान है। इन्ही के कारण प्राचीन समय मे भारत बहत-से छोटे-बड़े जनपदी या राज्यों में विमन्त था, और वर्म, व्यवहार, चरित्र बादि की दिष्ट से इन जनपदों की अपनी पुषक् विशेषताएं या विभिन्नताएँ हुआ करती थी। जरासन्य और महापद्म नन्द जैसे प्रतापी एवं महत्त्वाकाओं राजा इन जनपढ़ों को जीत कर अपनी अधीनता में है आने में सफल अवस्था हो जाते थे. पर ने स्थिर रूप से इन्हें अपने अधीन नही रख पाते थे। साम्राज्य के राजीसहासन पर किसी निवंश राजा के बैठते ही ये जनपढ़ फिर से स्वतन्त्र हो जाते थे। भौर्य साम्राज्य की स्थापना से पर्व ही महापद्म नन्द जैसा शक्तिशाली मागध राजा कलिख और कर्णाटक सदश सदरवर्गी प्रदेशों की जीत कर मागध साम्राज्य के अन्तर्गत कर चका था। पर चन्द्रगप्त मौर्य के नेतस्य में तन्द्रवश के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और उसके कारण जो अञ्चवस्था उत्पन्न हर्ष, उस ने लाम उठाकर ये प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। चन्द्रगृप्त, बिन्दुसार और अशोक के शासन-काल में मीय वश की शक्ति का निरन्तर उत्कर्ध होता रहा। सहर दक्षिण के कतियय प्रदेशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत भीर्य साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया। पर अकेन्द्रीमाव की प्रवृत्ति बीरे-धीरे अपना कार्य करती रही। अशोक के उत्तराधिकारी मौयं राजा अधिक प्रतापी नहीं थे। अकेन्द्रीमाव की प्रवित्यों का दमन कर सकने से वे असमर्थ रहे । परिणाम यह हथा, कि काश्मीर, कलिन्छ, आन्ध्र आदि सदरदर्ती प्रदेश एक-एक करके पाटलिएक की अधीनता से स्वतन्त्र होने सथे, और मौग्रं साम्राज्य में निरन्तर श्रीवाना आनी वर्ष ।

मीम सझाटो ने उन जनपदी या गण-राज्यों के अपने-अपने घमं, चरित, व्यवहार एवं कानून को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं विद्या, जो कि नामच हाझाज्य के अन्तरांत वे। के कोट्य सेंसे नीतिकारों ने मही प्रतिपादित किया मा,कि राज्य हाझाज्य के अन्तरांत वे। के कोट्य सेंस नीतिकारों ने मही प्रतिपादित किया मा,कि राज्य हाझाज्य के अन्तरांत वे। के कोट्य कर नट नकरें, पर उन्ने उन (जनपद, गण-राज्य आदि) में स्वापित भी रखें और अपने कानून का भी टस इस विज्ञान करें मिटन कर के मनून से उसका विरोध न होने पाए। कीटलीय अर्थवादन का यह विज्ञान करें महत्त्व का है, कि आदित मर्ग, जानपद थर्म, अर्थों। अर्थं और अंतर इस का को इस्टि में रख कर ही राज्य डारा अपने घर्म (कानून) का निर्माण किया जाया था। इस जीति का यह परिणाय हुआ, कि विविध अपने परम्पराज्य में ते किया निर्माण दिखान के किया निर्माण दिखान के किया निर्माण करते हैं। धय-राज्यों के सम्बन्ध में नित्त नीति का प्रतिपादन के टिल्य ने किया है, उस पर देखा अर्थ में परम्पराज्य वर्ष (कानून) का भी वे पालम करते रहे। धय-राज्यों के सम्बन्ध में नित्त नीति का प्रतिपादन केटल ने किया है, उस पर दक्ष करते पर स्वत्य के का आप जा चा चुका है। इस नीति का सार मी यही था, कि 'असिसंक्षत' संच-राज्यों के साथ मैंने-साक्य स्वापित किया जा था। उन्हें पूर्णराता गर्ट

यवनों (योक लोगों) के आक्रमण मी सीयं साझाज्य के पतन में सहायक हुए। ये आक्रमण अशोक के खासन-काल में ही आराम हो गये थे। इन्हीं का प्रतिगोम करने के लिये अशोक ने अपने अन्यतम पृत्र जालोक को उत्तर-पित्रयोग प्रदेशों में नियुक्त कियागा आराजे अशोनों की यति को अवस्त्र कर सकते में मी समर्थ हो गया, पर उत्तरी कारमीर में अपना पृत्रक राज्य भी स्वापित कर लिया। मागय माझाज्य की शक्ति इममें दो मागी में विभक्त हो गई। मीयं बंध के एक अन्य कुमार नुमायक्त ने भी जालीक का अस्तरण किया, और वह गाल्यार में स्वतन्त कर से राज्य करने लगा। मोर्यों को शक्ति का इस प्रभार विभक्त हो जाना यवनों के लिये बहुत उत्तरपोगी निव्य हुआ। एण्टियोक्तर, हेमेट्रिया और मीर राज्यों के लिये बहुत उत्तरपोगी विश्व हुआ। एण्टियोक्तर, हेमेट्रिया और मीर राज्यों के लिये कन अक्तानों के आक्रमणों का उल्लेख इनी क्ष्माय में क्रमर किया जा चुका है। इन आक्रमणों से मारन की अक्तानीमांच की प्रवृत्तियों को यहुन वल मिला, और मीर राज्यों के लिये का मुल्तियों का स्वस्त कर मकता सम्मत्र नहीं गई होते। पात्रवार साकत्र, विस्त आदि से यवनों ने अपने पृत्रक्त राज्य स्थापित कर निस्ते, और शहित (प्राव) देश तथा उनके संसीपवर्ती प्रदेशों के पुराने गण-राज्य किर से स्वतन्त्र हो गये।

मीये राजाओं की यमें विजय की नीति ने भी उनकी राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति के शीण होने में महायना पहुंचाई। अशोक द्वारा अपनायी गई वर्ष विजय की नीति की विवेषना पिछले एक अध्याय में की जा चुकी है। जारत के प्राचीन विचारकों की दृष्टि में बहुई जीते 'कार्य दोनों शक्तियों का समान रूप से महत्त्व था। पर क्षत्र सक्तिक की उचका उन्हें किसी मी प्रकार स्वीकार्य की सी। अधोक ने वर्ष बारा विवय-विवय का जो प्रकल किया था, बहु आदर्श की दृष्टि से चाहे कितना ही उदास क्यों न हो, पर एक राजा के लिये उसे क्यांपि समुचित नहीं माना जा सकता। पर बक्षोंक ने जिस विचार-सप्ती से पर्म विवक्ष की मीति का प्रतिपादन एक अनुसरण किया था, उनके उत्तराधिकारी उसका मी अविकल रूप में प्रमोग नहीं कर एके। एजा नम्मदित में तिनकों को भी नाबुओं के दश्य पहुनाकर उनसे प्रयान प्रभों को ताबुओं के विवस्त मोति का प्रयान किया। राजा आजिएकों ने तो वर्ष विजय के आवरण में अवाधिक छुट करने में भी सकीन विकाश किया। राजा आजिएकों ने तो वर्ष विजय के आवरण में अवाधिक छुट करने में भी सकीन विकाश किया। सैन्य सित्त की उसने उपेकी की, उसके कारण यहन आजलान मानन में मान के ने तर प्रमाण मिका, मानेत और पाटिलपुत्त तक चले आये, और उन्होंने मध्यदेश का बूरी तरह में मर्कन किया। सालिकुक और उनकी निर्वेष्ठ उत्तराधिकारी यवनों के आक्रमणों में अपने राज्य की एका वर सकते में अपने राज्य की राज्य कर सकते में स्वर्थ हैं।

मागध माम्राज्य की मत्ता उसकी सैन्य शक्ति पर ही आश्रित थी। काम्बोज से बग तक और काव्यीर में आन्ध्र तथा कर्णाटक तक विस्तीण सौर्य माग्राज्य का एक जासन की अधीनता में रहने के लिये विवश करने वाली प्रधान शक्ति उसकी सेना ही थी। पर खब मीयं राजाओं ने मैन्यक्रकित को उपेक्षा कर धर्म विजय को महत्त्व देना पारस्म कर दिया. और अपने सैनिको को साघओं के बस्त्र पहना कर उनसे घर्म प्रचार का कार्य लेना शरू कर दिया, तो अकेन्द्रीमाव की प्रवस्तियों का दमन कर सकता और विदेशियों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा कर सकता सम्भव ही कैसे हो सकता था। अशोक की ६ में विजय की नीति उसके निर्वल उत्तराधिकारियों के हाथों में सर्वथा असफल हो गई। इस नीति से मारत के धर्म, सम्यता और संस्कृति के विदेशों में प्रसारित होने में बाहे कितनी ही सहायता क्यों न मिली हो, पर मगव की सैन्य शक्ति उसके कारण अवस्य निर्वल हो गई। यही कारण है, कि मविष्य के विचारकों ने अशोक, शालिशक आदि धम विजयी राजाओं का उपहास करते हुए 'देवानाप्रिय' का अर्थ ही मुखं कर बाला। उन्होने यह भी लिखा, कि राजाओ का कार्य सिर मडा कर धर्म चिन्तन करना नहीं है, अपित दण्ड (प्रचण्ड राज्यशक्ति) का धारण कर शत्र का सामना करना है। आरत में यह कहावत-सी हो गई कि जो बाह्मण असतुष्ट हो वह नष्ट हो जाता है, और जो राजा सतुष्ट रहे वह नष्ट हो जाता है। मगघ के भौर्य राजा जिस प्रकार अपने राज्य एव राजशनित से सत्तष्ट हो पहले श्रावक और बाद मे भ्रमण बन कर बौद्ध सघ के लिये अपना सर्वस्य तथा राजकोश तक भी निछावर करने के लिये तैयार हो गये थे. वह भारत की प्राचीन राजनीति के सर्वथा विरुद्ध था. और इसीलिये उनके इस रुख ने उनकी शक्ति के कीण होने में अवस्य सहायता पहेँचायी थी।

# मौर्य वंश-वृक्ष

चन्द्रगृप्त (३२३–२९९ ई. पू)

> | बिन्दुसार (२९९–२७४ ई. पू)

| अशोकवर्धन

(२७४–२३८ ई. पू

कुनाल (मुबश) (२३८-२३१ई पू)

दशरय (बन्धुपालित) (२३१–२२३ ई पू)

सम्प्रति (इन्द्रपालित) (२२३ – २१५ ई. पू.)

। ज्ञालिशुक (२१५–२०३ ई. पू)

> । देववर्मा

(२०३-१९६ ई पू)

शतधनुष बृहद्र**य** (१९६-१९० ई पू.) (१९०-१८४ ई पू.)

#### परिजिट

## आचार्य चाणस्य का जीवन-वृत्त

पौराणिक अनुशुति में बाचार्य चाणक्य के जीवनवृत्त के सम्बन्ध से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। वे कहाँ उत्पक्ष हुए, उनका सम्बन्ध किस कुछ के माथ था और उनका गोरिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, इस विषय में प्राचीन मस्कृत साहित्य सर्वधा मीन है। विद्यालयन ने मुद्रारालस नाटक में उनके क्वांतन्य का विद्याद रूप से उत्लेख किया है। मुद्राराक्षस का जो उपोद्धान कृष्टिराज ने लिखा था, उसमें चाणक्य की कथा भी विद्याद रूप से री गई है। नन्दवा का विनास कर पन्तपूप्त मीर्थ को मना का राजांसहानन दिलाने के विषय में मस्कृत साहित्य में अन्यव मी अनेक निर्देश विद्यमान है, पर उनके जीवन इसान्य पर इनसे कोई प्रकाश नहीं प्रदान।

पर बीढ और जैन अनुश्रुतियों के विषय में यह बात नहीं कही जा तकनी। वसल्वप्य-काितनी के अनुनार जाणक्य का जन्म नक्षिणा में हुआ या। 'इनमें नो कोई मन्देह नहीं, कि जाणक्य के जीवन का अच्छा बड़ा मान तक्षिला में व्यतीत हुआ था, जहीं वे दण्ड-नीत अध्यापन का संक्षा करने थे। जन्दगुप्त उनका शिष्य था, और मिकन्दरके मारत-आक्रमण के ममय वे सम्मवन नविशाला में ही थे। पर बौढ अनुश्रुति डारा मी उनके जीवन इत्तान्त का विशेष परिनय प्राप्त नहीं होता।

जैन अनुशृति के अनुमार चाणक्य का जन्म 'गोल्ज' नामक विषय या जनवर मे हुआ था। वहाँ चयम नाम का एक द्वारा था, जहाँ चणक नाम के एक द्वाराण का निवास था। चणक की पत्नी पत्नी किया नाम का पत्नी पत्नी किया नाम का जिल्ला होता थी। चण और चणे क्षेत्री दोनों के हिंग के मानियों के प्रति अगाय अद्या थी, और उनकी स्थिति जैन पर्म में आवकों की थी। बहुतन्ते जैन सृति उनके घर में निवास करने थे। चणेड़करी के एक पुत्र उत्पास हुए। जिलका नाम चाणक्य रच्चा गया। जन्म के समय ही इस बालक के मुख से एक दति विद्याना था। इने देख कर जैन मुनियों ने यह स्विध्यवाणी की, कि बडा होकर यह बालक राजी बनेता। यह जान कर चणक या चण बहुत चित्तन हुआ। वह अपने पुत्र को जैन मुनि बनाना चोहता था। अत उसने चाणक्य का जन्म का दौत तुब्बा दिया। इसका परिचास यह हुआ, कि चाणक्य स्थय से राजा नहीं कर पत्री का स्थान हुआ हो कर चणक से स्थान का उत्तर का उत्तर स्था हो से पत्री हो कर विद्यान हुआ हो एक से पत्र का स्थान कर से राजा नहीं कर पत्र कर से पत्र का स्थान कर स्थान से प्रता हो कर स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान

१. बंसत्बव्यकासिनी (सिंहली संस्करण) प्. ११९

 <sup>&</sup>quot;बाजको । गोल्लविसए बनयो गामो । तत्य बनशो महुणो । सो य सावओ । तस्स बरे साह ठिया । पुरा ते जणो सह बाढाँह । साहुणं पत्यु पाडिओ । कहियं व राव

अन्य जैन प्रन्य में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है, और उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र बताया गया है।' गोल्ल विषय का उल्लेख वरहुत के एक उल्लोण लेखमें भी आया है.' यद्यपि उसको मोगोलिक स्थित वहीं भी स्पष्ट नहीं है।

चैन श्रावक होकर चाणका ने भी सब विद्याबों का अध्ययन किया, और वह सब झान में पारात हो गया। वयक होने पर उसने एक कुछोन ब्राह्मण कत्या से विवाह किया, जिसका नाम नृहत् कथा कोण में यवीमती दिया गया है। 'इस विवाह से चाणका के कोई सन्तान प्राप्त नहीं होती । चाणका के कोई सन्तान प्राप्त नहीं होती । चाणका के नित्त क्या का विनाण कर चन्न्यपुर्त और्य को राखा बनाया, इन बात का समर्थन प्राचीन नैन क्यों से भी होता है। 'बपले जीवन के अत्तिम भाग में चाणका जैन मृत्य होता है। अपले जीवन के अत्तिम भाग में चाणका जैन मृत्य होता है। चाम के अर्थन अर्थन के अर्यू के अर्थन के अर्थन

चाणक्य जैन धर्म के अनुवादी थे, जैन अनुश्रुति में इसका स्पाट कप में निक्पण किया तथा है। पर आक्चर्य यह है कि कोटकीय अर्थशास्त्र में कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख नहीं है, और वहां 'तथी' धर्म तथा कर्णाश्रम धर्म पर बहुत और दिया गया है। पर इसमें सप्तेह नहीं, कि चाणक्य के जीवन दुत्त के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ जैन अनुश्रुति में विद्यासाद है. वे अत्यन्त महन्त्र की है।

अविस्ताइति । यो दोग्यह वाइस्ताह ति बंता यद्ञ । पुणोति आयरियाणं सहियं कि 
किन्नतः। एताहे वि विवंतरिको राया अधिस्ताइति । (उत्तराध्यायन सून टीका २।१)
इत्तर्व गोल्लिवयये प्राप्ते वणकनायनि । बाह्यजो भूण्यणी मान तद्भायाँ च वणेवयरी ॥
दभ्द अस्मप्रभृति आवकत्व चण्डचणी । ब्रातिनो वेणमृत्यः वर्षवास्तुत्रक तद्गृहे ॥
अस्यवा तुर्मवर्थत्रवर्या पुतोऽत्रानि । बातं च तोन्यः साणुज्यस्तं गमोऽकारवण्यणी ।
कानिनो मृतयोऽप्याव्यायन्त्राची राज्येव वालकः ।
भाव्येव विस्वात्तरितो राज्या रवनव्यंव्यात् ॥
वणी वाणव्य इरवास्यां वदी तस्याङ्गजन्मतः ।
इत्तीन बाह्यणस्यंकामेव कन्यामृत्रायतः॥ परिजास्य वर्षं ८।१९४-२०१

१. ब्हत्कथाकीय cvlm,3

<sup>7.</sup> Cunningham . Stup of Bharhut p. 140

३. बृहत्कयाकोच c\lm,5

४. "सकोश भृत्यं ससुद्वत्युत्रं सबस्तवाहनम् । नन्दमुन्युलविष्यानि नहावायुरिव कुमम् ॥ परिशिद्ध वर्षे ८।२२५

५. परिशिष्ट पर्व ८।४४७-४६९

## सहायक प्रन्थों की सुची

## (क) आचार ग्रन्व

```
कोटलीय अर्थशास्त्र (शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित)
 कौटलीय अर्थशास्त्र (कागले द्वारा सम्मादित)
 मुद्राराक्षस (बिशालदत-कृत एव दुण्डिराज कृत उपोद्धात सहित)
 दिव्यावदान (कावेल और नील द्वारा सम्पादित)
 महाबमो (मूल पालियन्य नया टर्नर एव विजेसिह द्वारा अनूदिन)
 दीपवसो (ओल्डनवर्गं द्वारा सम्पादिन नथा अनुदिन)
 जानक (कावेल द्वारा सम्पादिन तथा अनुदिन)
 जातक (फासबाल द्वारा सम्पादित)
 अप्टाध्यायी (पाणिनि)
 महाभाष्य (पतञ्जलि)
 बृहत्कबाकोश (हरिषेणकृत एव उपाध्ये द्वारा मम्पादित)
बृहत्त्रथामज्ञी (क्षेमेन्द्रकृत)
परिशिष्ट पर्व, स्थविरावलिचरित (हेमचन्द्र कृत)
निशीयसूत्र (समाप्यचृणिक)
बहुत्कत्यमुत्र (श्रीमद्रवाहुन्वामिनिर्मित एव नघदासगणिकृत लघुमाध्यम्पित)
पाटलिपुत्रनगरकत्य (जिनमूरिविरचित)
युगपुराण (माकड द्वारा सम्पादित)
मगवती आराधना (शिवार्य) तथा उसकी टीकाएँ
 आराधनासत्कथा प्रबन्ध (प्रमाचन्द्र)
पुष्याश्रवकथाकोष (रामचन्द्र मुमुक्षु)
कथाकोष (श्रीचन्द्र)
उत्तराध्ययनसूत्र टीका
आवश्यक मूत्र (निर्युक्तियो तथा चूर्णियों सहित)
आवध्यकवृत्ति (हरिमद्र)
मुखबोध (देवेन्द्रगणी)
भद्रबाहुचरित (रत्ननन्दी)
राजावलिकथा (देवचन्द्र)
ऐतरेय ब्राह्मण
```

```
कवासरित्सागर (सोबदेवकृत)
मालविकाग्निमित्र (कालिदास)
छान्दोग्बोपनिषद
विलोकप्रक्रप्ति (वृषमाचार्य)
सारठप्पकासिनी (बुडवार्ड द्वारा सम्पादित)
आपस्तम्ब धर्मसत्र
आर्यमञ्जश्चीमलकल्य
पूराण (मतस्य, बायु, विष्णु, पद्म, भागवत आदि)
मनिवशाम्यदय (चिदानन्द कवि)
दशकमार वरित (दण्डी)
नीतिबाक्यामत (सोमदेव सुरि)
नीतिसार (कामन्दक)
हर्षचरितम (माम)
वसत्यप्पकासिनी
राजतरिक्कणी (कल्हण)
फाहियान का यात्रा विवरण (जगमोहन वर्मा द्वारा अनदित)
ह्मएलमाग का यात्रा विवरण (बील द्वारा सम्पादित)
मैयस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन
मनुस्मृति
नारदस्मित
मेककिन्डल-इन्वेजन आफ इण्डिया बाइ अलेखेण्डर द ग्रेट एज डिस्काइन्ड बाइ
             कटियस, डायोडोरम, प्लटाकं एण्ड जस्टिन
मेकिकिन्डल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड बाड मैंगस्थनीय एण्ड एरियन
मेक्किन्डल--एन्मिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड इन क्लामिकल लिटरेक्ट
मेककिन्डल-एन्सिएन्ट इन्डिया एज डिस्काइब्ड बाइ क्टेसियस द क्रिडियन
अशोक के लेख (ज्ञानमण्डल काशी, हल्दा और सेनार्ट)
महाभारत
बहत्संहिता (बने द्वारा सम्पादित)
```

### (स) आवितक सहायक-सम्ब

Aiyanger, Krishnaswami: Ancient India. Banerjee, G.N.: Hellenism in Ancient India. Banerjee, P.N.: Public Administration in Ancient India. Barnett, L.D.: Antiquities of India. Bhandarkar, D.R.: Ashoka,

Bhankarkar, D.R.: Maurya Brahmi Inscriptions of Mahasthana.

Bhandarkar, D.R.: Lectures on Ancinet Indian Numismatics.

Bhandarkar, D.R.: Carmichael Lectures, 1918.

Bhandarkar R.G.: Vaishnavism, S'aivism and Minor Religious systems.

Das, S.K.: Economic History of Ancient India.

Dey, N.L.: Geographical Dictionary of Ancient & Medieval India.

Edkins: Chinese Buddhism.

Flect: Epigraphy (Imperial Gazetteer Vol. II)
Havell, E.B.: History of Aryan Rule in India.

Hoernle: Studies in the Medicine of Ancient India.

Hoernle: Aiivaka in Encyclopaedia of Religion and Ethics.

Javaswal K.P.: Hindu Polity.

Law B.C : Ancient Mid-Indian Kshatriva Tribes.

Law B C.: Historical Gleanings.

Law B.C: Some Kshatriya Tribes of Ancient India.

Law N.N.: Studies in Ancient Indian Polity.

Macdonell . History of Sanskrit Literature.

Macphail . Ashoka.

Maisey: Sanchi and its Remains.

Marshall · A Guide to Sanchi.

Marshall: A Guide to Taxila.

Max Muller · The History of Sanskrit Literature.

Mazumdar R.C.: The Corporate Life in Ancient India.

Mazumdar R.C.: Outline of Ancient Indian History and Civilization.

Cambridge History of India Vol. I.

Barnett: Antiquities of India.

Raychaudhri: Political History of Ancient India.

Rapson: Ancient India from the earliest times.

Valle'-Poussin: L'Inde aux Temps des Mauryas.

Torn: Greeks in Bactria and India.

Waddel: Excavations of Pataliputra.

Oldfield: Sketches from Nepal.

Mukerjee R.K.: Local Governments in Ancient India.

Mukerjee R.K.: A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times.

Mukerjee R.K.: Ashoka.

Smith V.A.: Early History of India.

Smith V.A.: Ashoka.

Monahan F.J.: Early History of Bengal.

Pargiter: Dynasties of the Kali Age.

Pargiter: Ancient Indian Historical Tradition.

Gopal M.H.: Mauryan Public Finance.

Shastri N.K.: A Comprehensive History of India Vol. II

.. ., : Age of the Nandas and Mauryas.

Dikshitar: The Mauryan Polity. Rockhill: Life of the Buddha.

Sinha S.N.: History of Tirbut

Sarkar B.K.: Positive Backgrounds of Hindu Sociology.

., , : Political Theories and Institutions of Ancient Hindus.

Samaddar: Glorics of Magadha.

Robertson: Historical Disquisition of Ancient India.

Rice: Mysore and Coorg Inscriptions.

Ryhs Davids: Buddhism.

Ryhs Davids: Buddhist India.

Narayan Shastri: The Age of Shankara. Oldenberg: Preface to the Vinaya Texts.

Mukhopadhyaya: Surgical Instruments in Ancient India.

Rapson: A Catalogue of Indian Coins in the British Museum.

Ghoshal . Contribution to the History of the Hindu Revenue System.

Gupta P.L.: The Coins.

Agrawal B.S. India in Panini.

Puri B.N.: India in Patanjali.
The Age of Imperial Unity (Bharatiya Vidya Bhawan).

Gupta P.L.: Patna Museum Catalogue of Antiquities.

Kumrahar (Excavations).

Schlumberger: A New Greek Inscription of Ashoka at Kandhar (Epigraphia Indica XXVIII Part V).

Joshi and Pande: A Newly dicovered Inscription of Λshoka (Journal of the Royal Asiatic Society Parts 3 &4).

Foucher: La Vieille Route de L'Inde de Bactres a Taxila.

Buhler: Sohgaura Copper Plate (Indian Antiquary 6 ct. 1896).

Kielhorn: Baghli Inscription (Epigraphia Indica Vol. II).

Jyotiprasad: History of Jain Literature.

Sircar D.C. Select Inscriptions.

Narayan Shastri: History of Maagadha.

Shah T.L.: Ancient India Vol. II

राहुल साकृत्यायन : बुद्धचर्या

जयबन्द्र विद्यालकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा

सत्यकेतृ विद्यालंकार प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र

